सुद्रक और प्रकाशक- व० श्री० सातवलेकर, B.  $\Lambda$ . स्वाध्याय-मण्डल, भारतमुद्रणालय, औंघ ( जि॰ सातारा )



### मरुत् देवता का पश्चिय ।

<u>তে</u>ত্রত



महतों के विषय में कोशों (wind, air, breeze) वायु, हवा, पवन, (vital air or breath, life-wind) प्राण, (the god of wind) वायु का देवता, (a kind of plant) महत्वक, महत्तक, प्रेपपणीं वनस्पति, (atorm-gods) अधि, प्रचंह वायु, सांधी का देवता हतने अर्थ दिये हैं।

विषक कोशों में 'महत् अथवा महतः' का अर्थ 'घण्टापाटला, महत्रक वृक्ष, महत्तक वनरपति, प्रधिपणीं वनरपति, प्रका नामक साग (पिंदंग साग) [हिंदी भाषा में इस का नाम 'पुरी 'हैं] इतने अर्थ महत् के लिखे हैं। 'मरवा 'नामक सुगंध पीधा। महत् का यह अर्थ वैद्यक्रसंस्थी हैं।

मरुत् का अर्थ विश्व में 'वायु ' और दारीर में ' प्राण ' हैं और ये वनर्पतियां प्राणधारण में सहायक होती हैं, प्राण का इस दहाती हैं। इस तरह इनकी संगति होना संभव है।

निषण्ड में 'सरुत्' राज्य का पार निम्नलिखित गणीं में किया है-

1. महत् 'दारदवा पाठ 'रिरण्य 'नामोमें (निघंट० । ।२ में ) विचा है, सतः 'मरुत्र' वा सर्थ 'रिरण्य 'सर्पात् 'सुवर्ण 'रे।

र. 'सरत् 'पदवा पार 'रूप 'नामों में (नियंद्र । ११० में ) क्या है, इसलिय इस का क्यें 'रूर 'स्पदा 'सुन्दरता होता है।

रे**ं सरत्** पद का पाट 'लाजिक्' राक्तें कें हि (निषंदु. ३। १८ में ) किया है, हमालिये इस का अभे क्विज अथवा याजक होता है।

थ. 'सहतः 'पदका पाट 'पद नामों 'में (निघेटु. ५१५) में किया है।

निषंडुकार 'मरुत् 'के येही सर्थ देता हैं । निर्फ्तकार स्री यास्काचार्य मरुत् के सर्थ निरनलिखित प्रकार करते हैं -

अधातो मध्यमस्थाना देवगणाः। तेषां मस्तः प्रथमगामिनो भवन्ति। मस्तो मितराविणां वा मितरोचनो या मस्ट् द्रवन्तोति वाः

(हरः सामा)

'सथ्यम स्थान में जो देवगण है, उन में सरा प्रति भाते हैं। सरत् का कर्य (सित-सिंहण ) सित-भावी होता है, वे (सित-सेन्डल ) प्रतित प्रकार देते हैं, (सहस्-द्रवन्ति ) बड़ी गति से जाते हैं, अपना अंड वेग से जलम्बाह होड़ देते हैं।

ये इस वे सर्थ निरमकार वे दिये हैं। पर इस जिस्क के बाबब का इस से भिन्न पद्यहें इक्तरे से जिल्लिका सर्थ होता है-

मस्तोऽमितराविणो वाऽमितरोचनी या मर्द् रवन्तीति दा। (निरः १११२१)

भगरत् (स-मित-रादिणः) स्पानितित ग्रहत् कानेवाने, (स-मित-रोपनः ) स्पानित प्रकास देतिवाने, (ज्ञातत् प्रवन्ति ) स्टा सस्य काने हैं, दे स्थात् हैं।

पाइन यहाँ ये ही प्रवान के निरम्त के तुब हो। यहन ने परस्पतिनेथी कथी हैरीते, तो आधर्य के समित होते हैं पर ऐसे ही रोबावण मानने आये हैं। इसनिये इस दिनाइ

मुद्रक और प्रकाशक- यह भीर सारायछेकर, B. A.

स्याच्याय-मण्डल, भारतमुद्रणालय, श्रींव ( जि॰ गागा। )



## मरुत् देवता का परिचय।

৽৽৻৽ঽ৽৽



महतों के विषय में कोशों (wind, nir, breeze) वायु, हवा, पवन, (vital nir or breath, life-wind) प्राण, (the god of wind) वायु का देवता, (a kind of plant) महत्वक, महत्तक, मेथपणीं वनस्पति, (storm-gods) सोधी, प्रचंड वायु, सोधी का देवता इतने सथ दिये हैं।

वैषक कोशों में 'महत् अथवा महतः' का अर्थ 'घण्टापाटका, महत्रक वृक्ष, महत्तक वनस्पति, ग्रंथिपणी पनस्पति, पृक्षा नामक साग (पिद्धिंग साग) [हिंदी भाषा में इस का नाम 'पुरी 'हैं] इतने अर्थ महत् के किसे हैं। 'सरवा 'नामक सुगंध पोधा। महत् का यह अर्थ चैत्तक संदर्धी हैं।

महत् वा भर्य विश्व में 'वायु ' भोर दारीर में ' प्राण ' है भोर ये वनहरतियां प्राणधारण में सहायक होती हैं, प्राण का दल यहाती हैं। इस तरह इनकी संगति होना संभव है।

निधण्ड सें ' मरुत् ' गन्द का पाट निम्नलिखित गणों में किया है-

1. ' सहत् ' झन्द्रका पाठ ' रिस्प्य ' नामें में (निर्धहरू शर में ) किया है, अहः ' मरुद्र' का अर्थ ' रिस्प्य' अर्थात् ' सुवर्ण' है।

र. ' मरत् ' पदवा पाठ ' रूप ' नामों में ( निषंह व ११७ में ) किया है, इसलिये इस वा अर्थ ' रार ' अथवा ' सुन्दरता ' होता है।

इ. भएत् पट्डा पट किस्टिक् नामी से १९ (निषंटु, ३।१८ में ) किया है, इसालिये इस का अगे ऋदिवज् क्षयवा याजक होता है।

थ. 'महतः 'पदका पाठ 'पद नासों 'में (निषंटु. थाप ) में किया है।

निषंडुकार ' मरत् ' के ये ही अर्थ देता है । निरुक्तकार भी यास्काचार्य मरुत् के अर्थ निरनलितित प्रकार करते हैं— अथातो मध्यमस्थाना देवगणाः । तेषां मरुतः प्रथमगामिनो अवन्ति । मरुतो मितराविणो वा मितरोचनो या महुद् द्रयन्तीति या । (निर. १११२११)

'सध्यम स्थान से जो देवगण है, उन में मरत पहिले साते हैं। मरत्वा सर्थ (मित-राविणः) मित-भाषी होता है, वे (मित-रोचनः) परिमित प्रशांग देते हैं, (महब्-द्रवन्ति) बड़ी गति से जाते हैं, सथवा बड़े वेग से जलमबाह छोड़ देते हैं।

में इस के अर्थ निरुक्तकार के दिये हैं। पर इस निरुक्त के बावय का इस से भिरू पद्देश्वद करने से निरनित्तित अर्थ होता है-

मरतोऽमितराविणो वाऽमितरोचनो वा महरू रवन्तीति वा । (तरः १११२१) 'सरद (भ-मित-राविणः) शरिमित ग्रस्ट वर्गवेवण्ये, (भ-मित-रोचनः) भरिमित प्रकाग देनेवाले, ( महत् रवन्ति ) गरा ग्रस्ट करते हैं, वे महत् हैं।

पाइन पहाँ में ही प्रनार में निरत्त के गुन ही। बचन ने परस्पादिरोधी कथी है छैते, तो साध्यय से चिन्त होते। पर ऐसे ही टोनाना सानते कामे हैं। हमलिये दम सिण्ट में हम कुछ नहीं कह सकते।

्रह्सी तस्त और भी 'गरप्'पद के अर्थ किये गये हैं और हो सकते हैं-

 मरुत् (मा-रह्) = न रोनेवाले, भर्धात् युद्ध में न रोते हुए भपना करोडप करनेवाले ।

रः महत् ( मा-रुष्) = न बोलनेवाचे, भक्ष्भक् न वर्नेवाले, बहुत न बोलनेवाचे।

दे सर्त् (सर-उत्)= मरनेतक उठकर खडे हो कर्युद्ध करनेवाले।

्रहातरह विविध अर्थ महत् दाग्ह के किये जाते हैं। अब इस 'महत् ' के अर्थ माह्य मंगी में कैसे किये हैं, देखिये-

मरुतो रदमयः । ( वांका मार १४।१२।१)

ये ते मारताः रदमयस्ते । ( श॰ मा॰ ९।२।१।२५ ) मरुतः ...देवाः । ( श॰ मा॰ ५।१।५१९, भगरकोश

- शश५८)

गणशो हि महतः। ( हाण्ड्य ब्रा॰ १९११भार ) मन्तो गणानां पतयः। ( है॰ व्रा॰ ३।१११भार ) सप्त हि महतो गणाः ( श॰ व्रा॰ ५।४।३।१७ )

सप्त गणा वे मस्तः (वै॰ मा॰शाशशशाशाशाशाश

सप्त सप्त हि मारुता गणाः। ( वा॰ य॰ १७।८०-८५; ३९)५; त॰ मा॰ ९।३।१।२५)

मारुत सप्तकपालः (पुरोदाशः)। ( साण्ट्य मा॰ २१।१०।२३, श॰ मा॰ २१५१११२; भाशाशः६)

मरुतो ह में देवविशोऽन्तरिक्षमाजना ईश्वराः।

( की॰ वा॰ ७:८ ) विशो वे महतो देवविशः । (तां॰ वा॰ २।५।१।१२) महतो वे देवानां विशः । ( ऐ॰ वा॰ १।९; तां. वा.

६१९०१०; १८।११४) अहुतादो चै देवानां मरुतो विट्। (श. मा. ४१५।२१६)

विट् वै मरुतः ( तै. वा. ११८।३।३; २१७।२।२ ) विज्ञो मरुत्ः। ( श. वा. २१५।२।६, २७; ४।३।३।६;

श्वाशांश )

मारुतो वैदयः । (ते. वा. २।७।२।२.)

कीनाज्ञा सासन् मगतः सुदानवः । (ते. गा. २०५८) -

पदावा वे मनतः। ( ऐ. मा. १११८) अर्ज वे मनतः। (ते. ११ गभ५, ११ प्राप्तः) भगावा

प्राणा ने माम्ताः । (श. मा. ९।३।१७)

मारुसा से सावाणाः । ( तो मा रासाप )

महतो वे देवानामपराजितमायतनम्।

(ते. मा. रापादार)

अन्तु वै महतः श्रिताः। गी. मा. इ. ११२२; की. मा. ५१४)

आयों में महतः। (ऐ. मा. ६।३०। की. मा. १२।८)

महतो ये वर्षस्येशते । (ग. म. १११२१५) इन्द्रस्य वे महतः। (की. मा. ५१४१५)

मरतो ह वे फीडिनो युत्रं हिनिध्यन्तिमिन्द्रं

भवता द प कताउमा पुत्र हानापन्तासन् आगतं तमभितः परिचिक्तीडमंदवन्तः।

इन्द्रस्य ये मरुतः ऋीडिनः। (गो. मा. इ. १।२३; की. मा. ५१५)

(श. मा. शक्षाशीरक)

"करण महत् हैं, देय, समूद में रहनेवाले, सात महतों का एक गण है, महतों का पुरोबाश सात पात्रों में होता है, प्रशा ही महत् हैं, देवी प्रजा महत् हैं, वेश्य महतों से उत्पन्न हैं, उत्तम दान देनेवाले किसान महत् हैं, भन्न ही महत् हैं, प्राण महत् हैं, प्रथर महत् हैं। देवों का पराजयरहित स्थान महत् हैं। महत् जल के आश्रय से रहते हैं, जल ही महत् हैं। महत् वृष्टि के स्वामी हैं। महत् इन्द्र के (सिनिक) हैं। जब इन्द्र सुत्र का इनन करता था, तब महतों ने लेलते हुए उसका गौरव किया था। "

महतों के सम्बन्ध में ब्राह्मणप्रंथों के वचनों का यह वारपर्य है । ये अर्थ पाठक महतों के स्कों में देख सकते हैं।

पाठकों की सुविधा के लिये यहां महतों के वर्णनों के मन्त्रोंमेंसे कुछ विशेष मंत्र उद्भुत करके रखते हैं, उन्हें पाठक देखें और महद्देवता के मंत्रों के विज्ञान की जानें--

#### मरुतों के शस्त्र।

(कण्बी घोरः । गायत्री ।)

ये पृषतीभिः ऋषिभः साकं वाशीभिः अञ्जिभिः। अजायन्त स्वभानवः ॥ २ ॥ इहेव शण्व पर्या कशा हस्तेष यहवान ।

रहेव शृष्व पर्या कशा हस्तेषु यहदान्। नियामञ्चित्रमृञ्जते॥३॥(ऋ०१।३७)

"(ये) जो (पृषतीनिः) चित्रविचित्र (ऋष्टिभिः) भाकों के साथ (वाशिभिः अिल्लिभिः) शच्चों और मूषणों के साथ (स्वभानवः) अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होनेवाले मस्त् (अजायन्त) प्रकट हुए हैं। (एषां कशा) इनके चातुक इनके (हस्तेषु चदान्) हाथों में आवाज करते हैं, (यद इह एव शृण्वे) जो शब्द में यहीं सुनता हूं, (यामन् चित्रं नि ऋज़ते) संप्राम में विचित्र शितिसे यह चातृक मस्तों को शोभित करता है।"

इन मंत्रों में कहा है कि, मरतों के पास भाले, कुल्हाड कुठार, भाभूषण और चाब्क हैं। इनसे ये मरत शोभा-षान् हुए हैं।

( सोमिरः काण्वः । प्रगाधः = कक्ष्य् + सतीहहती । ) समानमञ्ज्येषां विभाजन्ते रुक्मासी अधि बाहुपु । द्विद्युतत्यृष्टयः ॥ ११ ॥

त उन्नासी वृषण उन्नवाहको निकष्टनूषु येतिरे। स्थिरा धन्वान्यायुधा रधेषु बोऽनीकेव्वधि धियः॥१२॥(५००/१२०)

"(एपा सिन्त समानं) इन सबके आमूदण समान हैं। इनके (फ्रष्टयः द्विशुतत्) भाले चमक रहे हैं, (बाहुए अधि रुनमासः विम्नाजन्ते ) बाहुओं पर सोने के भूपण चमकते हैं। (ते) वे (टमासः) द्युर बीर (टमबाहवः) बहे बाहुओं वाले (शृपणाः) सुख की वर्षा करनेवाले, (तन्षु) अपने द्यारेर के विषय में (न किः येतिरे) कुछ भी यस्त नहीं करते। (यः रथेषु) आप के रथ पर (स्थिरा धन्वानि आसुषा) स्थिर धनुष्य और दास्त्र हैं। तथा (भनीकेषु साथि थियः) सन्य की धुरा में विजय निश्चित है। "

इन मंत्री में महतों के शहतों और आमृत्यों का वर्णन देखनेबोरच है। भाले, चाहुमूपण भीर वर्ण सो है, पर

इनके (रयेषु स्थिरा धन्वानि आयुधा ) रथों में स्थिर धनुष्य और स्थिर आयुध हैं। यह वर्णन विशेष महत्त्व का है। स्थिर धनुष्य और चल धनुष्य ऐसे धनुष्यों के दो भेद हैं। चल धनुष्यों को ही धनुष्य कहते हैं, जो हाथों में लेकर इधर उधर वीर ले जा सकते हैं। प्रायः धनुधारी वीर इसी धनुष्य का उपयोग करते हैं। इसको हम 'चल धनुष्य,' 'धनुष्य 'अथवा 'छोटा धनुष्य ' कहेंगे।

पर इस मंत्र में महतों के रघों पर 'स्थिर धनुष्य' रहते हैं. ऐसा कहा है। रघों पर ध्वचदण्ड खड़ा रहता है, उस दण्ड के साथ ये धनुष्य बांधे रहते हैं, ये हिलाये नहीं जाते, एक ही स्थान पर पक्त किये होते हैं। ये यड़े प्रचण्ड धनुष्य होते हैं और इन पर से जो याण फेंके जाते हैं, वे मामूछी बाणों से दुगने तिगुने बड़े भाले जैसे होते हैं। ये धनुष्य भी बहुत ही बढ़े होते हैं और इनकी रस्पी दोनों हाथों से खींची जाती है। इसिल्ये इनकी रथ में ही सदा रहनेवाले 'हियर धनुष्य' कहा है। महतों के रथों की यह विशेषता है। रथों में 'चल धनुष्य' भी रहते हैं और हियर भी होते हैं। इसी तरह अन्यान्य आयुध भी रथ में हियर रहते ही।

ये रथ चार घोडों से सींचे जानेवाले यह मजनूत होते हैं। मरजों के रधों को घोडे या हरिनियां जोती जाती घीं, ऐसा मंत्रों में लिखा हैं और ये घोडे या हरिनियां जिनके पीटपर श्वेत धब्बे होते हैं, ऐसी हैं, ऐसा वर्णन इन मंत्रों में पाठक देख सकते हैं।

ये मरुत् (तन्षु न किः येतिरे) अपने दारीशं थी बिलकुल पर्वा न करते हुए युद्ध करते हैं। यह दर्धन भी यहां इन मंत्रों में देखतेयोग्य है।

(इयाबाध साब्रेयः। पुर उध्यिह्!)

ये अञ्जिषु ये वाशीषु स्वभानयः ।

स्रसु रुषमेषु खादिषु । धाषा रषेषु धन्त्रस् ॥४ ॥

रार्धे रार्धेव पर्या वार्त वार्त गर्ण गर्ण मुद्दास्तिनिः। अनुकामेम धीतिभिः॥ ११॥ ( कः १८५३ )

"हे महती ! (ये स्वमानवः ) तो धार के श्रहात (अलिए) अर्लकारों पा, (ये वालीपु) तो हिन्याने पा, (सञ्ज) मालामी पा, (स्वमेषु) एकी के मुन्दी



वीर मरुत्।

पेपिशे ) विराजमान हुई है। '' इन मंत्रों में मरुतों के शरीरों पर कैसे शस्त्र और कपडे हते हैं, यह बताया है। बरछे, भाले, धनुष्य, वाण, ार्कस, तलवार आदि शस्त्र इनके पास हैं। सिर पर सफे अथवा मुकुट हैं। इनके रथ, घोडे आदि सब उत्तम

हैं। शरीर सुडौल हैं। बाहुओं में प्रचण्ड वल है और ये (पृक्षिमातरः ) मातृभूमि की उपासना स्वकर्म से करते (हते हैं, मातृभूमि के लिये आत्मसमर्पण करते रहते हैं।

( विसिष्ठो मैत्रावरुणिः । त्रिष्टुप् । ) अंसेष्वा मस्तः खादयो वे। चक्षःसु रुक्मा उपशिश्रियाणाः । वि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना

अनु स्वधामायुधेयं च्छमानाः ॥१३॥ ( ऋ०७।५६ )

" है ( मर्तः ) मर्तो ! आप के ( अंसेषु ) कंधी पर आभूपण हैं, ( चक्षःसु रुत्तमा ) छाती पर मालाएं ( उप शिक्षियाणाः ) शोभती हैं, ( तृष्टिभिः ) तृष्टि के साथ चमकती ( विशुतः न ) विज्ञकी के समान ( विरुद्यानाः ) आप चमक रहे हैं, ( आयुधेः ) और हणियारीं के साध ( स्वधां अनुवच्छमानाः ) अन्न की अनुकृत्तता के साथ आप वेते हैं। "

्यहां भी मस्तों के हिमयारों और भूपणों का वर्णन है।

(इयावाध भाग्रेय: । जगती ।)

र्भसेषु च ऋष्यः पत्सु खाद्यो सक्षास् भनमा मम्तो रचे द्युमः। अग्निभाजसे। विद्युते। गभस्त्योः द्यिपाः शीर्षसु वितता दिरण्ययोः ११ (ऋ॰ ४४४)

"हे मरुती! (वः अंसेषु ऋष्टयः) आप के कंघों पर भाले हैं, (परसु सादयः) पावों में भूषण हैं, (वक्षःसु रुक्माः) छाती पर मालाएं हैं और (रथे छुमः) रथ में सब ग्रुम साधन हैं। (अग्निआजसः) अग्नि के समान तेजस्वी (विद्युतः गभस्त्योः) चमकदार और किरणों से युक्त हैं और आप के (शीर्षसु) सिर पर (हिरण्यबी वितता शिगाः) सोने के फैले हुए साफे हैं।

यहां भी महतों के शहतों और अलंकारों का वर्णन है। इस समय तक महतों के शहतों, अलंकारों और वस्त्रों का वर्णन आया है, इससे विदित होता है कि-

#### सिर में-

(१) शीर्षस् नृम्णा (क. ५१५७)६); शिप्राः शीर्षन् हिरण्ययीः (क्त. ८१७)२५); हिरण्यशिप्राः (क्त. २-३४-३),

सिर पर साफे या मुकुट धारण किये हैं। ये सीनेके हैं, अर्थात् साफे होंगे, तो कळावत् के होंगे।

#### कंधों पर-

(२) अंसेषु ऋष्टयः (ऋ. १-६४-४; ५-५४-११); ऋष्टयो ... अंसयोरधि (ऋ. ५-५७-६); ऋष्टिमन्तः (ऋ. ५-५७-२); अंसेषु खाद्यः (ऋ. ७-५६-१३); सिषु प्रपथेषु खादयः ( २-१६६-९ ); ऋषिविद्युतः ऋ. १-१६८-५; ५-५२-१३ ); भ्राजदू-ऋष्टयः ( ऋ. -८७-३ ).

महतों के कंधों पर भाले रहते हैं, इन कंधों पर बाहु-पण होते हैं। ये भूपण भी बढ़े चमक्वाले होते हैं और गले भी बढ़े तेजस्वी कोर चमकनेवाले होते हैं। ऋष्टि-म माले जैसा लंबा होता हैं, भाले के फाल विविध कार के होते हैं। यह तीक्ष्ण नोक्वाले, अनेक मुख-गढ़े, कांटोंबाले तथा अन्यान्य छेड़क नोक्वाले होते हैं गिर इस कारण इनके नाम भी बहुत होते हैं। 'खादी' गमक एक क्षाभूषण हैं, जो पावों में तथा बाहुओं में रखे

#### हाथों में-

। ते हैं।

ं (३) हस्तेषु कशा बदान् (इर. १।२०१३) हायों में गबूरु जो आवाज हरता है। चाबूरु का आवाज सिटकने हे होता है, यह पाठक जान सकते हैं।

#### छाती पर-

(४) वसःसु रुक्माँ (ऋ. १-६४-४; ७-५६-१३; १-५४), रुक्मासः अधि बाहुपु (ऋ. ८-२०-११); १नुषु शुस्रा दधिरे विरुक्मतः (ऋ. १८५-३)

मातु चुन्ना पायर प्राप्त किं प्रकार किं प्र रुवम नामक द्वर्ण के भूपण धारण करते हैं। रुक्त मोहरों जैसे भूषण होते हैं, जिनकी माला बना कर कण्ठ में छाती पर स्वते हैं और अन्यान्य अवयवों पर उस स्थान के योग्य

अलंकार किया होता है। इस तरह का वर्णन मंत्रों में देखनेयोग्य है।

#### बल से विजय।

(कण्यो घोरः । सतोबृहती ।)

स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे चीळ् उत प्रतिषक्तमे । युध्माकमस्तु तविषी पनीयसीमा मर्त्यस्य मायिनः ॥२॥ (कः १-३६)

" ( वः भायुधा स्थित सन्तु ) भाव के शक्क सुद्ध हों. (पराचुरे) शत्रु की दूर भगाने के टिये और (प्रति-स्क्रमे) शत्रु का प्रतिकार करने के टिये आप के राख (बीट्) सामर्थवान् सर्याद शत्रु के शक्षों से भविक प्रमाधी हों। (युष्माकं तिवधी) भाष का वल (पतीयसी अस्तु) प्रशंसनीय रहे, वैसा (मायिन: मर्श्वस्य मा) भाष के कपड़ी शत्रु का बल न हो, अर्थात् शत्रु से भाष का बल अधिक रहे।"

विजय तभी होगा, जब शत्रु से अपने साधन अधिक प्रभावी होंगे। अपने शस्त्रास्त्र शत्रु से प्रभाव में, परिणाम में, संख्या में, तथा अन्य सब प्रकारों से अधिक अच्छे रहेंगे, तभी विजय होगा, इसिल्ये विजय की इच्छा करनेवाले बीर अपना ऐसा उत्तम प्रवन्ध रखें।

#### जनता की सेवा।

( नोधा गौतमः । जगती । )

रादसी आ वदता गणिश्रया नृपाचः श्राः शवसाऽहिमन्यवः।

आ वन्धुरेष्वमतिर्न दर्शता विद्युन्न तस्यी मरुतो रथेषु वः॥९॥ ( ऋ. शहर )

"हे (गणिधयः) समुदाय की शोभा से युक्त मरुती !
हे (नृ-पाचः श्रूगः) मानवों की सेवा करनेवाले श्रूर, (शवसा
स-हि-मन्यवः) वल के कारण प्रवल कीप से युक्त मरुती !
( रोदसी ) गुलोक बाँर एम्बी में ( आवदत ) अपनी
घोषणा करो । हे मरुती ! ( घः रथेपु ) आप के रथों में
( वन्त्रुरेषु ) बैठकों में ( दर्शता समितः न ) दर्शनीय रूप
के समान सथवा ( विगुत् न ) विजली के समान ( आ
हर्सों ) साप का तेजस्वी रूप टहरा है । "

सर्थात् भाष जनता की सेवा करनेवाले स्वयंसेवक बीर जब रथों में देडकर जाते हैं, उस समय बदी शीमा दीखती हैं।

#### साम्यवाद्।

( इयाबाध सात्रेयः। जगवी। )

सत्येष्ठास अक्तिष्ठास उद्घिरोऽमध्यमासी महसा विवावृधुः। सुजातासी जनुपा पृष्ठिः मातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥६॥ ( फ. ५-५९)

अल्पेष्टासो अकनिष्टास पते सं आतरो वावृधुः सोमगाय । युवा विता स्ववा रह पर्या सुद्रमा पृथ्यः सुद्रिना मरह्मद्रमः ॥ ५॥ ( ऋ० १-६० ) '' महतों में कोई श्रेष्ठ नहीं और कोई किन्छ नहीं और कोई मध्यम भी नहीं। ये सब समान हैं। ये अपनी शक्ति से बढ़ते हैं। ये (सुजातासः) कुछीन हैं और (पृश्चिमातरः) भूमि को माता माननेवाले हैं। ये दिन्य नरवीर हैं। ''

'' ये अपने आप को ( भातरः ) भाई कहते हैं और ( सौभगाय सं वाबुध: ) सौभगाय के लिये मिलकर यश्न करते हैं। इनकी माता ( एश्विः मुद्रुघा ) मानृभूमि इनके लिये उत्तम पोपण करनेवाली है। ''

इन मंत्रों में मरुतों का साम्यवाद अच्छी तरह कहा है। ये अपने आपकी भाई मानते हैं। यह भी साम्यवादियों के लिये योग्य ही है।

ये सैनिक हैं। सेना में कोई लडका नहीं भरती होता, कोई बृद्ध भी नहीं भरती होता। प्रायः सब तरुग ही भरती होते हैं। इसलिये न इन में कोई बढा है और न छोटा है, सब समान ही रहते हैं। ये सभी मातृभूमि के लिये प्राणों का अर्थण करनेवाले होनेके कारण सब समान-तथा सन्मान्य होते हैं।

इस समय तक के वर्णन से मरुत् ये सैनिक हैं, यह बात पाठकों के ध्यान में आ चुकी होगी। सैनिकों के पास शस्त्र होते हैं, उन के शरीर सुडोल होते हैं, सब प्रायः समान ऊंचाई के होने के कारण समान होते हैं। सब के सिरों पर साके, मुकुट या शिरस्त्राण समान होते हैं, सब का रहनासहना समान होता है। सब सैनिक उक्त कारण अपने आप को भाई कहते हैं। सब मातृभूमि के लिये प्राणों का अर्पण करते हैं, अपने शरीरों की पर्वाह न करते हुए, देश के लिये लड़ते हें, सब ही शत्रु को रुलानेवाले होते हें, सब सैनिक सांधिक जीवन में ही रहते हें, संघ के विना ये कभी रहते नहीं, कतार में चलते हैं, सब के शस्त्र समान होते हैं। यह सब वर्णन सैनिकों का है और महतों का भी है। अतः पाटक महतों को सैनिक समझें और मंत्रों का आशय जान लें।

् मरुतों की शोभा।

(गोतमो राहृगणः । जगती ।) प्र ये शुस्भानते जनयो न सप्तयो यामन् रुद्रस्य सूनवः सुदंससः । रोदसी हि मगतश्चित्रे पृभे

मदित वीरा विद्येषु मृष्ययः॥ १॥

गोमातरो यच्छुभयन्ते अंजिभिः
तन्षु शुभा द्विरे विम्त्रमतः।
वाधन्ते विश्वं अभिमातिनं अप
वर्त्मान्येषामनु रीयते घृतम् ॥ ३॥

वि ये भ्राजन्ते सुमलास ऋषिभः
प्रच्यावयन्तो अज्युता चिद्रोजसा।

मनोजुवो यनमन्तो रथेष्वा
वृषवातासः पृष्तीरयुभ्वम् ॥ ४॥

(ऋ॰ १-८५)

" ( ये मरुतः) जो मरुत् (जनयः न) खियोंके समान् ( यामन् ) चाहर जाने के समय ( प्र शुंभन्ते ) विशेष अलंकार धारण करते हैं। ये मरुत् ( रुद्रस्य स्तवः ) स्व के अर्थात शयु की रुलानेवाळे बीर के पुत्र ( सु-इंससः )

उत्तम कर्म करनेवाले और (सप्तयः) शीप्रगामी हैं मरुतों ने (रोदसी) चुलोक और एथ्वी को (खुधें अपनी वृद्धि के लिये साधन (चिकिरे) बनाया, वे (एक्वयः) शत्रु का घरंण करनेवाले (बीराः) बीर

''(गो-मातरः) गोंको अथवा एथ्वीको माता मानने वाले मरुत (यत्) जब (अजिभिः शुभयन्ते) अर्छे कारों से शोभित होते हैं, तब (तनुषु) वे अपने शरीशे

( विद्येषु ) युद्धों में ( मदन्ति ) आनन्दित होते हैं।'

पर ( शुस्राः विरुव्तनतः ) तेजस्वी और चमकनेवाले शस्य ( दधिरे ) धारण करते हैं। वे ( विश्वं अभिमातिनं ) स्व

शत्रु को ( अप वाधन्ते ) पराभूत करते हैं, प्रतिबन्ध करते हैं। (पूपां वर्गानि ) इनके गमन के मार्ग पर ( एतं अनु रीयते ) घी आदि भोग्य पदार्थ (अनुरीयते ) अनु-कृलता के साथ मिलते हैं। ''

"(ये सुमखासः) जो उत्तम यज्ञ करनेवाले मस्त् (ऋष्टिभिः वि श्राजन्ते) अपने भालों से शोभते हैं। जो (ओजसा) अपने बल के साथ (अब्युता) न हिलने-वालों को भी (प्रव्यावयन्ते चित्) निश्चपपूर्वक हिला

देते हैं। हे महतो! (यत्) जब आप अपने (रथेषु

पृत्तीः ) रथों को विचित्र रंगोंवाली हरिणों या घोडियों

को जोनते हैं तब (नृप-ग्रांतासः) बीयेबात् समृह करनेवाले आप समी-हुवः) मन तेसे वेगवान् होते हैं।"

इन मंत्रों में कहा है कि मस्त् बीर दिवयों के समान सहंकारित सबते हैं, शहुना घषेत करने हैं, युद्धों के सानंदित होते हैं, मानुभूमि की माता मानने हैं, भाले-बचियों की घारत करते हैं, तब शहुओं की स्थानक्षष्ट करते हैं, समूहोंमें रहनेसे इनका बस बहा रहता है। शबु पर ये समूह से ही हमना करते हैं।

मरन् दीर शिवनों के समान अपने आप को सजाते हैं। पाठक यहां सैनिकों की सजावट की सोर देखें। सैनिक सपनी वेपभूषा, ग्रस, नृष्टसूट, साफे सादि सब जितना सुंदर रखा जा सकता है, उतना सुंदर, स्वच्छ और सुढील रखते हैं। सैनिक जितने अच्छे सजते हैं और जितना सजावट का ख्याछ करते हैं, उतना कोई और नहीं करता। इस सजा-वट में ही उनका प्रभाव रहता है। इसलिये यह सजावट तुरी नहीं है।

यहां के 'शो-मातरः, पृश्नि-मातरः' ये शब्द मातृ-मूनि मौर गौं को माता मानने का मात्र वताते हैं। गोरक्षा करना इस वरह मक्तों का कर्द्य दीखता है। गोरक्षण, मातृभूनिरक्षण, स्वभाषारक्षण सादि माव 'गोमातरः' में स्वष्ट दीखते हैं।

( सगस्यो नेत्रादरम: । तगती । )

विश्वानि भद्रा मरुतो रघेषु वे। मिथरपृष्येव तविपाण्याहिता। अंसेप्वा वः प्रपथेषु खाद्ये।-ऽसे। वश्वना समया वि वावृते ॥ ९॥

(इ. १-१६६)

"हे मस्त्रों! (वः रथेषु ) काप के रथों में (विश्वानि महा) सव करवागकारक पदार्थ रहते हैं। (मिय-सप्टच्या इव ) परसार स्पर्धा के (विविषाणि लाहिता) सब शस्त्र रखे हैं। (संतेषु ) बाहुकों में तथा (वः प्रर-येषु ) काप के पांची में (लाह्यः) कामूपण रहते हैं सौर साप के चक्र का ( सक्षः) क्षम् (चक्रा समया) चक्रों के समीप साय साय (वि वावृते ) रहता है।"

महतों के रथों पर भरपूर अज्ञादि पदार्थ और ऋस्त्र रहते हैं। (गोतमो गहुगयः। वनती ।) शूरा रवेद् युयुधवे न जगमयः। श्रवत्यवे न पृतनासु येतिरे । भयन्ते विश्वा भुवना मरुष्ट्रयो राजान रव त्वेपसंरशो नरः॥ ८॥

(第. 3164 )

''(ग्रा इव इत्) ये ग्रां के समान (जन्मयः युयुधयः न ) शांक पर दांडनेवाले योद्धाओं के समान (अवस्यवः न ) यश की इच्छा क्रानेवालों के समान (अवनामु येतिरे) लडाइयों में युद्ध करते हैं। (मरक्यः) मरुजों से (विश्वा सुवनानि) सब सुवन (भयन्जे) बरते हैं। ये मरुत् (राजानः इव) राजाओं के समान (स्वेप-संदशः) क्रोधित दीखनेवाले (नरः) ये नेता हैं।"

युद्ध में महतों की आनन्द्र होता है। ये ऐसा पराक्रम करते हैं कि, जिससे सब दिख इनसे इरवा है। ऐसे पराक्रमी ये बीर हैं।

(अगस्यो मेत्रावरणः। जगती।) को बोऽन्तर्मरुतो ऋष्टिविद्युतो रेजति रमना हन्वेव जिह्नया। धन्यच्युत इषां न यामनि पुरुप्रेपा अहन्यो नैतराः॥ (ऋ. १-१६८-५)

"है (ऋष्टिविद्युतः) विद्युत् का शस्त्र वर्तनेवाले महतो! (वः अन्तः कः) आप के अन्दर्र कीन (रेजित ) प्रेरणा करता है! अथवा (जिह्नया इन्वा इव ) जिह्ना से हनु को प्रेरणा मिलती है, वैसी (सम्मा) स्वयं हि तुम प्रेरित होते हो? अथवा तुम्हारे अन्दर्र रहकर कोई दूसरा। तुम्हें प्रेरणा देता है? (इपां यामित ) अलीं की प्राप्ति के जिये (धन्त्रच्युतः न) अन्तरिक्ष से चूनेवाले उदक की जैसी इच्छा करते हैं अथवा (अ-हन्यः एत्यः न) शिक्षित घोडे के समान (पुरु-प्रयाः) बहुत दान देनेवाला यातक तुम्हें बुलाता है।"

( सगस्यो मैत्रावरुगः । गायत्री । )

आरे सा वः सुदानवी मरुत ऋति शरः आरे अदमा यमस्यथा। (ऋ गाण्याः) "हे (सुदानवः मरुतः) हे दानशील मरुतो ! (वः सा अक्षती शरुः) साप का वह तेजस्वी माला (कारे) हम से दूर रहे, तथा ( यं अरवध ) जिम की तुम फेंकी हो, वह ( सर्मा ) पत्थर भी हमसे ( भारे ) दूर रहे।"

अर्थान् सुम्हारा शस्त्र और नुम्हारा प्रध्यर शत् पर गिरे, हम उस से दूर रहें। यहां पणर भी एक महतीं का भरत कहा है। ये परधर हाथ से, पांच से और रहनी से फेंके जाते हैं। हाथ से धागे, पांच से पीछे और 'क्षेपणी ' नामक परगर फेंकनेवाली रस्पी से यही तुरी पर फेंका जाता है। इम ररशी की 'गोफन ' (क्षेपणी ) बोकते हैं, इस से बाप सेर बजन का परवर हो। गज पर ऐसे वैगसे फेंका जाता है कि, जिससे नमुकाहाय भी ट्रट जाय।

#### प्रतिचंधरहित गति !

( इयावाश भानेयः । जगती । )

न पर्वता न नयो चरन्त घो यत्राचिध्वं मरुता गरुछघेटु तत्। उत द्यावापृथिवी याधना परि शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥७॥ ( ऋ. ५१५५ )

" हे मरुतो ! (न पर्वता ) न पर्वत और ( न नधः ) न निद्यां (यः वरन्त ) भाष के मार्ग को प्रतियन्ध कर सकते हैं, ( यत्र आचिष्वं ) जहां जाना चाहते हैं, (तत् गच्छथ इत् उ ) वहां तुम पहुंचते ही हो । तुम सुङोक और पृथ्वी पर पहुंचते हो और ( हुमं यातां ) हुम स्थान की पहुंचनेवाले आप के रथ आगे बढते हैं।"

यहां छिखा है कि, नदी और पर्वत से महत् धीरों को किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं होता है। वे जहां जहां पहुंचना चाहते हैं, पहुंचते ही हैं और वहां यश भी कमाते हैं।

बीच सें पर्वत आ जाय, निद्याँ आ जायें, बीच सें जलाशय हों अथवा रेतीले मैदान हीं, इन सब प्रतिवंधीं को ये गिनते नहीं । इन के रथ ऐसे होते हैं कि, वे जहां चाहे वहां जाते और शत्रु की घेर लेते हैं।

जहां मरुत् जाना चाहते हैं, वहां वे पहुंचते हैं और जिस शत्रु को पराजित करना चाहते हैं, उस की पराजित कर छोडते हैं।

इनकी गति को रोकनेवाला पृथ्वी, अन्तरिक्ष और सुद्योक में कोई नहीं है। शत्रु पर विजय प्राप्त करना हो, तो ऐसा ही सामर्थं प्राप्त करना चाहिये । भवना हरण्क कम्ब शतुरी भिक्ति प्रभावी रहना चाहिते, हरणुक स्य शत् से अधिक सामध्येज्ञानी रहना चाहिते और अपना हरण्ड तीर जनने शकि, बुद्धि भौर यकि में लेख भटना चाहिये। तब विजय मिलता है। यह चान मर्तिके वर्णनमें पाठक देण सकते हैं।

(कण्यो पारः । सनोप्रती । )

असाम्योजे। विभूषा सुदानवे।ऽसामि, धूनगः दावः। बद्धविदिवे मरुतः परिमन्यव इपुं न (京, 2-33-70) स्जत हिपम्॥

"ते ( सुदानतः ) उत्तम दान देनेवाछे मरुतो । ( अ-सामि भीजः विभूगः ) भतुष यक्त भाव घारण करते हैं। है ( पूर्वयः ) शरहकी कंपानेवाले महतो ! ( असामि शयः) अनुल सामध्ये आप के पास है। ( ऋषिद्विपे ) ऋषियों का द्वेष करनेवाले (परिमन्त्रये ) कीपकारी जास के यन के लिये (द्विपं) विनाशक शस्त्र (इपुंन) याण के समान ( मृजत ) छोड दो।

मरतों का यह यहत है, उस की गुलना हिसी के साथ नहीं ही सकती । ज्ञानियों का हैप करनेवाले का नास करने के छिये भाप ऐसा शस्त्र छोडिए कि, जिस से उस शरर का पूर्ण नाश हो जावे।

धम्रास्त्रप्रयोग ।

(ब्रह्मा । ब्रिप्टुव । ) असी या सेना मरुतः परेपां

अस्मानैत्याजसा स्पर्धमाना।

तां विध्यत तमसापवतेन यधैपामन्या अन्यं न जानात् ॥६॥ ( अथर्व० ३।२ )

" हे मरुतो ! यह जो ( परेपां ) शत्रुओं की सेना है, जो ( अरमान् ) हम पर स्पर्धा करती हुई, ( ओजमा पृति ) वेग से आ रही है, (तां) उस सेनाको (अपवर्तन तमसा ) घयराहट करनेवाले तमसास्त्र से (विध्यत) वेध लो (यथा) जिस से इन में से कोई किसी को (न जानात् ) न जान सके। "

यहां अंधेरा उत्पन्न करनेवाला धृवांरूप शस्त्र का वर्णन है। इस से एक दूसरे को जान नहीं सकता।

यहां 'अपवत तम ' नामक अस्त्र का प्रयोग शत्रु की

जिस से कर्तन्य सोर अक्तर्य का जान नहीं
बुनैन्य घयरा जाता है और जो नहीं करना
ही करने रुगता है। इस घदगहर के कारण
ना का निश्चय से पराभव होता है।
दुंगामक सस्त्र अन्धेरा उत्पन्न करनेवाटा है।
जेसा ही होगा। आजकर इस को 'गैस '
कहते हैं। धूवें का पदा जैसा खडा करते हैं
ही ओड में रह कर पातु को सताते हैं।
दुंभीर 'अपन्नत तमस्ं ये दो विभिन्न
। अधिक घदराहर करनेवाटा तम हो अपन्नत
। अधिक घदराहर करनेवाटा तम हो अपन्नत
। स्वीक सन्तार्थ असुधीं के साथ पाठक इस का
हिं।

पर करने की कहा है। 'सपनत' का सर्य

(गृस्तमदः ग्रौनकः। जगती।)
ते अभ्वा अत्या द्वाजिपु
य कर्णेस्तुरयन्त्र आश्वामः।
यशिष्रा मस्तो द्विष्वतः
याग् पृष्तीभिः समन्यवः॥२॥
वभिष्येनुभी रष्यादृष्यभिः
स्मभिः पथिभिज्ञाजदृष्यभः
स्मभिः पथिभिज्ञाजदृष्यभः
समिः पथिभिज्ञाजदृष्यः।
सासो न स्वसराणि गन्तन
मैद्य मस्तः समन्यवः॥४॥
ोणीभिररुणेभिनांश्विमभी
ऋतस्य सद्नेषु वावृथुः।
वमाना अत्येन पाजसा
व्या वर्षे द्षिरे सुपेशसम् ॥३॥

(हरण्यक्षिप्राः) सोने के मुक्ट धारण कानेवाले ।:) शतुको कंपानेवाले मर्को ! (आजिषु) संप्रामी यान् सम्रान्) चरल घोषों वो (उम्रन्ते द्व) जैसे राते हैं वैसे जो स्नात वरते हैं और (नदस्य कीं: ।) हिनहिनानेवाले घोडों के कानों के समान चरल साथ (तुरयन्त) दौडते हैं. साप (समन्यवः) उत्साह पत्नीमिः) विदुवाली हिस्तियों के साथ ( एसं याय) स के पास, यह के पास, जाओ। । '

( इ. २-३४ )

"हे (आजर्-ऋष्टयः) चमकनेवाले मालों को धारण करनेवाले (समन्यवः) उत्साह से परिपूर्ण महतो! (इन्धन्यिः) पदीस, तेजस्वी (रप्शर्-कथिभः) मरपूर दुग्धाशयवाली (धेनुमिः) धेनुओं के साथ रहते हुए (अष्यस्मिभः पथिभिः) अविनाशी मार्गो से (हंसासः न) हंसों के समान (मधोः मदाय) मधुर सोमरसपान के लानन्द के लियं (स्वसराणि गन्तन) यज्ञस्थानों के पास जाली।"

" (रहाः) शत्रुको रहानेवाले मस्त ( ऋतस्य सदने ) यह के मण्डप में ( क्षोणीभिः अरुगेभिः न अञ्जिभिः ) शब्द करनेवाले, चमकनेवाले अलंकारों के समान (वाहुप्तः) बदते हैं । (निमेधमानाः) मेधके समान (अक्षेन पाजना ) गमनशील वल से युक्त ( सुक्षेत्रं वर्ण सुदेशसं ) चमकने-बाला सानन्ददायक वर्ग ( दिधिरे ) धारण करते हैं । "

#### विवरमार्ग ।

(इयाबाइव साम्रेयः। सनुषुत्। १७ पंकिः।)

सापययो विषधयोऽन्तस्पथा सनुपथाः ।
पतिभिर्मत्वं नामभिः यदं विष्ठार सोहते ॥१०॥
य ऋषा ऋषिविद्युनः कवयः सन्ति वेधसः।
तमृषे मास्तं गणं नमस्या रमया गिरा॥१३॥
सप्त ते सप्ता शाकिन एकमेका शता दृदुः।
यम्नायामधि श्रुत उद्राधो गव्यं मृत्ते निराधो
सहयं मृते ॥१०॥ (इ. ५०५१)

"( आवषयः ) सीघे मार्गसे, ( विषययः ) प्रतिकृत मार्ग से, ( अन्तरस्या ) अन्दर के ग्रुस मार्ग के, विषय के मार्ग से, (अनुस्थाः ) सायवाले अनुजूत मार्ग के अर्थात् ( प्रतिभाः नामभिः ) इन सब प्रसिद्ध मार्गोने (विस्तारः ) यहाँ का विस्तार करते हुए ( यहां ओहते ) यहां के पाप आते हैं। '

" डो ( ऋषा ) दर्शनीय ( ऋष्टिब्रहुतः ) शसी से विशेष प्रकाशित, ( कवयः ) झानी भीर ( वेदनः ) येद बरनेदाले ( माख ) हैं, है ऋषे ! ( वं मार्ग्य गर्श । उन मरतों के गर्भों को ( नगस्या गिग ) नमत काने ही बायों से ( समय) भानेदित वर 1 !! हम से दूर रहे, तथा ( यं अस्यथ ) जिस को तुम फेंकते हो, वह ( अइमा ) परयर भी हमसे ( आरे ) दूर रहे । "
अर्थात् तुम्हारा शस्त्र और तुम्हारा परथर शत्रु पर गिरे, हम उस से दूर रहें । यहां परयर भी एक मस्तों का शस्त्र कहा है। ये परथर हाथ से, पांव से और रस्ती से फेंके जाते हैं। हाथ से आगे, पांव से पीछे और 'क्षेपणी' नामक परथर फेंकनेवाली रस्ती से बढी दूरी पर फेंका जाता है। इस रस्ती को 'गोफन' (क्षेपणी) बोलते हैं, इस से आध सेर वजन का परथर सो गज पर ऐसे वेगसे फेंका जाता है कि, जिससे शत्रुका हाथ भी दूट जाय।

#### प्रतिबंधरहित गति !

( इयावाश्व आत्रेयः । जगती । )

न पर्वता न नद्यो वरन्त वो यत्राचिध्वं मरतो गच्छथेदु तत्। उत द्यावापृथिवी याथना परि द्युभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥७॥ (ऋ. ५१५५) "हे मरतो! (न पर्वता) न पर्वत और (न नद्यः) न नदियां (यः वरन्त ) आप के मार्ग को प्रतिबन्ध कर समते हैं, (यत्र आविष्यं) जहां जाना चाहते हें, (तत्

गरहाय इत् ह ) वहां तुम पहुंचते ही हो । तुम झुड़ोक और

एथ्वी पर पहुंचते हो और ( हुमं यातां ) हुम स्थान को

पतुंचने वाले आप के स्थ आगे बहते हैं।"
यहां लिया है कि, नदी और पर्वत से मस्त वीरों की
सियी तरह का प्रतिबन्ध नहीं होता है। वे जहां जहां
पहुंचना चाहते हैं, पहुंचते ही हैं और वहां यहां भी
समाने हैं।

बीच में दर्श का जाय, निद्यों आ आयाँ, बीच में जनकाय हों कथवा रेतीले मेदान हों, इन सब प्रतिबंधीं को बे किनते नहीं। इन के स्थ ऐसे होते हैं कि, वे जहां कहें वहां जाते की शामुको बेर लेते हैं।

उद्देश प्रत्याना चाइने हैं, वहां वे पहुंचने हैं और जिल शह को पराजित करना चाइने हैं, उस की पराजित कर रोजि हैं।

द्राति गति को शेक्नेवाला पृथ्वी, अन्तरिक्ष सौर सुद्रोक से कोई नहीं हैं। गत्रु पर दिवय प्राप्त करना हो, दो ऐसा ही सामर्थ्य प्राप्त करना चाहिये। अपना हरएक शख शत्रुसे अधिक प्रभावी रहना चाहिये, हरएक रथ शत्रु से अधिक सामर्थ्यशाली रहना चाहियं और अपना हरएक वीर शत्स्से शक्ति, बुद्धि और युक्ति में श्रेष्ट रहना चाहिये। तब विजय मिलता है। यह बात मस्तोंके वर्णनमें पाठक देख सकते हैं।

( कण्बो घौरः । सतीबृहती । )

असाम्योजा विभ्था सुदानवाऽसामि धूतयः शवः। ऋषिद्धिपे मरुतः परिमन्यव द्रपुं न सृजत द्विपम्॥ (ऋ. १-३९-१०)

"हे ( सुदानवः ) उत्तम दान देनेवाछे मरुतो ! ( अ-सामि ओजः विश्वयः ) अतुल बल आप धारण करते हैं। हे ( धूतयः ) शरुको कंपानेवाले मरुतो ! ( असामि शवः ) अतुल सामर्थ्य आप के पास हे। ( ऋषिद्विये ) ऋषियों का द्वेप करनेवाले ( परिमन्यवे ) कोपकारी शरु के वध के लिये ( द्विपं ) विनाशक शस्त्र ( इषुं न ) बाण के समान ( सुजत) छोड दों।

मरुतों का बळ बहुत है, उस की तुळना किसी के साथ नहीं हो सकती। ज्ञानियों का द्वेप करनेवाले का नाश करने के लिये आप ऐसा शस्त्र छोडिए कि, जिस से उस बारर का पूर्ण नाश हो जावे।

#### धूम्रास्त्रप्रयोग ।

(ब्रह्मा । त्रिष्टुप । )

असी या सेना मरुतः परेपां अस्मानैत्योजसा स्पर्धमाना । तां विध्यत तमसापनतेन यथैपामन्ये। अन्यंन जानात् ॥६॥ ( अथर्व० ३।२ )

अविधानिया अन्य न जानात् ॥६॥ ( अपनि स्तर्)
"हे महतो ! यह जो ( परेषां ) शत्रुओं को सेना है, जो
( अस्मान् ) हम पर स्पर्धा करती हुई, ( ओजसा पृति )
वेग से आ रही है, ( तां ) उस सेना को ( अपन्यतेन
तमसा ) घवराहट करनेवाले तमसास्त्र से ( विध्यत )
वेच लो ( यथा ) जिस से इन में से कोई किसी को ( न
जानात् ) न जान सके।"

यहां अंधेरा उरपन्न करनेवाला ध्वांरूप शस्त्र का वर्णन है। इस से एक दूसरे को जान नहीं सकता। यहां 'अपञत तम ' नामक अस्त्र का प्रयोग शत्रु की , जिस से कर्तन्य सार सक्तन्य का ज्ञान नहीं ।

ह्युसेन्य घवरा जाता है और जो नहीं करना

हि करने छचता है। इस घवराहट के कारण

ाना का निश्चय से पराभव होता है।

स् 'नामक सहत्र अन्धेरा उत्पन्न करनेवाला है।

जैसा ही होगा। आजकल इस को 'गैस'
) कहते हैं। धूर्वें का पर्दा जैसा खड़ा करते हैं की ओढ़ में रह कर पातु को सताते हैं।

स् ' और 'अपव्रत तमस् ' ये दो विभिन्न

ा अधिक घवराहट करनेवाला तम ही अपव्रत

ोग्य हो सकता है। यह महतों का अस्त्र यहां

प्रवीक अन्यान्य आयुषों के साथ पाठक इस का

प्तर करने को कहा है। 'अपवत ' का अर्थ

(गृन्समदः शौनकः। जगती।)
ते सभ्वाँ अत्याँ इवाजिपु
त्य कंणैंस्तुरयन्त्र आशुभिः।
ण्यशिष्रा मरुतो दिविष्वतः
याध पृपतीभिः समन्यवः॥६॥
न्वभिर्धेनुभी रप्शदूधभिः
समभिः पिथिभिर्भाजदृधभः
हंसासो न स्वसराणि गन्तन
।र्भदाय मरुतः समन्यवः॥५॥
तोणीभिरुरुणेभिनांश्जिभी
(ऋतस्य सद्नेषु वावृधुः।
शंघमाना अत्येन पाजसा

ान्द्रं वर्णे द्धिरे सुपेशसम् ॥३॥

ार करें।

( झ. २-३४ )
( हिरण्यशिष्राः ) सोने के मुक्त धारण करनेवाले का) शत्रुको कंपानेवाले मरुजों ! (आजिषु) संप्रामों स्थाम समान् । चरल घोडों को (उसनते इव) जैसे कराते हैं बीर (नदस्य कर्णेः कराते हैं बीर (नदस्य कर्णेः स्थाम (त्रुर्वानेवाले घोडों के कानों के समान चयल साथ (त्रुर्वान्त) दीवते हैं, साय (समन्यवः) उस्ताह हुपतीिकः) व्हिंदाली हरिनियों के साथ ( हुसं याम) । । से के पास, यज्ञ के पास, ग्रामों । ।

" हे (आजद्-ऋष्टयः) चमकनेवाले भालों को घारण करनेवाले (समन्यवः) उत्साह से परिपूर्ण महतो! (इन्धन्वभिः) पदीस्, तेजस्वी (रप्शद्-ऊधभिः) भरपूर दुग्धाशयवाली (धेनुभिः) धेनुओं के साथ रहते हुए (अप्वस्मभिः पथिभिः) अविनाशी मागों से (हंसःसः न) हंसों के समान (मधोः मदाय) मधुर सोमरसपान के भानन्द के लिये (स्वसराणि गन्तन) यज्ञस्थानों के पास जाली।"

" (हड़ाः) शत्रुको रुठानेवालें मरुत ( ऋतस्य सदने ) यज्ञ के मण्डप में (क्षोणीभिः अरुगेभिः न अञ्जिभिः) शब्द करनेवाले, चमकनेवाले अर्जकारों के समान (बाहुपुः) बडते हैं। (निमेघमानाः) मेघके समान (अत्येन पाजसा) गमनशील वल से युक्त ( सुखंदं वर्ण सुरेशसं ) चमकने-वाला आनन्ददायक वर्ण ( दिधरे ) धारण करते हैं। "

#### विवरमार्ग ।

( इयाबाइव आन्नेयः । अनुष्टुष् । ६० पंक्तिः । )

आपथयो विषधयोऽन्तस्पथा अनुपथाः ।

पतेभिर्महां नामभिः यद्यं विष्ठार ओहते ॥१०॥

य ऋष्वा ऋष्टिविद्युतः कवयः सन्ति वेधसः।

तमृषे मारुतं गणं नमस्या रमया गिरा॥१३॥

सप्त ते सप्ता शाकिन एकमेका शता द्रुः।

यम्नायामधि श्रुत उद्राधो गृद्यं मृजे निराधो

अद्यं मृजे ॥ १०॥

(इ. ५।५२)

" ( क्षापपयः ) सीधे मार्गसे, ( विषययः ) प्रतिकृत मार्ग से, ( क्षन्तस्यथा ) कम्दर के गुप्त मार्ग के, विवर के मार्ग से, ( क्षन्तयाः ) साथवाले अनुकृत मार्ग से क्षयीत् ( एतेभिः नामनिः ) इन सब प्रविद्य मार्गोसे (विस्तारः ) यहाँ का विस्तार करते हुए ( यहां ओहते ) यहा के पाय साते हैं। '

" बो ( ऋष्वा ) दर्शनीय ( ऋष्टिब्युनः ) कहों से विशेष प्रकाशित, ( कवपः ) झानी और ( वेषयः ) वेष करनेवाले ( साम्यं गर्भ ) है, हे ऋषे! ( ते साम्यं गर्भ ) उन मरवों के गर्थों को ( नगस्या गिरा ) नगत उन्ने दी वायी से ( रमप) धार्वदित पर 1 "

"( ते शाकिनः सप्त सप्ताः) वे समर्थ सातसातों के संघ ( एकं एकां प्राता दद्धः ) एक एक सौ दान देते रहे। ( यमुनायां अधिश्रुतं ) यमुना के तीर पर यह प्रसिद्ध है कि, ( गब्यं राधः उद्मुले ) गोओं का धन दान में दिया और ( अर्थ राधः निमृले ) घोडोंका धन दानमें दिया।""

इस में चार मार्गों का वर्णन है। मरुत् चारों मार्गों से यज्ञ के श्रति आते हैं, इन मार्गों में अन्तरपथ अर्थात् भूमि के अन्दर का विवरमार्ग भी है। ये मरुत् गौओं और घोडों का दान देते हैं, इस्यादि वातें इन मंत्रों में मननीय हैं।

#### मरुतों का सामर्थ्य।

(इयावाश्व आत्रेयः । जगती । )

विद्युन्महसो नरो अदमदिद्यवो वातिविषो महतः पर्वतच्युतः । अव्द्या चिन्मुहुरा हादुनीवृतः स्तनयदमा रभसा उदोजसः ॥ ३ ॥ न स जीयते महतो न हन्यते न स्रेधित न व्यथते न रिष्यति । नास्य राय उपदस्यन्ति नोतय ऋषि वा यं राजानं वा सुपूर्ध ॥ ७ ॥ नियुक्षतो प्रामिजतो यथा नरो-ऽयमणो न महतः कवन्धिनः । पिन्वन्त्युर्सं यदिनासो अस्वरन् व्युन्दन्ति पृथिवो मध्यो अन्धसा ॥ ८ ॥

( 玩. 4.48 )

"ये (नरः महतः) नेता महत् (विद्युन्महसः) विज्ञली के समान महातेजस्वी, (अदम-दिखवः) उत्का के समान प्रकाशमान, (बात-रिवपः) वायु के समान वेगवान, (पर्वतच्युतः) पर्वतों को भी स्थान से अष्ट करनेवाले, (अव्दया चित् मुहुः आ) पानी देने की अर्थात् वृष्टि की इच्छा वारंवार करनेवाले, (हाडुनीवृतः) विज्ञली को प्रेरित करनेवाले, (स्तनयद्-अमाः) गर्जना में भी जिन की शांक प्रकट होती है, ऐसे ये महत् (रभसा उत् भोजसः) वेग और सामध्य से युक्त हैं।"

'हि सरुतो ! जिस (ऋषि) ऋषिको ( वा यं राजानं वा) ।वा जिस राजा को तुम (सुपृद्धिः) प्रेरित करते हो, वह (न सः जीयते) पराजित नहीं होता, (न हन्यते) न भारा जाता, (न संघति) न पीछे हटता है, (न व्ययते) पीडित नहीं होतां और (न रिट्यति) नाश की प्राप्त नहीं होता। (अस्य रायः न उपदस्यन्ति) इसके घन श्लीण नहीं होते, (न जतयः) न उसकी रक्षाणं कम होती हैं।"

"(यथा ग्रामिनितः नरः) जैसे नगर की जीतनेवाले नेतालोग गर्व से चलते हैं, वैसे (नियुत्वतः) घोडों पर सवार हुए ये गस्त् (अर्थमणः कवन्धिनः) सूर्य के समान तेजस्वी होकर जल देने लगते हैं। (इनासः) ये स्वामी (यत् अस्वरन्) जब शब्द करते हुए (उत्सं पिन्वन्ति) होंज को जल से भर देते हैं, तब (मध्वः अन्धसा) मधुर जल से (पृथिवीं ब्युंदन्ति) पृथ्वी को भर देते हैं।"

मस्त् विजयी वीर हैं। सवंत्र (क-बन्धन:) ये पानी का प्रवन्ध सुरक्षित रखते हैं। (मध्यः अन्धसा) मधुर अन्न का प्रवन्ध भी सुरक्षित रखते हैं। अन्न और जल का प्रवन्ध सुरक्षित रखने के कारण इनका विजय होता है। सैनिकों का विजय पेट की पूर्ति से होता है। पाटक विजय का यह कारण अवस्थ देखें और अपने सैनिकों के प्रबंध में ऐसी सुन्यवस्था रखें।

(कण्बी घौर: | बृहती । ) -

परा ह यत् स्थिरं हथ नरे। वर्तयथा गुरु। वि याथन वनिनः पृथिव्याः व्याशा पर्वतानाम्॥ ( ऋ. १।३९ )

"हे (नरः) शूर नेताओ ! (यत् हियरं परा हय ) जो स्थावर पदार्थ है, उसको तुम तोड देते हो, और (गुरु वर्तयथाः) जो बडा भारी पदार्थ हो, उसको तुम हिलाते हो, (पृथिन्याः वनिनः वि याथन ) पृथ्वी पर के बडे वृक्षों को तुम उद्याउ देते हो और (पर्वतानां भाजाः वि) पर्वतों को फाडते हो । ''

द्यूर सैनिक स्थिर पदार्थों को अपने मार्ग से हटा देते हैं, बड़े भारी पदार्थों को तोदकर चूर्ण करते हैं, बनों में बड़े बड़े चूक्षों को तोडकर वहां उत्तम मार्ग बनाते हैं और पर्वतों को भी फाडकर बीच में से मार्ग निकालते हैं। अर्थात् चूरों को किसी का प्रतिबंध नहीं होता। चूरों को सब मार्ग खुले रहते हैं। (कण्बो घौरः। सतोबृहती।)

निह वः शत्रुविविदे अधि धवि न भूम्यां रिशादसः। युष्माकमस्तु तविषी तनायुजा रुद्रासो नु चिदाधुषे॥४॥ ( कः ११३९ )

" है (रिशाइसः) शत्रु का नाश करनेवाले मरतो! (अधि एवि) शुलोक में (वः शत्रुः न विविदे) आप के लिये कोई शत्रु नहीं है, (न मृम्यां) पृथ्वी पर भी आप के लिये कोई शत्रु नहीं है। हे (रुहासः) शत्रु को रलानेवाले मरुतो! (युष्माकं युजा) आप की संघटना से (आध्ये) शत्रु पर आक्रमण करने के लिये (तन्। विविधी अस्तु) विन्तृत सामध्ये आपके पास हो।"

आप के सामने टहरनेवाला कोई शत्रु नहीं है और आप का परस्पर आपस का संगठन ऐसा है कि, आप शत्रु पर हमला करते हैं और शत्रु को रला देते हैं।

( पुनर्वःसः काण्यः । गायत्री । )

वि वृत्तं पर्वदो ययः वि पर्वता अराजिनः । चक्राणा वृष्णि पेंस्यम् ॥ २३ ॥ अन् वितस्य युष्यतः शुष्ममायन्नुत क्रतुम् । अन्विन्द्रं वृत्रत्यं ॥ २४ ॥ विद्युद्धस्ता अभिद्यवः शिष्राः शीर्षन् हिरण्ययोः । शुप्ता व्यव्जत श्रिये ॥ २५ ॥ आ नो मणस्य दायने ऽभ्वै हिरण्यपाणिभिः । . देवास उप गन्तन ॥ २६ ॥ सदो पुणो वज्रहस्तैः कण्यासो असि म्रह्मिः । सतुषे हिरण्यवाशिभिः ॥ ३२ ॥ ( क्ष. ८-७ ) "(अन्साजनः) साजाने न माननेवाहे, असवर (सुष्य

पाँस्यं चन्नाणा ) यह के साथ परामाम वानेवाले महत् ( खुन्नं पर्वताः विषयुः ) सुन्न को जोषजोड में वाटने रहे।। ( युप्पतः त्रितस्य ) सुद्ध वरनेवाले मितका ( सुप्पं असु भावन् ) यल घटाया ( उत नार्षु ) भाँर कर्म की दानी भाँ घटायी भाँर (सुतत्यें दृंदे असु ) युप्न के युद्ध में दृन्द की रक्षा थी।। ( भाभिगवः विसुत्र-हरणः ) तेजस्वी विज्ञती जिसा गर्म हाम में लेबर मादे हुद्य महन् ( दिस्पद्यीः गिमाः ) भोनेके शिरस्याम ( शीर्षत्) भिर पर भागत वरते हैं। ( मुन्नाः विवे मदेशते । जो ( सुन्नाः ) शेमाने सम्मवत्र हैं। ( दिवामः ) देव मगणी ! ( मानाव्य हारते हमारे यज्ञ के प्रति तुम (हिरण्यपाणिभिः सम्धः) सोने के आभूरणों से युक्त घोडों के साथ (डप धागन्तन) आओ। (वज्रं हस्तैः) वज्र हाथ में धारण करनेवाले (हिरण्य-चाशिभिः) सोने की जुडार हाथ में लिये (मस्द्रिः) मस्तों के साथ सिन्न की भी (सहः) वल के लिये (कण्वामः) हे ज्ञानियो! (स्तुषे) प्रशंसा करो। "

इन मंत्रों में मरुवों के शस्त्र विज्ञुली जैसे चमकनेवाले, सोनेकी नक्त्री किये कुशर और भाले हैं। मरुवोंके सिर पर सोने के मुक्ट हैं, खेत पोषाल किये हैं। और ये शक्ति के कामों के लिये प्रसिद्ध हैं. ऐसा वर्णन है।

सिर पर सोने के मुक्तर, अथवा जरतारी के साफे हैं, मोने के भूपण हाथों में धारण क्यि हैं, सोने की नक्त्री के कुठार हाथों में धारण क्यि हैं। यह वर्णन मरतों क्रा है। इन्ह्र के ये सैनिक हैं।

( सोमिरिः कण्यः । सतो पृहती । )

गोभिर्वाणा अञ्चते सोभगणां रथे कोशे हिरण्यये। गोयन्धयः सुजातास इपे भुजे महाता नः स्परसे नु॥ ( १५. ८-२०-८ )

"(हिरण्यें रथे कोर्स) मोनेंक स्थते भीवर्से (मोभ-रीणां गोनिः) मोमरीयों की प्रतंसा के साथ (वागः अव्यते १ वाजहासक षाद यजने हमा। (गी-बन्धवः) गोंधों के साई (सुलालासः वलन जन्मे गुणु, उत्तम पुरु में जन्म जिन का हुआ है। अतः (सहान्तः) बढे सस्त् (नः ह्ये सुने १ हमारे धल का भोग बन्ने के लिये (स्रस्में नु) शीम का जांग।"

पहां महती को गोओं के माई बटा है। गीओं के माध इन या इतना सम्बन्ध है। इन की बढ़िने गीवे हैं। ये महत् अपने रथ में बाग नामक बाद बजाते हैं। बाण गाम १०० हातीं का है और छोटे डीज जमा चमटे का भी होता है।

#### औषधी जात ।

(मोमसिः दापदः । सनीपुरनी । )

विश्वं पर्यस्तो विस्था तत्वा तेता तो शिव बोचत । समा रही मगत् बातुरस्य त इत्सर्ता विष्हुतं प्राः । ॥ १८ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ " (तं शाकिनः सप्त सप्ताः) वे समर्थं सातसातों के संघ ( एकं एकां घाना दहुः ) एक एक सौ दान देते रहे । ( यमुनायां अधिश्रृतं ) यमुना के तीर पर यह प्रसिद्ध है कि, ए गम्यं राधः टब्सुले ) गौओं का घन दान में दिया थार ( अधं गधः निसृतं ) घोडोंका घन दानमें दिया । "

इस में चार मागों का बर्गन है। मस्त् चारों मागों से यह के शत बाते हैं, इन मागों में अन्तस्प्य अर्थात् भूमि के अन्दर का विवरमागे भी है। ये मस्त् गोओं और घोडों या दान देते हैं, इस्यादि बातें इन मंत्रों में मननीय हैं।

#### मकतों का सामर्थ्य।

(इयायाथ सावेयः । जगनी । )

वित्रुकाहमां नरे अद्मदिश्यों
वातियों मध्यः पर्यतच्युतः ।
अञ्या निम्मुह्रा हादृतीयृतः
स्त्रुवा निम्मुह्रा हादृतीयृतः
स्त्रुवा निम्मुह्रा हादृतीयृतः
स्त्रुवा सम्हा उद्देशकः ॥ ३ ॥
स् स्रुवि मध्यो गह्यते
सम्बद्धा स्याप्ति गह्यति ।
सम्बद्धा सं राज्ञानं या सुपूर्ध ॥ ७ ॥
स्वित्रुवि हामजितो यथा नरीद्रियस्युक्तं यद्ग्रिको स्था स्वरुव ।
स्त्रुवि हामजितो स्था स्वरुव ।
स्त्रुवि हामजितो स्था स्वरुव ।
स्त्रुवि हामजितो स्था स्वरुव ।
स्त्रुवि हाम्स्या स्था स्वरुव ।
स्त्रुवि हाम्स्या स्था स्वरुव ।

ार्च (सर महत ) नेश सहत (हिन्सहतः) चित्रती है सक र गई हेश्वरी (कटन-हिन्महः) ट्राहा के समान ज्यापान, (कल-किए) यातु के समान वेगवान, (वर्षान्त्र) पर्वेटो को भी स्थान से छाट करनेवाले, अर्थाद्य किए। किए सुद्ध का ) पर्वेटे की अर्थात सुद्धि अर्थात सुद्धि को इस्ता करेका करनेवाले, (क्लाह्य क्रिक्ट) कि अर्थात सुद्धि को इस्ता करेका करनेवाले, (क्लाह्य क्रिक्ट) कि अर्थात सिंग जिन को प्रकार करनेवाले के समान के समान दिन के समान क्लाह्य के सामा दिन के समान का के सामा दिन के समान का की सामा दिन के समान का की सामा कर के सामा का की सामा की सामा का की सामा का की सामा का की सामा की सामा का की सामा का की सामा का की सामा की सामा की सामा की सामा की सामा की सामा का की सामा की सामा की सामा की सामा का की सामा क

१६ करते (विक्रमा क्षि) क्रमिको । कार्य स्थानं वहः १९ विक्रम को सून सुर्वदिष केतित कस्ते हो। वस (न सः जीयते) पराजित नहीं होता, (न हन्यते) ने मारा जाता, (न संघति) न पीछे हटता है, (न व्यथते) पीडित नहीं होता और (न रिप्यति) नारा को प्राप्त नहीं होता। (अस्य रायः न उपदस्यन्ति) इसके धन श्लीणनहीं होते, (न ऊतयः) न उसकी रक्षाएं कम होती हैं।"

''(यथा ग्रामितितः नरः) जैसे नगर को जीतनेवाले नेतालोग गर्व से चलते हैं, वैसे (नियुत्वतः) घोडों पर सवार हुए ये गरुत् (अर्थमणः कवन्धिनः) सूर्य के समान तेजस्वी होकर जल देने लगते हैं। (इनासः) ये स्वामी (यत् अस्वरन्) जब शब्द करते हुए (उत्सं पिन्वन्ति) होज को जल से भर देते हैं, तब (मध्वः अन्धसा) मधुर जल से (पृथिवीं ब्युंदन्ति) पृथ्वी को भर देते हैं।''

मरत् विजयी वीर हैं। सर्वत्र (क-बन्धिन:) ये पानी का प्रवन्ध सुरक्षित रखते हैं। (मध्वः अन्धसा) मधुर अन्न का प्रवन्ध भी सुरक्षित रखते हैं। अन्न और जल का प्रवन्ध सुरक्षित रखने के कारण इनका विजय होता है। सैनिकों का विजय पेट की पूर्ति से होता है। पाठक विजय का यह कारण अवदय देखें और अपने सैनिकों के प्रबंध में ऐसी सुक्यवस्था रखें।

(कण्यो घौर: । बृहती । )

परा ह यत् स्थिरं हथ नरे। चर्तयथा गुरु।
वि याथन चनिनः पृथित्याः व्याशा पर्वतानाम्॥
( ऋ. ११३९ )

"हं (नरः) द्रार नेताओं ! (यत् स्थिरं परा हथ ) जो स्थावर पदार्थ है, उमको तुम तोड देने हो, और (गुरु वर्तपथाः) जो बड़ा भारी पदार्थ हो, उसको तुम हिलागे हो, (प्रथिष्याः वनिनः वि याथन) प्रथी पर के बड़े वृक्षों हो तुम उन्हाड देने हो और (पर्यतानां भाषाः वि) पर्यते हो । ''

हार सैनिक स्थिर पहायों को अपने मार्ग से हटा देने हैं, बड़े भारी पदायों को तोडकर चुर्ग करने हैं, बनों में बड़े बढ़े खुओं को तोडकर बटा उत्तम मार्ग बनाने हैं और पबंडों को भी फाइकर बीच में से मार्ग निकालने हैं। अर्थात् हार्ग को हिसी का प्रतिबंध नहीं होता। हार्ग की सब मार्ग स्टेरहर्न हैं। (कण्डो घोरः। सतोबृहती।)

निह वः शत्रुविविदे अधि छवि न भूम्यां रिशादसः। युष्माकमस्तु तविषी तनाय्जा रुद्रासी नू चिदाधृषे ॥४॥ (कः ११३९)

"है (रिशाइसः) शत्रु का नाश करनेवाले महती! (सिंध चिवि) गुलोंक में (वः शत्रुः न विविदे) साप के लिये कोई शत्रु नहीं है, (न मृन्यां) पृथ्वी पर मी लाप के लिये कोई शत्रु नहीं है। हे (रहासः) शत्रु को रलानेवाले महती! (युष्माकं युजा) लाप की संघटना से (साध्ये) शत्रु पर लाकमण करने के लिये (तना विविधी सस्त) विस्तृत सामध्ये लापके पास हो। "

साप के सामने टहरनेवाला कोई शत्रु नहीं है सौर साप का परस्रर सापस का संगटन ऐसा है कि, साप शत्रु पर हमला करते हैं सौर शत्रु को रखा देते हैं।

( पुनर्वःसः काण्वः । गायत्री । )

वि वृत्रं पर्वशो ययः वि पर्वता अराजिनः ।
चक्राणा वृष्णि पाँस्यम् ॥ २३ ॥
अनु वितस्य युष्यतः शुक्षमावस्तुत ऋतुम् ।
अन्विन्द्रं वृत्रत्ये ॥ २४ ॥
विद्युद्धस्ता अभिद्यवः शिष्ठाः शार्षन् हिरण्ययीः ।
शुम्रा व्यव्ज्ञत श्रिये ॥ २५ ॥
आ नो मणस्य दावनेऽध्वैहिरण्यपाणिभिः ।
देवास उप गन्तन ॥ २६ ॥
सहो पुणो व्यवह्सतैः कण्वासो अग्नि ग्रुक्ष्यिः ।
सतुषे हिरण्यवाशिभिः ॥ ३२ ॥ ( ऋ. ८-३ )

"(भ-राजिनः) राजानी न माननेवाले, सराजक (वृष्णि पाँस्यं चक्राणा) यह के साथ पराक्रम करनेवाले मरत् ( वृत्रं पर्वशः विषयुः ) वृत्र को जोडजोड में काटने रहे।। ( युप्पतः त्रितस्य ) युद्ध करनेवाले त्रितका ( ग्रुप्मं अनु सावन् ) यह बढाया । उत कर्ने ) सौर कर्म की शाकि भी बढायी सौर ( युवद्धें इंट्रं अनु ) युत्र के युद्ध में इन्द्र की रक्षा की ॥ ( सामिणवः वियुत्त-हर्म्बाः ) विज्ञह्यी विज्ञती विज्ञती किसा शस्त्र हाय में छेडर खडे हुए मरत् ( हिर्म्पद्धीः शिमाः ) सोनेके शिरकाण (शीर्यन् ) निरं पर धारण करते हैं, ( ग्रुसाः त्रिये परंजने ) जो ( ग्रुप्माः ) शोमाने चमकते हैं । है ( देवानः ) रेच मणी ! ( मः ममन्य दावते )

हमारे यज्ञ के प्रति तुम (हिरण्यपाणिमिः सम्बेः) सोने के आभूदणों से युक्त घोडों के साथ (डप सागन्तन) आओ। (वज्रं हस्तैः) वज्र हाथ में धारण करनेवाले (हिरण्य-चाशिमिः) सोने की कुटार हाथ में लिये ( मरुद्धिः) मरुतों के साथ सिंग की भी (सहः) वल के लिये (कण्वासः) हे ज्ञीनियो! (स्तुषे) प्रशंसा करो। "

इन मंत्रों में महतों के शहत बिहुली जैसे चमकनेवाले, सोनेकी नकशी किये कुछार और भाले हैं। महतोंके किर पर सोने के मुकुट हैं, खेत पोपाल किये हैं। और ये शक्ति के कामों के लिये प्रसिद्ध हैं, ऐसा वर्णन है।

सिर पर सोने के मुक्तर, सथवा जरतारी के साफे हैं, सोने के मूपण हाथों में घारण किये हैं, सोने की नक्सी के कुटार हाथों में घारण किये हैं। यह वर्णन मस्तों का है। इन्ह्र के ये सैनिक हैं।

(सोमितः काण्यः । सतो बृहती । )

गोभिवाणा अज्यते सामराणां रथे कारी हिरण्यये। गायन्थवः सुजातास इपे भुजे महाता नः स्परसे नु॥ ( क. ८-२०-८ )

"(हिरण्यये रथे कोर्ग) मोनेके रथके बीचमें (मीभ-रीणां गीनिः) सोमरीयों की प्रशंसा के माथ (वागः सब्यते) वाजनामक वाद्य बजने लगा। (गी-बन्धवः) गीनों के माई (सुजातामः) उत्तम जन्मे हुए, उत्तम कुल में जन्म जिन का हुआ है। सदा (महान्तः) बढ़े मस्त् (नः ह्ये सुजे) हमारे सल का भोग करने के लिये (हरसे सु) शीप्र का जांव।"

पहां मरुवी को गोओं के माई कहा है। गांभी के माण इस का इतना सन्दर्भ है। इस की बहिने गींवें हैं। ये मरुव् अपने रथ में बाग नामक बाद्य बड़ाने हैं। बान बाद्य १०० तारों का है और छोटे डोड जैमा चमटे का भी होता है।

#### आँपधी ज्ञान ।

( मोमिंसः बारवः । सटोपुरटी । )

विश्वं पर्यस्तो विस्था तन्ता तेना नी अधि बोचत । समा रपो मगत् आतुरस्य न दश्कर्ता विष्हुतं पुनः ।: १८०० १८ ८११ श्रीहर (१३ मार्गः ) । विशे पर्यस्ताः मन् कृत आर्टेटर्स आप तमः सम्पूरं हमारे शिरिं के पाप (विश्वः) श्रीपण के शाभी और तिम प्रिजीवते वम से हमें मीरोग होने का उपदेश करें। तमः स्थापस्य ) हमारे सें जो रोगी हो, उस के पामसे त्या प्रमा रोग पूर्करी और (विश्वृतं प्रा: इंट्स्वों) होगूहें या जनभी को निर्मित्रों करें। "

मस्य सैनिक हैं, पर वे भीपिशिविधा को जानते हैं, जहामियों की सेवा करना इन की माह्म हैं, पिटिंग से नीरोग रहने के किये जो मावधानी राजनी वादिये, वह भी इन की माल्म हैं। मिनिकों की द्वाइयों का योदा झान चाहिये।

#### ्गोतमो सहगणः । जनती । )

ेउपहरेषु यद्विष्यं ग्रिंगं चय इय मण्तः फेनचित् पथा । श्रोतन्ति फोझा उप चो रशेषा शृतमुक्षता मधुवर्णमचेते ॥१॥ वैषामञ्मेषु विथ्रेच रेजते भूमियांभेषु यद्य युष्ट्यते शुभे । ते फीळये। धुनये। श्लाडष्ट्यः स्वयं महित्यं पनयंत शृतयः ॥३॥ (१-४०)

(केन चित् पथा) जिस चाहे उस मार्ग से (उपहरेष्ट्र) आकाश में (यत्) जब (यिं अचिष्यं) गमनमार्ग निश्चित करते हैं, तब (वः रथेषु) आप के रथों में (कोशाः उप आ श्रोतन्ति) खजाने खुळे होते हैं और आप (अर्चते) उपासक के लिये (मधुवर्ण पृतं) शुद्ध घी (उक्षता) सीचते हैं।"

" है ( मरुत: ) मरुतो ! ( यय: ह्व ) पक्षियोंक समान

"(यत् ह) जब मरुत् (शुभे युअते ) शोभाके लिये रथ जोतते हैं, तब (एपां) इन के (अजमेपु यामेपु) बुढदोंड के गमनों से (भूमि:) भूमि (विधुरा इय) प्रति से वियुक्त छी के समान (रेजते) कांपती रहती है। ये मरुत् (क्षीळयः) खेळां में प्रयीण (धुनयः) हिलाने-वाले (श्राजत्-क्षप्टयः) चमकनेवाले भाले धारण करनेवाले (धृतयः) चलानेवाले (स्वयं महिरवं) अपना ही महस्व स्वयं (पगयन्त) इयवहार से बताते हैं। "

इन मंत्रों के वर्णन से स्पष्ट है कि, आकाश में जिस हि उस मार्ग से जानेवाले गश्तों के विमान पक्षियों जैसे समण उन्ते हैं। तथा इन के वाइन वन भूमि पर से पुमने लगते हैं, तन भूमि कोवते जमती है। यह वर्णन नहीं मारियों का ने भीत जिल्लेहेट निमानों का है, पंची जैसे को भाकाम में पुमते हैं। ये निस्मेंहेन विमान ही हैं।

#### जीग्ता और पन ।

र माध्यमदा भोतकः । जगती । )

तं यः दानि मामतं मामत्। अपन्ने समसा देश्यं जनम्। मया रति सार्वेनीमं सद्यामहा

अपत्य सार्व भूरणं दिने दिने ॥ (तर २०३०-११)

'' है महती ! में (स्मानुः ) मुल की इच्छा करनेपाला
उपायक (तं नः माहतं कार्य) जय आप के महस्यमूद्रमनी बल को सभा (देश्वं जर्व) दिन्य जनों को (ममसा
गिम) प्रणाम में भीर वाणी में (जय मृते) प्रशंसिक करते
हैं। हमें (दिने दिने) प्रतिदिन (स्पर्वनीरं) स्व सीरों से
पुका (कार्यमार्थ) संवानों ने युक्त और (भूर्य) स्वासे
सुक्त (स्पर्य) भन (स्वामहै) प्राप्त हो।"

भन ऐसा पादिये कि, जिस के साथ अमें बीरता, संतान और यहा मिळे। बीरता के विना भन मिळना असंभव हैं और सुरक्षित रावना भी असंभवही है।

#### मरुतों के विशेषणों का विचार।

ंशय महत्त्वहों में जो विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, उन का विचार करते हैं . यहां विचाराये थोडेसे ही विशेषण जिये हैं और इन के स्थान के निर्देश पाटक सूची में देण सकते हैं, इस लिये यहां दिये नहीं हैं—

#### भाई मरुत्।

ये मरुत् आपस में समान भाई हैं, न इन में (अट्ये-प्रास:) कोई वहा है, न इनमें कोई (अमध्यमासः) मध्यम है और न इनमें कोई (अकिनिष्ठासः) किनष्ठ है, (असरमाः) नीय भी इन में कोई नहीं है, वधापि गुणों से ये (उयेष्ठासः) श्रेष्ठ हैं, और (युद्धाः) गुणों से ये वडे भी हैं। ये (अन-आनताः) किसीके सामने नमते भी नहीं, उम वृत्ति से रहते हैं, ये (सु जातासः) कुलीन हैं और ये सब मरुत् आपसमें (भ्रातरः) भाई भाई हैं। ये आपस में परस्पर भाई ही अपने आप को कहते हैं।

#### जनता के सेवक।

मस्द (मृ-साद्यः) जनता की सेवा करनेवाले हैं, (सरः वीराः) ये नेता हैं, बीर हैं, जनता की (बातारः) रक्षा करनेवाले हैं। ये (मामुपासः, विश्वकृष्टयः) मसुष्य है, सब मानव ही मरन हैं। ये (अहुषः) किसी का हेय नहीं करते, (अमबन्तः) ये यलवान् होते हैं। ये (श्रोरवर्षसः) यह शरीरवाले होते हैं और (पूत-द्ससः) पवित्र कारों में सपने वस का संग्र करनेवाले होते हैं।

ये (प्रक्रीडिनः) विशेष खेटनेवाटे सथवा खेटों में प्रेम रखनेवाटे हैं, (अदाभ्याः ये कभी द्वे नहीं जाते और (अधृष्टासः) कोई इनको डर भी नहीं बहा सकता।

ये मरद (अच्युता ले।जसा प्रच्यावर्यतः ) स्वयं सरने रणन से अष्ट नहीं होते, पर सरनी शक्ति से सब शबुर्भों नो रपानश्रष्ट करते हैं ।

#### गोसेवा करनेवाले।

मरद ( गो-मातरः, पृक्षिमातरः, पृक्षेः पृद्धाः ) गाँ को माना माननेवाले, भूमि को माना माननेवाले, मानुमूनि की सेवा करनेवाले हैं, ( गो-वंधवः ) गाँ के भाई जैसे ये बर्तते हैं।

#### घोटे पास रखते हैं।

#### मरुतों का रथ।

मन्तों का स्य (हिरण्यस्थाः, हिरण्ययाः) सोने का है, स्य के पहिये भी (हिरण्यक्ताः) सोने के हैं। ये स्थ पढ़े (सुर्थाः) सुंदर हैं, (सुखाः) अन्दर बेडने से सुन्न होता हैं, (बियुन्तस्तः विजनी की युक्ति इनके स्थों में हैं। (अधिमंतः) गस्त्र इनके स्थों पर होते हैं। (अध्वपणाः) बोडे ही इनके स्थों के पंख हैं, अर्थाय अध्यक्ति से ही ये स्थ दौडते हैं। इस वस्त्र इन के स्थों का वर्षन हैं।

#### शबुनाश् ।

सरतीं के पास तेलाबी ग्रहणांत्र भाषूर हैं, इस के बर्गन पूर्वरणांत में का गये हैं। इन गरतों से ये (निशादसः) गणां का नाम करते हैं भेर जनता की रक्षा करते हैं।

्रमहर्ते हैं दिनेपाई का विदाय करने से द्यालगर झाते। होता है ।

#### स्यस्य ।

सर्हों दा ररहर मध्यान में 'ब्राल ' में, अधितत में 'ब्राख ' हैं भीर महिन्दु में और मानवीं में ' ब्रीह ' हैं अमर मर्ही के सेवी में 'ब्राल, बीर, और कायू ' के ब्रीन हम देखते हैं।

प्रचाद बायू, क्षांती, बाइन, मेथा, क्षींता, बृद्धि का हि बा बरीन मरनी के सुनी में ती, पर बर दूस तथा के हैं कि, जिसके दीनों बा ही बहारी, तेमा प्रनीत हीता है है क्षण्यत्यम, क्षयिश्वत की प्रचार कर्या कर सम्मान्त्र स्थल, महारी बा बरीन दन सुनी में है दूसी वितेश प्राप्त, बीह की बाय कि बांग हम सुनी में सुद्धम हिन्दि में प्रमें होना कि प्रदेश दम तथा हम सुनी का विदय्य बोग की क्षण्याद बा नाम प्राप्त बीग हो

भीदः,(किनान्स) । श्रीकत्तः सानद्येदार । १६५६म । (साधानक्षणाणात्रकः



## मरुद्देवता की विषयसूची।

| ج پسیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | হুট        | विन्दुः प्रादश्चे वा                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          | अहिं।सः ।                                                                                                          | 334-80 <b>5</b>                           | २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **         | स्यूमादिसमीसेवः ।                                                                                                  |                                           | ₹ '\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P.         | रिवस्य सुधिः ।                                                                                                     | 853-85C                                   | 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , m g ar agir gan se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·<br>~     | इयावाच सावेपः।                                                                                                     | <b>४२</b> ९                               | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ye 2 2 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>"</b>   | लचा ।                                                                                                              | 830-833                                   | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| e general gir diriyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 •        | सपरों !                                                                                                            | 8:8-83:                                   | २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.2        | रंगिति: ।                                                                                                          | 312-810                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - g - g - t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 3       | सुनार १                                                                                                            | 88 88 t                                   | 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · *, & · · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3</b> ? | चित्राः ।                                                                                                          | 442                                       | <b>ষ</b> ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| g the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * v        |                                                                                                                    | <b>^</b> *-                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 4 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,4        | मभ्तस                                                                                                              | टचारी देवगण                               | /: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ζ. τ       | (१) मस्युद्धविष्णः                                                                                                 | प्राचिम्धन आहे                            | ₹ <b>7:  8</b> ¥8_,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| s de la serie de l |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | § 4        | (* महतोदसामहत                                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠,         |                                                                                                                    |                                           | १-४५६ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ( * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The state of the s | =7'1       | ( ३ सीवी महत्र ।                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. 7 W 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | (४ मध्यतंग्यी।                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>a</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71 948     | (१) महत्र आस्त्र ।                                                                                                 | नगर्मा ४५५                                | -४६४ ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ÿ          |                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *:         | महाव                                                                                                               | ता की सुचियं                              | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| i va                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 🗸 गुनधना-सन्त्रसा                                                                                                  | नाहः ६                                    | 70 34-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ĭ.         | क्र राज सम्बद्धारा                                                                                                 |                                           | 5 <b>२−३</b> ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | å<br>å     | िन्नी में<br>इन                                                                                                    |                                           | ક <b>ર−ક્</b> રે<br>કુઉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 6 4 4                                                                                                              | ŧ                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | िन्नी में<br>इन                                                                                                    | ŧ                                         | 3, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | रिक्षित्रे ।<br>कुर्वके । इस                                                                                       | ŧ                                         | 3, 3<br>11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | िक्सिये ।<br>क्रीपे ।<br>क्रिक्स ,                                                                                 | ŧ                                         | #3-1A<br>11<br>33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | िक्षीर्व स्व<br>क्षेत्रिक स्व<br>क्षेत्रिक स्व<br>क्षेत्रिक स                                                      | ŧ                                         | žA<br>#3−4A<br>11<br>33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | हिन्दीर्थ ।<br>१९४४ - ११<br>१८ - ११<br>१५ - ११<br>१८२ - १३                                                         | ŧ                                         | 3 A− 5 .4<br>3 A<br>3 2 − 4 A<br>3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | हिन्दी है।<br>कुरी के अप<br>कुन के<br>कुन के<br>स्कृत के<br>स्कृत के                                               |                                           | हु 3<br>११<br>११<br>१५ - २४<br>१५ - २१<br>१९ - १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | हिन्दी है।<br>वृत्ती है।<br>वृत्ती है।<br>वृत्ती है।<br>स्वृत्ती है।<br>स्वृत्ती है।                               |                                           | हुउ<br>#<br>#क्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | हैं हुआ के हुई<br>कुर्त के हुई<br>कुर्त के<br>कुर्त के<br>स्टूबर्स<br>कुर्त के<br>सुर्व कुर्                       | ।<br>।<br>।<br>।<br>।<br>।<br>नुसम्भूती । | 33<br>91<br>第第一年日<br>39<br>39一年日<br>2004年<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | हिन्दित्वे ।<br>१८ १८ १८<br>१८ ४४ १८<br>१८ ४५<br>१८ ४५<br>१८ ४५<br>१८ १८<br>१८ १८<br>१८ १८<br>१८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ | ।<br>।<br>।<br>।<br>।<br>सम्बद्धाः        | 33<br>11<br>第3 - 4 日<br>3 日 - 4 日<br>3 |



# दैवत-संहिता।

[ स्रथज्ञःसामाधर्वणां संहितानां सर्वान् मन्त्रान् हेवतानुभारेण संपूत् निर्मिता ! ]

معدن عنهاب

## ४ मरुद्देवता।

॥१॥ (ऋ० शहा ४.६८.९.) (१-४) मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । नावर्षा ।

| नापृष्ठ स्त्रपानपु सुनगन्तपनार्द्र । द्वाना नाम याज्ञपम्                            | ~        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>देवयन्तो यथा मिति मच्छा विदर्हमुं गिरः । महार्महृपत धृतम</u>                     | Ę        |
| अनुवधैर्मिष्ट्रीम <u>िम्</u> यः सहस्वद्यति । गुणिरिन्द्रेन्य कार्न्यः               | <b>*</b> |
| अतः परिष्मुन्ना गंहि दिवो वां रोचनाद्धि । सर्गन्मितः अते गिर्गः                     | •        |
| ॥२॥ (ऋ०११५२)                                                                        |          |
| (५) मेधाविधः याण्यः । राष्ट्रां 🕡                                                   |          |
| मरेतः पित्रंत ऋतुनां पोत्रार यज्ञं पुंनीतन । पृथं हि टा सुंदानयः                    | :        |
| ११ ३, १९ (ऋतः ११३ ७)१-१७ ९                                                          |          |
| (६-४५) कादो औरः । सापत्री ।                                                         |          |
| क्रीळं षुः शर्धा गार्थत मनुवाणं रधेशभंस । जण्डां अभि प्र गाँदर                      | 4        |
| चे पूर्वतिभिक्किप्टिभिः साकं दार्शिभिः श्रिक्षभः । अजादन्तु स्दर्भातदः              | ٠<br>د   |
| <u>इरेवे शृण्व एपां करा। एस्तेषु पर पर्शन । ति पार्शक्तिकर्म् अंत</u>               | ē        |
| त्र दः श्रेषीय पृष्वेये देवपृत्राप शुक्तिने । हेवर्ट् बाई गावन                      | ン        |
| प्रश् <u>रीमा</u> गोण्यमप् ह्योद्धं परहा <u>ध</u> ं सार्यनम् । जन्ने गर्मस्य बाबुधे | '4.<br>5 |
| को दो पर्विष्ठु आ नेगे । दुवश्च मार्थ ध्वयः । यह श्रीमानुं म धुनुयः ।               | 5        |
| नि बो यामीय मार्नुयो हुम हुमार्य हुन्यदे । जिल्लीह दर्दने हिन्दः                    | :        |
| चेष्रामलमेषु पृथियी होनुयी हैय दिवसी । १ द्वारा यहेनु रेलने                         | 4        |
| तेन् अरण <i>े</i> र                                                                 |          |

| स्थिरं हि जार्नमेषां वयो मातुनिरंतवे                                  | । यत् <u>सी</u> मनुं द्विता शर्वः         | 9          |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|
| टटु त्यं सूनचो गिरुः काष्ट्रा अज्मेष्यत्नत                            | । <u>वा</u> श्रा अ <u>भि</u> ज्ञु यात्रवे | १०         | १५.        |
| र्ध चिट् या द्रीर्घ पृथुं सिहो नपातुममूंधम्                           |                                           | 88         |            |
| मर्मतो यद्धं वो वलं जनौ अचुच्यवीतन                                    |                                           | १२         |            |
| यद्भ यान्ति मुरुतः सं हं ब्रुवतेऽध्वन्ना                              | । शृणोति कश्चिद्पाम्                      | १३         |            |
| प्र यातु शीर्भमाशुभिः सन्ति कण्वेषु वो दुवैः                          | । त <u>ञ</u> ो पु माद्याध्वे              | १४         |            |
| अस्ति हि एमा सद्यंय वः स्मसि एमा व्यमेपा                              | ·                                         | રૂપ        | হ্০        |
| • •                                                                   | राइटार-१५)                                | •          |            |
|                                                                       | । दृधिध्वे वृक्तवहिंपः                    | 7          |            |
| र्क रुनं कह <u>श्रं</u> अ <u>र्थ</u> गन्ता विवो न पृ <u>श्</u> यिच्या |                                           | <b>?</b>   |            |
| र्ण यः सम्मा नय्यां मि मर्रतः क्षं सुविता                             |                                           | ર્         |            |
| चड पूर्व पृथिनमान <u>में</u> मर्ता <u>मः</u> स्यातन                   |                                           | 8          |            |
| मा भी मुगा न गर्थम अपिता भृद्रनीच्यः                                  |                                           | Ÿ          | <b>३</b> ५ |
| रंग यु छः पर्मप्रमु निर्मतिर्वर्शनी वधीत्                             |                                           | ξ          |            |
| भारे देण अमंत्रत्यं भन्नेश्चित्र ग्रिस्मीतः                           | । मिहं क्रण्यन्त्य <u>वाताम्</u>          | ر<br>ق     |            |
| वारंग्यं विद्यानिमानि वृत्यं न माना सिपक्ति                           | । यदेवां वृष्टिरसंजि                      | 6          |            |
| ं शं िन तमे कुरवन्ति पूर्वन्येनीद्याहर्न                              | । यत् पृथिवीं च्युन्द्नित                 | Q,         |            |
| अर्थ रक्तास्कृतः विश्वमा सुत्र पार्थियम्                              | । अरंजन्तु प्र मानुषाः                    | १०         | 30         |
| भारतं र्यस्त्रस्थाति श्रिमा रार्थस्यतीरम्                             | । यांतमसिंद्यामभिः                        | ??         |            |
| िका है। कार हेमचे स्था अश्वीस एपाम्                                   |                                           | १२         |            |
| अध्या दर्ग दर्ग छिम जुगुँ ब्रह्मेणस्पतिम                              |                                           | १३         |            |
| िस्ति शेले हर्ग्ये प्रतन्त्रं इव ततनः                                 |                                           | 38         |            |
| ारंग्य गर्भ ने गुर्ग । स्वेदं <b>पं</b> तुनपृ <b>ष्ट्रियाम</b> ।      | । असंम बृद्धा अंसिश्ह                     | ?"         | 3%         |
| । १॥ ( ऋ                                                              | · ?(\$?(?-?°)                             |            |            |
|                                                                       | र्ता. ( समा) सत्ते। युद्धी )।             |            |            |
| ा राष्ट्रभारेष्ट्राचे । <u>द्योचितं साह</u> सायेश ।                   | . J                                       | •          |            |
| प्रस्कृत कर्म सम्बद्ध करे <u>या के यांध्र के</u>                      |                                           | ,          |            |
| िया वर हमराष्ट्रीय परापृष्टी <u>विस्तृ उत्</u> र प्रीति               |                                           | <b>5</b> 4 | 3 9        |
| त्राहरकु महिद्दी परिचर्ना, सा सर्वस्य स                               | · (現代)                                    | ~          | - ,        |

| पर्ता हु यत् स्थिरं हुथ नरीं वर्तयंथा गुरु ।                                                                                                                                     | *  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| वि यांथन वृतिनं: <u>पृथि</u> च्या च्या <u>जाः</u> पर्वतानाम्                                                                                                                     | Ŕ  |           |
| <u>नहिं वः शर्त्रुविंविदे अधि द्यवि</u> न सूम्यां रिशादसः ।                                                                                                                      |    |           |
| युष्मार्कमस्तु तर्वि <u>ष</u> ी तनां युजा   रुद् <u>रांसो</u> नू चिंदुाधृषे                                                                                                      | X  |           |
| प्र वेपयन्ति पर्वतान् वि विश्वन्ति वनुस्पतीन् ।                                                                                                                                  | ,  | •         |
| प्रो आरत मरुतो दुर्मद्रौ इ <u>द</u> देव <u>ांसः</u> सर्वया <u>वि</u> ज्ञा                                                                                                        | ų  | ४०        |
| उ <u>पो</u> रथेषु पूर्वतीरयुग्ध् <u>वं</u> प्रिटिर्वह <u>ति</u> रोहितः ।                                                                                                         |    |           |
| आ <u>वो</u> यार्माय <u>षृथि</u> वी चिंद <u>श्रो</u> च्द्वींभयन्तु मार्नुषाः                                                                                                      | દ્ |           |
| आ वों मुश्लू तनां <u>य</u> कं रु <u>टा</u> अवों वृणीमहे ।                                                                                                                        |    |           |
| गन्तां <u>न</u> ूनं नोऽर् <u>चसा</u> यथां पुरे <sup>—</sup> त्था कण्वांय <u>वि</u> भ्युपें                                                                                       | v  | -         |
| युष्मेषितो मरु <u>तो</u> मत्येषित् आ यो <u>नो</u> अभ्व ईषंते ।                                                                                                                   |    |           |
| वि तं युंगो <u>त</u> शर् <u>वसा</u> व्योज <u>ंसा</u> वि युष्माकांभि <u>र</u> ुतिर्भिः                                                                                            | E  |           |
| अर्सा <u>मि</u> हि प्रयज्यवः कण्वं दृद् प्रचेतसः।                                                                                                                                |    |           |
| असामिभिर्मरुत आ नं ऊतिभि गेन्तां वृष्टिं न विद्युतः                                                                                                                              | 3  |           |
| अ <u>सा</u> म्योजो विभृथा सुद <u>ान</u> वो ऽसामि धूत <u>यः</u> रावः ।                                                                                                            |    |           |
| <u>ऋषिद्विषे मरुतः परिम</u> न्यव इषुं न सुजत द्विपम्                                                                                                                             | १० | કર        |
| ॥ ६॥ (ऋ० ८।७।१-२६ )                                                                                                                                                              |    |           |
| ( ४६-८१ ) पुनर्बन्सः काण्यः । गायत्री ।                                                                                                                                          |    |           |
| प्र यद् व <u>ेस्त्रि</u> प् <u>दुभ</u> मिष्ं मर् <u>रुतो</u> वि <u>प्रो</u> अर्क्षरत् । वि पर्वतेषु राजथ                                                                         | ?  |           |
| य <u>र</u> ुङ्ग तंविषीय <u>वो</u> यामं श <u>ुम्रा</u> अचिध्वम् । नि पर्वता अहासत                                                                                                 | ર્ |           |
| उद्दीरयन्त <u>वायुर्भि व</u> ्धित्रा <u>सः</u> पृक्षिमातरः । धुक्षन्तं <u>पिष्युपी</u> मिर्पम्                                                                                   | રૂ |           |
| वर्षन्ति मुरुतो मिहं प्र वेपयन्ति पर्वतान् । यद् यामं यान्ति वायुभिः                                                                                                             | 8  |           |
| नि यद् यामीय वो गिरि निं सिन्धं <u>वो</u> विधर्मणे। महे शुष्मीय येमिरे                                                                                                           | ń  | ¥:        |
| युष्माँ उ नक्तंमूतये युष्मान् दिवां हवामहे । युष्मान् प्रयुत्यध्वरे                                                                                                              | ε  |           |
| खु त्ये अं <u>रु</u> णप्तव श्रित्रा यामेंभिरीरते । <u>वा</u> श्रा अ <u>धि</u> पणुना द्विवः                                                                                       | U  |           |
| सूजन्ति रश्चिममोज <u>सा</u> पन् <u>थां सूर्यांच</u> चार्तवे । ते <u>भानुभि</u> र्वि तस्थिरे                                                                                      | 6  |           |
| ड्मां में मरुतो गिरे <u>मि</u> मं स्तोममृभुक्षणः । इमं में वनता हर्वम्                                                                                                           | 3  | 4.        |
| त्री <u>णि</u> सर <u>ींसि</u> पृश्रयो      हुदुह्ने बुजिले मधुं      ।     उत्सं कर्चन्धमुद्रिलेम्<br>मरुतो यद्धं वो द्विदः     सुम्नायन्तो हर्वामहे      ।   आ तृ नु उर्ष गन्तन |    | બર<br>અંદ |
| मर <u>्रतो</u> यर्द्ध वो द्वियः सुम् <u>ना</u> यन् <u>तो</u> हर्वामहे । आ तृ <u>न</u> उर्प गन्तन                                                                                 | ११ |           |

| And the second s | 1   | इत प्रचेतियो मर्दे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| का में गर्व महारहते। दुश्हें दिखार्थ देस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | इयेनी मनती दिवाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३  |      |
| क हेल एक रेक्ट्री करें। सार्वे ड्रांक्ट्र डरीनालग्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ĭ   | म्बानमेन्ध्व इन्तुंभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88  |      |
| With the following of the first the  |     | अर्भगरम् मन्पंभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १५  | 30   |
| a harm have to the major the statement with the statement of the statement | 1   | डल्सं दुउन्ती अक्षितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६  |      |
| and the second s | 1   | उन म्नोभैः पृश्चिमातगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १७  |      |
| and the many of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Į   | या सुनस्य भीमति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८  |      |
| ويتغاربهم والمراوي المحجم المراوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ì   | वर्षात उत्तरम्य मनमंभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80, |      |
| and the second s |     | गता के नं सपर्वति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | হ ০ | 8/4  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | }   | अभा क्यम्य विन्तेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24  |      |
| and the state of t | •   | मं वर्त परिवा चेतुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ၁(၃ |      |
| * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ŧ   | रकारास स्टिल गोंडचेम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ၁ုဒ |      |
| The second secon |     | र्के रहे विभिन्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २४  |      |
| The second section of the second section is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , , | भूमा भी जार लिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 514 | 1810 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :   | रंग पंतर भिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | នផ្ |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,   | रसम्म संगानम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.0 |      |
| San Contract to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ?   | कर्न हुना मिल्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31, |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | कार्या के असे असे हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54  |      |
| · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( )  |     | म र जीवनी वैद्यालम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30  | 3/1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ६८ ४) ग्रिका अंदिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37  |      |
| Commence of the Commence of th |     | क्ष्य दिशाव गर्शनिवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35  |      |
| and the second of the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | कर्ता विकास अञ्चल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33  |      |
| Sign Street Land of the Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Commence of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3%  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | a recorded the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.4 | 1,11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | The second of th | 34  | 68   |

and the second of the second o

| वीळुप्विभिर्मरुत ऋमुक्षण आ रुद्रासः सुद्रीतिभिः।                                                                |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| इषा नी अद्या गंता पुरुम्पृहो युज्ञमा सीभरीयवंः                                                                  | 5        |       |
| विद्या हि रुद्दियां <u>णां</u> शुष्मंसुग्रं मुरुतां शिभीवताम् । विष्णोरिषस्यं मिळहुषांम्                        | 3        |       |
| वि <u>द्</u> योपा <u>ति</u> पार्पतुन् तिष्ठंद् दु <u>च्छुनो</u> िभे युजन्त रोहंसी ।                             | . ~      |       |
|                                                                                                                 | • •      | ه ۲ م |
| प्र धन्वनियस्त शुभ्रसाद्यो यदेनेथ स्वभानवः                                                                      | S        | 44    |
| अच्युंता चिट् वो अञ्मन्ना नानंदति पर्वतासो वनस्पतिः । भूमिर्यामेषु रेजते                                        | v,       |       |
| अमाय वो मरुतो यार्तवे चौ जिहीत उत्तरा बुहत्।                                                                    |          |       |
| य <u>ञ</u> ा न <u>रो</u> देदिंशते <u>तन</u> ्या त्वक्षांसि <u>बाह्</u> वोजसः                                    | દ્       |       |
| स्वधामनु श्रि <u>यं</u> न <u>रो</u> महिं त्वेषा अमेवन्तो वृषंप्सवः। वहन्ते अहंतप्सवः                            | v        |       |
| गोभि <u>र्वा</u> णो अंज्यते सोभरी <u>णां</u> रथे कोशे हिर्ण्यये ।                                               |          |       |
| गोर्चन्धवः सुजातासं इषे मुजे महान्तों नः स्पर्रमे नु                                                            | <b>C</b> |       |
| प्रतिं वो वृषद्श्व <u>यो</u> वृष्णे र्शर् <u>धीय</u> मार्चताय भरध्वम् । हुव्या वृषेप्रयाःणे                     | ९        | ९०    |
| <u>वृषण</u> श्वेन मरु <u>तो</u> वृषे <u>प्सुना</u> रथे <u>न</u> वृषेनाभिना ।                                    |          |       |
| आ इ <u>य</u> ेन <u>ासो</u> न पुक् <u>षिणो</u> वृथां नरो हुन्या नों <u>बी</u> तयें गत                            | १०       |       |
| <u>समानम</u> ञ्चे <u>षां</u> वि भ्रजिन्ते <u>र</u> ुक्मा <u>सों</u> अधि <u>बाहुर्</u> यु । द्विद्युतत्यृप्टर्यः | ११       |       |
| त <u>खुशासो</u> वृषेण खुश्रवहि <u>चो</u> निर्किष्टुनूषु येतिरे ।                                                |          |       |
| स <u>्थि</u> त धन <u>्व</u> ान्या <u>र्पृधा</u> रथेषु वो   ऽनीं <u>के</u> ष्व <u>धि</u> श्रिचं:                 | १२       |       |
| ये <u>षामणों</u> न सुप्र <u>थो</u> नाम स्वेषं द्यार्थ <u>ता</u> मे <u>क</u> मिट् भुजे । वयो न पिट्यं सहं:       | १३       |       |
| तान् चन्द्रस्व <u>मुरुत</u> स्ताँ उपं स्तुहि ते <u>षां</u> हि धुनीनाम् ।                                        |          |       |
| अराणां न चरमस्तदेणां द्वाना महा तदेणाम्                                                                         | १४       | દુધ   |
| सुभगः स र्व क्विति प्वास पूर्वीसु मरुतो व्यृप्टिषु । यो र्वा नूनमुतासंति                                        | રૂપ્     |       |
| यस्य वा यूयं प्रति <u>वा</u> जिनो नर् आ हत्या <u>वी</u> तये गुध                                                 | • -      |       |
| अभि प द्युक्तेरुत वार्जसातिभिः सुम्ना वो धूतयो नशत्                                                             | १६       |       |
| यथां रुद्रस्य सूनवीं दिवो वशन्त्यसुरस्य वेथसीः । युवानस्तथेईसत्                                                 | ۶,6      |       |
| ये चाहिन्ति मुरुतः सुदाने <u>वः</u> स्मन् <u>मी</u> ळहुपश्चरेन्ति ये।                                           | •        |       |
| अतंश्चिद्यं न उप वस्यंसा हृद्यं युवीन आ वैवृध्वम्                                                               | ર્ટ      |       |
|                                                                                                                 |          |       |
| यूनं क्र पु नर्विष्ठया वृष्णाः पावकाँ क्षिमि सीमरे गिरा। गायु गा ईव चर्त्रपतः                                   | ye,      | १००   |
| साहा ये सन्ति मुप्टिहेव हन्यो विश्वांमु पूत्सु होर्नुपु ।                                                       | _        |       |
| वृष्ण <u>श्चन्द्रान्न सुधर्वस्तमान् गि</u> ग चर्न्द्रं मुक्तो अहं                                               | ⊋्c      | र्दर  |
|                                                                                                                 |          |       |

गार्वश्चिद् चा समन्यवः सजात्येन मरुतः सर्वन्धवः । रिहृते कुकुभी मिथः २१ मर्तिश्चिद् वो नृतवो रुक्मवक्षस् उपं भ्रातृत्वमायंति । अधि नो गात मरुतः सद्गा हि वं आपित्वमस्ति निर्धृवि २२ ~ मर्रतो मार्रतस्य न आ भेषुजस्य वहता सुद्गिनवः । यूयं संखायः सप्तयः २३ याभिः सिन्धुमर्वथ् याभिस्तूर्वथ् याभिर्द्शस्यथा किर्विम् । मयो नो भूतोतिभिर्मयोभुवः शिवाभिरसचद्विपः १०५ २४ यत् सिन्धा यद्सिक्न्यां यत् समुद्रेषुं मरुतः सुवर्हिवः। यत् पर्वतेषु भेषुजम् २५ विश्वं पश्यंन्तो विभृथा तुनूष्वा तेनां नो अधि वोचत । क्षमा रपें मरुत आतुरस्य न इन्कर्ता विहुतं पुनः २६ १०७ ॥८॥ (ऋ० शहअ१--१५) (१०८-१२२) नोधा गौतमः। जगती, १५ त्रिष्टुप्। वृष्णे श्रधीय सुमैखाय वे्धसे नोधी सुवृक्तिं प्र भेरा मुरुद्भर्यः। अपो न धीरो मनंसा सुहरूयो गिरः समेश्रे विद्थेप्वाभुवः ते जीज़िरे दिव ऋष्वास उक्षणों कृदस्य मर्या असुरा अरेपसंः पावकासः गुर्चयः स्यां इव सत्वाना न द्वाप्सनी घोरवर्षसः २ युर्वानो <u>रुद्रा अ</u>जरा अ<u>भो</u>ग्चनो ववुश्चरधिगावः पर्वता इव । ु इळहा चिद् विश<u>्वा</u> भुवेना<u>नि</u> पार्थि<u>वा</u> प्र च्योवयन्ति द्विन्यानि <u>म</u>ज्मना 3 चित्रेगुऋ<u>िमर्वपुंपे</u> व्यंश्चते वक्षं:सु रुक्माँ अधि येतिरे शुभे । अंसेंप्येषां नि मिमुक्षुर्ऋष्टयंः साकं जित्तिरे स्वधयां दिवा नर्रः ,X इंशानकृतो धुनयो पिशार्वसो यातान् विद्युत्स्तविपीभिरक्रत । दुहन्त्यूर्धर्दुव्या<u>नि</u> धृतं<u>यो</u> भूमिं पिन्वन्ति पर्य<u>सा</u> परिज्ञयः पर्या चुतर्वद् <u>वि</u>द्थेष<u>्वाभ</u>ुवैः पर्या चृतर्वद् <u>वि</u>द्थेष<u>्वाभ</u>ुवैः । अर<u>यं</u> न <u>मिहे वि नंयन्ति वाजिन</u> मृत्सं दुहन्ति स्तुनर्यन्तुमक्षितम् Ę महिपासी मायिनंश्चित्रभानवी गिरयो न स्वतंवसी रघुप्यदः । मृगा ईव हस्तिनी माद्या वना यदार्रणीपु तिवे<u>षी</u>रयुग्ध्वम् 9 <u>सिंहा इंव नानदति प्रचेतसः पिशा इंव सुपिशो विश्ववंदसः।</u> क्ष<u>णे जिन्दंन्तः पूर्वतीभिक्रिष्टिमिः</u> समित् सवाधः शब्रसाहिमन्यवः 53% रोर्<u>सी</u> आ वंदता गणश्चि<u>यो</u> नृषांचः शूगः श्वसाहिंमन्यवः। आ बुन्धुरेष्व्मितिनं देर्शुता विद्युत्र तस्थी मरुतो रथेपु वः ११६

| <u> विश्ववेदसो र्यिभिः समोकसः संसिश्टासस्तिविर्धाभिविर्षिः</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| अस्तार् इषुं द्धिरे गर्भस्त्यो रनन्तर्शुष्मा वृषेकार्गे नरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ို</b> ၁      |              |
| हिर्ण्ययेभिः पुविभिः प <u>योवृध</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| मुखा अयार्सः स्वसृतो धुवच्युतो । दुधकृतो मुन्तो स्रार्जहप्टयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23               |              |
| घृषुं पावकं वृतिनं विचेर्पणि रुद्रस्यं सूतुं हवसां गृणीमसि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |
| र् <u>ज</u> स्तुरं तुव <u>सं</u> मार्रुतं गुण—र्म <u>ुजी</u> षिणुं वृर्षणं सश्चत <u>श्</u> रिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १२               |              |
| प्रनूस मर्तः शबं <u>सा जनाँ</u> अति तस्थी वं <u>क</u> ती र्यन <u>तो</u> यमार्वत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |
| अर्व <u>द्</u> रिर्वार्जं भरते ध <u>ना</u> नृभि <u>ण्णपृष्टहर्</u> गं ज्ञतुमा क्ष <u>ेति</u> पुर्व्यति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,5              | १२०          |
| चुर्कृत्यं मरुतः पुत्सु दुष्टरं । युमन्तुं शुष्मं मुधर्नत्सु अत्तन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |
| <u>धनस्पृतंमु</u> क्थ्यं <u>वि</u> श्वचेर्पणि <u>नो</u> क्तं पुष्येम् नर्नयं शृनं हिमाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38               |              |
| नू प्टिरं मेरुतो <u>बी</u> रवन्त <u>मृत</u> ीपाहं <u>रि</u> यमुस्मार्मु धत्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |
| <u>सहित्रणें शितिनं शृशुवांसं शातर्मक्ष्र धियार्वसुर्जगम्यात</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بر               | ६६६          |
| : ।'६॥ (ऋ॰ १४०१२-१२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |
| (१२६-१५६) गोतमो सहसणः । जसर्तः ४.१२ किन्द्रमः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |
| प्र ये शुम्भन्ते जने <u>यो न सप्तयो</u> सामन् सहस्य सुनर्दः सुदंसनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                |              |
| रो <u>र्दसी हि मुरुर्तश्रक्ति</u> रे वृधे । मर्दन्ति <u>बी</u> रा <u>बि</u> रुर्धेषु पृष्यंदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                |              |
| त उ <u>ंक्षितासी महिमानमाइत हिवि रुहासो</u> अधि चिक्तिः सर्दः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                |              |
| त उं <u>क्षितासी महिमानेमाशत     ट्</u> रिवि <u>रुहासो</u> अधि चिक्तिः सर्दः ।<br>अर्चन्तो <u>अ</u> र्क जनर्यन्त टन्द्रियणम <u>ि</u> शिदो दृषिदु पृक्तिमातरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·<br>=           |              |
| त उंक्षितासी महिमानमाशत हिवि रहासो अधि चिक्ति सर्दः ।<br>अर्चन्तो अर्क जनर्यन्त दिह्यामधि धियो दृषितु पृश्लिमातरः<br>गोमीतरो चच्छुभर्यन्ते अस्तिभि स्तुनृषृ सुभा दृषिते दिरवर्मतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :                |              |
| त उंक्षितासी महिमानमाशत हिवि रुहासी अधि चितिहे सई। ।<br>अर्चन्तो अर्क जनर्पन्त दिन्द्रिया मधि थियो दिधिर पुरिमातरः<br>गोमीतरो यच्छुभर्यन्ते अस्तिभि स्तृतृष्टं सुझा दंधिरे दिर्द्यन्तः<br>वार्थन्ते विश्वमभिमातितम् वर्षान्येपामनुं शेयते इतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :                | ३ <b>०</b> - |
| त उंश्वितासी महिमानमाशत हिवि रहासो अधि चिक्ती सई: ।<br>अर्चन्तो अर्क जनर्पन्त दन्द्विया मधि थियो द्धिर पूर्णिमातरः<br>गोमीतरो चच्छुभर्पन्ते अश्विभि स्तृनृष्टं गुम्रा द्धिरे दिरवर्मनः<br>यार्पन्ते विश्वंगभिमातिनमप् वन्धीन्येपामन् रीयते पृतम्<br>वि ये भ्राजन्ते सुमैसास क्षिटिभिः प्रच्यावर्णन्ते अर्च्युता चिद्रोर्जमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :<br>:           | î, s         |
| त उंक्षितासी महिमानमाशत हिवि रुहासी अधि चितिहे सई। ।<br>अर्चन्तो अर्क जनर्पन्त दिन्द्रिया मधि थियो दिधिर पुरिमातरः<br>गोमीतरो यच्छुभर्यन्ते अस्तिभि स्तृतृष्टं सुझा दंधिरे दिर्द्यन्तः<br>वार्थन्ते विश्वमभिमातितम् वर्षान्येपामनुं शेयते इतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・<br>=<br>=<br>ッ | १ <b>०</b> / |
| त उंक्षितासी महिमानमाशत हिव रुझाली अधि चिति सई। । अर्चन्तो अर्क जनर्यन्त दिव्या मधि भियो दिधिर पुरिमातरः गोमातरो यच्छुभर्यन्ते अिन्धिमा स्तृतृषु दुझा देधिरे दिर्द्यन्तः वार्यन्ते विश्वंगिममातिन्तम् वर्त्यान्येपामन् रीयते प्रतम् वि ये आर्जन्ते सुमैकास क्षिष्टिभिः अच्छावर्यन्तो अर्च्युता विदेश्तंमा मनोजुद्दो यन्मैगतो रेथपा वृष्याताहः पूर्वतीरपुरिष्टम प्र यद रथेषु पूर्वतीरपुरिष्टं योष्ट अदि स्रत्यो देहवंग्तः ।                                                                                                                                                                                                       |                  | १ <b>०</b> • |
| त उंक्षितासी महिमानमाशत हिव रुझाली अधि चिति सई। । अर्चन्तो अर्क जनर्यन्त दिव्या मधि भियो दिधिर पुरिमातरः गोमातरो यच्छुभर्यन्ते अिन्धिमा स्तृतृषु दुझा देधिरे दिर्द्यन्तः वार्यन्ते विश्वंगिममातिन्तम् वर्त्यान्येपामन् रीयते प्रतम् वि ये आर्जन्ते सुमैकास क्षिष्टिभिः अच्छावर्यन्तो अर्च्युता विदेश्तंमा मनोजुद्दो यन्मैगतो रेथपा वृष्याताहः पूर्वतीरपुरिष्टम प्र यद रथेषु पूर्वतीरपुरिष्टं योष्ट अदि स्रत्यो देहवंग्तः ।                                                                                                                                                                                                       |                  | १००          |
| त उंक्षितासी महिमानमाशत हिव रहासी अधि चिति सर्: । अर्चन्तो अर्क जनपंन्त दन्द्रिया मधि शियो द्रिषेत पुरिमानगः गोमातरो यच्छुभयन्ते अस्मिमास्तृन्षृ गुम्रा द्रिषेते द्विरवर्मनः वार्थन्ते विश्वंगमिमातिन्तम् वन्तीन्येषामन् गियते प्रतम् वि ये आर्जन्ते सुमैस्तास क्षिष्टिमिः प्रच्यावर्षन्तो अर्च्युना विदेश्तंमा मनोजुद्दो पन्त्रंगतो ग्रेप्या वृष्याताहः पूर्वतीन्यंग्यक्तः प्र यद र्थेषु पूर्वतीर्युग्ये योज्ञ अदि स्थतो देह्यंग्यः । जनारुषस्य वि ग्रेनित भागा अर्मेश्येद्दिन्द्वित सूर्व                                                                                                                                      | 'n               | १ <b>०</b> • |
| त उंक्षितासी महिमानमाशत हिव रहासी अधि चिति सर्: । अर्चन्तो अर्क जनपंन्त दिह्या मधि थियो दिधि पुरिमातरः गोमातरो पच्छुभयंन्ते अिलिभि स्तृतृष् गुभा देधि दिर्वमंतः वार्थन्ते विश्वंगिममातिनम् व्यक्षित्रे प्रदेश द्वस्यः वि ये आर्जन्ते सुमैसास क्षिष्टिभिः अच्यावर्यन्ते अर्च्यंता विदेश्तंमा  मनोजुद्दो पन्मैगतो रेथपा वृष्याताहः पूर्वतिर्वंग्यम् प्र पद रथेषु पूर्वतिरवंग्यः वाद्ये अदि मगतो देव्यंन्तः । उतारापस्य वि प्यंति धारा अर्थेद्यान्ति स्म                                                                                                                                                                            | 'n               | ?. ·         |
| त उंक्षितासी महिमानमाशत हिव रहासी अधि चिक्ती सई: । अर्चन्तो अर्क जनर्पन्त दन्द्रिया मधि थियो द्रिधेर पुरिश्वातरः गोमातरो चच्छुभर्यन्ते अश्विभि स्तृन्धृ गुम्रा द्रिधेर दिरवर्मतः वार्थन्ते विश्वमिमातिनम् वर्गान्येपामन् रीयते प्रतम् वि ये आर्जन्ते सुमैसास क्षिष्ठिमेः प्रच्यावर्णन्तो अर्च्युता विदेश्तिमा मनोजुदी चन्नेगती रोज्या दृष्याताहः पूर्वतीर्वरण्यम् प्र यद रहेषु पूर्वतीरवृष्ण्ये योज अदि स्थतो दृष्यातः । प्रतास्य वि प्रतित्व धारा अर्थेश्वरिक्षेत्रम्                                                                                                                                                           | 'n               | १ <b>०</b>   |
| त उंक्षितासी महिमानमाशत हिव रहासो अधि चिक्ते सहै । अर्चनती अर्क जनर्यन्त दन्द्विया मधि शियो दिधेर पुश्मितरः गोमातरो चच्छुभर्यन्ते अिक्टिभि स्तृन्तृ गुम्रा दृधिरे दिरवर्मनः यार्थन्ते विश्वेमभिमातिनम् वन्धीन्येपमन् रीयते दृतम् वि ये भ्राजन्ते सुभैवास क्रिटिभिः प्रच्यावर्यन्ते अञ्च्रेता चिद्रेलिमा मनोजुद्दो पन्मगतो रथपा दृषेताताहः पूर्वतीरपुरप्टम प्र पद रथेषु पूर्वतीरपुर्यः योज अदि समतो दृद्यनः । इतास्पस्य वि प्यन्ति धागा अर्थेशेद्यिरपुर्वन्ति भृषे आ वो दहन्तु सर्भयो रपुष्यशे रपुष्टानः । हितास्पर्यः वि प्राप्ति धागा अर्थेशेद्यान्दि । प्र जिस्ति धानाः । सीदृता द्विर्यं दः सर्वन्ति । महर्ष्यं मण्डो स्वति । | 'n               | 3 = 1        |

| शृरा ड्रंबर यूर्युध्यो न जग्मयः अब्रुख्यो न पृतेनासु येतिरे ।<br>भयंन्ते वि <u>श्वा</u> सुर्वना मुरुद्ध्यो राजीन इव त्वेषसं <u>द्</u> रशो नरेः<br>स्वा <u>र्</u> य यह ब <u>ब्चं</u> सुर्कृतं हिरुप्ययं सहस्रभृष्टिं स्व <u>पा</u> अवर्तयत् ।<br>धून इन्द्रं नयंप <u>ांभि</u> कत्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵<br>°                                  | १३०           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| धर्मन्त्रं हात्रं मुक्तः मुद्दानंद्यं मद्दे सोर्मस्य रण्यानि चिक्तरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १०                                      |               |
| हिन्नं र्नृतृहेट्दतं तथी दृशा सिश्चत्रुत्सं गोर्तमाय तृष्णजे । था र्यन्यन्त्रीमयेगा चित्रभीनयः कामं विषेक्य तर्पयन्त धार्मभिः या वः शर्म शश्मानाय सन्ति चित्रातृति द्याशुंषं यच्छताधि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>?</b> ?                              |               |
| अरमभ्यं नानि मरत्ये वि यन्त । र्यायं नी धत्त बूपणः सुवीरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १२                                      |               |
| गर्गा (क्रम् १८८०१-१०) गायती।  क्षेत्री पर दिन्दी प्राथा द्वि विमहसः । स सुंगोपार्तमो जनीः  क्षेत्री पर पर देत्री प्राथा द्वि विमहसः । स सुंगोपार्तमो जनीः  क्षेत्री पर पर देत्री विभिन्न या महीनाम । मनेतः शृणुता हर्वम  कर्म पर देत्री हर्गि मुद्रा मेदी दिविदियु । उन्नथं मदीन श्रम्यते  कर्म केत्रिका मुद्री विश्वार पश्चीर्वाहित्र । सुर्ग चित्र सुसुपीरिपैः  कुर्गिकारी देवरिका श्रमित्री क्षेत्री युवम । अवेशिश्रपणीनाम  कुर्गा म प्रावाही प्रति कर्म मुद्री । यस्य प्रयोशि परिथ  क्षेत्रीकर पर प्रावाही प्रति कर्म महीन्यासः । विद्रा कार्मण्य वेनेतः  कुर्ग गर्ग स्व विद्रा विश्वीद्वित्रीम् । प्रयोतिकर्ता युवमिस | ~ ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * |               |
| ं २२ १ (क्य १८८) है जगर्ता ।<br>१ ४ १४ १ वर्ग के कि जिले - दसत्तु अविश्वन कर्तिषिणीः ।<br>१९४४ में स्टबामी अस्ति कि चित्रा देव स्तृतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ş                                       | ₹8 <b>°</b> : |
| हिल्लिंगु वर्गविष्य हिए। विष द्वा स्टार्ग केट सित प्रश्ना ।<br>श्री विष्ट कोशा पर ही रोगवा। यूनस्थाता स्थ्रेवर्णस्थीत<br>विष्टारोगा विश्वेष केट्ने । स्थितियों बाह्ने ब्यूने ब्रोने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Į.                                      |               |
| के कुरिया है। कुरिया के किया के किया के किया है जिल्हा है जिए हैं<br>के कुरिया है। कुरिया का जाइकार किया किया किया के किया के कुरिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                       | 793           |

| स हि स्वसृत् पृषंदृश्वो थुवां गुणोडं ऽया इंशानस्तविंपीभिराडूंतः।<br>असिं सत्य ऋणयावानेंद्यो ऽस्या धियः प्रांतिताथा वृषां गुणः<br>पितुः मृत्तस्य जन्मेना वदामि सोमंस्य जिह्वा प्र जिंगाित चक्षंसा।<br>यद्गीमिन्द्रं शम्युक्तांण आश्वाता दिन्नामानि यक्तियानि दिधरे<br>श्रियसे कं भानुभिः सं मिमिक्षिरे ते रिश्मिस्त ऋक्तेभिः सुखाद्यः।<br>ते वाशीमन्त डुष्मिणो अभीरवो विदे प्रियस्य मार्थतस्य धास्नः | ૪          | र्षठ    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| ॥ १२ ॥ (ऋ० १।८८।१-६ ) -<br>(त्रिप्डुप्ः १,६ प्रस्तारपंक्तिः, ५ विराद्रस्पा )।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |
| आ विद्युन्मिद्धिर्मरुतः स्वुर्के रथेमिर्यात ऋ <u>ष्टिमिद्धि</u> रश्वेपर्णेः ।<br>आ वर्षिष्ठया न <u>इ</u> षा व <u>यो</u> न पंत्रता सुमायाः<br>तेंऽ <u>रु</u> णे <u>मिर्वर</u> मा <u>पि</u> शङ्गेः शुभे कं योन्ति र <u>धतूमि</u> रेश्वैः ।                                                                                                                                                            | <u> </u>   |         |
| रुक्मो न चित्रः स्वधितीवान् प्वा रथेस्य जङ्घनन्त भूमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २          |         |
| श्चिये कं <u>वो</u> अधि तुतूषु वाशीं में धा वता न क्रिणवन्त ऊर्ध्वा ।<br>युप्मभ्यं कं मेरुतः सुजाता स्तुविद्युक्तासों धनयन्ते अद्गिम्                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3</b> , |         |
| अहां नि गृधाः पर्या व आर्गु सिमां धियं वार्कार्यां चं देवीम् ।<br>बह्मं कृण्वन्तो गोर्तमासो अर्के रूर्ध्वं तुनुद्र उत्स्धिं पिर्वध्ये<br>एतत् त्यन्न योर्जनमचेति सस्वर्हे यन्मेरुतो गोर्तमो वः ।                                                                                                                                                                                                    | S          |         |
| पश् <u>य</u> म् हिर्रण्यच <u>क</u> ानयेदिष्ट्राम् <u>वि</u> धार्वतो <u>व</u> राहूम्<br>एषा स्या वो मरुतोऽनु <u>भ</u> र्ची प्रति दोभित <u>वाचतो</u> न वाणी ।                                                                                                                                                                                                                                         | ų          | १५५     |
| अस्तोंभ <u>य</u> द् वृथां <u>सा</u> मर्नु स्वधां गर्भस्त्योः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ε          | १५६     |
| ॥ १३ ॥ ( ऋ० १।१३९।८ )<br>(१५७) परुच्छेपो देवोदास्तिः । अत्यष्टिः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |
| मो पु वो अस्मद्रिभ ताति पाँस्या सर्ना भूवन् चुन्नाति मोत जीरिपुर्समत् पु<br>यद् वैश्चित्रं युगेष्ट्री नव्यं घोषादर्भर्त्यम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                       | रोत जां    | रेषुः । |
| यद् वैश्चित्रं युगे <u>ष्टिंगे नन्यं</u> घो <u>षा</u> इमेर्त्यम् ।<br>अस्मासु तन्मेरु <u>तो</u> यचे दुष्टरं विधृता यचे दुष्टरंम्                                                                                                                                                                                                                                                                    | c          | કૃષ્ક   |
| ॥ १४ ॥ (ऋ० शर६६।१-१५) (१५८-१९७) अगस्त्यो मैत्रावराणः । जगतीः १४-१५ तिप्हुप् । तन्नु वीचाम र <u>भ</u> साय जन्मीते पूर्वं महित्वं वृंपभस्यं केतते । ऐधेव यामेन् मरुतस्तुविष्वणो युधेवं शक्तास्तिविषाणि कर्तन दे॰ मिरुवो २                                                                                                                                                                             | ş          | ર્યક    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |

| निन् <u>यं</u> न गृनुं मधु विश् <u>वंत उप</u> क्रीळेन्ति <u>क्री</u> ळा <u>वि</u> द्थेषु घृष्वेयः ।<br>नक्षन्ति <u>तत्रा</u> अवेसा नमुस्विनं न मधेन्ति स्वतंत्रसो ह <u>विष्कृत</u> ेम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ्र२ |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| जन् <u>ना अर्मासं अपृता</u> अरोसत <u>नायस्पोपं च ह</u> विषा दद्दाशुषे ।<br>इक्ष्यन्त्रेन्धं मुक्तां हिता ईव पुरु रजां <u>सि</u> पर्यसा मयोभुवेः<br>आं ज रजां <u>सि तर्दिपीभिरुव्यंत</u> प्र <u>व एवीसः</u> स्वयंतासो अधजन् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹   | १६०  |
| भवं सं विश्वा भुवं सानि हम्या चित्रो <u>वो यामः प्रयंतास्वृ</u> ष्टिपूं<br>यद स्ववर्णना सुवं सुवं प्रवंतान् द्वियो वो पृष्ठं न <u>र्था</u> अचुंच्यवुः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8   |      |
| जिल्हें के अक्रम भयते बनुस्पर्ती स्थीयन्तीं प्र जिहीत ओपंधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ų   |      |
| वृदं स उधा सरदः स्ट्रिना अधियामाः स्मृति पिपर्तन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |
| कर्त दे। द्वियक रहेति किथिईती । शिमानि प्रश्वः सुधितेव वर्हणां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६्  |      |
| ा रहर होई हर हम्बुइस्संबर्ग । ऽत्राह्मणासं ं <u>विद्धंपु सुर्दृताः</u> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |
| १ १५ ७६ हेर्नुसर्व दृष्ट्वे विद्रशिष्ट्ये ब्रथुमानि पेस्चि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | v   |      |
| राष्ट्री स्थित विकास किर्मालका स्थापित ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |
| क नार स्वताको विक्षितः पायना शंपान नर्नवस्य पृष्टिपुं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C   | १६५  |
| अस्तर्भः अस्तर्भगत्तर स्थित् वेशः किञ्चमपृथ्येत न <b>ि</b> षाणयाहिता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |
| <ul> <li>१००० १०६५ रणद्योः । इसी विश्वका समया वि विद्वि</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | o,  |      |
| र र १ वर्ष १ प्रमुख्या वर्षाम् गुवना नेत्रमानी अञ्चर्यः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |
| ा १०% तुम एकि । तमे स प्रधान ध्वनु विधे धिंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ?0  |      |
| र १८८८ वर्ष १८५२ वर्षक्षेत्रके । हेरस्टीस वे <b>द्विष्या हैव स्तृतिः ।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |
| ार । अर्थ १८ १८ १८ वर्षा निर्देश में सिन्द्र हम्बे सुरुतेः <b>ग्राह्मः</b> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3 |      |
| १ ८ १८ १ मार प्रति ३३ वंगरे वे नुष्यमन्तिति वतमः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |
| कर के अपने के हैं के कि नामिक्ष है के <b>स</b> मृत्ये <b>समृत्ये असंस्थान</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25  |      |
| र ११ के विकास कर के प्रदेश कर वा वा वा वा के <mark>में महाराम आर्थन ।</mark>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |
| १८५० १५ वर्षः वृद्धियारी । स्टी स्टी देसीय विधिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23  | 290  |
| ्र के देव कर का को को भाग विकास <b>प्रतिकार कुल्ला है</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |
| - १९५८ - १८९७ में हु हेलू अला क <sup>े</sup> स्टिन्ड क्रिक क्रिक क्रेक क्रिक क्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.8 |      |
| थ एक १८ इत्र १ हर है जा साम्बुधिया सुम्पायक मुहर्नेत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |
| A March 18 Carlo Barby Control Barby | 2.4 | £ 98 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |

| संनेत्राः १५९-१८६ Î ·                                                                                                                                                                    |     | [ २२    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| ॥ १५ ॥ (ऋ० १।१६७।२-११) त्रिप्टुष्ः (१० पुरस्ताब्ज्योतिः )                                                                                                                                | ì   |         |
| आ नोऽवेंभि <u>म</u> रुतों <u>या</u> न्त्वच् <u>छा</u> ज्येष्ठेंभिर्वा बृहिंद्वैः सु <u>मा</u> याः ।                                                                                      | •   |         |
| अध् यदेषां नियुर्तः पर्माः संमुद्धस्यं चिट् धनर्यन्त पारे                                                                                                                                | ર્  |         |
| <u>मिम्यक्ष</u> येषु सुधिता घृत <u>ाची</u> हिर्रण्यनि <u>णि</u> गुर् <u>परा</u> न <u>ऋ</u> ष्टिः ।<br>गुहुा चर्रन्ती मर्नु <u>षो</u> न योषां <u>स</u> भार्वती विदृथ्ये <u>ंव</u> सं वाक् | ą   |         |
| पुर्हा चरस्ता मनुषा न योषा <u>स</u> मावता वि <u>व</u> ृञ्य <u>य</u> त पात्र<br>पर्ता शुभ्रा <u>अ</u> यासो <u>य</u> च्या   सोधारुण्येव <u>म</u> रुतो मिमिक्षुः ।                          | ۲,  |         |
| न रोड़सी अर्प <u>न</u> ुदन्त <u>घो</u> रा जुपन् <u>त</u> हुधं <u>स</u> ख्यार्य डेुवाः                                                                                                    | y   | به ای څ |
| जो <u>प</u> ट् यद्दीमसुर्यी <u>स</u> चध <u>य</u> ै    विधितस्तुका रो <u>द</u> ्सी नृमणीः ।                                                                                               | · · |         |
| आ सूर्येव वि <u>ध</u> तो रथं गात् त्वेषर्थती <u>का</u> नर् <u>भसो</u> नेत्या                                                                                                             | ų   |         |
| आस्थापयन्त युवतिं युवानः ज्ञुभे निर्मिश्टां विद्धेषु पुजाम् ।                                                                                                                            | ·   |         |
| अको यद् वो मरुतो हुविष्मान् गार्यद् गार्थं सुतसोमो दुवस्यन्                                                                                                                              | ६   |         |
| प्र तं विविक् <u>मि वक्म्यो</u> य ऐषां <u>म</u> रुतां म <u>हि</u> मा <u>स</u> त्यो अस्ति ।                                                                                               |     |         |
| स <u>चा</u> यर्ट्टी वृषेमणा अहंगुः स्थिरा चिज्ज <u>नी</u> र्वहंते सु <u>भा</u> गाः                                                                                                       | છ   |         |
| पान्ति मित्रावर्रणाववद्या चर्यत ईमर्यमो अर्पशस्तान् ।                                                                                                                                    |     |         |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                 | C   |         |
| <u>न</u> ही नु वो मर <u>ुतो</u> अन्त् <u>य</u> समे <u>आ</u> रात्तांच <u>ित्</u> चच्छर्व <u>सो</u> अन्तं <u>मा</u> पुः ।                                                                  |     |         |
| ते धू <u>ष्णुना</u> शर्वसा शूशुवांसो <u>८र्णो</u> न देशे धृषुता परि प्टुः                                                                                                                | ¢,  | 350     |
| <u>वयम्</u> योर्न्द्रस्य प्रेप्ठा व्यं श्वो वीचेमहि स <u>म</u> र्ये ।                                                                                                                    |     |         |
| वयं पुरा महिं च नो अनु द्यून् तन्नं ऋमुक्षा नरामनु प्यान                                                                                                                                 | १०  |         |
| एप वः स्तोमों महत हुवं गी मीन्द्रावस्यं मान्यस्यं कारोः।                                                                                                                                 |     |         |
| एषा चौसीट तुन्वें <u>व</u> यां <u>विद्यामे</u> षं वृज्ञनं जीरदृतिम्                                                                                                                      | ११  |         |
| ः १३ ॥ (ऋ०६११६८१६-१०) जगनीः ८-१० जिप्हुप् ।<br><u>य</u> ज्ञार्यज्ञा वः स <u>म</u> ना तृंतुर्व <u>णि</u> िधंयैधियं वो देवया ड द्धिध्वे ।                                                  |     |         |
| आ <u>वो</u> डर्वाचं: <u>सुविताय</u> रोइंस्यो <u>म</u> ्हे वंवृत्यामवंसे सुवृक्तिर्भिः                                                                                                    | ş   |         |
| वृत्रा <u>सो</u> न ये स <u>ब</u> जाः स्वतंत्र <u>स</u> हुषुं स्वरि <u>भ</u> जार्यन्तु धृतयः ।                                                                                            | Z   |         |
| सहित्रयांसी अपां नोर्मयं आसा गावो वन्यांसो नोक्षणः                                                                                                                                       | 5   |         |
| सोर्मा <u>सो</u> न ये सुतास्तुप्तांश्ची हृत्सु <u>पी</u> तासी दुवसो नासंते।                                                                                                              | •   |         |
| पे <u>प</u> ामंसेंषु राम्भिणींव रार <u>मे</u> हस्तेंषु <u>खा</u> दिश्चं कृतिश्च सं दंधे                                                                                                  | ક્  | 7.24    |
| अ <u>व</u> स्वयुंक्ता द्विव आ वृथां ययु रमंत् <u>या</u> ः कदांदा चोदत तमनी।                                                                                                              | •   |         |
| <u>अर</u> ेणर्वस्तृवि <u>ज</u> ाता अंचुच्यवृ <u>ः ह</u> ेळहानि चिन् <u>मरुतो</u> धार्तहरयः                                                                                               | 'n  | १८६     |
|                                                                                                                                                                                          |     | ·       |

को बोऽन्तर्मरुत ऋष्टिविद्युतो रेजित त्मना हन्वेव जिह्नयां।

क्षं स्विद्रस्य रजसो महस्परं कार्वरं मरुतो यस्मिन्नाय्य ।

धुन्वच्युतं इषां न यामनि पुरुषेषां अहुन्यो धं नेतंशः

Y

यच्च्यावयथ विश्वेरव संहितं व्यद्गिणा पतथ व्वेपमेण्वम् દ सातिर्न वोऽर्मवती स्वविती त्वेषा विषांका मरुतः पिर्पिष्वती । मदा वो रातिः षृ<u>णितो न दक्षिणा पृथु</u>ज्ञयी असुर्येषु जस्त्रेती O प्रति द्योभन्ति सिन्ध्वः प्रविभ्यो यद्भिया वाचमुद्रीरयंन्ति । अवं स्मयन्त विद्युतः पृथिन्यां यदीं घृतं मुरुतः पुष्णुवन्ति 800 असूत पृथिर्महृते रणांय त्वेषम्यासां मुरुतामनीकम् । ते संप्सुरासोंऽजनयुन्ताभ्व मादित् स्वधार्मिष्रिरां पर्यपश्यन् 9 एष वः स्तोमी मरुत इयं गी-मीन्द्वार्यस्यं मान्यस्यं कारोः। एपा यांसीष्ट तुन्त्रे वृयां विद्यामेषं वृजनं जीरदांनुम् 80 ॥ १७॥ (ऋ० १।१७१।१-२) त्रिष्टुप्। प्रति व एना नर्मसाहमें मि सूक्तेन भिक्षे सुमृति तुराणांम् । र्राणता मरुतो बेद्याभि नि हेळो धत्त वि मुंचध्वमश्वान् एव वः स्तोमो भरुतो नर्मस्वान् हुदा तुष्टो मनसा धायि देवाः । उपेमा यात् मनसा जुणाणा यूर्य हि ष्टा नर्मस इद् वृधांसः २ ॥ १८॥ (१।१७२।१-३) गायत्री। चित्रो चेडिस्तु यामं श्रित्र ऊती सुदानवः । मर्रुतो अहिभानवः **१९**% 3 आरे सा वं: सुदान<u>वो</u> मर्रुत ऋ<u>श</u>्चती शर्रुः । आरे अश्मा यमस्यंथ तृणस्क्रन्दस्य नु विश: परि वृङ्क सुदानवः । <u>अध्वीन् न</u>ः कर्त <u>जी</u>वसे 3 ॥ १९ ॥ (ऋ० २।३०।११) (१९८-२१३) गृत्समदः (आङ्गिरसः शौनहोत्रः पश्चाद् भार्गवः) शौनकः । जगती । तं वः शर्धं मार्रतं सुम्नयुर्गिरो पे बुवे नर्मसा दैव्यं जनम् । यथा रियं सर्वविश्ं नशामहा अपत्यसाचं श्रुत्यं द्विवेदिवे ११ ॥ २०॥ ( ऋ० २।३४।१-१५ ) जगतीः १५ त्रिण्डुप्। धारावरा मुरुती धृष्णवीजसी मुगा न भीमास्तविषीभिर्चिनः। अययो न श्रृंशुचाना ऋजीपिणो भृमिं धर्मन्तो अप गा अवृण्वत १९९

| <u> बादों न स्त्रुमिश्रिनयम खाहितो</u> का <u>ं</u> हि <u>या</u> न बूनियम हुन्दर्य ।                     |            |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| रुद्रो यह दो मन्त्रो स्कावस् <u>त्रो</u> हुणर् <u>त्रति</u> पुल्याः गुक्त सर्थति                        | Ę          | Fto                     |
| <u>उ</u> क्षन्ते अ <u>स्</u> वाँ अर्ह्मा इ <u>न</u> ितृ <u>नद्दम्य क्येन्युत्यम <u>ल</u>ाहानः ।</u>     |            |                         |
| हिंग्यशिता सन्ते नुर्देखदः पूर्व र्याष्ट्र पूर्वतिनः समन्यवः                                            | ફ          |                         |
| पूक्षे ना दि <u>स्ता</u> मुक्ता दशकिर <u>नित्रार्थ दा सहुना जी</u> ग्लांनवः।                            |            |                         |
| पूर्वदृष्टासी अनुदुष्टर्गधन । अ <u>तिष्यासी</u> न <u>ब</u> र्धुने दृष्ट्वे दे                           | 3          |                         |
| इन्धेलमिधेनुमी गुक्रहुंधमि रख्यमि। पृथिनिष्ठोलङ्क्यः ।                                                  |            |                         |
| आ <u>हैसामों</u> न स्वर्मगणि गन् <u>तन</u> स <u>धोर्मक</u> ्ष महतः समस्यवः                              | Ÿ          |                         |
| आ <u>नो</u> ब्रह्मीण संबद्ध समन्दवे <u>न</u> ुगं न दोनुः सर्वनाति रास्तनः                               |            |                         |
| अर्थानिक विष्यत <u>धेनुमूर्धनि</u> ज <u>र्ना</u> थियँ क <u>न</u> िक वार्ल्यकमम्                         | <b>5</b> , |                         |
| तं नीं दात सहतो द्यालिने रथं । आयाने बक्रे लितयंद्र द्विविद्वे ।                                        |            |                         |
| इषं स्त्रीतृस्यों बूलसेंयु हार्ये सुनि सेयामस्त्रि बुट्यं सह                                            | ؿ          | ÷ ; ',                  |
| यद युक्तने <u>स</u> हते <u>स</u> हत्वे <u>क्त</u> मे । <u>अखान</u> रखेषु सर्वा का सुदार्ददः।            |            |                         |
| <u>धेतुर्ने हिश्वे स्वमनेषु पिन्वते । जनांय ग्रत्वहेविये मुहीनिर्देन</u>                                | -          | •                       |
| यो नों मनते हुकतंति मन्यों । शिहुदूंधे वंसदो रक्षेत्र शियः ।                                            |            |                         |
| ভূৰিবঁৰ বৰুঁকা ভূজি <u>না</u> নিৰ সামৰ সহা <u>প্ৰহাকী চদৰনা</u> হকী                                     | ÷.         |                         |
| <u>चित्रं तह को सहते पार्न चेलिते । पूरस्या रहणुगर्यापरी दुतः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।</u> |            |                         |
| यद वा सिंदे सदेसासम्य शहियाणिकृतं लगेय जुनुतासदास्यः                                                    | ₹=         |                         |
| तान की महेर मुक्त सहयाहो। जिल्ली देवमाँ समुधे हवामहे ।                                                  |            |                         |
| हिर्ग्यदर्शन सङ्ग्रह युर्गहुंदी अञ्चरवस्तः शंग्यं गय हेमहे                                              | 2.7        |                         |
| ते दर्गकाः मध्या प्रसङ्गिते । ते के हिन्यकुरको सुन्धियुः                                                |            |                         |
| ह्या म गुर्मित्रे स्पेत्रि । हुनै उपेनिया शुरुन सोकरामा                                                 | 75         | <b>:</b> \( \epsilon \) |
| ते <u>श्</u> रोतिभिन्दो <u>भि</u> निभिन्भी । <u>रहा स्त्र</u> म्य सहेन्द्र बहुद्धः ।                    |            |                         |
| निर्मेर्गम् असेन् राजेमः मुख्यत् वर्ग दक्षि मुदेशम्                                                     | ? इ        |                         |
| ्रही देख्नहें। सर्दे परेयहृतद्व । उद् देद्देत समसा गृगीसित :                                            |            |                         |
| <u> द्विते न पन रख्न तेतृत्वित्रं । अपूर्वतृत्वरख्नीयद्वे । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।</u>     | 2%         |                         |
| पर्या हुई हुन्दुवारों । यह हिंह हुन्नव बहिनाह ।                                                         |            |                         |
| खुरोंदी सा कोही या व हुनियों पूर्व हुनियों सहिती हैतात्                                                 |            | # J B                   |

| को <u>व</u> ोऽन्तर्मरुत ऋष्टिविद्यु <u>तो</u> े रेजं <u>ति</u> त्म <u>ना</u> हन्वेव <u>जिह्</u> वयां । |        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| धुन्वच्युतं <u>इ</u> षां न यार्मनि <u>पुर</u> ुष्रेषां अहृन <u>्यो ई</u> नैतंज्ञः                      | ų      |                     |
| क्कं स्विद्रुस्य रजसो <u>म</u> हस्प <u>रं</u> कार्वरं मर <u>ुतो</u> यस्मिन्ना <u>य</u> य ।             |        |                     |
| यच्च्यावयथ विथुरेव संहितं व्यद्गिणा पतथ त्वेषमणीवम्                                                    | ξ      | •                   |
| सातिर्न वोऽमवती स्वर्वती त्वेषा विषाका मरुतः पिषिप्वती ।                                               |        |                     |
| <u>भद्दा वो रातिः पूर्णतो न दक्षिणा पृथु</u> ज्ञयी असुर्ये <u>व</u> जस्त्रेती                          | ৩      |                     |
| प्रति द्योभन्ति सिन्ध्वः पुविभ्यो यदुभ्रियां वाचमुद्दीरयन्ति ।                                         |        | •-                  |
| अवं समयन्त विद्युतः पृथिव्यां यदीं घृतं मुरुतः पुष्णुवन्ति                                             | 6      | કંહં૦               |
| असूत पृथिर्महृते रणाय व्वेषम्यासां मुरुतामनीकम् ।                                                      |        |                     |
| ते संप्तासोऽजनयन्ताभ्व मादित स्वधार्मिष्यां पर्यपर्यन्                                                 | o,     |                     |
| एप वः स्तोमो मरुत इयं गी-मीन्द्वार्यस्यं मान्यस्यं कारोः ।                                             |        | . <del>-</del>      |
| एपा यांसीष्ट तुन्वें व्यां विद्यामेषं वॄजनं जीरदांनुम्                                                 | १०     |                     |
| ॥ १७ ॥ (ऋ० १।१७१।१-२) त्रिष्टुप् ।                                                                     |        |                     |
| प्रति व <u>पुना नर्मसा</u> हमेंमि सूक्तेन भिक्षे सुमृति तुराणांम् ।                                    |        |                     |
| <u>र्र</u> ाणता मरुतो <u>वेद्याभि</u> नि हेळो <u>ध</u> त्त वि सुचध्वमश्वांन्                           | 8      |                     |
| एष वः स्तोमो मरु <u>तो</u> नर्मस्वान् हुदा तुष्टो मर्नसा धायि देवाः ।                                  |        |                     |
| उ <u>प</u> ेमा य <u>ात</u> मनंसा जु <u>पा</u> णा   यूयं हि प्ठा नर्म <u>स</u> इद् व्रुर्धासः           | २      |                     |
| ॥ १८ ॥ (१।१७२।१-३) गायत्री ।                                                                           |        |                     |
| चित्रो वोऽस्तु याम <u>् श्</u> रित्र <u>ऊ</u> ती सुदानवः । मर्रु <u>तो</u> अहिभानवः                    | ?      | <i>₹</i> <b>९</b> % |
| <u>आ</u> रे सा वं: सुदान <u>वो</u> मर्रुत ऋ <u>ख</u> ती शर्रुः । <u>आ</u> रे अश्मा यमस्यंथ             | 2      |                     |
| नुणस्क <u>्र</u> न्दस्य नु वि <u>शः</u> परि वृङ्क सुदानवः । <u>ऊ</u> र्ध्वान् नः कर्त <u>जी</u> वसे    | ક્     |                     |
| ॥ १९ ॥ (ऋ॰ २।३०।११)                                                                                    |        |                     |
| (१९८-२१३) गृत्समदः (आङ्गिरसः शौनहोत्रः पश्चाद् भार्गवः) शौनकः                                          | ! जगती | l                   |
| तं वः शर्धं मार्रतं सुम्न्युर्गिरो पं त्रुवे नर्मसा दैव्यं जनम् ।                                      |        |                     |
| चर्था रुपिं सर्ववीरं नशामहा अपत्यसाचं श्रुत्यं द्विवेदिवे                                              | 33     |                     |
| ॥२०॥ ( ऋ० राइधा१-१५ ) जगतीः १५ त्रिप्हुप् ।                                                            |        |                     |
| <u>धाराव</u> रा <u>म</u> रुती धृष्णवीजसी मुगा न <u>भी</u> मास्तविषीभिरुचिने: ।                         |        | १९ <b>९</b>         |
| अग्रयो न श्रृश्चाना के जीपिणो भृमिं धर्मन्तो अप गा अवृष्वत                                             | 8      | 2.23                |
|                                                                                                        |        |                     |

| द्या <u>वों</u> न स्तुभिश्चितयन्त <u>खादिनों</u> व्य प्रिया न द्युतयन्त वृष्टयः। <u>रु</u> द्रो यद् वो मरुतो रुक्मवक <u>्षसो</u> वृषाज <u>नि</u> पृश्न्याः शुक्र ऊर्धनि                              | ર    | २००          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| <u> चक्षन्ते</u> अ <u>भ्वाँ अत्याँ इवाजिषु नदस्य</u> कर्णेस्तुरयन्त <u>आ</u> शुभिः ।                                                                                                                 |      |              |
| हिर्रण्यिशा मरुतो द्विध्वतः पृक्षं योधु पूर्वतीभिः समन्यवः<br>पृक्षे ता वि <u>ध्वा</u> भुवना ववाक्षेरे <u>मित्रार्य वा</u> सनुमा <u>जी</u> रदानवः।                                                   | રૂ   |              |
| पूर्षदृश्वासो अनव्भूरोधस अञ्जिप्या <u>सो</u> न <u>वयु</u> नेषु धूर्षद्ः                                                                                                                              | ß    | ~            |
| इन्धंन्वभिधेनुभी रुप्शर्द्धभि रुध्वस्मिभः पृथिभिभ्रजिहण्टयः ।<br>आ हंसासो न स्वसंराणि गन्त <u>न</u> म <u>धो</u> र्मद्रीय महतः समन्यवः                                                                | ų    |              |
| आ नो ब्रह्माणि महतः समन्यवो नुरां न शंसः सर्वनानि गन्तन ।                                                                                                                                            | •    |              |
| अश्वामिव पिप्यत <u>धेनुमूर्धनि</u> क <u>र्ता</u> धियं ज <u>रि</u> चे वार्जपेशसम्<br>तं नो दात मरुतो <u>वा</u> जि <u>नं</u> रथे आ <u>पा</u> नं बह्मं <u>चि</u> तर्यद् दिवेदिवे ।                      | ६्   |              |
| हर्ष स <u>्तोत</u> ृभ्यो वृजनेषु <u>का</u> रवे <u>स</u> नि <u>मे</u> धामरिष्टं दुप्ट <u>रं</u> सहै:                                                                                                  | ৬    | २०%          |
| यद् युक्ततें <u>म</u> रुतों <u>र</u> ुक्मर् <u>वक्ष</u> सो <u>ऽध्वा</u> न् रथेषु भ <u>ग</u> आ सुदानंवः।<br><u>धेनु</u> र्न शि <u>ध्वे</u> स्वसंरेषु पिन्वते जनीय <u>रा</u> तहंविषे <u>म</u> हीमिपेम् | •    | •            |
| येनुन शि <u>श्व स्वसर्य पिन्वत जनाय स</u> तहावय महामिपम्<br>यो नी मरुतो हुकता <u>ति</u> मत्यों <u>रिपुर्</u> दुधे वस <u>वो</u> रक्षता रिपः ।                                                         | 6    |              |
| वर्तर्यत तर्षुपा <u>चिक्रिया</u> भि तास्मर्व रुद्धा <u>अ</u> शसी हन्त <u>ना</u> वर्धः<br>चित्रं तद् वी मरु <u>त</u> ो याम चेकिते पृष्ट <u>न्या</u> य <u>हूधरप्या</u> पयी दुहुः ।                     | 9,   |              |
| यद् वां <u>ति</u> दे नर्वमानस्य रुद् <u>रिया स्थि</u> तं जराय <u>जुर</u> तार्मदाभ्याः                                                                                                                | १०   |              |
| तान् वो महो म्हतं एवया <u>त्रो</u> विष्णोरेपस्य प्रभूथे हंवामहे ।<br>हिर्णपदणीन् ककुहान् <u>य</u> तस्रुंचो ब <u>ह</u> ्यण्यन्तः शंस्यं रार्थ ईमहे                                                    | 0 0  |              |
| ते द्र्शन्वाः प्र <u>थ</u> मा <u>यज्ञभूंहिरे</u> ते नी हिन्वन्तूप <u>सो</u> द्युंप्टिपु ।                                                                                                            | ११   |              |
| <u>ड</u> पा न <u>रा</u> मीर <u>्र</u> क्णैरपेर्णुते <u>म</u> हो ज्योतिपा शु <u>च</u> ता गोर्श्रणंसा                                                                                                  | 35   | ÷ī.o         |
| ते <u>क्षोणीभिर्कुणेभि</u> नािक्षभी <u>रुदा ऋतस्य</u> सर्वेनेषु वाद्वधः ।<br><u>ति</u> मेर्यमा <u>ना</u> अत्ये <u>न</u> पाजसा सु <u>श्</u> रन्द्रं वर्णं द्धिरे सुपेशेसम्                            | १३   |              |
| ताँ ई <u>या</u> नो म <u>हि वर्र्सथमूतय</u> उपु घेट्टेना नर्मसा गृणीमसि ।<br><u>बि</u> तो न यान् प <u>ञ</u> ्च होर्तृ <u>न</u> भिष्टंय आ <u>ववर्त</u> द्वंग <u>ञ</u> ्चक्रियादंसे                     | 2.8  |              |
| यर्ग <u>र</u> धं <u>पारव</u> ्धात्वंहो <sup>ँ</sup> यर्ग <u>नि</u> द्ो मुख्य्यं वन्द्रितारंम् ।                                                                                                      |      |              |
| <u>अर्वाची</u> सा मेर <u>्तो</u> या वं <u>अ</u> ति रो पु <u>बाश्रेवं सुम</u> तिर्जिगातु                                                                                                              | , v. | <b>* ?</b> ? |

| [१८] दैवत-संहितायाम्                                                                                                                                                                                           | -        | [ सम्हेंबता       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| ॥ २१॥ ( ऋ० ३।२६।४-६ )<br>(२१४-२१६) गाथिनो विश्वामित्रः । जगती ।                                                                                                                                                | ₹ .      |                   |
| प्र यंन्तु वा <u>जास्तर्विषीभिर्</u> ग्नयंः   शुभे संमिश <u>्लाः</u> पूर्पतीरयुक्षत ।<br>बृहदुक्षों <u>म</u> रुतों <u>वि</u> श्ववेद <u>सः</u> प्र वेपयन्ति पर्वताँ अद्योग्याः                                  | Š        | •                 |
| अग्निश्रियां मुरुतो विश्वक्रैप्टय आ त्वेषमुग्रमव ईमृहे व्यग् ।<br>ते स्यानिनां रुद्रियां वर्षनिणिजः <u>सिं</u> हा न हेषक्रतवः सुदानवः<br>वातंत्रातं गुणंगणं सुशस्तिमि रुग्नेर्भामं मुरु <u>ता</u> मोर्ज ईमहे । | ų        | રફળ               |
| प्रपंदश्वासो अनुव्रम्भर् <u>धो</u> गन्तरि <u>य</u> ज्ञं <u>वि</u> दर्श्रेषु धीर्राः<br>॥ २२ ॥ (ऋ० ५।५२।१–६७)                                                                                                   | હ્       | २१६               |
| " २२ ॥ (२२० ५१२५०)<br>(२१७-२१७) झ्याबाध्य आत्रेयः । अनुष्टुष्ः ६,१६,१७ पङ्किः<br>प्र इर्यावाध्य धृष्णुया   ऽर्ची मुरुद्धिर्ऋक्षीभिः ।                                                                          | <b>1</b> | ,                 |
| ये अंडोयमंनुष्वर्धे श्र <u>वो मदंन्ति य</u> ज्ञियाः<br>ते हि स्थिरस्य शर्वमः सस्तायः सन्ति धृष्णुया ।                                                                                                          | ?        |                   |
| ते य <u>ाम</u> न्ना र्घृप <u>द्विन</u> ास्त्मना पान्ति शश्वेतः<br>ते स्पुन्द <u>ामो</u> नोक्षणो   ऽति ष्कन्दन्ति शर्वरीः ।                                                                                     | ર        |                   |
| <u>सरतामधा मही      द्विवि श्वमा चै मन्महे</u><br>सुरुष्मुं वो द्वीम <u>हि     स्तोमं युज्ञं चं घृष्णुया</u> ।                                                                                                 | a,       |                   |
| विश्वं ये मार्नुपा युगा पान्ति मर्त्यं <u>ति</u> पः<br>अह <u>न्तो ये सुदानेवो जस</u> े असामिश्वमः ।                                                                                                            | S        | ম্ <b>ই</b> ০<br> |
| म पूर्त युत्तिर्थभयो     दुवो अर्चा मुस्द्भर्यः<br>आ सुद्रमेग युधा नरे     ऋष्या ऋष्टीरेमुक्षत ।                                                                                                               | v.       |                   |
| अस्थे <u>ताँ अहं विद्युत्री समतो</u> जज्झंतीरिय <u>भानुर्रते</u> स्मनौ द्विदः<br>ये यांद्रुथन्तु पार्थि <u>या</u> य <u>द्रुगत्रन्तरिक्ष</u> आ ।<br>इज्लें वा <u>तरीनाँ सुधस्थें वा सहो दि</u> दः               | દ્       |                   |
| हर्षा वर्षा हुन ।<br>हा <u>र्</u> शी सार्रतुमुच्छीम <u>स</u> त्यद्योद <u>मम</u> ुम्बंसम् ।<br>इत सम् ते हामे नद्रः प्र स्पन्द्रा यूजतु त्मना                                                                   | 6        |                   |
| द्वत स् <u>प्रति पर्कत्पद्या</u> स्थां वसते शुक्ष्यवं: ।<br>द्वत प्रद्या स्थां <u>त</u> ासितं सिन्दुस्योजसा                                                                                                    | Q,       | દ્ધાં             |
| अर्थर <u>ों विरेश</u> ये अत्या अत्या ।<br>इतेरित्ते नर्गकि दें विद्या शेहते                                                                                                                                    | şc       | ខនុន្             |

:::

::

<sup>ह</sup> मरहेवता । अधा नरो न्यांहते ऽधां नियुतं ओहते। अ<u>धा</u> पार्राव<u>ता</u> इति <u>चित्रा छ्</u>पा<u>णि</u> वृत्यी छन्छः स्तुमः कुमन्यव उत्तामा कीरिणों चृतः। ते में के चिन्न तायव कमा आसन् दृशि त्विष य ऋष्वा ऋष्टिविद्युतः क्षवयः सन्ति वेधसः। : • तमूंचे मार्टतं गुणं नंमस्या रुमयां गिरा अच्छ ऋषे मार्टनं गुणं जाना मित्रं न गोपणां। : : विवो वां धूटण<u>ाव</u> ओजंसा स्तुता धीभिरिषण्यत नू मन्त्रान एंपां हेवाँ अच्छा न वक्षणां। वाना संचेत सूरिमि यासंश्रुतेभिरुक्तिमें: प्रचे में इन्ध्वेषे गां वोचेना सूर्यः पृक्षिं वोचना मातरंम्। अर्था पितर्मिप्सणं रुद्धं वोचन्त्र शिकंसः सप्त में स्तत शाकिन एकमेका शता ईहः। <u>यसुनांचामाधें श्रुत सुद् राधो गन्यं मृत्रे</u> नि रा<u>धो</u> अस्त्यं मृते ्रे,५,१२-१र,१५<u>ककुष्: २ इहती: २ अस्टप्ह</u>ष्.४ पुरस्याक्तः ६.७,९,१२.१४.१६ सतो बहती: ८ ::: को बेंडु जानमेषां को वां पुरा सुक्रेप्वांस स्रुतांस्। यद् युंचुडे किलास्यं: ऐतान् रथेषु तुर्युषः कः श्रुशाव कथा र्ययुः । करमें सम्बः सुद्रासे अन्दापय इळाभिङ्गेष्ट्यः सह ते में आहुर्व अचिच् रुप खुमिनिमिमें। ۶ न्ते मयां अरेपसं इमान् पर्यितितं प्हाहि ये अजिएं ये वाशींषु स्वमानवः छुष्ठ छ्क्मेषु छाहिषु । P श्राचा रथेंषु धन्वं ह युष्माई स्मा खाँ अनुं Ę मुदे ईथे मरुनो जीखानवः। बुष्टी चावों युतीरिंव आ चं नरः सून्निनो ब्<u>नुस</u>ुषे हिवः को<u>शसर्च</u>ुंच्यतः। 'n वि पुर्जन्यं सूजित्ति रोहंती अनु धन्देना यस्ति बुप्टर्यः ņ

Ę

+==

| ॥ २१॥ ( ऋ० ३।२६।४६ )                                                                        | ٠.  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| (२१४-२१६) गाथिनो विश्वामित्रः । जगती ।                                                      | •   |          |
| प्र चंन्तु वा <u>जा</u> स्तविषीभि <u>र</u> ग्नयेः   शुभे संमिश <u>्लाः</u> पूर्वतीरयुक्षत । | _   | wn.      |
| <u>चृह्दुक्षी मुरुती विश्ववेदसः</u> प्र वेपयन्ति पर्व <u>ताँ</u> अद्योग्याः                 | S   |          |
| अग्निशियों मुरुतों विश्वक्वेष्टयु आ त्वेषमुग्रमव ईमृहे व्यम् ।                              | _   |          |
| ते स्वानिनों रुद्रियां वर्षनिणिंजः सिंहा न हेपक्रतवः सुदानवः                                | ч   | રૃકૃષ    |
| वातंवातं गुणंगंणं सुशस्तिभि रुशेभीमं मुरुतामोर्ज ईमहे ।                                     |     |          |
| पूर्पदृश्वासो अनव्रभूराध <u>सो</u> गन्तारो <u>य</u> ज्ञं <u>वि</u> दर्शेषु धीराः            | ६   | २१६      |
| ॥ २२ ॥ (ऋ० ५।५२।१–१७)                                                                       |     |          |
| (২१७-३१७) झ्याबाश्व आवेयः । अनुष्टुप्; ६,१६,१७ पङ्किः ।                                     | ١ . |          |
| प्र रयावाश्व धृष्णुया   ऽर्चा मुरुद्धिर्ऋकोभिः ।                                            |     |          |
| ये अंद्रोघमंनुष्वधं श्र <u>वो</u> मद्नित युज्ञियाः                                          | \$  | ·        |
| ते हि स्थिरस्य शर्वसः सर्वायः सन्ति धृष्णुया ।                                              | •   | , .      |
| ते य <u>ाम</u> न्ना र्धृ <u>षद्भिन</u> ा स्त्मनां पान्ति                                    | 2   |          |
| ते स्पुन्द्रा <u>सो</u> नोक्षणो अति प्कन्दन्ति शर्वरीः ।                                    |     |          |
| <u>मुरुतामधा</u> मही दिवि <u>क्ष</u> मा चे मन्महे                                           | ક્  |          |
| मुरुत्सुं वो दधीमहि स्तोमं युज्ञं चं धृष्णुया ।                                             | • • |          |
| वि <u>श्वे</u> ये मार्नुषा युगा पान्ति मर्त्यं <u>रि</u> षः                                 | ጸ   | ঽঽ৹      |
| अहन्तो ये सुदाने <u>चो</u> नरो असांमिशवसः ।                                                 |     |          |
| प्र युज्ञं युज्ञियेभ्यो दिवो अर्चा मुरुद्धवः                                                | ч   | -        |
| आ रुक्मेरा युधा नरं <u>ऋ</u> ष्वा <u>ऋ</u> ष्टीरंसृक्षत ।                                   |     |          |
| अन <u>्वेनाँ</u> अहं <u>विद्युती मुरुतो</u> जज्झतीरिव <u>भानुर्रत</u> त्मनां दि्वः          | ६   |          |
| ये बांबूधन्त् पार्थि <u>वा</u> य <u>द्</u> ररावन्तरि <u>क्ष</u> आ ।                         |     |          |
| बृजने वा <u>न</u> दीनां <u>स</u> धम्थे वा <u>म</u> हो दि्वः                                 | v   |          |
| <u> इर्ध</u> ि मार् <u>रतमु</u> च्छंस <u>स</u> त्यशंद <u>सम</u> ृभ्वंसम् ।                  |     |          |
| <u>द्भत सम</u> ते शुभे न <u>रः</u> प्र स्पन्दा युजत त्मना                                   | 6   |          |
| <u>द्धत सम</u> ते पर्रुप् <u>याः मूर्णी</u> वसत शुन्ध्यवेः ।                                |     |          |
| <u> इत् पृथ्या स्थानाः मर्हि भिन्दुन्त्योर्ज्सा</u>                                         | S,  | ર્જ્ય    |
| आर्पय <u>यो विर्पययो अन</u> ्विथाः ।                                                        |     |          |
| एते <u>भि</u> र्मेत्र्यं नार्मभि <u>ार्य</u> जं विष <u>्या</u> र औहते                       | १०  | သုံ့ နေ့ |

ऽनेश्वदुां यद्गययातना गिरिम् मोपेथा वृक्षं कंपुनेवं वेधसः।

श्रक्षंरिव यन्त्रमनं नेपथा सुग

न संधति न व्यंथते न रिंप्यति

ऋषिं वा यं राजांनं वा सुपूद

ऽर्युमणो न मुरुतः कवुन्धिन व्युंन्दन्ति पृथिवीं मध्यो अन्

पुवर्त्वती द्यौभैवति पुयद्भयः।

प्रवत्वेन्तः पर्वता जीरदानवः

सद्यो अस्याध्वनः पारमञ्जूथ

वक्षं:सु रुक्मा मंरुतो रथे शुः

शिपाः शीर्पसु वितंता हिर्ण

स्वरंनित घोषं वितंतमृतायवंः रायः स्याम रथ्योडं वर्यस्वतः

रुशत पिष्पंलं मरुतो वि धूनुथ

27.5" !

तद् बीर्यं वो मरुतो महित्वनं वीर्यं ततान सूर्यो न योजनम् । :75 एता न यामे अर्गृभीतशोचियो अभ्रोजि इाधी मस्तो यर्द्णसं

अर्ध स्मा नो अ्रमंति सजोवसः न स जीयते मरुतो न हन्यते नास्य राय उपं दस्यन्ति नोत्य

नियुत्वंन्तो ग्रामुजितो यथा नरों पिन्वन्त्युत्मं यद्विनासो अर्स्वरन्

प्रवत्वेतीयं पृथिवी मुरुद्भर्यः प्रवत्वेतीः पृथ्यां अन्तरिक्ष्याः यन्मेहतः सभरसः स्वर्णरः सूर्य उदिते मद्था दिवो नरः।

अंसेषु व ऋष्टर्यः पुत्सु खाद्यो अग्निर्धाजसो विद्युतो गर्भस्त्योः तं नार्कमुर्यो अर्गुभीतशोचिषुं सर्मच्यन्त वूजनातिंत्वियन्तु यत्

> न यो युच्छीत तिष्यो ध यथा दिवो ध ऽस्मे रारन्त मरुतः सह यूपं रापिं मेरुतः स्पार्हवीरं यूपयुर्णिमवश्च सामंविपम् । यूयमर्वन्तं भरताय वाजं यूयं धंत्थ्र राजांनं श्रुप्टियन्तम् तद् वो यामि द्रविणं सद्यअतयो चेना स्वर्भण ततनाम हूँरभि

> इदं सु में मरुतो हर्यता वचो यस्य तरेंम् तरेसा ज्ञतं हिमाः ॥ २५॥ ( ऋ० ५।५५।१-१० ) जगती, १० पर्यज्यवी मुरुतो भ्राजहण्टयो बृहद् वयी द्धिरे रुक्मवंक्षसः।

युष्माद्वेतस्य मरुतो विचेतसो

् न वोऽश्वाः श्रथ<u>य</u>न्ताह सिस्नंतः

ईर्यन्ते अभी: सुयमेभिगुशुभिः शुभं गातामनु रथा अवृत्सत स्वयं देधिध्वे तर्विधीं यथां विद् बृहन्महान्त उर्विया वि राजा

<u> खतान्तरिक्षं मिमेरे</u> व्योजे<u>सा</u> शुर्थं <u>या</u>तामनु रथां अवृत्सत साकं जाताः सुभ्वः साकमृक्षिताः श्रिये चिदा प्रतुरं वांवृधुर्नरः

\$50

विगेतिमाः ग्रामित समापः सार्थं मानाम कार्य व्यवस्थ

[ {6]

जुपध्वं नो हुव्यद्गितं यजञा वृयं स्याम् पर्तयो रयीणाम् अग्रे शर्धन्तमा गुणं पिष्टं रुक्मोभिरुक्षिभिः। विशों अद्य मुरुतामवं ह्वये दिवश्चित् रोचनाद्धिं यथां चिन्मन्यसे हृदा तदिनमें जग्मुग्राशसीः। ये ते नेदिंष्ठं हर्वनान्यागमन् तान् वर्ध भीमसंहशः मीळहुप्मतीव पृथिवी परीहता मद्देन्त्येत्य समदा। ऋ<u>क</u>्षो न वो मरुतः शिमीं<u>वाँ</u> अमी दुधो गौरिंव भी<u>मय</u>ः नि ये तिणन्त्योर्जसा वृथा गावो न दुर्धुर: । अञ्मनि चित् स्वर्यं पर्वतं गिरिं प्र च्यावयन्ति यामिः उत तिंप्ठ नूनमें<u>पां</u> स्तो<u>गैः</u> स्मुक्षितानाम् । मुरुतां पुरुतम्मपूर्व्यं गवां सर्गमिव ह्वये युङ्गध्वं हरीं अजि़रा धुरि वोळ्हें वहिंण्ठा धुरि वोळ्हेंवे द्भत स्य वाज्येरुपस्तुंविष्वणि रिह स्मे धायि दर्शतः। मा वो यामेषु मरुत श्चिरं कंरूत प्र तं रथेषु चोदत 263 V

```
संजाः २६८-२९५ ी
                                                          ४ मरुद्देवता।
(rhr)
             रथं नु मार्रुतं वृयं श्रंवस्युमा हुंवामहे।
             आ यस्मिन् तस्थौ सुरणानि विभ्रेती सर्चा मरुत्सु रोहुसी
             तं वः शर्धं रथेशुभं व्वेषं प्रमस्युमा हुवे।
             यस्मिन्त्सुजांता सुभगां महीयते सर्चा मरुत्सुं मीळ्हुपी
                                      ॥ २७॥ ( ऋ० ५।५७।१-८ ) जगती, ७
             आ रुदा<u>स</u> इन्द्रवन्तः सजोर्<u>षसो</u> हिर्रण्यरथाः सु<u>वि</u>तार्यं गन्त
  155
             इयं वों अस्मत् प्रतिं हर्यते मृति स्तृष्णजे न दिव उत्सां उ
             वाशींमन्त ऋष्ट्रिमन्तों मन्रीपिणः सुधन्वान इर्पुमन्तो निष्
             स्वश्वाः स्थ सुरथाः पृश्निमातरः स्वायुधा मेरुतो याथना
             धूनुथ द्यां पर्वतान् दृाशुपे वसु नि वो वनां जिहते चामनो
              कोपर्यथ पृथिवीं पृष्टिमातरः शुभे यहुंगाः पृषंतीरयुग्ध्वम्
              वातित्विषो मुरुतों वर्षिनिणिजो युमा ईव सुसंहशः सुपेशंस
              पिराङ्गांश्वा अरुणाश्वां अरेपसः प्रत्वंक्षसो महिना चौरिंबे
              पुरुद्रप्सा अञ्चिमन्तः सुदानंव स्त्वेषसंद्रशो अनव्अराधसः
              सुजातासी जनुर्ण रुक्मवंक्षसी दिवी अर्का अपृतं नाम भे
              <u>ऋ</u>ष्टयों वो मरु<u>तो</u> अंसं<u>योग्धि</u> सह ओजों <u>बाह्वोर्</u>ची वलं हि
                                              विश्वां वुः श्रीरिधं तुनूषुं पि
              नृम्णा शीर्षस्वायुधा रथेषु वो
              गोमद्दश्वीवृद् रथवत् सुवीरं चुन्द्रवृद् राधी मरुतो द्दा नः
   भ<u>क</u>्षीय वोऽर्<u>वसो</u> हैन्यंस्य
              पर्शस्ति नः कृणुत रुद्रियासो
              हुये नरो मर्रुतो मुळता न स्तुर्वीमवासो अमृता ऋतंज्ञाः ।
                                          बृहंद्रिरयो बृहदुक्षमाणाः
              सत्यंश्रुतः कर्व<u>यो</u> युवा<u>नो</u>
                                              ॥२८॥ (ऋ० ५।५८।१-८) हि
               तमुं नूनं तर्विषीमन्तमेषां स्तुषे गुणं मार्रुतं नव्यसीनाम्।
               य आश्वेष्वा अमेव्द् वहंन्त
                                             ड्तेशिरे अपृतंस्य स्वराजः
```

:/:

त्वेपं गुणं त्वसं सादिहस्तं धुनिवतं सायिनं दातिवारम् । सयोभुवो ये अमिता महित्वा वन्देस्व वित्र तु<u>वि</u>राधं<u>सो तृत्</u> आ वो यन्तूद्वाहासो <u>अ</u>द्य वृष्टिं ये विश्वे स्रुतो जुनन्ति अयं यो <u>अ</u>ग्निर्मस्तः समिद्ध एतं जुंपध्वं कवयो युवानः

यूर्व राजां<u>न</u>मि<u>र्व</u> जनांव विभ्वतुष्टं जनवधा वजनाः।

#### ॥ ३२ ॥ ( ऋ० ६।४८।११-१५,२०-२१ )

| (३२७-३३३) शंयुर्वाहस्पत्यः (तृणपाणि)ः [१३-१५ लिङ्गोक्ता वा] । ११ ककुम्, १२ सतो गृहती, |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| १३ पुरराष्णिक्, १४ बृहती, १५ अतिजगती, २० बृहती, २१ महाबृहती यवमध्या ।                 |

| १३ पुरजिष्णक्, १४ बृहता, १५ आतजगता, २० बृहता, २१ महाबृहती य                                                                                                       | वमध्या ।     |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--|
| आ संखायः स <u>बर्</u> डुघां <u>धेनु</u> र्मजध <u>्वमुप</u> नव्यं <u>सा</u> वर्चः । सूजध्वमनेपर्फुराम्<br>या शर्धांयु मार्रुतायु स्वभीनवे श्रवे।ऽप्टृत्यु धुक्षत । | ११           |             |  |
| या मृंळीके मुरुतां तुराणां या सुक्षेरेवयावरी                                                                                                                      | १२           |             |  |
| भुरद् <u>वांजा</u> यार्व धुक्षत द्विता । धेनुं चे विश्वदेहिस मिपं च विश्वभीजसम्                                                                                   | १३           |             |  |
| तं व इन्द्रं न सुकतुं वर्रणमिव मायिनंम्।                                                                                                                          | • •          |             |  |
| <u>अर्यमणं न मुन्दं सूप्रभोजसं</u> विष्णुं न स्तुप आदिशे                                                                                                          | १४           | ३३०         |  |
| त्वेषं श <u>धों</u> न मार्रुतं तु <u>विष्व ण्यंन</u> ुर्वाणं पूप <u>णं</u> सं यथां <u>श</u> ता ।                                                                  | 70           |             |  |
| सं <u>सहस्रा</u> कारिपचर्षणिभ्य आँ आविर्गूळहा वसूं करत् सुवेदां <u>नो</u> वसूं करत                                                                                | <b>= 9 U</b> |             |  |
|                                                                                                                                                                   | 11.2         | -           |  |
| वामी वामस्य धूतयः प्रणीतिरस्तु सूनृतां ।                                                                                                                          | _            |             |  |
| देवस्य वा मरुतो मर्त्यस्य वे जानस्य प्रयज्यवः                                                                                                                     | २०           |             |  |
| सद्यश्चिद् यस्य चर्कृतिः परि द्यां देवो नैति सूर्यः ।                                                                                                             |              |             |  |
| त्वेषं शवीं दिधेरे नाम युजियं मुरुती वृत्रहं शवो ज्येष्ठं वृत्रहं शवः                                                                                             | २१           | ३३३         |  |
| ॥ ३३॥ (ऋ० ६।६६।१-११)                                                                                                                                              |              |             |  |
| (३३४-३४४) वार्हस्पत्यो भरद्वाजः । त्रिप्टुप् ।                                                                                                                    |              |             |  |
| व <u>पुर्</u> नु तर् <u>चिकितु</u> पे चिद्स्तु स <u>म</u> ानं नार्म <u>धेनु</u> पत्र्यमानम् ।                                                                     |              |             |  |
| मर्तेष्वन्यद् द्रोहसे पीपार्य सकुच्छुकं दुंदुहे पृश्चिरूधः                                                                                                        | 8            |             |  |
| ये <u>अग्रयो</u> न शोर्श्वचन्नि <u>धा</u> ना द्विर्यत् त्रि <u>र्म</u> रुतो वावूधन्तं ।                                                                           |              | ,           |  |
| <u>अरे</u> णवे हिर्ण्ययांस एषां <u>सा</u> कं नुम्णैः पौंस्येभिश्च भूवन्                                                                                           | २            | ३३५         |  |
| <u>रुद्रस्य</u> ये <u>मी</u> ळहुपः सन्ति पुत्रा यां <u>श्रो</u> नु दार् <u>धृवि</u> भरंध्ये ।                                                                     | ,            | :           |  |
| विदे हि माता महो मही पा सेत् पृथिः सुभवे गर्भमार्थात्                                                                                                             | ३            |             |  |
| न य ईर्पन्ते <u>ज</u> नुषोऽ <u>या</u> न्व <u>र्</u> य ऽन्तः सन्तोऽबुद्यानि <u>पुन</u> ानाः ।                                                                      | •            |             |  |
| निर्यद् दुहे शुच्योऽनु जोप् मनुं श्रिया तन्वंमुक्षमाणाः                                                                                                           | 8            |             |  |
| मुक्षू न येषु दोहसे चिद्या आ नार्म धृष्णु मार्रुतं दर्धानाः ।                                                                                                     | ·            |             |  |
| न ये स्तौना अयासों महा नू चिंत सुदानुरवं यासदुयान्                                                                                                                | ų            | •           |  |
| त इदुग्राः शर्वसा धूष्णुपेणा ड्रभे युजनत रोदंसी सुमेके ।                                                                                                          | •            | -           |  |
| अर्ध समेपु रोदसी स्वशोचि रामवत्स तस्थी न रोर्कः                                                                                                                   | ε            | 33 <b>9</b> |  |

| अनेनो वो मरुतो यामो अस्त-नुश्वाश्चिद् यमजुत्यर्रथीः ।                                                    |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <u>अनवसो अनमीश</u> रंजुस्तू वि रोदंसी पृथ्यो या <u>ति</u> सार्धन्                                        | હ        | इं४०     |
| नास्यं वर्ता न तंत्रुता न्वस्ति सर् <u>ततो</u> यमर्वध्य वार्जसातौ ।                                      |          |          |
| <u>तो</u> के <u>वा</u> गोपु तर्न <u>ये</u> यमुप्सु स <u>व्र</u> जं दर्ता पा <u>र्ये</u> अ <u>ध</u> द्योः | C        |          |
| प्र <u>चित्रम</u> र्कं ग <u>ृंण</u> ते तुरा <u>य</u> मार्रुता <u>य</u> स्वतंवसे भरध्वम् ।                |          |          |
| ये सहा <u>ंसि</u> सहसा सहन्ते रेजिते अग्ने पृथिवी मखेर्मः                                                | <b>९</b> |          |
| त्विपीमन्तो अध् <u>व</u> रस्थेव द्विद्युत् तृषुच्यवंसो जु <u>ह्</u> यो <u>ई</u> नाग्नेः ।                |          |          |
| <u>अ</u> र्चर्त्र <u>यो धुनयो न वी</u> रा भ्राजंज्ञनमानो <u>मरुतो</u> अर्घृष्टाः                         | १०       |          |
| तं वृधन्तुं मार्रुतं भ्राजेहप्टिं रुद्रस्यं सृनुं हुवसा विवासे ।                                         |          |          |
| द्विदः शर् <u>धीय</u> शुर्चयो म <u>नी</u> पा <u>गिरयो</u> नार्ष <u>ड</u> ग्रा अस्पृधन्                   | ??       | इंडड     |
| ॥ ३४॥ (ऋ० ७।५६।१–२५)                                                                                     |          |          |
| (३४५-३९४) मैत्रावरुणिर्वसिष्टः । त्रिप्दुप्, १-११ हिपदा वि                                               |          | 3 e 11 e |
| क ई व्यंक्ता नरः सनीळा <u>रुद्रस्य</u> म <u>र्या</u> अ <u>धा</u> स्वश्वाः                                | ?        | ३४५      |
| निक्षेयां जनूं <u>पि</u> वेद्रु ते अङ्ग विद्रे <u>मि</u> थो जनित्रम्                                     | <b>ર</b> |          |
| आभि स्वपूर्भि <u>मि</u> थो वेपन्त वार्तस्वनसः इ <u>ये</u> ना अंस्पृधन्                                   | Ŕ        | ٠        |
| एता <u>नि</u> धीरो निण्या चिकेत <u>पृश्चिर्यदूधो म</u> ही ज्ञभार                                         | ĸ        |          |
| सा विद्र सुवीरा मुरुद्धिरस्तु सुनात् सहन्ती पुष्यन्ती नुम्णम्                                            | ų        |          |
| चामं चेप्तीः शुभा शोभिष्ताः श्रिया संमिश् <u>ला</u> ओजोभिरुगाः                                           | દ્       | 3,40     |
| <u>ड्यं व ओर्जः स्थिरा शवांस्य धा मरुद्धिर्ग</u> णस्तृविष्मान्                                           | ড        |          |
| शुभ्रो वः शुप् <u>मः</u> कुष <u>्मी</u> मन <u>ांसि</u> ध <u>ुनिर्म</u> ुनिरिव शर्षस्य धूष्णोः            | C        |          |
| सर्नेम्यस्मद् युयोर्त द्रिद्यं मा वो हुर्मेति <u>रि</u> ह प्रणेङ्गः                                      | <b>ે</b> |          |
| <u>ष्रिया वो नार्म हुवे तुराणा</u> मा यत् तूपन्मरुतो वाद <u>शा</u> नाः                                   | še       |          |
| स <u>्वाय</u> ुधासं इष्मिणं: स <u>ुनि</u> ष्का <u>इ</u> त स् <u>व</u> यं तुन्वर् <u>र</u> : शुम्भेमानाः  | 55       | हेप्प    |
| शुची वो हुन्या मेरुतः शुची <u>नां</u> शृचिं हिनोम्यध्वरं शुचिंभ्यः ।                                     |          |          |
| ऋतेन सत्यमृत्सार्प आया अहिंचजन्मानः शुचयः पाहकाः                                                         | १२       |          |
| अंसेप्वा मरुतः खाद्यों हो वक्षं:मु रुक्सा उपशिश्रियाणाः।                                                 |          |          |
| वि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना अनु स्ट्रधासादुंदैर्वच्छंनानाः                                             | १३       |          |
| प्र बुध्न्यां व ईरेते महां <u>ति</u> प्र नामांति प्रयज्यदक्तिरध्वम् ।                                    |          |          |
| सुहसि <u>षं दम्पं भागमे</u> तं गृहसेधीयं मरुतो जुपव्यम्                                                  | ર્જ      | 506      |
|                                                                                                          |          |          |

|                                                                       | •                                        |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----|
| यदि स्तुतस्यं मरुतो अधीथं तथा विर्प                                   | स्य <u>व</u> ाजि <u>नो</u> हवीमन् ।      |            |     |
| <u>मक्षू रा</u> यः सुवीर्यस्य दात् नू <u>चि</u> द् य <u>म</u>         | न्य आद्भृद्रांचा                         | રૃષ        |     |
| अत्या <u>सो</u> न ये <u>म</u> रुतः स्वश्चो य <u>क</u> ्ष <u>द्</u> रश |                                          |            |     |
| ते हम्येंष्ठाः शिर <u>्शवो</u> न शुभ्रा वृत्सा <u>स</u> े             |                                          | १६         | ३६० |
| दु <u>श</u> स्यन्तो नो <u>म</u> रुतो मूळन्तु वरि <u>व</u> स्य         |                                          |            |     |
| ञारे <u>गो</u> हा नृहा वधो वो अस्तु सुम्नी                            |                                          | ं१७        |     |
| आ <u>बो</u> होता जोहबीति स्तरः स्त्राची                               |                                          |            |     |
| य ईवंतो वृष <u>णो</u> अस्ति <u>गो</u> पाः सो अ                        |                                          | १८         | •   |
| इमे तुरं मुरुती रामयन्ती मे सहः सहि <u>स</u>                          |                                          | -          |     |
| इमे शंसं वनुष्युतो नि पानित गुरु द्वेपे                               |                                          | १९         |     |
| इमे रुप्रं चिन्मुरुतो जुनन्ति भूमि <u>चि</u> र्                       |                                          | •          |     |
| अर्प बाधध्वं वृषण्यस्तमांसि धत्त विश्व                                | तन्यं तोकमस्मे                           | २०         |     |
| मा वो <u>दुात्रान्मेरुतो</u> निरंरा <u>म</u> मा पृश्च                 | द्धारथयो विभागे।                         | -          |     |
| आ नः स् <u>पा</u> हे भजतना व <u>सन्येश</u> यदी                        | े सु <u>जा</u> तं वृंपणो <u>वो</u> अस्ति | २१         | ३६५ |
| सं यद्धनेन्त मन्यु <u>भि</u> र्जनां <u>सः</u> श्र्रा यह               |                                          |            | ,   |
| अर्थ स्मा नो महतो रुद्रियास स्त्रातारो                                |                                          | २२         |     |
| भूरि चक्र मरुतः पित्रयाण्यु कथानि य                                   |                                          |            |     |
| मुरुद्धिषु पृतंनासु साळही मुरुद्धि                                    |                                          | २३         | •   |
| असमे <u>वी</u> रो मेरुतः शुष्म्यस्तु जना <u>नां</u>                   | यो असुरो वि <u>ध</u> र्ता ।              |            |     |
| अपो येन सु <u>क्षितये</u> तरेमा ऽ <u>ध</u> स्वमोकं                    | ीं <u>अ</u> भि वंः स्याम                 | २४         |     |
| त <u>न्न</u> इन्द्रो वर्रुणो <u>मि</u> त्रो <u>अ</u> ग्नि रापु अ      |                                          |            |     |
| हार्मेन्त्स्याम <u>म</u> रुतां <u>म</u> ुपस्थे यूयं पात स             | वस्ति <u>भिः</u> सर्व नः                 | २५         |     |
| ા રૂપ ૫ (                                                             | (ऋ० ७।५७।१-७ ) त्रिप्दुप्।               |            | •   |
| मध्वे <u>ति वो नाम</u> मार्रुतं यज <u>ञ</u> ाः प्र <u>य</u> हे        |                                          |            |     |
| ये रेजर्यन्ति रोदंसी चिदुर्वी पिन्वन्त्युः                            |                                          | <b>?</b> . | ३७० |
| <u>निचेतारों हि मुरुती गूणन्ती प्रणेतारो</u>                          |                                          |            |     |
| अस्मार्कमुद्य विद्थेषु वार्हि रा वीतये र                              | - <del></del>                            | २          |     |
| नैतार्वदुन्ये मुरुतो यथेमे भ्राजन्ते रुव                              |                                          |            | D3  |
| आ रोइंसी वि <u>श्व</u> पिशः पि <u>श</u> ानाः सं <u>स</u>              | <u>। नम</u> ्थ्यं अतं शुभे कम्           | ક્         | ३७२ |
|                                                                       |                                          |            |     |

| ऋ <u>ष</u> क् सा वी मरुता द्विद्युद्देस्तु वद् व आगः पुरुषता कर्राम ।                                 |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| मा वस्तस् <u>या</u> मपि भूमा यजञा <u>अ</u> रमे वो अन्तु सु <u>म</u> तिश्रानिष्ठा                      | y       |      |
| कृते चिद्रत्रं मुरुतो रणन्ता अनव्यामः गुर्चयः पावकाः ।                                                |         |      |
| प्र णोऽवत सु <u>म</u> ितिभिर्यज <u>ञाः</u> प्र वार्जेमिस्तिरत पुप्यसे नः                              | ų       |      |
| <u> छ</u> त स्तुतासों <u>म</u> रुतों व्यन्तुः विश <u>्वेंभि</u> नीर् <u>यमि</u> नेरी हुर्वीषि ।       |         |      |
| दद्गित नो अमूर्तस्य प्रजार्ये जिगृत गुयः सृतृतो मुद्यानि                                              | ξ       | ३७५  |
| आ स्तुतासों मरु <u>तो</u> विश्वं <u>ऊ</u> र्ता ँ अच्छां सूरीन्त <u>प्</u> रदतांता जिगात ।             |         |      |
| चे नुस्समनां शतिनों वर्धयंन्ति चूयं पीत स्वेस्ति <u>स</u> िः सर्वा नः                                 | ড       |      |
| ॥३३॥ (अ० अ५८१२-६)                                                                                     |         |      |
| प्र स <u>्तिमु</u> क्षे अर्चता <u>ग</u> ुणा <u>य</u> यो देव्यंस् <u>य</u> धाम् <u>त</u> स्तुविष्पान्। |         |      |
| <u>द्धत क्षेत्रिन्तु रोदंसी महित्वा नर्धन्ते नाक</u> ्तं निक्षंतेर <u>दं</u> शात                      | ?       |      |
| <u>जन</u> ुर्श्चिद् वो मरुतस्स् <u>वे</u> र्प <u>ेण</u> भीर्मा <u>स</u> न्नुविमन् <u>य</u> वोऽयांतः । |         |      |
| प्र ये महो <u>भिरोजसो</u> त सन्ति विश्वी <u>दो</u> यामेन् भवने स् <u>वर्</u> दक                       | Ę       |      |
| इहद् वयो मुघर्वच्यो द्धात् जुर्जोषुन्निन्मुरुतः सृष्टुति नः ।                                         |         |      |
| <u>ग</u> ुतो नाष्ट्रा वि तिंगति <u>ज</u> ुन्तुं प्र णः स <u>्पा</u> र्हार्कि <u>र</u> ुतिर्क्षिन्तरेत | દ       |      |
| चुप्मो <u>तो</u> विधे मरुतः शतुस्वी   चूप्मो <u>तो</u> अ <u>र्द्या</u> सहुरिः सहवी ।                  |         |      |
| युप्मोर्तः सुम्राङ्कत हेन्ति वृत्रं प्रतय दो अन्तु धृतयो द्वाप्यस                                     | ν       | ÷4:  |
| ताँ आ <u>रुद्</u> रस्य <u>म</u> ीछहुपो दिवासे   ङुदिछंसन्ते <u>स्</u> रुटुः पुर्नर्नः ।               |         |      |
| यत <u>स</u> म्बनी जिह <u>ीछि</u> रे युद्रादि <u>ारद्र तहेर्न ईसहे त</u> ुरार्णाम                      | '?      |      |
| प्र सा वांचि सुण्डुति <u>र्म</u> णोना <u>ि भि</u> दं सृक्तं सुरुतां जुपन्त ।                          |         |      |
| आसारिचुर हेपी वृपणो युयोन । यूर्व पान स्वास्ति <u>भिः</u> सर्वा नः                                    | દ       |      |
| ा इंड 🛒 ७,७५१ <b>६-१</b> १ 🕥                                                                          |         |      |
| (प्रगाधः≂ (विषमा हहती, समा सतोहतती . अर्थ बिल्हर . 5-११ गण                                            | (प्रीक् |      |
| यं ब्रावेश्व <u>इद्मिट</u> ं देदां <u>तो</u> यं च नवंध ।                                              |         |      |
| तस्तां अ <u>वे वरेण</u> निवारं <u>म</u> न महेतः सभे यच्छत                                             |         |      |
| युप्माक देखा अद्याहीन प्रिय हिंद्यानम्बर्गित हिंदः ।                                                  | -       |      |
| प्रसक्षयं निर्दे दि मुहीरियो । यो हो बराय हागरि<br>                                                   | •       |      |
| नुहि बंधपुर्म द्वन । बनिष्ठः प्रिमेनीत् ।<br>ब्राह्माकेनुष्य मेहतः सुते नद्या । विश्वे दिवा ब्यामिनः  | ŧ       | 14.4 |
| दूर किंद्र्यों ह                                                                                      | •       | •    |
|                                                                                                       |         |      |

नहि वं क्रितिः प्रतंनासु मधिति यस्मा अरोध्वं नरः । अभि वृ आर्वर्त् सुमृतिर्नवीयसी तूर्वं यात पिपीपवः R ओ पु घृंष्टिराधसो यातनान्धांसि पीतये। इमा वी हुन्या मेरुतो रेरे हि के मो प्वर्नन्यत्र गन्तन आ चे नो बाहिः सद्ताविता चे नः स्पार्हाणि दार्तवे वसुं। अंक्षंघन्तो मरुतः <u>सो</u>म्ये म<u>धी</u> स्वाहेह माद्याध्वै <u>मस्त्रश्चिद्धि तुन्वर्पः शुम्भंमाना</u> आ <u>हंसासो</u> नीलंपुच्ठा अपप्तन् । विश्वं शधी अभितों मा नि पेंदु नरो न रुण्वाः सर्वने मर्दन्तः S यां नो मरुतो आभि दुर्हणायु स्तिरश्चित्तानि वसवो जिघांसति । द्रुहः पाशान् प्रति स मुंचीप्ट तिपेष्ठेन हन्मंना हन्तना तम् ३९० सान्तपना इदं ह्वि मंर्रतुस्तज्जुंजुप्टन । युप्माकोती रिशादसः । युप्मा<u>को</u>ती सुंदानवः गृहंमधास आ गंत महतो मार्प भूतन १० । युज्ञं मंरुत् आ वृंणे इंहर्ह वः स्वतवसुः कर्वयः सूर्यत्वचः 88 ॥ ३८॥ ( ऋ० ७।१०४।१८ ) जगती। धि निष्ठध्वं महता <u>वि</u>क्ष्वि<u>र्</u>रच्छतं <u>गृभायते रक्षसः</u> सं पिनष्टन । 388 वया य मन्त्री पुनर्यन्ति नक्तिमार्ये वा रिपो द्धिरे वेवे अध्वरे 86 ॥ ३९॥ ( ऋ० टा९४।१-१२ ) (३९५-४०६) विन्दुः पृतद्क्षो वा आङ्गिरसः। गायत्री। ३९५ र्गाधंयति मुरुतां श्रवुस्युर्माता मुघोनीम् । युक्ता बह्ही रथीनाम् 8 यस्या देवा द्वपस्थे बता विश्वे धार्यन्ते । सूर्यामासी हुई। कम् तन सु तो विश्वं अयं आ सदां गृणन्ति कारवः । मुरुतः सोमंपीतये Ŕ अस्ति सोमी अयं सुनः पित्रेन्यस्य मुरुतीः । द्धत स्वराजी अश्विनां ४ िचंनि मिञ्ञा अं<u>यं</u>मा तनां पृतस<u>्य</u> वर्रुणः । <u>ञिष्ध</u>स्थस्य जावेतः दुनेर स्वेम्य जेल्पमाँ इन्द्रीः सुनस्य गोर्मतः । श्रातहीतिव मत्सति 300 । अर्पन्ति पृतद्क्षसः ार्वन्तियन सुरयं सितुर आपं इब् मिर्थः ত । तमनां च दुरमर्वर्चसाम् लहीं अहा महानी देवानामवी वृणे ा वे विश्वा पार्थिवानि पुत्रर्थन् गंचना दिवा । मुरुता सामेपीत्ये Q, त्यात सु पुनर्कत्सः दिवी दी महती ह्व । अस्य सामस्य पीतये 20 त्यात न ये वि रोहंसी नस्तुमुहंसती हुवे । अस्य सामस्य पीतये 23 S.00 र्व स सार्थनं हुएं। निष्टिप्टां क्र्येणं हवे। । अस्य सामस्य पीतये 12 203

| ためがた 一切 とうかい ちゅうしゅ                                                                                  |    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| ५० ५-५१३ । क्यूमार्गरास्टेलेस । विषयुत्र , १० क्यूमार्गर                                            |    |              |
| असुपूर्व राज्य प्रंता वर्ष । राज्य संन्ते स बुद्धा वि <u>ल</u> ासूने:                               |    |              |
| समार्थनं म समार्णामसंघं राणार्थनते। येष्ट्रं म हो। सं                                               | ۶  |              |
| थिये मधीमी अर्थ्वीर्यक्षणयम । समार्थते म एडीरिन क्ष्ये: ।                                           |    |              |
| दिवरप्रदास पता स चेतिर । आदिरणस्थेते श्रका स चीव्रपुः                                               | ၁  |              |
| र्ष चे द्विष्टः पृंधित्वा न इतंत्रा । सन्तर्ग निर्देश असार सर्वे ।                                  |    |              |
| पार्तरहन्ते। म हीस: पंतरवहीं हिहाईसे न मर्गे क्षित्रहंद:                                            | 3  |              |
| वृष्मार्थः घुधे अर्था म वामेनि । विष्युवेति म मुद्दी श्रेष्ट्रवेति ।                                |    |              |
| विश्वप्रविज्ञा अवांग्यं सु यः । प्रवेग्यन्तुं। न तुबाबु आ र्गन                                      | ×  | 94.8 d       |
| वृषं भृषुं प्रवृत्तो स रुटिस्सि इयोतिष्मन्तो स सामा द्वेष्टिष् ।                                    |    |              |
| र्धेनासे न रवर्षशसे। दिशादंगः । प्रवासे न असिनामः परिवृषः                                           | 17 |              |
| प्र यह वर्तध्य मरतः प्राकाद । यूथं मुद्दः सुंबर्गणस्य बस्दोः।                                       |    |              |
| <u> विद्रानासी वसदी राध्येरया । ऽऽराध्यिक द्वेषी सनुतर्वृदीत</u>                                    | Ę  |              |
| य इटिच युक्ते अध्यरेष्टा । समझ्ये न मान्ये हर्दाशन ।                                                |    |              |
| देयत स वर्षे। एधते सुवीर्ः स द्रेवान्नामपि गोर्पाये औरन्                                            | .5 |              |
| ते हि युज्ञेषु युज्जियां स अमि आदित्येन नामना शंभविष्ठाः ।                                          |    |              |
| ते नीऽयन्तृ रथतृर्वनीयां <u>महश्च</u> यार्गन्नर्युरे च <u>श</u> ानाः                                | C  |              |
| ॥४१॥ (ऋ०१०।८८१-८) धिप्दुप , २,४-७ जगनी ।                                                            |    |              |
| विशासो न मन्मंभिः स्वाध्ये। देवाय्योई न युत्तैः स्वप्नंसः।                                          |    |              |
| राजा <u>नों</u> न <u>चित्राः सृंसंहर्शः</u> क्षि <u>र्त</u> ीनां न मयी अरेपसः                       | 4  | <b>धरू</b> ल |
| <u>अग्निर्न ये भ्राजमा र</u> ुक्मवंक्ष <u>मों</u> वातां <u>सो</u> न स् <u>व</u> युजः सुद्यक्रंतयः।  |    |              |
| <u>प्रज्ञातारों</u> न ज्येष्ठाः सु <u>न</u> ीतर्यः स्टामी <u>णों</u> न सोमी <u>ऋ</u> तं <u>य</u> ते | ą  |              |
| वार् <u>तासो</u> न ये धुर्नयो जि <u>ग</u> ववी अधीनां न <u>जि</u> ह्या वि <u>रो</u> क्तिणीः।         |    |              |
| वर्मण्यन्ते। न योधाः शिमीवन्तः पितृणां न शंसीः सुरातयः                                              | ३  |              |
| रथ <u>ानां</u> न ये <u>र्</u> याः सर्नामयो जि <u>गीवांसो न शूर्य अ</u> भिद्यंवः ।                   |    |              |
| <u>बरेयबों</u> न मर्या घृत्रपुरों अभस्वतारी अर्क न सुप्टुर्भः                                       | S  |              |
| अभ्वांसो न ये ज्येप्टांस आश्वीं दिधिपदो न र्थ्यः सुदानेवः।                                          |    |              |
| आणे न निर्म्न न्द्रभिनिंगु तयों विश्वरं पा अङ्गिरसो न सामिभिः                                       | ų  | ફર્ <i>લ</i> |
| P.                                                                                                  |    |              |

|                                       | •                                                                                                       |                |                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| [ \$< ]                               | द्वेचन-संहिन <u>ायाम</u> ्                                                                              | 1              | [मस्देवना       |
| गार्वाणी सं संरंथ: सि                 | न्धुमातर आदार्दिरा <u>सो</u> अद् <u>वेयो</u> न <u>वि</u> श्वहां ।                                       |                |                 |
| <b>-</b>                              | पु <u>म</u> ातरी महा <u>ग्रा</u> मो न यामन्नुत त <u>िव</u> पा                                           | Ę              | 850             |
|                                       | श्रियं: शु <u>भ</u> ंषद्ये नाक्षि <u>भि</u> र्विश्वितन् ।                                               | •              |                 |
|                                       | ।जिहण्डयः प <u>रावतो</u> न योजनानि मिमरे                                                                | ৩              | -               |
| स <u>ुभा</u> गान्नो देवाः कृणु        | ता सुरत्न <del>ी न</del> ्स्मान्त्स <u>्तोत</u> ॄन् मंरुतो बाब <u>्रुधा</u> नाः ।                       |                |                 |
| अधिं स्तोत्रस्यं सुख्य                | स्य गात <u>स</u> नाद्धि वो रत्नधेया <u>नि</u> सन्ति                                                     | c              | શ્રુષ્          |
|                                       | ॥ ४२ ॥ ( य० ३।४४ )                                                                                      |                |                 |
| <u>प्रचासिनी</u> हवामहे               | मुरुतंश्च रिशादंसः । कर्म्भेणं सुजोपंसः                                                                 | 88             | <b>કે</b> ટ્ક   |
|                                       | ॥ ४३ ॥ (य० ७,३६)                                                                                        |                |                 |
| <u> </u>                              | य त्वा <u>म</u> रुत्वंत एप ते यो <u>नि</u> रिन्द्रांय त्वा मुरुत्वंते ।                                 |                |                 |
| <u>उपयामगृहीतोऽसि म</u>               | रु <u>तां</u> त्वीजंसे                                                                                  | ३६             | <del>४१</del> ४ |
|                                       | ॥ धरु ॥ (४२५-४२७) ( य० १७।८४-८३ )                                                                       |                |                 |
|                                       | <u>ङ पु णः स</u> हक्षां <u>सः</u> प्रतिसहक्षा <u>स</u> एतंन ।                                           |                |                 |
|                                       | नो अद्य सभरसो मरुतो युज्ञे अस्मिन्                                                                      | ૮૪             | કર <u>ે</u> ત   |
|                                       | सान्तपुनरुचे गृहमेधी च । क्रीडी च ग्राकी चोज                                                            |                |                 |
|                                       | डिनुंबरमीनोऽभवुन् यथेन्द्वं देवीविशों मुरुतोऽनुंबरम्हि                                                  |                | e) 9. 0         |
| <u> प्रवास</u> में यजमा <u>ने</u> देव | र्षिश्च विश्रो मानुषीश्चानुंवर्त्मानो भवन्तु                                                            | ८६             | S é ବ           |
| 1                                     | ॥ ४५ ॥ ( य० २५।२० )                                                                                     |                |                 |
| पृषदेश्वा मुरुतः पृश्य                | मातरः शुभुंयावांनो विद्धेषु जग्मयः।                                                                     | <b>5</b> .     | ४१८ -           |
| <u>आग्राज</u> हा मनवः सू              | र्चक् <u>षसो</u> विश्वे नो देवा अवसार्गमिहाह                                                            | २०             | 010.            |
| <b>ર</b> ૭ ૧૨ ૩ ૨ ૩                   | ॥ ४६॥ (साम० ३५६) इयाचाश्व आत्रेयः । अनुष्टुप्<br>१२ ३२३ २ १२ अस्व ३ २३,१                                |                | ,               |
| यदी वहन्त्याशवो                       | भ्राजमाना रथेष्वा । पिंचन्तो मदिरं मधु तत्र श्र                                                         | गंसि कृण्वते ५ | 848             |
|                                       | ॥ ४७॥ ( अथर्घ० १।२६।३-४ )                                                                               |                |                 |
| कर्क और प्रस्ते जा <b>र</b>           | (४३०-४३३) ब्रह्मा । ३ गायत्री, ४ एकावसाना पादनिचृ<br>"न्मर्रुतुः सूर्येत्वचसः । शर्मे यच्छाश्र सुप्रथाः | •              | ४३० ः           |
|                                       | नस्त <u>न</u> भ्यो मर्यस्तोकेभ्यस्क्वि                                                                  | સ<br>૪         |                 |
| 384.1 50.1 50.4                       | ॥ ४८ ॥ (अथर्व० ५।२६।५) द्विपदार्पी उप्णिक् ।                                                            | · ·            |                 |
|                                       |                                                                                                         |                |                 |

छन्दांसि युज्ञे मंकतुः स्वाहां गातिवं पुत्रं पिष्टृतेह युक्ताः ५

॥ ४९ ॥ (अथर्व० १३।१।३) जगती । युरमुया मंरुतः पृक्षिमातर इन्द्रंण युजा प्र मूंणीत शत्रून् । आ <u>चो</u> रोहिंतः शृणवत् सुदानव स्थिपुप्तासीं मरुतः स्वादुसंमुदः **४३३** ॥ ५०॥ ( अधर्ब० साधार ) (४३४-४३६) अथवी। विराइगमी भुरिक्। यूयमुग्रा मरुत ईहरों स्थाभि प्रेत मुणत सहध्वम् । अमीमृणन् वंसवो नाथिता इमे अधिर्द्धीषां हुतः प्रत्येतुं विद्रान् Ś ॥ ५१ ॥ (अधर्व० ३।२।६) त्रिप्हुप् । असी या सेना मरुतः परेषा <u>म</u>स्मानैत्युभ्योर्ज<u>सा</u> स्पर्धमाना । तां विध्यत तमुसार्पवनेतु यथैपामुन्यो अन्यं न जानात् દ્ ध्<del>र</del>म् ५ । ५२ ॥ (अधर्व० ५.२३/६) चतुष्पदातिशकरी । मुरुतुः पर्वतानामधिपतयुस्ते मोबन्तु । अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पूरोधायामस्यां <u>पंतिष्ठार्यामुस्यां चित्त्यामुस्यामार्कूत्यामुस्यामाशिष्युस्यां द्वेवहूत्यां स्वाहां</u> 838 ॥ ५६ ॥ ( अथर्वे० ४:१६।४ ) (४३७-४३९) शंतानिः । अनुप्हुप्। ञार्यन्ता<u>मि</u>मं देवा स्त्रार्यन्तां मुरुतां गुणाः । ञार्यन्तां विश्वां भूता<u>ति</u> यथायर्मगुण असंत ४ ॥ ५४ ॥ ् अधर्वः ६।२२।२-३) २ चतुण्यदा भुरिग्जगती, ३ विष्टुप् । पर्यस्वतीः कृणुधाप ओर्पधीः शिवा यदेर्जधा महती स्क्मवक्षसः । ऊर्ज च तर्त्र सुमतिं चे पिन्दत् यत्रां नरो मरुतः सिञ्चथा मध् 9 <u>ड</u>ुदृष्ठते मुरुतुस्ताँ हेपूर्व वृष्टियां विश्वां निवर्तस्यूणार्ति । एजाति रलहां कुन्ये बतुन्ने के तुन्दाना पत्यंव जाया કુટલ १ ७५ ॥ ( अथर्वे० ४।२,५।१-७ ) ४४०-४४६) १-७ मृतारः । विष्टुपः। मुरुतां मन्द्रे अधि से हुदन्तु । प्रेमं वाजं वार्जसाने अदन्तु । आग्रानिव सुपर्मानह डानये ने नी मुञ्चनन्वहीसः ۶ 830 उत्सुमार्क्षेत्रं व्यवन्ति ये सङ्ग य आ<u>ंति</u>हचन्ति रसुमीपंधीपु । पुति दंधे मरुतः पृथिमातृं स्ते नी मुड्युन्वहीसः S पर्यो धेतृनां रमुमोपंधीनाँ जुदमदेतां कद्यो च इन्दंध । श्रामा भेवन्तु सुरुती नः न्योना स्ते नी मुञ्चन्त्वेहीनः 3 अवः संमुद्धाः हिद्दमुद्देत्नि हिदस्<u>यंधिक्षीम</u>ि चे मुलन्ति । ये अभिरोशांना मुरुत्धरीन्त ने में मृत्युन्दर्दनः 'n दे कीहाहेंन तुरंपंनि दे घृतेत वे या वर्षो मेहंमा संगृजनित । दे अदिगीरांना मुगते प्रदेवित के में मुख्यकर्तनः يزرية

| <br>·                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| [ १८] द्वैवत-संहिनायाम्                                                                                                                                                                                              | j           | मरुदेवता        |
| यावां <u>णों</u> नं सूर्यः सिन्धुंमातर आदार्द्धिरा <u>सो</u> अद् <u>देयो</u> न विश्वहां ।<br><u>शिशूला</u> न <u>क</u> ्रीळयः सुमातरी महा <u>या</u> मो न यामञ्जत खिपा                                                 | ij,         | કર્             |
| उपसां न केतवें। ऽध्वर्षियं: शुभंषद्यो नाक्षिभिन्धितन् ।<br>सिन्धेद्यो न युपियो भ्राजेहण्टयः परावतो न योजेनानि ममिरे<br>सुभागान्नो देवाः कुणुता सुरतां नस्मान्तस्तोतृन् मेरुतो वाद्यधानाः ।                           | v           |                 |
| अधि स्तोवस्य सुख्यस्य गात सुनाद्धि वी रत्नधेयानि सन्ति                                                                                                                                                               | 6           | ં <b>ઝ</b> ક્રફ |
| ॥ ४२॥ ( य० ३।४४ )<br><u>प्रचासिनी हवामहे मुरुतंश्च रिशादंसः । कर्म्भेर्ण स</u> जीर्षसः                                                                                                                               | 88          | <b>ઝર</b> રૂ    |
| ॥ ४३ ॥ (य० ७।३६)                                                                                                                                                                                                     |             |                 |
| <u>उपयामगृहीतो</u> ऽसीन्द्राय त्वा <u>म</u> रुत्वंत एप ते यो <u>नि</u> रिन्द्राय त्वा <u>म</u> रुत्वंते ।<br><u>उपयामगृहीतोऽसि मुरुतां</u> त्वाजंसे                                                                  | ३६          | धर्ध .          |
| ॥ ५४ ॥ (४२५-४२७) ( य० १७।८४-८३ )                                                                                                                                                                                     |             | ,               |
| हेहक्षांस एताहक्षांस ऊ पु णाः सहक्षांसः प्रतिसहक्षासः एतंन ।<br>मितासंश्च सम्मितासो नो अद्य सभरसो मरुतो युत्ते अस्मिन्<br>स्वतंबाश्च प्र <u>वा</u> सी चे सान्तपुनरुचे गृहमुेधी ्चे । <u>क</u> ्रीडी चे शाकी चोज्जेपी | 68<br>68    | <b>છ</b> રૂપ    |
| इन्द्वं दैवीर्विशो मुरुतोऽनुंवर्सानोऽभवन् यथेन्द्वं दैवीर्विशो मुरुतोऽनुंवर्सानोऽभे<br>पुविमें यर्जमानं दैवीश्च विशो मानुषीश्चानुंवर्सानो भवन्तु<br>॥ ४५॥ ( य० २५।२० )                                               | वन् ।<br>८६ | <i>8</i> ୫ ଡ    |
| णुर्षदेश्वा मुरुतः पृक्षिमातरः शुभंयावानो चिद्धेषु जग्मयः ।<br>अग्रिजिह्या मनेवः सूरंचक्षसो विश्वे नो देवा अवसार्गमिहिह                                                                                              | २०          | . 598           |
| ॥४६॥ (साम० ३५६) झ्यावाश्व आत्रेयः। अनुष्टुप्।<br>२ ३१२ ३२३ १२ ३२३ १९१ ३२५ ३२५ ३२५<br>यदी वहन्त्याशवी भ्राजमाना रथेष्वा । पिबन्तो मदिरं मधु तत्र श्रवांसि<br>॥४७॥ (अथर्व० १।२६।३-४)                                   | कृण्वते ५   | ४१९             |
| (४३०-४३३) ब्रह्मा । ३ गायत्री, ४ एकावसाना पादनिचृत् ।<br>यूर्य नः प्रवतो न <u>पा</u> न्मरुतः सूर्यत्वचसः । हाम यच्छाश्र सुप्रथाः                                                                                     | æ           | ८३०             |
| सुपूर्तं मृडतं मुडयां नस <u>्तनूभ्यो</u> मर्यस <u>्तो</u> केभ्यंस्क्रधि                                                                                                                                              | 8           |                 |
| ॥४८॥ (अथर्व० ५१२६१५) द्विपदापीं उप्णिक् ।<br>छन्दांसि युज्ञे मेरुतुः स्वाहां <u>मा</u> तेवं पुत्रं पि <u>षृते</u> ह युक्ताः                                                                                          | ų           | ८३२             |
|                                                                                                                                                                                                                      | •           |                 |

#### ॥ ४९ ॥ (अथर्व० देशहारे) जगती । यूयमुवा मरुतः पृक्षिमातर इन्द्रेण युजा प्र मूर्णीत शत्रून्। आ बो रोहिंतः शृणवत् सुदानव निष्प्रासों मस्तः स्वादुसंमुदः ઇફેરે 3 ॥ ५० ॥ ( अधर्ब० ३। १।२ ) (४३४-४३३) अथवी। विराइगमी भुरिक्। यूयमुद्या मेरुत ईइर्शे स्थाभि प्रेत मुणतु सहध्वम् । अमीमूणन् वसवो नाधिता इमे अग्निहों पां इतः प्रत्येतुं विद्यान् ॥ ५६ ॥ (अधर्वे० अस्तरः) त्रिप्हुप् ! असी या सेनी मरुतः परेषा मुस्मानैत्युभ्योर्जसा स्पर्धमाना । तां विध्यत तमसार्ववतेन वर्धेपामस्यो अन्यं न जानात् Ę ઇફ્ય ॥५२ ॥ (अधर्व० ५.२४७०) चतुष्पदातिशक्सी । मुरुतुः पर्वतानामधिपतयुन्ते मोबन्तु । अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधार्यामुस्यां प्रतिष्ठार्यामुस्यां चित्त्वामुस्यामार्कृत्वामुस्यामाशिष्युरूयां देवहृत्यां स्वाही ॥ ५३ ॥ ( अथर्घ० ४:१३।४ ) (४३७-४३६) इति।तिः । अनुष्टुपः बार्यन्ता<u>मिमं देवा स्थार्यन्तां म</u>रुतां गुणाः । बार्यन्तां विध्वां भृता<u>ति</u> <u>पथायमं</u>गण असंत ४ ॥ ५४ ॥ ( अधर्यः ६।२२।२-३ ) २ चतुष्पदा सुरिग्जगर्ता, ३ प्रिप्ट्रप । पर्यस्वतीः कृणुश्राप ओर्षधीः शिवा यदेनेशा मन्तो रुक्मवक्षमः । ऊर्ज च तर्त्र सुमति च पिन्यतु यत्रां नगे मरातः सिङ्गधा मध् ड्रमृतों मुरुतुस्ताँ ईयर्त दृष्टियां विश्वां निवर्तस्पृणाति । एजीति ग्लही कुन्ये देतुकी के तुन्दाना पत्येद जाया Ξ 4:5 १ ५८ १ (अधर्वे० क्षास्थादेन अ) १६०-६६६ १- अस्तारः जिल्ह्यः मुरुतां मन्द्रे अधि मे हुदन्तु प्रेमं वाज्ञं दार्जनाते अवन्तु । आरानिव सुपर्मानह ऊत्ये ते नी मुञ्डन्वहीनः 7.62 उत्समितितं रपर्वन्ति ये सङ्ग य आंति वचन्ति रहामोपेधीषु । पुरे दंधे मगतः पृथिमात्ं स्वे में मुख्यूस्वेहीमः पवी धेतनां रमुमोपंधीनां । हुदमदंतां कदशे व इन्दंध । शुरमा भेदन्त मुख्ती नः रश्चेना के नी मृज्युक्तिनः Ξ अवः मंमुद्राट दिद्रमुद्रंहिन । द्विदम्हृं धिदीम् मि च स्टर्फन । पे अञ्जितिसांना मुरत्धांनि है ते तो मृज्युन देतेना दे क्रीलालेंस तुर्वपन्ति ये प्रेन्त वे प्रा द्यो भेड्सा समल्हितः

दे हाद्विगीराना मुगले पर्ययन्ति । वे के मुरह्मार्ययम्

| [३०] देंब                                                                    | त-संहितायाम्                                |    | [ मरुद्देवता । |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----------------|
| यदीदिदं मेरुतो मारुतेन यदि देवा दैव्ये                                       | नेहंगार ।                                   |    |                |
| यूयमीशिध्वे वसवस्तस्य निष्कृते स्ते नी                                       |                                             | Ę  | •              |
| तिग्ममनीकं विद्वितं सहस्य नमारुतं शर्ध                                       |                                             | •  |                |
| स्तामि मुरुतो नाथितो जोहबीमि ते नो                                           |                                             | હ  | 88ई            |
|                                                                              | २] ।३ <i>)</i> (४४७) अङ्गिराः । जगती ।      |    | <i>:</i>       |
| संवत्सरीणां मुरुतेः स्वका उरुक्षंयाः स                                       |                                             |    | ,              |
| ते अस्मत् पाजान् प्र मुंखन्त्वेर्नसः सात                                     | <u>पुना मंत्स</u> रा मांद <u>्</u> यिष्णवं: | ३  | <b>୪</b> ୫७    |
|                                                                              | <b>ग्ह</b> चारी देवगणः ।                    |    | ,              |
| (१) म                                                                        | रुद्रुद्रविष्णवः ।                          |    |                |
| ॥ ५७॥ (ऋ० ५।३।३) (                                                           | ४४८) वसुश्रुत आनेयः । त्रिष्टुप् ।          |    |                |
| तर्व <u>श्</u> रिये मुरुती मर्जियन्त रुद्व यत् <u>ते</u> र                   |                                             |    | J              |
| पुदं यद् विष्णोरुपुमं निधायि तेन पासि                                        | गुद्धं नाम गोनाम्                           | ર  | 88<            |
| (२) म                                                                        | रुतोऽग्रामरुतौ वा ।                         |    | •              |
|                                                                              | ॥ (ऋ० ५१६०।१-८)                             |    |                |
|                                                                              | व्य आत्रेयः । त्रिप्दुष्, ७-८ जगती ।        |    | • :            |
| र्टळे <u>अ</u> ग्निं स्वर् <u>यं</u> नमेंभि <u>रि</u> ह प्रंसुत्तो वि        |                                             | _  | • .            |
| र्थिरिव प्रभेरे वाज्यद्धिः प्रदक्षिणिनमः                                     |                                             | ?  |                |
| ा ये तस्थुः पृषेतीपु श्रुतासुं सुखेषु <u>र</u> ु                             |                                             | _  | enta o         |
| वर्ना चिदुगा जिहते नि वी भिया पृ <u>ष</u> ि                                  |                                             | २  | ४५०            |
| पर्वतश्चिन्महिं वृद्धो विभाय विवश्चित्                                       |                                             | _  | •              |
| यत् क्रीळेथ मरुत क्रप्टिमन्त आपं इव                                          |                                             | 3  | •              |
| व्या इवेद रेवतामो हिरंण्ये सुधा                                              |                                             |    | ,              |
| श्चिपे श्रेपांसस्त्व <u>सो</u> रथेपु सुत्रा महाँसि                           |                                             | S  | •              |
| अञ्चेष्ठासो अर्कनिष्ठास पुते सं भातर                                         |                                             |    |                |
| युर्व पिता स्वर्ण रुट्ट एंपां सुदुवा पृक्षि                                  | ः सुदिना <u>म</u> रुद्धाः<br>१              | ď  |                |
| यर्दुतमे मेरुतो मध्यमे वा यद वावुमे र                                        |                                             | _  |                |
| अतो नो रुद्धा उन वा न्वर्पस्या डो वि<br>अग्निश्च यन्मेरुतो विश्ववेदसी दिवो व |                                             | Ę  |                |
| ते मेन्द् <u>या</u> ना धुनेयो रिजाइमी <u>बा</u> में धे                       |                                             | 10 | <u> છ</u> ાલું |
| म कर्नेसाम नेबना मनावेचा जाम व                                               | ए प्रथमानाय सुन्तुत                         | U  | •              |

| अग्ने मुरुद्धिः शुभयंद्धिः क्षंक्षे <u>भिः</u> सोमं पित्र मन्द् <u>सा</u> नो गण्।श्लिभिः। <u>पावकेभिविंश्वमिन्वेभिरायुभिः वैश्</u> विंनर प्रदिवां केतुनां सजूः  (३) सोमः मरुतः। | c       | ષ્પ્રફ      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| ॥ ५९ ॥ (अधर्व० रा२०११) अधर्वा । त्रिप्ट्प् ।                                                                                                                                    |         |             |
| अदौरसृद् भवतु देव सोमा डिस्मन् युज्ञे संरुतो सूडता नः ।                                                                                                                         |         |             |
| मा नौ विदृद् <u>भि</u> भा मो अशस्ति मां नौ विदृद् वृजिना द्वेण्या या                                                                                                            | ?       | ४५७         |
| (४) मरुत्पर्जन्यौ ।                                                                                                                                                             |         |             |
| ॥ ६०॥ (अथर्व० धार्थाध) विराद्पुरस्ताद्वृहर्ता ।                                                                                                                                 |         |             |
| गुणास्त्वोर्ष गायन्तु मार्रुताः पर्जन्य <u>घोषिणः</u> पूर्यंक् ।                                                                                                                |         | •••         |
| सगी वर्षस्य वर्षतो वर्षन्तु पृथिवीमनुं                                                                                                                                          | ß       | 8.42        |
| (५) मरुत आपः।                                                                                                                                                                   |         |             |
| ॥ ६६ ॥ (४४९-४६४) ( अथर्ब ४।६५।५-६० )<br>(५ विराह जगती, ७ अनुस्टुष्, ६, ८ त्रिप्टुष्, ६ पथ्या पंक्तिः, ६० ;                                                                      | भुरिक।) |             |
| उदीरयत मरुतः समुद्रतः स्त्वेषो अर्को नम् उत्पातयाथ ।                                                                                                                            |         |             |
| <u>महऋष</u> भस <u>्य</u> नदं <u>तो</u> नर्भस्वतो <u>बा</u> श्रा आर्पः <u>पृधि</u> वीं तर्पयन्तु                                                                                 | ".      |             |
| अभि क्रेन्द स्तुन्यार्द्योद्यधि भूमिं पर्जन्य पर्यसा समिति।                                                                                                                     | _       |             |
| त्वयो सृप्टं चेहुउमेतुं वर्ष मांशारेषी कृशगुरेत्वस्तंम्<br>सं वोऽवन्तु सुदानेव   उत्सां अजगुरा <u>उ</u> त ।                                                                     | 5.      | <b>३३</b> ० |
| स वाऽवन्तु सुदान <u>व</u> उत्सा अज <u>न्ता छत्।<br/>मुरुद्धिः प्रच्युता मेघा वर्षन्तु पृथिवीमनु</u>                                                                             | Ľ       |             |
| <u>अशोमाशां</u> वि द्येति <u>तां</u> वार्ता वान्तु द्विशोदिशः ।                                                                                                                 | •       |             |
| मुरुद्धिः प्रच्युंता <u>मे</u> घाः   सं यंन्तु प <u>ृथि</u> द्यीमनुं                                                                                                            | c       |             |
| आपो <u>विद्यु</u> दृभ्नं वर्षे सं दोंऽवन्तु सुदानंद् उन्सा अज <u>ग</u> रा <u>उ</u> न ।                                                                                          |         |             |
| मुरु <u>न्</u> दिः प्रच्युता <u>मे</u> घाः पार्वन्तु <u>पृथि</u> र्वामनुं                                                                                                       | Ģ.      |             |
|                                                                                                                                                                                 |         |             |
| ञ्चणम्ब्रिस्तुन्भिः संविद्वानो । य ओर्षधीनामधिया द्वभूदं ।<br>स नो वुर्ष वनुतां जातवेदाः । याणं प्रजाभ्यों ञ्वमूतं दिवस्परि                                                     | ? c     | સુરસ્       |

## मरुद्देवता-पुनरुक्त-मन्त्रभागाः।

#### ऋग्वेद्स्य प्रथमं मण्डलम् ।

```
मो आरत मरुतो हुर्मदा इव देवासः सर्वया विशा।
[४] १।६।९ (मधुच्छन्दा वैश्वासित्रः । मरुतः)
           दिवी वा रोचनाद्धि।
                                                            ५।२६।९ (तस्यव आत्रेयाः । विधे देवाः)
      राष्ट्रशर (प्ररक्षतः कालः । उपा)
                                                                   एदं मरुतो ।
            दिवश्रिद् रोचनाद्धि ।
                                                                   देवासः सर्वया विशा ।
      ·२७९) पापदीर (स्वताध अत्रियः । मस्तः )
                                                            (४९) ८।७।४ (पुनर्वत्सः काण्व: । महतः)
      ८१८। ३ ( मार्चमः मामः ) अधिने )
                                                                   वपन्ति मरुतो मिहं प्र वेपयन्ति पर्वतान्।
            ड्विश्रिष्ट्र रोचनाद्वया।
                                                      [४२] २।३९:५ (कण्वो घौर: । महत:)
भी शर्म (केप विभागमाः। समाः)
                                                                   उपो रथेषु पृषतीरसुग्ध्यं ।
            सूर्वं दि हा सुदानतः।
                                                             (१२७) १।८५,५ (गोतमा राह्मणः । मरुतः)
      ६७५५७ (चंद्राच भारतातः । विधेयाः)
                                                                   प्र यह रथेषु प्रपतीरयुग्ध्वं ।
      (१३ ८,३१६) पुनरेगः गापः । सरतः ।
                                                      [ '' ] १।३९।६ (कण्यो घीरः । मस्तः)
      ८८३६ । स्य अस्याः विचे देशाः रे
                                                                   उपा रथेषु प्रयतीरसुम्ध्वं प्रष्टिवंहति रोहितः।
[६] शुक्किल्ला जन्म गीर (स्माना)
                                                             (७३) ७।७।२८ (पुनर्वत्सः काण्यः । मस्तः)
            日刊 ... )
                                                                   यदेषां प्रवती रथे प्रष्टिर्वहति रोहितः।
            देवरी हाद्या गायत ।
        दन्य १०६) द्विभाग्य को मार्गित सम्बद्ध (इन्हार) (४२) राविशाय स्त्रा भवी खुणीमहै ।
                                                             २।४२ ५ (कण्या चीरः । पूपा)
            देशने झाल सामार .
                                                                   पृपञ्जयो खुणीमहै।
 [६,३६] २ २७ १,७ औद्र ८ सर्वे ७ कीले व्यवधी)मारतम् । [१११] १,६८।४ (नोपा गौतमः । सहतः)
  1873 336, 25 Congres
                                                                   वक्षःसु रुपमाँ अधि वेतिर शुभै ।
             र ं यार्केपुरेक्षते ।
                                                            (२६०) ५ ५४(११ (इयाबाध आंत्रयः। मध्तः)
        ないとうなり (アルイ、かけり)のいし)
                                                                   यक्षःसु रुक्ता महते। र्थं शुभः।
             न राष्ट्र में हुई तरी ह
                                                       [११३] १।६४।६ उसं हुइन्ति सातयन्तमक्षितम्।
 [12 7 2 2 7 8 ( 2 5 5 m. 20 2 )
                                                            ९७५।३ (डॉरमस्त ऑदिंग्स: । पतमान: सोमः)
             ५ ४४ (४४-१ व्यक्ति)
                                                                   अंश् तुद्धन्ति— ।
       4 to + + + + + + + + + + + + + + + )
                                                       [११९] (नाधा गीलमः । सरतः )
 [1985] 唐·蒙西 [1986] 电电子电子机
             भगरी बंद की कहा
                                                                  रद्रय सुनुं हवसा गुणामात ।
       sell, date to in many
                                                                   रजस्तुरं तत्त्वं मार्वं ।
                                                            (३४४) ३।३६।२२ (सरहाजी बाहरपायः । मध्यमे
  连髓节线系 化化二二溴苯
                                                           तं वृज्ञानं मार्यतं ज्ञानदृष्टि रहस्य सृतुं रयसा विवरिता
             रहान्त्र व राष्ट्रिक
                                                       [१८६] १।६४।१६ (लेप्स गीलमः । मध्तः)
         新元生物 经营业的
                                                                   टर्काच उन्हें महती यमायत ।
  ें हुई है रहे राज्य प्रशासन
                                                             (५६५) १।१६६७८ (अगराये विज्ञानकी)। मध्यः
              क रिकामित क्रिक्टिक
                                                                   प्रभागतना सहती यसावत् ।
```

(इन्द्र: ५०९) ८।५१ (वाल० ३)। ५ गमेम गौमति बजे [१२०] १।६५।१३ (नोधा गौतमः । मस्तः) [१३८] १।८३।४ ( गोतमो राहृगणः । मस्तः ) मर्तो ....। अविद्विवांनं भरते धना नृभिः। सुतः सोमो दिविष्टिषु । उक्यं मदश्च शस्यते । २।२६।३ (गृत्समदः शौनकः । ब्रह्मगरपतिः) (इन्द्र: ६३६) ८।७६।९ (कुरुमुति: कामः । इन्द्र: ) स इजनेन स विशास जन्मना स पुत्रैवीन भरते धना मृभिः । सुतं सोमं दिविष्टिषु । (इन्ह्: २८०७) १०।१४७।४ ( सुवेदाः शैरीषिः । इन्ह्रः) [इन्द्र: ३३१७] ४।४९।१ [वामदेवो गौतमः। इन्द्राबृहम्पती] उक्यं मदश्र शस्यते । मञ्जूस वाजं भरते धना नृभिः। [१३९] १।८६।५ [गोतमो राहुगण: । मस्तः] `[१२४] १।८५।२ त उक्षितासे महिमानमाशत । विश्वा यश्चर्यणीरिम । (इन्द्रः ३२०३) ८,५९ (बाल० ११)।२ [अन्निः ६९६] ४।७।४ [नामदेवो गीतमः । अन्निः] (सुपर्ग: कान्वः । इन्द्रावरुपी ) [अप्ति: ९०३] पा२३।१ [बुज्ञो विश्वचर्पणिरात्रेयः। अप्तिः] इन्द्रावरूणा महिमानमाशत । [१८८] १।८७।८ [गोतमा राहुगणः । महनः] [६२७] १।८५।५ प्र यस् रथेषु प्रवतीरवुग्ध्वं । (४१) १।३९।६ ( ऋषो घौरः । मस्तः ) सिस सत्य ऋणयावानेयो । २।२३।११ [गृत्समदः शानकः । ज्ञञ्जस्यतिः] उपो रथेषु पृपतीरयुग्ध्वं। ...ऋणया त्रवणस्यतः । [१३०] १।८५।८ (गोतमो राहूनणः । नस्तः) भयम्ते विश्वा भुवना मरुद्रयो । ः [१९१] १।१६८।९ [अगस्त्यो मत्रावरुणिः । सरतः] (१६१) १।१६६।४ (अगस्त्रो मैत्रावर्गनः । मस्तः ) सादित् खघामिषिरां पर्वपर्यन् । ... भुवनानि हर्म्या । १०।१५७।५ [भुवन आप्त्य: साधनो वा मौवन: । विश्वे देवाः] [१९२] रार्वेटा१०= (इन्द्रः वेरवेश) रार्वेपार्य [१३१] १।८५।९ सहन् वृत्रं निरपामीव्जदर्णवम् । =[१७२] १।१६६।१५= [१८२] १।१६७।११ (इन्द्रः ८०९) १।५६।५ (सन्य आहिरसः । इन्द्रः ) [अगस्त्ये मेत्रावरुपिः। मन्त्वानिन्द्रः] [१३७] १।८६।३ स गन्ता गोमति मजे। एष वः खोमो॰...,कारोः। (इन्द्र: २२४४) ७।३२।१० गमस्य गोमित बर्दे । ष्पा यासीष्ट०...,जीरदानुम् ॥ (इन्द्रः १८२५) ८।४६।२ (वसोऽस्वः । इन्द्रः)

#### ऋग्वेद्स्य द्वितीयं मण्डलम्।

[१९८] २।३०।११ तं वः शर्ष नारतं। (२४३) पापरा६० तं वः शर्ष रपानां। [२०२] २।३४।४ ( उत्तमदः शौनकः : मरुतः)

पृषद्धासी अनवभराधसः। (२१६) ३।२६।३ (गायेना विश्वामित्रः । नरनः )

### ऋग्वेद्स्य तृतीयं मण्डलम् ।

[२१६] दारदाद = (२०६) राद्धाः

#### ऋग्वेदस्य पश्चमं मण्डलम् ।

[२३०] पोप२।४ [ऱ्याबाख कान्नेयः । नरतः] वो.....स्तोमं यहं च घणुया। [अप्रि:१०६२] ६।१६।२२ [मरहाजे बाहुसाछः। अप्रिः] | [२४९] ५।५२।१६ (द्यावाय अञ्चरः। मन्तः] वः ..... स्त्रोमं वर्त्तं च एएगुदा । दे॰ [सरुद्र] ५

[२८३] पापनारे० लेपं गर्न माहतं नन्दर्शानान् । [२६२] पापडाई स्तुपे गर्न ...। रणन् गावी न यवसे ।

१०।६५।६ (विमद ऐन्द्रः प्राजायत्ये या मयुक्ता वास्कः। म रपात्रयन्ति वामितः। सामः [२८०] पारदेषि गुरुषतं सम्बाधि स्थे । रणन् गावा न गवसे निवधते । र्।१४।१२ विकासिक कल्पः । विधे देवस्रौ [२६०] ५,५४।६६ (स्वानाध आनेयः । मस्तः) स्ता हाग्री रगे। विशुषो गभरतोः निप्राः शीर्षम् वितता हिरणपीः । " ] भाभदेषदे दिशासाय भागेतः । *मारतः*] [७०] ८।७।२५ [प्नर्वत्यः कालः । मध्यः] विधद्रमा.....शिषाः शीर्पन् हिरणप्यीः । सजिस धुरि बोळडचे विदिष्ठा धुरि बोळडचे । [२६५-७३] पापपार-९ द्युमं यातामनु स्था भनूत्सत । २।२३४।३ [परकानो दैतो समि: । नापुः] **१९०) पाप७.७ (त्यापाच आतेयः । मन्तः)** [२६७] पापपारे विरोक्तियः सूर्यस्येव रहमयः। भशीय ने। उत्तरी दैश्यस्य । (अग्निः १६५४) १०।९१।४ (अस्मे वेनहत्यः । आग्नः) अर्पसः सुर्वस्येष रइवयः। [इन्द्र:१५५३] ४।२२।२० [वामंद्वा गीतमः । इन्द्रा] भक्षीय से इत्रमी दिग्पस्य । [२७३] पापपापु (इयानाच आहेगः महनः) **अस्मभ्यं शर्म यहुलं वि यन्तन** । [१९१] पाप्काट=[१९९] पाप्टाटिक्याचाच आहेगः। मरकाः] हमें मरी महतो गुळवा नस्तुचीमधामी अमूता ऋगहा। अधि स्तोत्रस्य मध्यस्य गातन । सलक्षुतः कवयो युवानो वृदद्भियो वृद्धक्षमाणाः। ६।५१।५ (ऋजिस्वा भारतजः। विधे देवाः) अस्मभ्यं शर्म बहुल वि यन्त । [१९२] पापटा?=[१४३] पाप३।२० (४२२) १०।७८।८ (स्यूमरिश्मिर्गनः) मध्तः) [३१९] पा८७२ (एतयामरहातेषः । मरतः) अधि खोग्नस्य सख्यस्य गात । दाना महा तदेपाम् । [२७४] पापपा२०=४।५०।६ [वामेदेवा गातमः । तृत्रातिः] (९५) ८।२०।२४ (गाभिरः काणाः । मस्तः) वयं स्याम पत्तयो स्योणाम् । [३२२] ५।८७.५ (एतयामरुदावेयः । मरुतः) [२७५] पापदा १=१।४९।१ [प्रस्कष्यः काष्यः । उपा] स्बायुधाम इदिमणः। विपश्चिद् रोचनाद्धि। (३५५) ७।५३।२२ (वसिष्टो मैत्रावहणिः । महतः)

#### ऋंवेदस्य पष्टं मण्डलम्।

[३३४] ६१६६१ (वार्हस्पत्या भरहाजः । मरुतः) शुक्र दुदुहे प्रक्षिरूधः । (अग्नि: ६७५ ) ४।३११० (वामदेवा गातमः । आग्नः) [३४१] ६१६६।८ नास्य वर्ता न तरुता न्वस्ति । - ११४०।८ । कण्वा घीरः । ब्रह्मणस्पतिः)

[२७८] पापदा४=[१६] १।३७।११

नास्य वर्ता न तरुता महाधने । [ '' ] ६।६६।८ मरुता यमवथ वाजताती । यं देवासोऽवय वाजसातो । १०।६३।१४ (गयः प्लातः । विश्वे देवाः) [ " ] ६।६६।८ तोके वा गोषु तनये यमप्सु । (इन्द्रः १९४१) ६।२५।४ (भरद्वाजो वाहरपत्यः । इन्द्रः)

स्वायुधास इपिमणः गुनिष्का ।

१०।३५।१४ (छरोा धानाकः । विश्वे देवाः)

ऋग्वेद्स्य सप्तमं मण्डलम् ।

[३५५] ७।५६।११=(३२२) ५।८०।५ [३६७] ७।५६।२३ इत् सनिता वाजमर्वा । (इन्द्रः २०१७) ६।३३।२ (शुनहोत्रो भारताज: । इन्द्रः

(इन्द्रः २०१७) ६।३३।२ (शुनहोत्रो भारद्वाज: । इन्द्रः) [३६९] ७,५६।२५=७,३४,२५ यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः।

[ "] अपदारप भाष भोषधीर्वनिनो जुपन्त ।

.#**=**#::,\_

१०।६६।९ (वसुकणें वासुकः । विश्वे देवाः) आप ओपधीर्वनिनानि यशिया ! ७।३४।२५ (वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । विश्वे देवाः)

७।३४।२५ (विसिष्टो मैत्रावरुणिः । विश्वे देवाः) [२७२] ७।५७।४ (विसिष्टो मैत्रावरुणिः । महतः)

.....यदप्सु ।

[३४४] ६।६६।११=(११९) १।६४।१२

यह भागः पुरुपता कराम । भरमे वो भरतु सुमतिश्रनिष्ठा । १०१२५।६ (सङ्घा यामायनः । तितरः)
यह...... ।
७'७०।५ (वितष्टाः मैत्रावरितः । अधिनौ)
सस्मे वामन्त सुमतिष्ठानिष्टा ।
[३७३] ७.५७।७ आ स्तृतासो मरुतो विश्व जती ।
५।४३।१० (सित्रमौंमः । विश्व देवाः)
विश्व गन्त मरुतो विश्व जती ।
[३७६] ७।५८।३ (वितिष्टो मैत्रावरितः । नरतः)
प्र णः स्राह्योभिरुतिभित्तिरेत ।

(इन्द्रः २१९४)७:८४।२ (विनिष्टो मैत्रावरुणिः। इन्द्रावरुणी) ... रेतम् । [२८२] ७:५८।२ भाराचिद् हेयो वृपनो सुयोत ।

(इन्हः ११११) दे।४७।१३ ( गर्गे भारहाजः । इन्हः ) साराचिद् द्वेषः सतुत युयोतु ।

काराम्बद् ह्यः सनुत युवानु । [२८४] ७।४९।२ युग्माकं देवा सवसाहित । ११११०।७ (कृत्स आंगिरसः । ऋभवः)

[ '' ] अपुरार (बातिष्टो मैत्रावरिनः । सर्तः ) प्र स क्षयं तिरते वि महीरिपो यो बो बराय दाशति । ८।२आर्द् (महर्वेवस्तः । विधे देवाः )

#### ऋग्वेदस्याष्ट्रमं मण्डलम् ।

[8६] ८ ७।६ प्र दह बाखिष्ट्रमनिषं । (इन्द्रः २३०४) ८।६९।१ (द्रियमेष सांगिरसः। इन्द्रः) प्रप्र वसिष्टुमिनेषं। [४७] ८। ७। २ यदङ्ग तविषीयवो । (इन्द्र: २६८) ठादारद (बस्तः कान्दः । इन्द्रः) यदङ ताविषीयस । [४७.५९] ८१७:२,१४ यानं शुक्रा अविध्वम् । [४८] ८।९ २ (पुनर्वतः कारवः । मरतः) धुझन्त विष्युवीमिषम् । (इन्द्रः ३४५) ८।१३।२५ (नारदः कान्तः । इन्द्रः) बुक्छ पिष्युषीनिषमदा च नः । (इन्द्र:५३७) ८।५४,दाल० ६३७ (मातरिक्षा काप्य:। इन्द्र:) घुस्ख विष्युवीनिपम्। ९।६१।१५ (अन्तेंदुराहिरमः । पदमानः सेमः) धुझस्व दिप्युवीभिषम्। [४९] ८।७.४ = (४०) १।३९।५ प्र वेपयन्ति पर्वतान् । [५३,८१] ८।७।८,३३ ते भातुभिविं तस्पिरे। [५५] ८। ७.१० (पुनर्वनः कायः । मन्तः) हुदुई वज़िये मधु। (एक: २३०९) ८।३९।३ (ब्रियमेथ ऑगरन: । इक:) [पह] ८।७,३६ = (६७) ६ हेडाईह महतो यह दो दिवः [बर्दे]। [५७] ८.७ १२ = (५) १।१५:२ चूर्व हि छ। सुद्दानदे [-व]। [५८] ८ ७.१३ पुरक्षं विख्वायमम् 1 ८।पार्ष (इक्रानिधः कादः । जदिनी)

सिपंडलस् ।

[६०] ८७१९५ (पुनर्वत्तः कान्तः । महनः )

एषां सुन्तं मिस्नेत मर्तः ।

८१९८९ (हरिम्बिठिः कानः । आहित्याः )

[६५] ८७०२० (पुनर्वत्तः कानः । महनः )

महा को वः सपर्यति ।

(इन्द्रः ५९५) ८१६८७ प्रमायः कान्तः । इन्द्रः )

महा कल सपर्यति ।

[६७] ८७२२ (पुनर्वन्तः कान्तः । महनः )

सम् ... मं क्षोजी समु सूर्यम् । सम् ...।

(इन्द्रः ५२४) ८१५२ (वार० ४) । १०

(आदुः कान्तः उन्द्रः)

सम् ... मं क्षोजी समु सूर्यम् ।

सम् ... सम् । [६८] ८७ २३ = (इछ: २५५) ८।३,१३ वि बुर्ब पर्वशो छ्युः (रहन् ) । [७०] ८७ २५ = २३०) ५।५८।११

जिर्दे । अपने = (इन्डः २०१६) राहरूवार्

दशना यत् परावतः ।

(5%) <15.%< = (2%) ११%% [5%] < 51%% = (%%) १%%%

्टिट्रोट अस्थि ( पुनर्दन्सः रागाः ! सराः ) दहस्यस्वस्थित प्रतः । १,२५७ ( हुनः सेप आडोगर्दिः । दस्यः ) पदसन्दरिक्षेण पदवास् ।

[८६] ठारवास = (१६) शह्छाट सृति (निया) व्यतिषुरेयारे ।

[८९] ८।२०।८ (सोभिरः काण्यः। मस्तः) रथे कोशे हिरण्यये। ८।२२।९ (सोमरिः काण्तः। अधिनौ) रथे कोशं हिरण्यये वृपण्यस्। [९५] ८।२०।१४ = (३१९) ५।८७।२ [१०७] ८।२०।२६ (सोमरि: काण्यः। महतः) तेना नो अधि वोचत । ८।६७।६ (मत्स्यः साम्मदः मान्यो मैत्रावरुणिः बहवा वा मत्या जालनद्धाः। आदित्याः) ि" े ८।२०।२६ इप्कर्ता विह्तं पुनः । (इन्द्रः ९८) ८। १। १२ (में घातिथि – मेध्यातिथी काण्यी। [३९७]८।९४।३ तत् सु नो विश्वे अर्थ आ सद्। गृगनित कारवः।

" ] ८।९४।३ मन्तः सोमपीतये । ११२३।१० (मेधानिथिः काण्यः । विश्वे देवाः) [३९८] ८।९४।४ आति सोमो अयं सुतः। (इन्द्रः १७६६) ५।४०।२ ग्रुपा सोमो अयं सुतः । [४०२] ८।९४।८ = १।३८।२० [४०३] ८।९४।९= १।२३।१०(मेधातिथिः काण्वः। विथे देवाः) [४०४-६] ८।९४।१०-१२ अस्य सोमस्य पीतये। = १।२२।१ (मेथातिथिः काष्टः। अधिनौ) (इन्द्रः ३२१३) १।२३।२ (मेघातिथिः काण्यः । इन्द्रवायः) (इन्द्र: ३३२१)४।४९।५(व:मदेवा गौतमः। इन्द्रावृहस्पती) (इन्द्रः ३०५५)६।५९।१०(वार्हस्पत्वो भरहाजः। इन्द्राप्ती) (इन्द्र: ६३३) ८।७६।६ (कुर्मुतिः काण्यः । इन्द्रः) ५।७१।३ ( वाहुबृक्त आत्रेयः । मित्रावरुणौं )

#### ऋग्वेद्स्य द्शमं मण्डलम्।

[४१२] १०।७७।६ = (इन्द्रः २१११) ६।४७।१३ (गर्गो भारद्वाजः । इन्द्रः)

६/४५।३३ (शंयुर्वार्हस्पलः । वृबुस्तक्षा)

[४१४] १०।७९।८ ते हि यज्ञेषु यज्ञियास कमाः।

७,३९।४ (वसिष्टो मैत्रावरुणिः । विश्वे देवाः) [४२२] १०।७८।८ = (२७३) ५.५५।९

## दैवत-संहितान्तरीत मरुद्देवता-मन्त्राणां उपसासूची।

सन्नयः न इयानाः ६,६६,२, ३३५ महतः शोह्यचन् । सप्तयः न २,३४,१: १९९ सोहाबानाः । ः " ५,८७,३: ३२० स्वविद्युतः। " " ५,८७,६: ३२३ गुद्यकासः । सप्तिः न १०,७८,२: ४१६ भाजसा रुक्तवस्तः। सम्रीनां न तिहाः १०,७८,२; ४१७ विरोक्तिंग:। समितपः यथा ५,३१,४; ३११ [तहत् प्रदक्षिः]। सहित्सः न १०,७८,५: ४१९ सामि: विश्वह्याः। अत्यम् न १,६४,६: ११३ चाजिनं मिहे वि नयन्ति । क्तवासः न ७,५६,६६: ३५० खञ्चः। क्षस्याः इत्र ५,५२ है: ५०२ सुम्बः बारवः । सत्यान् इव बाजिषु २.३४,३; २०१ सधान् उसन्ते। भदितेः इव मदम् १,१५६,१२: १६९ दीर्व दात्रम्। सहयः न ५,८७,२: ३१९ समृष्टासः । <sup>१९</sup> ग साद्दिरासः २०,७८६; ४२० दिखहा । क्षथ्यस्य इव ६,६६,१०: ३४३ मरुवः दिवृत् । धन्तम् न १,३७,६,११ सीम् ध्नुध । सपः न १,६४,१: १०८ मनता गिरः समन्ते । क्षापः इव ८,९६,७; ४०६ स्र्यः विरः इपन्त । ग गप्रदेशहा ४५१ सध्यद्धः धवध्ये । ए ए न १०,७८,५; ४१९ निक्तेः उद्दक्तिः जिगलकः। क्षरां न डर्मदः १,१३८,२; १८८ सहस्तिदासः मरुतः। अवां न यामित १०,७५,४, ४१० युष्माकं युष्ते मही न। सञ्चर्दः न १०,७९,१; ४०७ वाचा वनुपूषा । सम्रात् न सुर्वः १०,७९,३ः ४०९ त्मना प्र रिरिन्ने । क्षञ्जियाः स २,३४,२; २०० दृष्टयः वि धृतपन्त । समतिः न १,३४,९: ११३ [तेजः) रथेषु सा तन्या। क्षराः हव ५,५८,५; २९६ संचरमाः। शरामां न चरनः ८,२०,१४: ९५ एपां दाना महा । सर्कम् न समिस्वतिरः १२,७८,८; ८१८ सुष्ट्रमः ।-सर्गः न ८,२०,१३: ०४ सप्रयः खेपम् । ग भ १,६६७.५: १८० महतः हेपः परि थ्हाः क्षर्यमणम् न ६,४८,६४: ३३० मन्द्रम् । सर्वेसरः न ५,५५,८-३५७ हिरेशारी ।

क्षयाः इव ५,५९,५; ३०४ [शीव्रगन्तारः] <sub>।</sub> समासः न १०,७८,५: ४१९ व्येष्टासः भारावः । समाः इव सध्वनः ५,५३,७; २४० झोदसारतः प्र सहः। लक्षम् इव जधिन २,२४,३; २०४ धेनुं विष्यत । ससुर्यां इव १,१६८,७: १८९ रातिः सन्तती । सहा इव ५,५८,५; २९३ अचरमाः। आ्तान् इव संघ० ४,२७,२; ४४१ सुवमान् सह उत्तये ! हुत्या न नमसः १,१६७,६; १७६ स्वेप प्रतीका विधतः। इन्द्रम् न ६,४८,९४; ३३० सुकतुं मारुवं गणम् । इन्द्रम् देवी यथा वाल्य० १७,८३, ४२७ यजमानं विशः । इपुम् न १,३९,१०; ४५ दिवं ऋपिदिये मृजत। ह्मपरा न २,२६७,३: २७३ % छि:। डपा न रामी: कर्जै: २.३४,१२; २१७ मद: उदोतिया । उपसां न केतवः १०,७८,७: ४२१ सम्बर्धियः। डसाः इव केचित् १,८७,१, १४५ सक्षिभि: ब्यानब्रे । बुद्धः न ५,५२,३: २७७ अमः शिमीबान् । ऋजिप्यासः न २,३४,४; २०३ वयुनेष प्रेंदः । ऋष्टिषु प्रयंतासु २,१६३,४: १३१ विश्वा हम्यां सुबनानि एवगः न सहस्यः १,१३८,५;१८७ पुरुर्वेपा [सोब्रैः]। एवाः च याने ५,५४.५; ३५४ योजनं दीर्घ तवात । होबा इव ६,६६६,६; ६५८ तविषाति कर्नना । क्तिरम् न ५ ५६,३; ३०४ सूमिं रेजय । क्षितीनां न मर्याः १०,७८,१: ४१५ अरेरसः। गुर्भम् इव मर्ता ५,५८,७: २९८ स्विमन् शवः धुः। गवां सर्गम् इव ५,५३,७: २,७३ [मगवां सर्ग] हार्व गवास्ट्व शङ्गस्प, ५९,३,३०३ उचनं भिषसे [धारपध]। गावः न १०,२८,२; १२ दः इः रण्यन्ति । गावः न १,१व८,२; १८४ वन्दामः। गावः न बन्दामः १,१३८,८: १८४ डसगः। गादः न यदमे ५,५३,१३: २८२ [ सरतः ] रतन् । गावः न हुर्दुरः ५,५६,४; २५८ सोयमा प्रवा निगरित गाः इव वर्ह्यद् ८,३०,१६: १०० हुन्तः विभ करि गापः , निरदः र १,5३,5; ११४ खरस्यः (

Significant and the second and the second s man and a second second - \*\* \*\* . . . . . .

. . .

कर्ष भारत्व है। हैर्ज केश्वरी सहस्र rimación r in gage 393 [uflayan] t त व्यापन के देश हैं है लेक हैं। परेड़े बार्या सा 一种 教育 教育 医克克氏 医克克氏 经收益 医 त्राणा तम् १,३५% ११ वर्षामः विषये (या ) । to a man gentler 2 gulf befattil til dig करकारे अवस्थान कर्तु १,३: जिहेल खपते और: सर्गा कार जा रहे हैं है। यह बाल अने महिन्द में ने साम ह भारते कर का करावा करणे हैं, है, एकप सहन्ती घर। १ (१) १ १ १ १ १ ७५ १ । प्रिमाला भागाता । अंतर के हैं। है भू कर से लिस्ट्री अधिस्पा रूप है er er er begeber gelander akkingblidert

2005 र १८०<sub>०</sub>० ४ १ मन्स्य नराम सम्बद्धाः १८८ १ म. १. १,१६ १,३६ १७३ मटा असभी निम्प रहे । हर्र हे के अर्थ के १४६ है, देवल समाविक आरोब से बे र १ १ १ १ १ १ १ १ १ भावत दश्यत् । Commence of the second of the the state of the state of Commence of the second of the second of the

一点一点,一点,一个大块都是的主题中国的 न्तर १८८० र १८०० हरू कार र भव भवा अध्या 一一人 人名西西巴西 医维生乳腺硬硬 Something the state of the stat The state of the s

The state of the s Samuel and the second of the second the state of the s en transport of the second section of the the state of the s

and the second of the second 

राजानः न चित्राः १०,७८,१: ४१५ चित्राः सुसंदशः। रिशाद्सः न मर्थाः १०,७७,३: ४०९ सभिचवः। रुक्मः न १,८८,२; १५२ चित्रः मरुह्नगः। रुत्रमः इव उपरि दिवि ५,६१,१२; ३१३ सरुतः रथेषु । वसम् न मातरम् १,३८,८; २८ विद्युत् मरुतः सिपक्ति। बःसासः न ७,५६,६६; ३६०; प्रकोळिनः । वना न १.८८,३; १५३ मेघा अध्वी कुणवन्ते । वयः न १.८५ ७; १२९ महतः बहिषि सधि सीदन्। षयः ह्व १,८७,२; १४६ केनचित् पथा मरुतः यथि अचिध्वम् वयः न १,८८,१; १५१ नः सापप्तत् । वयः न ५,५९,७: ३०३ महतः श्रेणीः परि पष्तुः। वयः न पक्षान् १,१६६,१०; १६७ मरुतः भ्रियः सनु वि धिरे। वयः न पित्र्यं सहः ८,२०,१३; ९४ येषां एकपित् नाम भुजे। वराः इव ५,६०,४; ४५२ रैवतासः हिरण्येः तन्त्रः पिपिश्रे । वरुगम् इव ६,४८,६४; ३३० साविनम् । वरेयवः न मर्याः १०,७८४; ४१८ छत्रपुषः। वर्मण्वन्तः न चोषाः १०,७८,३; ४१७ शिमीवन्तः। वत्रासः न १,१६८,२; १८४ मरुतः खजाः खत्रवसः। वाजासः न १०,७८,२; ४१६ स्वयुक्तः सद्य कतयः च । वातासः न १०,७८,३, ४१७ धुनयः जिगलवः। वाधा इव १,३७८; २८ विद्युत् मिमाति। वाम्रा इव २,३४,६५; २१३ सुमतिः सा जिगातु । विधुरा इव १,८७,३ १४७ एपां सन्मेषु सृमिः प्ररेजते । विधुरा इव १,१५८,६; १८८ संहितं च्यावयय । विद्य्या इव व।क् १,१५७,३; १७४ सभावती । विवृत्न दशेता १,१६६ ९: १६६ रथेषु वः(वेजः)आ वस्यो। विद्युतः न वृष्टिभिः ७,५३,१३, ३५७ ह्वानाः। विप्रासः न १०,७८,१; ४१५ मन्मिभः स्वाध्यः मरुतः। विष्णुन् न ३.४८, १४; ३३० स्त्रमोजसम्। वृष्टिम् न विद्युतः १,३९,९; ४४ कविभिः नः का गन्त । अंस: नरां न २,३४,६: २०४ नः सबनानि आ गन्तन । शिशवः न हम्बेष्ठाः ७,५६.१६; ३६० शुद्राः । शिशुलाः न सुमावरः १०,७८,५ः ४२० कोळयः ।

ह्यमंयवः न १०,७८,७; ४२१ अक्तिभिः व्यक्षितन्। श्र्याः इव १,८५,८: १३० लग्मयः । द्युराः इव ५.५९,५; ३०८ प्रयुधः । शोचिः न १,३९,१; ३६ मानम् परावतः प्र सस्यथ । इयेनासः न पक्षिणः ८,२०,१०; ९१ नः हब्यानि सा गता क्षेनासः न **१०,७७,**५; ४११ स्वयशसः रिशादस:। श्रवस्यवः न १,८५,८; १३० मरुतः पृतनासु येमिरे । स्वीन् इव पूर्वान् ५,५३,१६, २४९ महतः अनु ह्य । सत्वानः न १,६४,२; १०९ घोरवर्षसः । सातिः न १,१३८,७; १८९ वः रातिः अमवती । साधारण्या इव १,१५७,४; १७५ यन्या परा मिमिश्चः । सिंहाः इव १,58,८; ११५ प्रवेतसः नानदति । सिंहाः न हेपकतवः २,२५,५; २१५ स्वानिनः सृद्रियाः । क्षिन्धवः न २०,७८,७; ४२१ मस्तः यथियः । सुधिता इव वर्हणा २,१६६,६; १६३` क्रिविर्दती दिशुत्। स्रः न छन्दः ८,७,३६:३१ आप्ति: प्रवी: जानि । स्र्वः न योजनम् ५,५४.५; २५४ तद्वीर्यं दीर्घं वतान । सूर्यः न ५,५९,३; ३०२ रजसः विसर्जने चक्षः। सूर्या: इव १,६४,२; १०५ शुचयः। सूर्याः इव १,१६७,५, १७६ विवितस्तुका विधतः रथं। सूर्यस्य इव चक्षणम् ५,५५,८;२६८ दिद्दक्षेण्यं वः महत्त्वम्। सूर्यस्य इव रइमयः ५,५५,३; २६७ विरोक्तिणः। सोमासः न सुवाः वृष्तांशवः १.१६८,३; १८५ पीवासः हत्सु । सोमाः त १०,७८,२; ४१६ सुशर्माणः। स्तृभिः इव दिन्याः १,१६६,११; १६८ दृरेद्दशः। स्वर् न ५,५८,६५; २३४ नृत् समि ततनाम। हुंसासः सा नीळपृष्डाः ७,५९,७; ३८९ मरुतः अवसन्। हंसासः न स्वसरागि २,३४,५, २०३ मधोः मदाय । इन्दा इव जिल्लया १,१६८,५; १८७ तमना कः रेजित । हविष्मन्तः न यज्ञाः १०,७७,१: ४०७ महतः वि जानुषः। हिताः इव २,१६६,३; १६० मयोभुवः। होता इव ८,९६,६; ४०० इन्द्रः प्रातः अस्य मत्सति ।

### दैवत-संहितान्तर्गत

# मरुद्देवता-मन्त्राणां सूची।

|                                                  |               |                        |            |                      | _                    |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ुसेपु व ऋष्टयः                                   | २६०           | अईन्तो ये सुदानवो      | २२१.       | आ विद्युन्मद्भिः     | ફળ                   |
| अंसेप्श मरुतः खादयो                              | ३५७           | अव स्वयुक्ता दिव       | १८६        | आ वो मक्षुतनाय       | 8:                   |
| क्ष झिनै ये आजसा                                 | ४१६           | अथा इवेदरुपासः         | ३०४        | आ वो यन्त्रवाहासी    | રૂલું                |
| भ क्षेक्षि जानि पूर्व्य                          | ८१            | शश्वासी न ये ज्येष्ठास | ४१९        | भावो वहन्तु          | १२८                  |
| अग्निश्च यन्मरुतो                                | ८५५           | ससामि हि प्रयज्यवः     | 88         | भा वो होता जोहवीति   | ३६                   |
| ः प्रिश्रियो मरुतौ                               | २१५           | असाम्योजी विभृथा       | 84         | आशामाशां वि चोतता    | <b>४</b> ६२          |
| <b>ध्ये मरुद्धिः</b> शुभ                         | <b>४५</b> ६   | असूत पृश्चिमीहते       | ં          | भा सखायः सबर्दुघां   | <b>३</b> २७          |
| अप्ने शर्धन्तमा गर्ण                             | २७५           | शसौ या सेना            | ४३५        | भा स्तुतासो मस्तो    | ३७३                  |
| अच्छ ऋषे मारुतं                                  | <b>२</b> ३०   | भस्ति सोमो अयं सुतः    | ३९८        | आस्थापयन्त युवतिं    | १७७                  |
| भ ज्ञा वदा तना गिरा                              | 33            | अस्ति हि प्मा मदाय     | २०         | इन्द्रं देवीविंशो    | ৪३७                  |
| अच्युताचिद् वो                                   | ८६            | असो वीरो मरुतंः        | ३६८        | इन्धन्वभिधेनुभी      | २०३                  |
| धउयेष्ठासी अकनिष्ठास                             | .8५३          | अस्य वीरस्य बहिंधि     | १३८        | इमा उ वः सुदानवो     | દ્દ                  |
| धतः परिजमन्ना गहि                                | 8             | अस्य श्रोपन्त्वा भुवो  | १३९        | इमां में मस्ती       | ષ્ટ                  |
| अतीयाम निदस्तिरः                                 | २८७           | अहानि गृधाः पर्या      | १५८        | इमे तुरं मरुती       | ३६३                  |
| धयासी न ये मरुतः                                 | ३६०           | आक्ष्मयावानी वहत्ति    | ૮૦         | इमे रधं चिन्मरुतो    | ३६४                  |
| ादारसद् भवतु देव                                 | ८५७           | आ गन्ता मा रिपण्यत     | ૮ર         | इहेव श्रुण्य एषां    | : 6                  |
| एहेपो नो मरुतो                                   | ३२५           | आ चनो वर्हिः           | 366        | इहेह वः स्वतवसः      | . ३९३                |
| अध स्वनानमस्तां                                  | ३०            | आदह स्वधामनु           | \$         | ट्टेरसास एतारसास     | <b>8</b> ३५          |
| अथा नरी न्योहते                                  | 550           | भा नोऽवोभिमरुतो        | १७३        | हैके क्षिप्तं स्ववसं | 888                  |
| भत्रीव यद् गिरीणां                               | 48            | आ नो ब्रह्माणि         | २०४        | ईशानकृती धुनयो       | ११२                  |
| <b>पनवधैरभिद्युभिः</b>                           | Ę             | भा नो मखस्य दावने      | <i>५</i> ० | उक्षन्ते भवाँ भवाँ   | २०१                  |
| अनु त्रितस्य युध्यतः                             | ६९            | आ नो रियं मदच्युतं     | ५८         | उम्रं व ओजः स्थिरा   | ३५१                  |
| ानेनो वो महतो                                    | ३४०           | भापथयो विषधयो          | २२६        | उत वा यस्य वाजिनो    | १३७                  |
| भाः समुद्राद् दिवं                               | 883           | भाषो विद्युदश्चं वर्षं | 8६३        | उत स्तुतासी मरुतो    | ३७४                  |
| सरामग्निसन्भिः<br>सपारो वो महिमा                 | ଞ୍ଚ           | आभूषेण्यं वो मरुतो     | ं २६८      | उत सा ते परुष्णयाम्  | २२५                  |
|                                                  | ३२३           | का यं नरः सुदानवी      | २३९        | उत स्य वाज्यरुपः     | २८१                  |
| धभि क्रन्द स्वनया<br>धिन स्वपूर्भिमियो           | ४६०           | आ यात मस्तो            | २८१        | उतौ न्वस्य जोपमाँ    | 800                  |
| ान स्वयूग्नामया<br>धन्नपुषो न वाचा               | ३४७           | वा ये तस्धुः प्रपतीषु  | ४५०        | उत् तिष्ठ नूनमेषां   | <b>२७९</b>           |
| सञ्जुता न वाचा<br>सञ्जाति राघों मस्ती            | <i>७</i> ०७   | आ ये रजांसि            | १६१        | उत्समक्षितं व्यचनित  | ક્ષેત્રફ<br>ક્ષેત્રફ |
| ्याद्या स्था नर्ता<br><sup>य</sup> गादेषां भियसा | રૂપ્ <b>ય</b> | भाये विश्वा पार्थिवानि | ४०३        | उद्गुतो मरतसाँ       | ४३९                  |
| अनाय वो महतो                                     | ३०१           | आ रक्षेरा युधा         | २२२        | डदीरयत मरुतः         | 84ડ<br>રફડ           |
| सरा इवेदचरमा                                     | وي<br>= ۵ =   | भा रहास इन्ह्यन्तः     | २८४        | उदीरयथा मरुतः        | 84                   |
| and waste                                        | - રેલ્ફ       | नारे सा वः सुदानवी     | १९६        | उदीरयन्त बायुभिः     | 83                   |
|                                                  |               |                        |            |                      |                      |

| डदु से सरगप्सव                              | بې                 | शन्ता नो यहं यहियाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३१३              | तं नो दात मरुतो                                | <del></del>  |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|
| उद्दु हो सुनवी गिरः                         | रूप                | गगस्त्रोप गायन्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | કપડ              | तरु नुनं तविषी                                 | فقغ          |
| उद्दु स्वानेभिरीरत                          | इ्                 | गवासिव क्षियसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३०३<br>३         | तव धिये मस्ती                                  | ક્ટડ         |
| <b>उपयामगृहीतोऽ</b> सि                      | धर्ध               | गावश्चिद् घा समन्यवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०३              | तनुदानाः सिन्धवः                               | २४३          |
| उपहरेषु यदानिष्यं                           | ६४इ                | िगिरपश्चिति जिहते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | હર               | र्तो सा रहस्य मीच्हुयो                         | 747          |
| उपो रथेषु प्रपती                            | धर                 | गृहता गुर्हा तमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र्घष्ट           | र्लो इयानो महि                                 | <b>२</b> १२  |
| उशना यव् परावत                              | ওই                 | गृहमेघास सा गत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३९३              | तान् वनदस्य महतस्ता                            | çy           |
| उपसां न केतबोऽध्वर                          | <b>४</b> २३        | गोभिर्वाची सन्वते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८९               | तान् वो महो मरुउ                               | २०९          |
| अध्यं तुनुदेऽवतं                            | १३६                | गोमदखाबट् रथवद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>३</b> २०      | तिरममनीकं विद्वितं                             | 884          |
| ऋधक् सा वो महतो                             | ३७३                | गोमावरी यच्हुभवन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हरूप             | तृतस्त्रस्य नु विशः                            | १९७          |
| ऋष्यो वो मरुतो                              | २८९                | गैर्धियति सरतां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इदुप             | ते सञ्येष्टा अक्तिएस                           | हेटर         |
| एवव् धर योजन                                | કૃષ્ણ              | प्रावाणी न सुरयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | धर् <sub>ः</sub> | तेऽहरोभिवरमा                                   | १५२          |
| एतानि भीरो निष्दा                           | <b>₹8</b> 4        | घुषुं पावकं वनिनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>११९</b>       | तेऽवर्धन्त स्वतवसी                             | १०५          |
| एनावतक्षिदे <b>पां</b>                      | ₹5 <b>6</b>        | ट<br>चहुँखं भरतः पृभु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>१</b> २१      | ते झोनीभिरक्तेभि:                              | २११          |
| ्षुप चः स्त्रोमो मस्त्र १७२,                |                    | चित्रं तट् बो सट्डो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ÷06              | ते उहिरे दिव द्रश्वाम                          | १२९          |
| पुप वः रज्ञामी महजी                         | रुपा <u>र</u> ्ड १ | चित्रेरितिभिर्वपुष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६११              | . ते इसम्बाः प्रथमा                            | F 7 c        |
| पुषा स्था वी मस्ती                          | १५३<br>१५३         | चित्रो बोज्जु बामश्चित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>રે</b> દુધ    | ते नो बस्नि कम्या                              | ३१७          |
| त्तान् रथेषु वस्थपः                         | २<br>२३५           | द्धन्दःस्तुभः हमन्दय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **6              | ते म सार्द                                     | <b>*</b> :E  |
| • •                                         |                    | छन्दांति यसे मन्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>८३</b> ३      | ने स्ट्रामः सुमगा                              | 353          |
| आ पु मृण्विराधसी                            | ३८७                | जदने धोद एपां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | इंश्≘            | ते सन्दामी नोगगी                               | # 7.Q        |
| भी पु वृष्मः प्रयस्यूना                     | 52                 | जन् भाद पुषा<br>जन्भिह् वो महतहावे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 165<br>166       | ते हि बलेद वदिशम                               | ઌઙ૽૽ૢ૽       |
| कार्रेष्यका नरः                             | इध्य               | जन्।≋र्षा मरतस्य<br>तिस्रं सुनुदेऽवते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १७७<br>११३       | ने दि नियम्ब                                   | يرزه         |
| चदाविपन्त सुरय:                             | ४०१                | रत्स <u>६</u> ५६-२५<br>सोषद् यदीमसुर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,5%             | सं कि पा जीव                                   | र्ड          |
| सदा गच्छाय मस्त                             | <i>i</i> .5        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110              | रवे सु संदर्भ गाः                              | e इंड        |
| कद् ननं कथप्रियः                            | ₹१,७इ              | तं प इन्हें न सहते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | रद स् सु पूरद्रामी                             | સંવધ         |
| क्ट्रो सप महानां                            | ४३३                | तं द: राधे सार्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 154              | पराम सु में कि गेरमी                           | 5:4          |
| बरमा सप सुजाताय                             | र्ष्ट्रप           | तं वः राषं रधारां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,93             | म्रामस्यक्तिस्य देवः                           | 2:3          |
| कृते चिदत्र म्रतो                           | इंड्ड              | ते दः रार्थं रथेष्ठुभं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *                | हीति सर्गति पुणको                              | 1212         |
| दे पा नः: रोप्टतमा                          | ३०८                | तं स्थानते सारतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 388              | विकास सम्बद्धाः<br>अवस्य समृद्धाः              | हइह          |
| बो देद जान्मेपां                            | र्हेष्ट            | ् त र्हुझाः सदसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३३९<br>१३४       | िर्दोन्नरी अध्यागीत                            | 121          |
| रो धेइ न्त्रेयां                            | <b>કેક્</b> પ્     | ेत उधितासी महिमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ୧୯୫<br>ମୁଞ୍ଚ     | रहेने कर्ण सहसं                                | # 5 B        |
| यो योश्नतसंग्त                              | १८७                | त रहासी दृदय<br>===================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | ्रेन के शिक्षा<br>स्थेन के शिक्षा समित         | 337          |
| यो वो महान्ति महतः                          | र्द                | हर् सु हो विशे थर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 5 5<br>5 5 -  | द्वरमन्त्री से समृति                           | 35%          |
| को यो वर्षिष्ट का                           | र्र<br>इ           | तर्या सुबाता<br>तर्योर्घ दी मर्गी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र्हे<br>इंड्र    | ्द्रशास्त्र स्थापनाः<br>विकासिकामाः            |              |
| कीर्यं या राधीं सारत                        | ::                 | र्यु <b>द</b> ी जन्मिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.5°             | क्षेत्र प्रकार क्रिक<br>हेर्स्टमके स्थाप क्रिक | • • •        |
| शान्तं वण्योः<br>शान्तं स्टानयोः            | દેધ                | . एक् के कार्य प्रविदेश<br>हर्म की कार्य प्रविदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 194<br>#89       | राही र स्थितिकारण                              | ÷ ₁ ±        |
| म चून सुदानका<br>इ.स.सुदा सम्बोति           | ÷ 5                | ह <b>र र</b> म्हो दशक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 355              | भूगाद्या सरके<br>- विकास सम्बो                 |              |
| क पा शुरू राज्यास<br>क प्रतिकार कहाह्यीहातः | \$ c \$            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = = =            | ्या १ के करण<br>शुक्रम द्वारी मर्चक स्         | 73.5<br>74.5 |
| ह रिश्त्य श्लाहे                            | 165                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 246              |                                                | 3 % 5        |
| ेर्ड मरन् े इ                               | ,,,,,              | The state of the s | • •              | 4 28 2 F 2 2                                   | * * * *      |
| 4. 4.4.4                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                |              |

स्थिरा यः सन्तु नेमयो

स्रोमासी न ये सुता १८५ हिथरा यः सन्त्वायुषा ३७ म्वयं द्विधने तिविधि स्तुहि भोजानस्तुवतो २४९ स्ववर्षध्य प्रधासी च ४२६ स्वायुषाय हिन्नणः स्थिरं हि जानमेषां १४ स्वधामनु ध्रियं नरो ८८ हुने नरो मरुतो

३२ सिनो न गोडमवान

देवत-संहितान्तर्गत-मरुद्देवतायाः

# गुणवोधक-पदानां सूची।

[ 'मरुतः' इति बहुत्वम् , 'मरुतां गणः' इति एकवचनम् । अतः गुणयोधकपदानि उभयवचनान्तानि संहितायां संदर्यन्ते ।]

अकवाः ५,५८,५; २८६ अकाः १०,७७,२, ४०८ अखिद्रयामानः १,३८,११, ३१ अगृभीतशोचिपः ५,५४,५; २५४ अग्निजिह्या: वा॰ य॰ २५,२०; ४२८ **अग्निश्रियः ३,२६,५; २१५** अध्नय: १,३७,५; १० **अचरमाः ५,५८,५**; २९६ अच्युताचित्-भोजसा प्रच्यावयन्तः १,८५,८; १२६ **अजगराः अध० ४,१५.७,९; ४६१,४६३** भजराः १,५४,३; ११० अज्येष्टाः ५,५९,६; ३०५ । ६०,५; ४१३ अक्षिमन्तः ५,६७,५; २८८ अदाम्याः २,३४,१०; २०८। १,२६,४; २१४ अद्भवेनसः ५,८७,७; ३२४ अदि रहयन्तः १,८५,५, १२७ अहेवः ५,८७,८; ३२५ . अधिपतयः पर्वतानाम् अथ० ५,२४.६; ४३६ अष्रष्टाः-ष्टासः ५,८७,२; ३१९ । ६,६६,१०; ३४३

**अधिगावः १,६४,३**; ११०

भध्वरिधयः १०,७८,७; ४२१

भनन्तज्ञुष्माः १,५४,१०; ११७ भनर्वा १,३७,१; ६। ६,४८,१५; ३३१

सनवताः १,६,८, २ । ७,५७,५; ३७४

अकिनिष्टासः ५,५९,६; ३०५ । ६०,५; ४१३

ाः गुणयोधकपदानि उभयत्वचनान्तानि संहितायां संदेदवन्ते ।]

श्वानवञ्चराधसः १,१६६,७; १६४। २,३५,४; २०१।
३,२६,६; २१६। ५,५७,५; २८८
अनानताः १,८७,१; १४५
अनीकं तिमम् अष्य ४,२७,७; ४४६

३२२ | हिरणगोिना पविभिन्न

344

99%

अनुवरमीनः इन्द्रं देवीः विशः या॰ य॰ १७,८६; ४१७ अनेद्यः १,८७,८; १४८ । ५,६१,१३; ३१४ अन्तरक्षेण पततः ८,७,३५; ८० अन्तरपाः ५,५२,१०; २२६ अप्रतिष्कु-स्कु-तः ५,६१,१३; ३१४

**अनुवधाः ५,५२,१०, २२**इ

भव्दया सुहुः ५,५४,३; २५२ अभिद्युः चवः १,६,८; ३ / ८,७,२५; ७० । १०,७९,३; ४०९ । ७८,४; ४१८ अभिस्वर्तारः १०,७८,४; ४१८ अभीरवः १,८७,३; १५०

भमध्यमासः ५,५९,६; ३०५ भमर्खाः १,१६८,४; १८६ भमवन्तः १,३८.७; २७ । ८,२०,७; ८८ भमिताः ५,५८,२; २९३

अभोग्यनः १,६४.३; ११०

भमृताः-तासः १,१६६,३,१३, १६०,१७०। ५,५७,६; २९१। ५८,८, २९९ भयासः १,६४,११; ११८। १६७,४; १७५। १६८,९।

१९१। ७,५८,२; ३७८ भवोर्डष्ट्राः १,८८,५; १५५ सराजिनः ८,७,२३; ६८ भरिष्ट्रवामाः १,१६६,६: १६३ अरुणप्सवः ८.७,७; ५२ सरुणाधाः ५,५७,४; २८७

#### मरुतां अश्वाः।

**अजिरा ५,५**६,६; २८० सरुणाः १,८२.२; १५२ करुषः ५,५६.७; २८१ अरुषी ५,५५,६; २७० साराचः २,३४,३; २०१। ५,६१,११: ३१२ प्तासः १,१६६,८; १६१ त्तुविष्वणिः ५,५३,७; २८१ दर्शतः ५,५३७: २८१ नियुतः ५,५४,८; २५७ विशंगा १,८८,२: १५२ प्रवतीः १,३९,६; ४१ । ५,५५,६; २७० । ५७,३; २८६ । ५८,६; २९७ प्रष्टिः १,८५,८.५; १२६,१२७ रधतुरः १,८८,२; १५२ रोहितः १,३९,६; ४१ । ५,५६,६: २८० वहिष्टाः ५,५६,६; २८० वाताः ५,५८,७; २९८ सुयमाः ५,५५,६; २६५

हरी ५,५६,६: २८० क्षरपासः ५,५९,५; ३०४ सरेणवः १,१६८,८; १८३

स्वयतासः १,१६६,८; १६१

क्षरेपसः १,६४,२; १०९। ५,५३,२; २३६। ५७,४;

२८७। ६१,१४; ३१९। १०,७८,१; ४१५ मर्काः ५,५७,५: २८८ मक अर्चन्तः १,८५,२; १२८ मर्झे १,३८,१५; ३५ सर्चत्रयः ६,६६,६०; ३४३ . सर्चिनः तिविषीभिः २,३४,१; १९९ भर्वः ५,५४,६२; २६६

सहन्तः ५,५२,५; २२६ सलातृगासः १,१६६,७: १६४ सविधुराः १,८७,१; १८५ क्षरमदिचवः ५,५४,३; ३५३ क्षत्रपुत्रः ५,५४,२, ३५१

ससचिद्वपः ८,२०,२४; १०५ असामिशवसः ५,५२,५; २२१ **असुराः १,६४,२**; १०९ सस्तार: १,५४,१०; ११७ अस्रेधन्तः ७,५९,६; ३८८ सहिभानवः १,१७२,१; १९५

सहिमन्यवः शवसा १,६४,८-९: ११५,११६

सहताप्सवः ८,२०,७; ८८ आदित्यासः २०,७७,२; ४०८ सापधयः ५,५२,६०; २२६ वापयः ५,५३,२; २३५ भाषुपः ५,६०,८; ४५६

चाशवः १०,७८,५; ४१९ । साम० ३५६, ४२९

भाशसः ५,५६,२, २७३ नाममा: ५,५८,१; २९७ क्षासभिः स्वरितारः १,१६६,११; १६८

इनासः ५,५४,८; २५७ इन्द्रवन्तः ५.५७,१; २८४ इन्द्रियं जनयन्तः १,८५,२: १२४ ः इषुमन्तः ५,५७,२; २८५

इत्मिणः १,८७,६; १५०। ५,८७,५; ३२२। ७,५६,

र्ट्टह्सास: वा॰ य॰ १७,८४; ४२५

ईशान:-नाः १,८७,८; १८८ / अध० ८,२७,८-५;

883,888 ईशानकृत: १,६४,५: ११२

ं सक्षणः १,६४,२; १०९ डसमाणाः तन्वम् ६,६६,८; ३३७

उक्षितासः १,८५,२; १२४ उक्षिताः साकम् ५,५५,३; २६७

उमाः बासः ८,२०,१२; ९३ । १,१३६,६८; १६३,१६५ । ५,५७,३, २८६ । इ.६६,५-६, ३३८.३३९ । ७,५७,१,

-३७०। सथ०- १३.१,३; **८३३। ३,१,२; ८३८** डब्रं प्रतनासु सथ ४,२७,७; ४४६

डम्राः सोजोभिः ७,५६,६; ३५० उप्रवाहनः ८,२०,१२; ९३ उज्जेशी वा॰ य॰ १७,८५ ४२६ उत्साः सघ॰ ४,१५,७,९: ४६१,४६३

टदम्यवः ५,५४,२; २५१ ॰ उद्घतः सयः ६,६०,६ ४६९

प्रकारणायः ४७४३: ३३% and man report to their of the region to be a mattell common mit im manner (g. 12.382). Eleg कर्मका । एक्ट्रास व्हिक्केट व्हिक wy www diantin and men tone the section of the section were the which is a some engineer with Karana e egil ingen ga karanger 🙀 能力 医电子 电压管 电压力 医多种毒素 化异异 and the state of the state of

म्याः-याः १,६,८:३। ८७,४:१४८। ५,५६,१:२७५। ५,५८,२: २९३ । ७,५८, र: ३७७ े गणाः मरुताम् । अधन ४,१३,४: ४३७ गणाः मारुताः अप० ४,१५,८, ८५८ गणः मारुतः १,३८,१५,३५। ५४,१२;११९ । ५,५३,१०। २४३ । ५,३१,१३: ३१४ । ८,९४,१२; ४०३ मणियः १,५४,९: ११६ । ५,६०,८, ४५६ गन्तारः यज्ञम् ३,२६,६, २१५ गिरः सुनगः १,३७,१०, १५ · मिरिष्ठाः ८,९४,१२, ४०३ मुमानाः 'र,५५,१०, २७४ । ५९,८; ३०७ ः ग्रहमेषायः ७,५९,१०, ३९२ गृहमेधा वावय १७,८५: ४९६ मी मध्यवः ८,२०,८: ८९ गोमावरः २,८'१,३; १२'१ मकतां माता।

भगपम्पुरा दि.४८,११, ३२७

प्वयावरी दे ४८,११, ३१८

यो। ८.९४,१, ३९५

पेना दे,४८,११, ३२७

पंता अपमे निसं य्वा मतं भारममे ८,९४,२।३९६

यमा उपमे निसं य्वा मतं भारममे ८,९४,२।३९६

विस्ताताः दे,४८,१३, ३९९
विद्याताः दे,४८,१३, ३९९
विद्याताः दे,४८,१३, ३९९
विद्याताः दे,४८,१३, ३९९

THE CHE 1/18/2 HAS

FROM TO SCIENCE BAC

FROM TO SCIENCE BAC

FROM TO FROM SCIENCE BASE BASE

FROM THE CHE SCIENCE BAC

FROM TO FROM BASE

FROM TO

चकागाः दृष्यि पोंस्यम् ८७,२३; ३८ चन्द्राः ८,२० २०, १०१ चारवः ५,५७,३: ३०२ चित्राः ८,७.७; ५२ चित्रमानवः १,६४,७; १६४। ८५,११; १३३ चित्रवाजाः ८.७,३३, ७८ छन्दस्तभः ५,५२,१२; २२८ ज्ञामयः १,८५,८; १६० ज्ञमयः विद्धेषु वा॰ य॰ २५,२०; ४२८ जनः देव्यः २,२०,६१: १९८ जाताः साङम् ५,५५,३, ६३७ जिंगानवः १०,७८,३,५, ४१७,४१९ शिन्बन्तः १,६४,८: ११५ जीरदानवः २,३४,४: २०२ | ४,५३,४: २३८ जुषाणाः मनमा १,१७२,२, १९४ जुद्दनमासः १,८७,१: १४५ व्यय्वा: प्राम: १०,७८ २,५, ४१६,४१९ तर्हानाः ५,५३,७; ६४० तवतः १,६४ १६: ११९ । १६६,८: १६५ । ५,५८,६: . रश्रे। ५०,८, ८५२ तदिपीमि: काइनः १,८७ ८; १,८८ त्रविषीमिः [तृतीदा] ३,३६,४: २६४ त्रविषीमान् ५,५८,६; ६६६ त्रविदीययः ८,७,३<u>:</u> १७ तरिधवांसः रथेषु ४,४६,मः ६६५ तिरमं सनीवम् स्थ० ४,२,७,०, ६४६ तुरः ६,५६,६; ३५२ ह्यामः १,१६६,१४। ६७१ । १७१,१: १९३ । ३,६८,१३: इर्ट १ ७,५६,१०; ३५२ १ ५८,५; ३८१ हदिलाहा: १,१६८.४; १८३ मुबिएकः। ५,८७,७, ३०५ मुहिमस्दयः ७,५८,३, ३७८ राहिराधमः ५,५८,३: ३८,३

नुदिरमान् राणः ७,५६,७ - ६५१

त्युव्यवसः ६,६६,६०, ६६६

द्राप्तरः ७,७६,३३, ६८६

ह्यिष्मात् है।बरव बाहाः ७,७८,६; ६८७

ह्योदिकायामः ७,५५,८; ३६३,१५८८; ३६६

हुव्यविद्यातिः स्टन्तिः ६,८८,६५) ६६६

हिन्दार होता । क्षाप के हैं है, है । है है

विषीमन्तः इ,६३,६०; ३४३ स्त्रेषाः १,२८,७,१५; २७,२५। ८,२०,७:८८। १,४८, स्बेषः ५,५३,१०; २४२ । ५८,२; २९३ स्वेषयुक्तः १,३७,४: ९ स्वेषयामा १,१६६,५; १६९ त्वेषस्थः ५,३१,१३: ३१४ स्वेषसंदशः ५,५७,५, २८८ द्वधानाः नाम यश्चिम् १,३,४: १ द्विध्वत: २,३४,३: २०१ दसम्बाः २,२४,१२; २१० दशस्यन्तः ७,५३,१७, ६६१ द्स्तवचंसः ८९४,२; ४०३ इस्ताः ४,४५,४: २६९ दातिबारः ५,५८,२: २९३ द्विवः नरः ४.५४,१०: २५९ · दिवः प्रहासः १०,३३,२: ४०८ ह्महरू: १,६८,११: ११८ हुधेतंदा ५.८५.६: ३०६ हर्महाः १,३,५,४: ४३ बुहरतः धाक्षिण जानस् ८,३,१६, ३१ हरेटनः १,१६६,११, १६८। ५,५१,८ ३०१ देवा:-बारा १,३९,५; ६०। ८,७,२७, ७२ । १,५०१ है। १९५ । प्रापन, रूप, नकेरे । अ,प्रश्, रूपन, केटके, केटसे । **乙克巴(c) とこちょうこうさく こうきょり かない とうきょう**。 क्षेत्रेड। रेड,हें। क्षेत्रेत द्वापः जनः। मानवाहरः। १९४ हास्यवस्यः ५,५६,३, ३०० हरिसरः १,5४,२, १०६ धनार धनेत् राम्थाः हत धमन्तः बारास् १,८४ १०, १३६ Committee Barrier Berg Retire Barrier Fr द्रीत विद्योग करेक, स्था 医骨膜部 医皮皮氏 医外侧部 人名英巴姓氏 हा,हहा,हिला, हेंध्ये १ हेल उदाहे , छहे के 1 ल हिला के छे तत ट्विटक्ट अल्डल्स, नेहरे १ देवर, दिस्ट हुनका रुक्ति, हेर्द्र विवेदन है विश्वतः हेर्रेह रूट है र्षेड १ र्षेट्र केंद्र विदेश विश्व प्रतिकार विश्व देश इत्यार इतिहास सम्बद्धाः । इत्यार १ ७ ५८ छ।

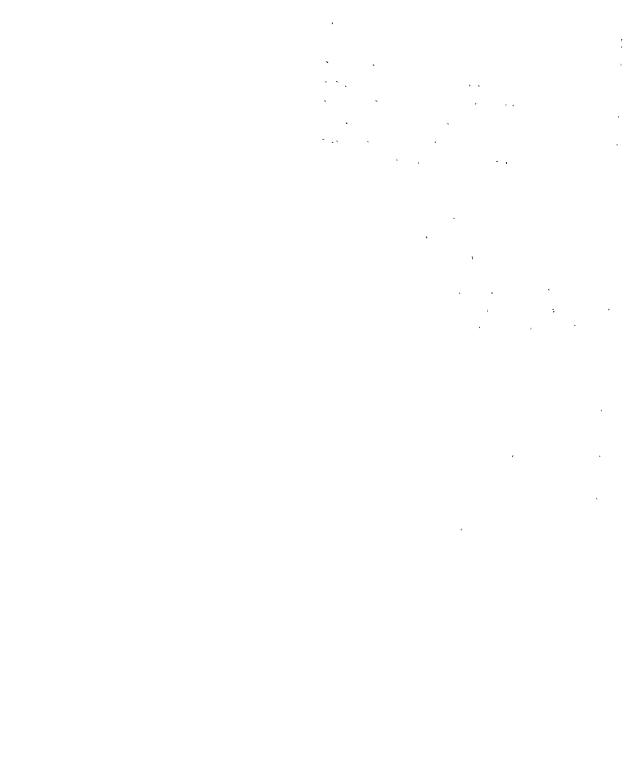

चुरद्वसमागाः ५,५७,८; २९१ । ५८,८; २९९ च्हित्रिस्यः ५,५७,८: २९१ । ५८,८: २९९ ब्रह्मगरपतिः १,३८,१३; ३३ भद्रजानयः ५,६१,४; ३११ भन्ददिष्टिः ५.८७,६: ३१८ भीमाः ... मासः २,३४,६: १९९ । ७,५८,२। ३७८ भीमसंदशः ५,५६,२; २७६ र्स्टीमं धमन्तः २,३४,१: १९९ भोजाः ५,५३,१६; ३४९ आजमानाः साम॰ ३५६; ४३९ आजजन्मानः ६,६६,१०: ३४३ आजरहयः १,५४,११: ११८ । ८७,६: १४७ । १६८४: १८६ । २,६४,५: २०३। ५,५५,२; २६५ । १०,७८, ७: ४२१ आतरः ५,६०,५; ४५६ मलाः १,६४,११: ११८ मधवानः ८,९४,१; ३९५ मत्तराः सय० ७,७७,३: ४४७ मधु बिभवः १,१६६,२, १५९ मनवः चा॰ य० २५,२०: ४२८ मनीषिणः ५,५७.२; २८५ मनोज्ञवः १,८५,८; १२६ मन्द्रसानाः ५,६०,७; ४५१ मन्द्राः १,१६६,११, १६८ मन्द्रः [सर्यमा] ६,४८,६४; ३३० सवीसुदः ८.२०,२४; १०५ । १,१६६,३; १६० । ५,५८, रः १९३ मरतः ५,६६,६-४,६६-६६, ३०८-३६७ महतां गणाः सय ६ १,१३,८, ६३७ महतां सर्गः ५,५६,५; २,७९ मरावान् ५,८७,१; ६१८ मर्याः यांसः ५,५३,३: २३६। ५६,६: ३०५ । ६१,६, इर्र । ७,५६,६, ३४५ । १०,७७,६: ४०८ सराहतः रु.६.६। २ । ८,२०,८। ८९ । ७,७५,६। १६६। 528 12,82,5 महारतः महा- १,१३६,११: १३८ महिदास: १,५४.७: ११४ मार्दियादः अधः ७,७७,३, ४२७ मानुपासः संध० ७,७५,३; ४४७

साधी-विनः १,६४,७; ११४ । ५,५८,२: वर्ड्

देश् सरम् । उ

मायी [बरुगः] ६,४८.६४; ३३० मारुतम् ८,२०,९; ९० मारुवः गणः १,३८,१५; ३५ । ३४,१२; ११९ । ४,५२, १३-१४, २२९,२३० । ५३,१०; २४३ । ५८,१; २९२ । ६१,१३; ३१४ ' ८,९४,१२; ४०६ माहतं शर्थः १,३७,१५: ६,१०। ८.२०,९: ९०। २,३०,११: १९८ । ५,५१,८: २२४। ५४,१: २५० । संघ० ४,२७,७, ४४६ मितासः वाय० १७,८४; ४२० मीक्टूपः ८,२०,३,१८; ८४,९९ यक्तमानाः स्वधाम् ७,५६,६३, ३४७ यलत्राः ५,५५,१०;५६७२ । ५८,४; ३९५ । ७,५७,१,४, ५: ३७०,३७३,३७४ यज्ञाहसः १,८६,२: १३६ यज्ञियाः-यासः ५,५२,६: २६७ । ६१,१६: ३१७ । ८७, ९; ३२६। १०,७७,८: ४१४ यमसुचः २,३४,११: २०९ चिषयः १०,७८,७; ४२१ यामं येष्टाः ७,५६,३: ३५० युक्ताः इह सध- ४,२५,४, ५३० युधा ५,५२,५; ३३ युवा-वानः ८,२०,१७-१९: ९८-१०० । १,६४. में ११० । प्राप्तां हरी । पटामें ८ मेराप्रां मेरा ६१,१३: ३१४। १,८७,४। १४८ रंहदन्तः सदिस्- १,८५,५ १२९ रघुपाबान: १,८५.३: १२८ रमुष्य-स्य-दः १,६५,७: ११२ रवस्तुस १,५४,६६, ११९ रधेद्यमः १,३४,१, ६ . र्येषु तहिःबांसः ५,५३,३: २६५ मरुनां स्थः।

सम्मर्काः १,८८,१, १५१ स्विम्बरः १,८८,१, १५१ प्रकाः ५,६०,३, ६५० विद्युक्तरः १,८८,१, १५१ सोह्यस्ययः ५,५८,६, १५६ स्वस्ययः ५,५५,८, ३५७ स्वस्ययः ५,६०,३, १५० सुकाः ५,६०,३, १५०

ø

Transport begreigige biggs यम्बः २,३४,८। २०७ । ४,५५,८। २०२ । ७,५३,१७: न रेपड़ तरा<sup>ते.</sup> स्वानींव विभागे. सामा सराम्यु शेरुमी ३६१ । ५९,८: ३९० । १०,७०,६; ४१२ । अग० ३, 1952 34 १,२: ४३४। ४,२७,६, ४४५ वार्ग भमन्तः १,८'१,१०; १३२ 5 Turk 10 july 4 10 5 वातिवाः प्रापन्नः ३ २५२ । ५७,८, २८७ े १ भ व विकास प्राप्त के विकास स्वास्त्र । ए.स्ट्रेस्ट्रेस वित्यस्तरम् **७,५६,३३ ३४७** 化二十分 医水体 化苯基基 實際 化铁真黄色 有效性的 वाद्रभागाः स्तोतृत्- १०,७८,८: ४२१ । বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে স্থানী কৰিছে । गाशीमन्तः १,८७,६; १५० । ५,५७,०; १८५ १९२ (१४) १४ १४ १४ ११ **१** हे हुए सम्बद्ध स्थापन नामाः-भागः ८,७,३,७, ४८,५२ े दिलयत् नः कृतम्- [भक्तिः] ५,५०,१, ४४९ निवर्षाणः १,५५,१९, ११९ विवेत्ताः ५,५४,१३, २५२ वि गत्यः १०,७०,१: ४०७ विद्राय: १,५,५, २ विदितम् अयः ४,२७,७: ४४६ विशायमाः द्राव्युप्त १९० विशामसम्भः 'र,'रश,३: एप्र विचायस्यः १,८८,५, १५५ विभागमा प्राप्त हैं हैं। एवर् र्वत्रपत्य वः १४,३२,२५, ३२७ ត្រក រីក្ត <sub>ម</sub> (19 3,65,3, 239 11-1: 2742,271 276 124 24. 2.254,22, 24% finen 2,28,21 230 1 4,29,8; 30? विमी ततः १,३४,१०। ११०।४०,१। १४१। १९५,० 1411147: 60,30,4; 83,9 fer ejek s, ray ( 5 - 4 7 0 4 , 5 4 , 14 , 15 1 6 5 1 4 Section, 37.9,5, 390 Carrier 11, 25 6, 812 रेड करता १,६५,८ १०, ११५, ११५) ३,०६,४,०१४) 1. 1 to 14 1/10 10 29 1 4 24 1 14 2 30 A 44 2 1.00 1.45% 59% 

医艾耳氏征 医海龙病 海豚 经商品分布制 医生原管

新香 网络大学会会 海车

वृद्धाः १,३८,१५: ३५ **वृद्धशवसः ५,८७,६**: ३२३ मुधन् ६,६६,११, ३४४ वृधासः समसः इत् १,१७२,२; १९४ बृपा-पाणः८,७,३३; ७८। २०,९,१२,१९,२०: ९०,९३, १००,१०१ । १,६४,१,१२; १०८,११९ । ७,४;८ | ज्ञ्लाः १,६४,९, ११६ १४८ । ७,५८,६, ३८२ । ८,९४,१२; ४०६ पृषसादयः १,६४,१०; ११७ चृषप्रयावा ८,२०,८; ९० ष्ट्वप्सवः ८,२०,७: ८८ चृषमातासः १,८५,८; १२६ बृष्टयः २,३४,२; २००। ५,५३,६। २३९ वेघाः १,६४,६; १०८ । ५,५२,६३: २२९ । ५४,६; २५५ - स्रोतारः यामहृतिषु ५,६६,६५; ३६६ वेधसः ससुरस्य ८,२०,१७; ९८ च्यक्तः ७,५६,१, ३४५ क्यामाः अय॰ ४,२७,३; ४४२ राम्भविष्टाः सादित्वेन नाम्ना- १०,७७,८; ४१४ रार्थः १,३७,४; ९।८,२०,९; ९०।१,६४,१ १०८। सजीपसः ५,५७,१; २८४ ५,८७,१, ३१८।७,५६,८; ३५२ रार्घः सारतम् १,२७,१,५, ६, १०१८,२०,९, ९०। २,३०,६६: १९८ ।,८ ५,५२: २२४ । ५४,६: ३५०। सय० ४,२७,७: ४४६ द्यर्धन् ५,५६,६: २७५ दार्धमारतः ६,४८,१२,१५, ३२८,३३१ शवम् ५,८७,६; ३१८ शयसा साहिमन्यवः १,६४,८,९: १६५,६६६ शक्षतः ५,५२,२; २१८ शाकी बा० य॰ १७,८५; ४२६ दाक्तिः ५,५२,६७; २३३ शिकसः ५,५२,१६: २३२ । ५४,४: ३५३ तिमीयन्तः ८,२०,३; ८४। १०,७८,३; ४१७ द्यचयः १,६४,६; १०९ । ६,६६,४; ६६७ । ७,५६,१२; ३५६ । ५७,५; ३७४ द्यांचेजन्मानः ७,५६,१२: ३५६ द्यमं यात्रः ५,५५,६-९; २६५.२७३ ग्रुमेयाबा-बानः ५,६१,६३:३१८ । वार पर २५,२०,७२८ द्यभवन्तः ५,६०,८: ४५६ द्यभा सोभिष्टाः ७,५६,६: ३५० द्यासाः ८,७,२,१४,२५,२८; ४७,५९,७०,७३ । १,८५,६: **१९५ । १**६७,४: १७५ । ७,५६,१६; ३६०

ं शुस्रखादयः ८,२०,४; ८५ शुम्भमानाः तन्त्रः ७,५६,६६, ३५५ । ५९,७; ३८९ शुक्रांसः ५,८७,६; ३२३ शुश्चानाः २,३४,१: १९९ शुप्मी १,३७,४; ९ ् झ्झुबांसः धप्णुना शवसा १,१६७,९: १८० शेवृधः ५,८७,४; ३२१ श्रायाः ५,५३,४; २३७ श्रुतः १,६,६; २ श्रेयांसः क्षिये ५,६०,८; ४५२ े श्रेष्ठतमाः ५,६१,१; ३०८ संबन्सरीणाः स्थ० ७,७७,३; ४४७ ् सखायः ८,२०,२३; १०४ ६,६६,११; ३२७ . सखायः स्थिरस्य शवसः:--५,५२,२: २१८ सगगाः सध० ७,७७,३; ४४७ सजीपसः इरम्भेण चा० य० ३,४४; ४२३ सरपः १,८७,८; १४८ सर्यश्चन : १,८६,८,९: १४२,१४३ । ५,५२,८: २२४ सध्यश्चतः ५,५७,८; २९१ । ५८,८; २९९ सरसासः वा॰ च॰१७,८४; ४२५ सद्यक्षत्रयः ६०,७८,२: ४१६ सध्यञ्चः ५,५०,६; ४५१ सनाभय: १०,७८,४; ४१८ सनीलाः ७,५३,६; ३४५ सप्तम् ५,५२,१७; २३३ सप्तपः ८,२०,२२; १०७ । १ ८५,१; १२३ सबधाः अय• १,२३,३; ४३० मध्यसमः १,१६८,९ः १९१ मदम्बदः ८,२०,२६; १०० । ५,५६,५; ३०५ सराधः १,६४,८: ११५ समरसः ५,५८,१०: २५९ । याः यः १७,८५: ४२४ समन्द्रवः ८,२०,१,२१; ८२,१०२। २,३४,३,५,३, २०१. 203,208 1 4,C9.C: 324 मसुक्षिताः सोमैः ५,५६,५: ३५९ समोदमः १,६७,१०, ११७ मस्मितामः याच्यच १७,८४: ५३० संविधाः इत्हे १,१३३,११; १३८

संमिश्वासः तविषीभिः १,६४,१०; ११७ संमिश्नाः ध्रिया ७,५६,६; ३५० सर्गः मरुताम् ५,५६,५; २७९ सर्गाः वर्षस्य अध० ४,१५,४; ४५८ सस्वः ७,५९,७; ३८९ सहन्तः ५,८७,५; ३२२ ्साक्रम् उक्षिताः ५,५५,३; २६७ मार्कजाताः ५,५५,३, २६७ सान्तवनाः ७,५९,९,३९ । वा० य० १७,८५,४२६ । अथ० ७,७७,३; ४४७ या (म) हाः ८,२०,२०; १०१ तिन्धवः ५,५३,७; २४० विन्धुमातरः १०,७८,६; ४२० सुकतुः [इन्द्रः] ६,४८,१४; ३३० सुषादिः ५,८७,१; ३१८ सुजावाः-- तासः ८,२०,८; ८९ । १,८८,३; १५३ । १६६,६२, १६९ । ५,५७,८; २८८ । ५९,६; ३०५ स्तिह्यः १,१६६,११६ १६८ सुदेगमः १,८५,१: १२३ स्दानवः १,१५,२; ५ । ३९,१०; ४५ । ८,७,१२,१९, २०; ५७,३४,६५ । ८,२०,१८,२३; ९९,१०४ । १,६७,६, ११३।८५,६०, १३२। १७२,१,२,३; १९५,१९३,१९७ । २,३४,८; २०६ । ३,२६,५; २१५। ५,५२,५: २२१ । ५३,६; २३९ । ५७,५; १८८ । ७,५९,१०: ३९२ । १०,७८,५; ४१९ । अथ० १३ १,३; ४३६ । ४,१५,७; ४६१ सुधन्यानः ५,५७,२; २८५ सुनिष्काः ७,५३,११, ३५५ स्मीतवः १०,७८,०; ४१६ स्वितः १,३४,८: ११५ सुदेशमः ५,५५,५, ३८५ स्वर्धिः ८,२०,३५, १०६ सुसरायः ५,३०,३: ४५४ सुभ्यः ५,५५,३; २६७। ५९,३: ३०२। ८७,३; ३२० | स्विस्तिरः आसभिः १,१६६,११; १६८ स्राय न्याः १,६४,१; २०८ । ८५,४; १६६ । ५,८५,७; समाग्या १०,५८,६, ४०० **報告で ろんとが かん** स्वारात्रात्रात्रार १०,५५,१,०; ४०५,५०८ grant tage sign in File

सुरातयः १०,७८,३; ४१७ सुवृध: ५,५९,५; ३०४ सुशर्माणः १०,७८,२: ४१६ सुश्रुकानः ५,८७,३; ३२० सुध्रवस्तमाः ८,२०,२०; १०१ सुष्ट्वाः विद्धेषु १,२६६,७; १६४ सुष्टुमः १०,७८,४; ४१८ सुसदरा: ५,५७,८; २८७ सुसंदत्तः १०,७८,१, ४१५ स्रयः ८,९४,७; ४०१ । १०,७८,६; ४२० स्रचक्षसः वा॰ य॰ २५,२०; ४२८ स्र्यत्वचः--चसः ७,५९,११, ३९३ । अथ० १,२६,३,४३० स्प्रमोजाः [विष्णुः] ६,४८,१४; ३३० सोभरीयवः ८,२०,२; ८३ स्कम्भदेष्णाः प्र १,१६६,७; १६८ स्तनयदमाः ५,५४,३; २५२ स्तुतासः ७,५७,६,७; ३७५,३७६ स्थातारः ५,८७,६; ३२३ स्थारइमानः ५,८७,५; ३२२ स्थिराः ८,२०,१; ८२ स्पन्द्रासः ५,५२,३; २१९ स्पन्दासः धुनीनाम्- ५,८७,३०; ३२० स्योनाः भथ० ४,२७,३; ४४२ स्वजाः १,१६८,२; १८४ स्बद्धः ७,५६,१६; ३६० स्वतवसः १,१६६,२; १५९ । १६८,२; १८४ । ६,६६,९) ३४२ । ७,५९,११: ३९३ म्बतवान् वा०य० १७,८५; ४२६ स्वभानवः १,३७,२; ७ । ८,२०,४; ८५ । ५,५३,४; <sup>६३७।</sup> ५४,१; २५० । ६,४८,१२; ३२७ स्वयुक्ताः १,१६८,४; १८६ स्त्रयुत्तः १०,७८,२, ४१६ स्वराजः ५,५८,१; २९७। ८,९४,४; ३९८ स्वरोचिपः ५,८७,५; ३२२ स्बर्काः अथ० ७,७७,३; ४४७ स्त्रणीरः ५,५४,१०; ६५९ म्बयमः [श्रप्तिः] ५,६०,१; ४४९ स्वविशुतः ५,८७,३, ३६० म्यसाः प्रभृषः १८५। ७,५७,१, ३८५



# मरुद्देवता-संहितान्तर्गत-निपातदेवतानां

# सूची।

ऋविजः । १,६,६ ऋग्वेद इन्द्रः । १,५,८ **年7:1 名名4,**名 मराः सीळिनः । १,३७, १-१५ तिर्देतिः । १,३८,६ महारातिता व्हाविष्णामः । १,३८,१३-१५ महायम्पतिः, अग्निः, मित्रः । १,३८,१३ बज़ी [इन्मः] । ८,७,१० भगि: । ८,७,३३ कारीक्ष । शुन्द्रधाः शर्गाहरम्बादिरमयः । [ऐत्रव माव १२,७] १,६४,६ **すだ! 1 そんべき** अभवः [ऐत. मा. २८,४] १,६४,६ 1881, *51311* | 8,614,8 - इंड्डाकरतः [ब्रंक मार्व्य २८,२] १,८५,१ अविधारिक काल विदेश आर देश,८ १,८६,१ 大大 1 年 5 年 5 年 5 年 6 बीहरते बिस्तानी, विश्वी १,१६ १,५ President 1 7 7 7 7 7 7 7 だいこうきょく 化异烷甲基 化氯甲甲基 新海流 [ 大海南村] 中海市民

रुद्राः । ५,५७,१ **अग्निः । ५,५८,**३ शौः, भदितिः, उवसः । ५,५९,८ विष्णुः मरुखान् । प,८७,१ रुवाः । ५,८७,७ धेनुः । ६,४८,११-१३ धेनुः, इट् । ६,४८,१३ इन्द्रः, चरुणः, अर्थमा, विष्णुः । ६,४८,१४ प्रिसः । ६,६६,१-३ भग्निः । ६,६६,९ मरत: क्रीळिन: । ७,५६,१६ इन्द्रः, मित्रः, चरणः, भग्निः, भाषः, भोषधीः, वनिनः, मरुतः च । ७,५६,२५ देवाः, भरिनः, वरुणः, मित्रः, धर्यमा, गरुतः च । ७,५९,१ वेवाः । ७,५९,२ सान्तपनाः मर्तः। ७,५९,९ गृहमेधासः महतः । ७,५९,१० स्वतवसः सर्तः । ७,५९,११ गीः [मरुवां माता] ८,९४,१..२ भित्रः, अवसा, बरुगः । ८,९८,५ इन्द्रः । ८,९४,६ मध्यः, देवाः च । १०,७९,७

# मरुद्देवता-संहितान्तर्गत

# निपात-देवतानां वर्णानुक्रमसूची।

सग्निः ऋ॰ १,३८,१३;८,७,३६,५,५६,२; ५८,३,६,६६, ९, ७,५६,२५: ७,५०,६ सदितिः ५,५९,८ भर्षमा ६,४८,१४; ७,५९,१, ८,९४,५ सापः ७,५६,३५ इट् ६,४८,१३ इन्द्रः २,६,८; ८,७,१०; २,८५,९, ६,४८,२४; ७,५६, २५; ८,९४,६ रुपासः ५,५९,८ ऋतुः १,१५,२ . म्सविजः १,६,६ फिरवरगणः [मरुस्तोता] १,३८,१३--१५ ओपधीः ७,५६,२५ कीळिनः सरुतः १,३७,१--१५; ७,५६,१६ गौः ८,९४,१.२ गृहमेधासः मरुतः ७,५९,१० खद्या १,८५,९ देवाः ७,५९,१.२; १०,७७,७

चौः ५,५९,८ धेनुः ६,४८,६१--१३ निर्भातिः १,३८,६ एक्षिः १,१६८,९, ६,६६,१-३ त्रव्यणस्पतिः १,३८,१३ पर्य - 'फीळिनः,' 'गृहमेधासः,' 'सान्तप नाः,' 'स्वतवसः' मित्रः १,३८,१३; ७,५६,२५; ७,५९,१; ८,९८,५ मीळ्ह्यी ५,५६,९ रथः मारुतः ५,५६,८ रुद्धाः १,६४,३; ८५,२; १६६,२; ५,५७,१; ५,८७,७ रोद सी १,१६७,५; १,१६८,१ वज्री [इन्द्रः] ८,७,१० वनिनः ७,५६,२५ वरुगः ६,८८,१८; ७,५६,२५; ७,५९,१; ८,९८,५ विष्णुः ५,८७,१; ६,४८,१४ सान्तपनाः मरुतः ७,५९,९ स्वतवसः महतः ७,५९,११



ŧ



# दैवत-संहितान्तर्गत

# मरुद्देवताका मंत्र-संग्रह।

# हिन्दीं अनुवाद ।

( टीका, टिप्पणी और स्पष्टीकरण के साथ )



लेखक

पं॰ श्रीपाट ट्रामोट्र सातवलेकर स्वाध्याय-मण्डल, औंध ( जि॰ सातारा )

शके १८३५, संवत् २०००, सन १९४३



संपादक

पं॰ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

सहसंपादक

पं॰ दयानन्द गणेश धारेश्वर, B. A.



मुद्दक व प्रकाशक

वसंत श्रीपाद सातवळेकर, B. A. भारत-मुद्रणालय, खाध्याय-मंडल,

औंध (जि॰ सातारा)

# वीर मरुतोंका काव्य।

# वीररसपूर्ण काव्यके मनन से उपलब्ध बोध।



हम पहले ही गस्त्-देवता के मन्त्रों का अन्वय, अर्थ भौर टिप्पणी यहाँपर दे चुके हैं। पदों के अर्थका विचार, सुभाषितों का निर्देश पूर्व पुनरक्त मन्त्रों का समन्त्रय भी ध्यानपूर्वक हो चुका है। अब हमें संक्षेप में देखना है कि उन सब का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेनेसे हमें कीनसा बोध मिल सकता है। इस मस्त्-काय्य में अन्य कार्योंकी अपेक्षा जो एक अन्दी विभिन्नता दीख पडती है, वह यों है कि इस काय्य में-

### महिलाओंका वर्णन नहीं पाया जाता है।

किसी भी वीर-गांशा में नारियों का उल्लेख एक न एक रंग से अवस्य ही उपलब्ध होता है। पंचमहाकाव्य या धन्य कान्यों का निरीक्षण करनेपर ज्ञात होता है कि उन में वीरों के वर्णन के साथ ही साथ उनकी प्रेयसियों का बस्नान अवस्य ही किया है। स्त्रियों का वर्णन न किया हो ऐसा शायद एक भी वीर-काव्य नहीं पाया जाता है। यदि इस नियम का कोई अपवाद भी हो, तो उससे इस नियमकी ही सिद्धता होती है, ऐसा कहना पढेगा। छग-भग २७ ऋषियोंने इस मरुहेवता-विषयक काव्य का खजन किया है ऐसा जान पडता है ( देखों पृष्ठ १९४); और अगर इस संख्या में सप्तर्षियों का भी अन्तर्भाव किया जाय तो समूचे ऋषियों की संख्या ३४ हो जाती है। यह वडे ही आश्चर्य की बात है कि इतने इन ३४ ऋषियों के निर्मित कान्य में एक भी जगह मरुतों के स्त्रेणस्य का निर्देश नहीं किया है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि ऋषि स्त्रेणस्व का वर्णन ही न करते थे. क्योंकि इन्हीं ऋषियों ने इन्द्रका वर्णन करते समय किन्हीं शंशोंमें उस पर स्त्रैणत्वका लारोप किया है। जिन ऋषियों ने इन्द्र का स्त्रेणस्य पतलाने सें क्षानाकानी नहीं की, वे ही मरुतों का वर्णन करनेमें उसका देश मात्र भी उल्लेख नहीं करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मस्तों के भनुशासनपूर्ण बर्ताव में स्त्रेगत्व के लिए बिटकुछ जगह नहीं थी। ध्यान में रहे कि मरुव इन्द्र के सैनिक हैं और ये अपने सैनिकीय जीवन में स्प्रैणख से कोसों दर रहते थे। आज हम योख के तथा आस्टेलिया सदश सम्य गिने जानेवाले राष्ट्रों के सैनिकों का सवलोकन करते हैं, तो पता चढता है कि यदि वे नगरों में बूमने-फिरने लगें भीर कहीं महिलाओं पर उनकी निगाह पड जाए तो सम्मय एवं उच्छंसलतापूर्ण वर्ताव करने में हिच-किञ्चावे नहीं । यह बात सबको ज्ञात है, अतः इस सम्बन्ध

में अधिक लिखना उचित नहीं जँचता। हाँ, इतना तो निस्तन्देह कहा जा सकता है कि इन सभ्य पाश्चायों को अपने सैनिकों के महिला-विषयक संयम के बारे में अभि-मानपूर्वक कहना दूभर ही है।

लेकिन मस्तों के वैदिक कान्य में स्प्रेणस्य के वर्णन का पूर्णतया धमाव है। यह तो विश्व वीरकान्य है। ऐसा कहे यिना नहीं रहा जाता कि हम भारतीयों के लिए यह वढे ही नौरव एवं आत्मसंमान की बात है। यूं कहने में कोई आपित नहीं प्रतीत होती है कि, जो संयमपूर्ण जीवन विताना सुसम्य योरपीय सैनिकों के लिए असंभव तथा दूभर हुआ, वही इन मस्तों के लिए एक साधारणसी वात थी।

इस समूचे कान्यमें नारियों के सम्बन्धमें सिर्फ १६ व छेख पाये जाते हैं, जिनका यहाँ पर विचार करना उचित जान पडता है।

#### नारीके तुल्य तलवार ।

गुहा चरन्ती मनुषो न योषा । (ऋ॰ १।१६७।३)

' वीरों की तलवार (परदेमें रहनेवाली) मानव-खी के तुल्य लुक लिपकर मियान में रहती है।' यहाँ निदेंश है कि कुछ मानव-नारियाँ घर में गुप्त रूप से निवास करती थीं। वेशक, यह वर्णन तो परदा-प्रथा के समकक्ष दीख पडता है। तलवार तो हमेशा मियान में पडी रहती है, लेकिन केवल लडाई के मोकेपर ही बाहर का जाती है, टीक उसी प्रकार घरों में अह्म पुर्व गुप्त रूप से रहनेवाली महिलाएं धार्मिक अवसरों पर ही सभासमाजों में चली आती थीं; यही इस उपमा का आशय दिखाई देता है। प्रतीत होता है कि उस काल में ऐसी प्रधा प्रचलित रही हो कि किन्हीं खास अवसरों पर जैसे धर्मकृत्य या सम्मेल्यन आदि के समय खियों को उपस्थित होने में कुछ भी रकावट नहीं थी, परन्तु अन्यथा देवियाँ घरों के मीतर ही काल-यापन करती थीं।

उपर्युक्त वर्णन तो सती साध्वी महिला के लिए लागू पढता है और इसके भतिरिक्त अन्य प्रकार की स्त्री को 'साधारण स्त्री' कहा गया है। जिसने सर्तारत से सुँह मोड लिया हो वह 'साधारण स्त्रो' कहलाती थी।

#### साधारण स्त्री।

#### साधारण्या इव मरुतः सं मिमिक्षुः। ( ऋ० श्रीदशः)

' वायुगण चाहे जिस भूमि पर जल की वर्षा करते लूटने हैं, जिस प्रकार साधारण कीट का पुरुष साधारण स्त्री से यथेच्छ बर्ताय करता है। ' इस उपमा में साधारण स्त्री का उल्लेख भाषा है। व्यक्तिचारकर्म में प्रवृत्त पुरुष किसी मी साधारण स्त्री से समागम करता है; उसी तरह मेघ चाहे जिस तरह की भूमि हो, उसपर वर्षा करता है। परन्त जो सदाचरणी मानव है, वह अपनी कुलशीलसंपन्न नारी से ही नियमित ढंगसे व्यवहार करता है। इस वर्णनके ब्रेवर खियों एवं पुरुषों के दो तरह के विभेद हमारे सामने उठ खंडे होते हैं—

- 1. एक विभाग में उन खियों का वर्णन है, जो हमेता घर के अन्दर अन्तः पुर में निवास करती हैं और एकाप मौके पर धार्मिक समारंभों में ही समाजों में प्रकट होती हैं। ऐसी खियों से सदाचरणी पति धर्मानुकूट व्यवहार प्रचटित रखते हैं।
- २. दूसरी श्रेणी में साधारण खियों का अन्तर्माव हुआ करता है, जो कि हमेशा बाहर भूमा करती तथा पुरुषों से अनियमित यतीव रख लेती।

वेदने प्रथम विभाग में आनेवाली (गुह्य चरनी योपा) अन्तः पुर में निवास करनेवाली महिलाओं की प्रशंसा की है और अन्य साधारण ख्रियों की निन्दा की है। पहिले प्रकार की सती साध्वी महिलाएँ जब सभासमाजों में आ दाखिल होती हों, तब (मा ते कराप्लकों हशन्। ऋ. ८।३३।१९) उन की टाँगें तथा पिंडलियाँ दृष्टिगोचर न रहने पार्ये, ऐसी आज्ञा वेदने दी हैं। वेद में ऐसे भी आदेश पाये जाते हैं कि जनता के मार्य संचार करते समय नारियों को सतक रहना चाहिये कि कहीं उन का अंगोपांग दीख न पड़े इसिल्ये अपना सम्बा शरीर भलीभाँति वस्नों से कॅकना चाहिये।

#### उत्तम माताओंके खिलाडी पुत्र।

शिश्र्टाः न क्रीलाः सुमातरः (क्र. १०१८/६) 'बत्तम श्रेणी के माताओं के प्रत्र खिलाही होते हैं। ये उत्तम माताएँ अर्थात् ही ऊपर बतलायी हुई साध्वी महिलाओं में पाई जाती हैं। इन्हें 'सुमाता ' कहा है। इसरी जो साधारण महिलाएँ होती हैं, ये सुमाता नहीं वन सकतीं। इस से स्पष्ट है कि, उत्तम सन्तान होने के लिये संयमशील वर्ताय की आवश्यकता है।

## महिलाओं के समान वीर अलंकृत तथा विभूषित होते हैं।

महतों के वर्णन में अनेक बार ऐसा वर्णन आया है कि. ये बीर सैनिक अपने आपको खियों के समान विभू-वित करते हैं-( प्र ये शम्भन्ते जनयो न। ऋ. ११८५। १) 'स्त्रियों की नाई ये वीर अपने शरीरों की सजावट खुब कर लेते हैं। ' इस देखते हैं कि आधुनिक युगतें चौरपीय प्रणालीके धनुसार सुसन्त होनेवाले सैनिक भी महिलाओं की तरह ही खूब बनावर्सिगार करते हैं। प्रत्येक साभृषण हर किस्तका हैथियार, हरएक तरह का करडा साफ सुधरे, खुव शाडपोंछ कर रखे हुए, व्यवस्थित तथा चमकीले यनाकर ही खुब अच्छी तरह दीख पडे इस ढंग से धारण कर लेने चाहिए। इस अनुसासनका पालन वर्तमानकालीन सेना में स्पष्ट दिखाई देता है। महिलाएँ जिस प्रकार लाईने में दारंदार अपनी धालुति देखकर वेदासूपा कर लेती हैं और सतकतापूर्वक साजिसगार कर खुकनेपर ही खूब बन-टनकर बाहर चली जाती हैं, टीक बेसे ही ये बीर सिपाई यथेष्ट अलंकृत हो ख्य टाठ-बाट या सज्यजसे जगमगाने-बाले हथियारों को तथा साभूवणों को धारण कर यान्ना करने निकट पढते हैं।

यहाँपर, आधुनिक योरपीय सैनिकों के वर्णन में तथा वेद में दर्शावे चंग से मरुतों के वर्णन में दिरुक्षण समानता दिखाई देती हैं जो कि सचमुच बेक्षणीय है। मरुतोंके इस सिगारके संबंधमें और भी उद्घेख पाये जाते हैं जिनमें से कुछ एक उद्धुत किये जाते हैं, सो देखिए—

यस्रद्याः न शुभवन्त भर्याः।

( म. वापहारह ) ( इंद्0 )

गोमातरः यत् शुभवन्ते अञ्जिभिः।

(झ. इंटिश्रह ) ( इंस्पू )

पत-समारंग देखने के लिये आपे हुए छोग जिस प्रकार सकेंद्रत होगर सम्बो वेशमूबा के छुमक्त पतकर

काया करते हैं, उसी प्रकार मातृभूमि को माता माननेवाले वीर क्षपने गणवेश से सजे हुए रहते हैं। ' मन्त् जो वेश-भूषा करते हैं तथा भपनी जो शोभा बढाते हैं, वह सारी उनके क्षपने गणवेशपर ही निर्भर है। मन्त्रों का गणवेश उन सब के लिये समान ( क्षयांत् युनिफॉर्म के तौरपर प्रनाया हुला) रहता है। उन के जो शस्त्रास्त्र एवं वीर-भूषण हैं, उन से ही उनकी वेशभूषा एवं सजावट सिद्ध हो जाती है। ये वीर मन्त् चाहे जैसी भूषा नहीं कर सकते, व्यवत्त उन का जो गणवेश निर्धारित हो जुका हो उसी से यह सलंकृति करनी पडती है। इस वर्णन से स्पष्ट है कि, साधुनिक सैनिकों के तुल्य ही इन्हें अपना गणवेश साफ सुथरा एवं जगमगानेवाला बनाकर रखना पडता था। इसी वर्णन को और भी देखिए—

स्वायुधासः इष्मिणः सुनिष्काः। उत स्वयं तन्वः शुम्भमानाः॥ ( ऋ. अ५६११ )( ३५५)

सस्वः चित् हि तन्वः शुम्भमानाः। ( फ्र. ७।५९।७ )(३८९)

स्वक्षत्रेभिः तन्वः शुस्भमानाः। ( झ. १।१६५५ ) ( १८४ )

' उन्हार द्यायार धारण करनेहारे, श्रेष्ट मालाएँ पहनने-वाले तथा वेगपूर्वक आगे बटनेवाले ये वीर सुद ही अपने शरीरोंको सुशोभित करते हैं। वद्यपि ये सुगुप्त जगह रहते हैं, तथापि अपनी शरीरभूषा वरावर अञ्चण्ण बनाये रखते हैं। अपने अन्दर विद्यमान क्षात्रनेजसे शरीरशोभा को ये वृद्धिगत करते हैं। '

इस प्रकार इन स्कों में हम इन बीरों के निजी बाह्य शारीरिक मूपा तथा सर्वकृति के संबंधमें उद्देश पाते हैं।

पिशा इव स्पिशः। (ऋ. ११६१८ १(११५) अनु धियः धिरे। (ऋ. ११९६११०) (१३७) सुचन्द्रं सुपेशसं वर्षे द्धिरे।

' (क. २१२४१२) ( २११) महान्तः वि राज्ञथा। (क. ५१५५१) ( २२३) हणाणि विज्ञा दृद्यों। (क. ५५५१११) ( २२७) ' ये बीर यदे ही जीभाषमात हिलाई देते हैं, बही

भारी सीमा इत में हैं, वें विश्वतिवाटी सुरहर वांति बहर

करते हैं। ये बहुत सुहाते हैं, बढ़े सुन्दर दीख पड़ते हैं।' इस मॉति इन का वर्णन किया है। इन वर्णनों से इन बीरों की चारता पर स्पष्ट आलोकरेखा पड़ती है। इस से एक बात स्पष्ट होती है कि ये बीर महत् महेपन से कोसों हूर रहा करते थे, सदैव अपने सुन्दर गणवेश से विसूपित

हो व्यवस्थित ढंग से रहा करते थे, अतएव उनका प्रभाव

चतुर्दिक् फैल जाता था।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट दिखाई देता है कि, आधुनिक सेनिकों के समान ही बीर मरुतों का रहन-सहन था।
इस सम्बन्ध में और भी कोनसी जानकारी प्राप्त होती है,
सो देख लेना चाहिये।

#### एक ही घर में रहनेवाले वीर।

सभी मरुतों के निवास के लिए एक ही घर बनाया जाता था, या एक बढ़े विशाल घर में ये समूचे वीर रहा करते थे। इस सम्बन्ध के उल्लेख देखिए—

समोकसः इपुं द्धिरे। (ऋ. शह्धा१०) (११७) ऊरक्षयाः सगणा मानुपासः।

(अथर्वः ०।००१३) (४८०) घः उरु सदः कृतम् । (ऋ. १।८५।६) (१२८) उरु सदः चिक्रिरे । (ऋ. १।८५।०) (१२९)

समानस्मात्सद्सः। ( म. ५१८७१ ) ( ३२१ ) ' एक घर में रहनेवाले ये बीर बाण धारण करते हैं।

इन के लिए बहुत बड़ा विस्तृत सकान तैयार किया जाता था। 'उसी प्रकार-

सनीळाः मयीः स्वध्वाः नरः।

( ऋ, जायदा१ ) ( ३८५ )

सवयसः सनीळाः समान्याः । (क. १।१६५।१) ( इन्द्रः ३२५० )

'(स-नीटाः) एक घर में रहनेवाले (सर्याः) ये माने के लिए तथार वीर अच्छे घोटोंपर वेठते हैं। वे सभी समान सम्मान के योग्य हैं और समान अवस्थावाले हैं। 'यह समूचा वर्णन आयुनिक सैनिकों के वर्णन से मेल स्वान हैं। भाज दिन भी सैनिक एक मकान में (एक

भेल खाता है। धात दिन भी सैनिक एक मकान में (एक बेरक में ) रहते हैं, मब की अवस्था भी लगभग एकसी रहती है, मब एक ही थेणी के होने के कारण अविषम

हर से समात के बोध मनशे जाते हैं, उन में उँच-

नीच के भाव नहीं के चरावर होते हैं, क्योंकि उन की समानता सर्वभान्य होती हैं।

#### संघ बनाकर रहनेवाले वीर।

ये वीर मरुत् सांधिक जीवन विताने के आदी थे। सात सात की कतार में चलते हुए, चढाई करते समय सब मिलकर एक कतार में शबुदलपर टूट पढनेवाले थे। इस के उल्लेख देखिए—

मास्ताय शर्धाय हन्यां भरष्वम्।

( स. टा२०१९) ( ९०) मारुतं दार्घे अभि प्र गायत । (ऋ. ११३७१) (६) मारुतं दार्घः उत् दांस । ( ऋ. ५१५२१८ ) ( २२८)

वन्दस्व मारुतं गणम् । (ऋ. १।३८।१) (३५) मारुतं गणं नमस्य । (ऋ. ५।५२।१३) (२२९)

सप्तयः महतः। (ऋ. ८१२०१२३)(१०४)
गणश्रियः महतः। (ऋ. ११६४१९)(११६)
भहतों के संघ के लिए अन्न का संग्रह करी, महतों के

संघका वर्णन करो, मरुतों के समुदाय के लिए अभिवादन करो, सात सात की पंक्ति बनाकर ये चलते हैं और समु दाय में ये सुहाते हैं। ' उसी प्रकार—

मारुतं गणं सश्चत । (क. ११६४।१२) (११९) चृप-वातासः पूपतीः अयुग्ध्वम् । (क. १।८५१४) (१२६)

स हि गणः युवा। (ऋ. ११८७१४) (१८८) वृषा गणः अविता। (ऋ. ११८७१४) (१८८)

वार्त वार्त अनुकामेम । (क. पापशा ) (२८८) 'मरुतों के समुदाय को प्राप्त करो। यह संघ (वृष-वातासः) बालिष्टों का है। वह अपने रथ को घटनेवाडी

घोदियाँ या हरिनियाँ जोतता है। यह युवकों का समुद्राव है जो हमारी रक्षा करता है। इस समुद्राव के साथ अर्जुः कम से हम चलते रहें। '

उपर्युक्त मंत्रांशोंमें दर्शाया है कि ये बीर सांधिक जीवन वितानेवाळे और सामुदायिक उंगपर कार्य करनेवाळे हैं। मंच बनाकर रहना, नुष्य वेश धारण करना, सात सातकी

कतार में चलना, सब के सब युवक होता या स<sup>मान</sup> भवस्थावाले होना अर्थात् इनमें लीटे बालक एवं <sup>हुई</sup> मनुष्यों का अभाव तथा ममूची जनता की रहा करते <sup>हुई</sup> गुरुवर कार्यभार कंधे पर ले लेना, यह सारा का सारा वर्णन वर्षमानकालीन सेनिकों के वर्णन के तस्य ही हैं।

(१) दार्घ, (२) ब्रात और (२) गण, इस प्रकार इनके समुदाय के तीन प्रकार हैं। गण में ८०० या ९०० सैनिकों की संख्या का अन्तर्भाव होता होगा, ऐसा एए ९६ पर दर्शाने की चेष्टा की है। पाठक इधर उसे देख कें। दसी प्रकार एए १६४-१६६ पर एक चित्रद्वारा यह बतलाने का प्रयान किया है कि इन गणों में मत्त्व किस ढंग से खड़े रहा करते थे। पाठक उस समूचे वर्णनको अवस्य देख कें। इमारा अनुमान है कि दार्घ भीर बात में संख्या कुछ अंश तक अपेक्षा कृत न्यून हो। कुछ भी हो, अधिक निश्चित प्रमाण मिलने तक इस संदंधमें निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है।

इससे एक यात सुनिश्चित ठहरी कि मस्त् संघ बनाकर रहा करते थे। इतना जान छेने से यह सहज ही में ज्ञात हो सकता है कि वे एक ही घर में रहा करते थे और एक पंक्ति में सात सात बीर खड़े हसा करते थे।

#### सभी सहश वीर।

सन्येष्टासो अकिनष्टास पते। सं भ्रातरो वावृधुः सौमगाय। (ऋ, पा६०१५) ते सन्येष्टा अकिनष्टास उद्धिदो-ऽमध्यमासो महसा विवावृधः। (ऋ. पापशाह)

' ये सभी वीर महत् सान्यवादी हैं क्योंकि इनमें कोई भी (अक्षेष्ठास:) उच्चपद पर दैठनेवाला नहीं तथा ( स-किष्ठास:) न कोई निम्नक्षेत्री में गिना जाता है सौर (समध्यमास:) कोई में सले दुनेंका भी नहीं पाया जाता है। ये सथ (आतर:) सापस में आतृवद दर्जाव करते हैं, ये साम्यावस्था का उपभोग लेनेवाले वन्युगग हैं। ये सभी इक्ट्रे होकर (साम्याय सं वावृष्ठः) अपने उत्तम भाग्य के लिए सविरोध-भाव से भली मीति चेष्टा करते हैं।

मतल्य यही है कि, ये सभी बीर समान योग्यतावाले हैं। समान सायुवाले, समान बीलबोलवाले तथा एक ही सम्युद्ध के कार्य के लिए सारमसमर्पण करनेवाले ये बीर हैं। पाठक सबद्ध देखलें कि, यह समूचा वर्णन सायुनिक सिनिकों के वर्णन से कितना सभिन्न हैं। सब का गणवेश समान, सब का रहनसहन समान, संबक्ते हथियार समान,

रहने के लिये सब की एक ही घर, एक ही उद्देय की पूर्ति के लिये सब वीरों का एक कार्य में सतर्कतापूर्वक जुट जाना, इस भीति यह मरुतोंका वर्णन सर्यात् ही साधुनिक सैनिकों के वर्णन से साध्ययंजनक साम्य रखता है। दोनोंमं किसी तरह की विभिन्नता दृष्टिगोचर नहीं होती है। स्वित सनुदी समता दिखाई देती है।

मरुतों का गणवेश (या युनिफार्म)।
मरुत देवराष्ट्र के सैनिक हैं। देखना चाहिए कि, इनका
गणवेश किस तरह का हुआ करता था।

#### सरपर शिरस्त्राण ।

ये वीर अपने मस्तकपर शिरस्त्राग या साफा रख छेते ये । शिरखाण छोहे का बनाया हुआ तथा सुनहली बेल-युटी से सुशोभित रहता और अगर साफा पहना जाता तो वह रेशमी होता तथा पीठपर उस का कुछ अंश छूटा रहता था। इस विषय में देखिए—

शीर्पन् हिरण्ययीः शिष्राः व्यञ्जत ।

( হ্ন. বাতার্থ ) ( ৩০ )

हिरण्यशिष्राः याथ । ( ऋ. २।३४।३ ) ( २०१ ) शीर्षस् नुम्पा । ( ऋ. ५।५७।६ ) ( २८९ )

शीर्षसु वितता हिरण्ययीः शिप्राः।

( ऋ. ध्रप्रशा ) ( २६० )

'सरपर रखा हुआ शिरखाण सुनहली बेलबूटीसे सुशी-भित हुआ करता और रेशमी साफे भी पहने जाते थे।' इस से ज्ञात होता है कि, उन के गणवेश में शिरोभूपण किस दंग का रहा करता था।

#### सबका सहश गणवेश।

ये सञ्जिभिः सजायन्त । (क्र. १।३७।२)(७)

एषां अञ्जि समानं रुक्मासः विभ्राजन्ते ।

( इ. ८।२०।३६ ) ( ९२ )

वपुषे चित्रैः अञ्जिभिः व्यञ्जते।

( इ. शहरशह) ( १११ )

गोमातरः अन्जिभिः शुभयन्ते ।

् ऋ. {।८५!३ ) ( १२५ )

वसःसु रुक्मा संसेषु पताः रभसासः अञ्जयः।

( ऋ. शारद्वारः ) ( १६७ )

ते स्रोणीभः अरुणेभिः अञ्जिभिः ववृधुः ।
(क्र. २१३४११३) (२११)
अक्षिभिः सचेत । (क्र. ५१५२१४) (२३१)
ये अजिपु रुक्मेषु खादिपु स्रक्षु श्रायाः ।
(क्र. ५१५३१४) (२३७)

'ये बीर अपने अपने वीरभूषणोंके साथ प्रकट होते हैं। इनके गणवेश सब के लिए सहश बनाये दीख पढते हैं भौर इनके गले में सुवर्णहार सुहाते हैं। भाँति भाँति के भाभूषणोंसे वे अपने शरीरों को सुशोभित करते हैं। भूमि को माता समझनेवाले ये बीर अपने गणवेशों से स्वयं सुशोभित होते हैं। इनके वक्षःस्थल पर मालाएं तथा कंधों पर गणवेश दिखाई देते हैं। वे केसरिया वर्ण के गणवेशों से युक्त होकर अपनी शक्ति बढाते हैं। वे सदा गणवेशों से युक्त होते हैं और वे वस्त्रालंकार, स्वर्णसुदाओं के हार, वलयकटक एवं मालाएं पहनते हैं।

उपर्युक्त अयतरणों से उनके गणवेश की कल्पना आ सकती है। 'अन्ति' पदसे गणवेशका बोध होता है। उनके कपडे केसरिया वर्ण के तथा तिनक रिक्तम आभावाले होते थे। 'अरुणेभिः श्लोणिभिः' इन पदों से स्पष्ट सूचना मिलती है कि उनका पहनावा अरुण-केसरिया वर्णवाला हुआ करता था। वे वक्षःस्थलों पर स्वर्णमुद्रा सदश अलं-कारों के गहने पहनते जो उनके केसरिया कपडों पर खूय सुद्दाने लगते थे। हाथोंमें तथा पैरोंमें वलयसदश आभूपण सुद्दाते थे। शायद ये विशेष कार्यवाही करनेके निमित्त मिले हुए वीरत्वदर्शक आभूषण हों। इनके अतिरिक्त ये पुष्प-मालाएं भी धारण कर लेते। इनके इस गणवेश के वारे में निम्न मन्त्र देखनेयोग्य हैं।

शुभ्रखाद्यः ... एजथ । ( ऋ. ८।२०१४ ) ( ८५ ) रुक्मवक्षसः । ( ऋ. ८।२०।२१ ) ( २०० ) ( ऋ. २।३४।२ ) वक्षःसु शुभे रुक्मान् अधियेतिरे । ( ऋ. १।६४।४ ) ( १११ ) वक्षःसु विरुक्मतः द्धिरे । ( ऋ. १।८५।३ ) ( १२५ )

रुक्मैः आ विद्युतः असृक्षत । ( ऋ. पापराह ) ( २२२ ) परसु खाद्यः वक्षःसु रुक्माः।

( ऋ. पापशावव ) (२६०)

रुक्मवक्षसः वयः द्धिरे। (ऋ. ५।५५।१) (२६५)

्रुक्मवक्षसः अभ्वान् आ युञ्जते।

(ऋ. २।३४।८) (२०३)

' इनके वक्षःस्थल पर स्वर्णमुद्राओं के हार रहते हैं। पैरों पर नुपुर और उरोभाग में मालाएं रहती हैं जो कि जगमगाती हैं। ये आभूपण विल्कुल स्वच्छ एवं ग्रुम्न होते हैं और विजली के तुल्य चमकते हैं। गले में हार भाग करनेहारे ये वीर अपने रथों में घोडे जोतते हैं।

इस वर्णन से इनके गणवेश की करपना की जा सकती है। शरीरपर केसरिया रंग के कपड़े, वक्षःस्यळपर स्वर्णमुद्राहार, हाथपेरों में वीरत्विनदर्शक वळप्रकटक या कॅगन
सभी साफ सुथरे, चमकीले एवं दामिनी के तुल्य जगमगानेवाले रहा करते। ये सातसातकी पंक्ति वनाकर लढ़े
रहा करते और दोनों ओर दो पार्श्वरक्षक अवस्थित रहते।
इस भाँति सात कतारोंका स्वन हो जाता और जब बढ़ी
सजधज एवं ठाटयाट से ये नीर सज्ज हो जाते तो (गणश्रियः) संघ के कारण ये बहुत सुद्दाने लगते। उनकी
शीभा आधुनिक सुसज्ज सेनाके समकक्ष हो जाती है।

#### हथियार । भाले ।

( ऋ. २।१६८।४ ) ( १८६) भ्राजदृष्यः मरुतः आगन्तन। (ऋ. २।३४।५ ) ( २०१)

भ्राजदृष्टयः वयः द्धिरे । ( ऋ पापपा ) ( २६५ ) ये ऋष्टिभिः विभ्राजन्ते । ( ऋ ११८५१४ ) (१२६ ) ऋष्टिमद्भिः रथेनिः आयात।

( भर ११८८१ ) ( १५१ )

सुधिता घृताची हिरण्यनिर्णिक्
स्रष्टिः येपु सं मिम्यस । (क. ११६०१३) (१७४)
ऋष्टिचिद्युतः मरुतः। (क. ११६०१५) (१८७)
ये ऋष्टिचिद्युतः नमस्य। (क. ५१५२१३३) (२२९)
युधा आ ऋष्टीः असृक्षत। (क. ५५२१६) (२२२)
वः असेपु ऋष्यः, गमस्त्योः अग्निम्राजसः विद्युतः।
(क. ५१३४१११) (२६०)

थि वीर अपने भाले लेकर प्रकट होते हैं। इनकी भुजा-भोंपर तथा कंधोंपर भाले घोतमान हो उठे हैं। तेज:पुन्न हथियारों से युक्त होकर ये बीर अपने महस्त्र को बहाते हैं। चमकनेदाले हथियार लेकर ये वीर स्थपरसे आते हैं। इन के हथियार बढिया, सुदद, सुतीहण, सोने के तुस्य चमकनेदाले होते हैं। चमकीले भालों से युक्त ये बीर स्थिर शत्रुको भी विकस्पित कर देते हैं। कंधोंपर भाले रखे हुए हैं और इनके हाथों में तलवार रहती है।

ऋष्टि का अर्थ है भाला, कुरहाढी, परश या तत्सम मुष्टि में पक्टनेयोग्य हथियार । जब सैनिक भाले लेकर खड़े होते हैं तब कंधों पर अपने भालों को रख लेते हैं। उस समय का वर्णन इन मंत्रों में हैं।

#### कुटार या परशु।

ये वार्शाभिः अजायन्त । (क. ११२०१) (७) हिरण्यवाशीभिः अग्नि स्तुषे । (क. ८१०१२) (७९) ते वार्शामन्तः । (क. ११८०५) (१५०) वः तम् पु अधि वार्शोः । (क. ११८०१२३) (१५२) ये वार्शीपु धन्वसु श्रायाः । (क. ५१५३१४) (२२७) वार्शी का अर्थ है इण्हाडी या परम्र । यह मस्तों का पुरु सस्त्र हैं । परमुसहित ये वीर प्रकट होते हैं। इन इल्हाडियों पर सुनहत्ती पच्चीकारी की जाती थी। ये वीर हमेशा अपने पास कुशर रख लेते हैं। मभीप सीइन इशर पुनं दिया धनुष्य रखते हैं।

र्त वर्णनों से पाटलों दो र्त के ब्रुटारों की बररना साजायगी। इनके हथियारों में भाले, ब्रुटार एवं धनुष्यों का सन्त्रभाव हुसा करता था। साथ ही तलवार भी रहा करती थी।

सरत् प्रव र

#### तलवार, वज्र ।

वज्रहस्तैः सिंग्न स्तुषे। (झ. टागर२)(७९) विद्युद्धस्ताः। (झ. टागर५)(७०) हस्तेषु कृतिः च सं दघे। (इ. १११८)र (१८५) स्वधितिवान्। (झ. ११८८)र (१५२)

'ये बीर हाथ में तलवार या बज्र धारण करनेवाले हैं। विजली के तुल्य हथियार इन के हाथ में पाया जाता है। वेज धारवाली, तुरन्त काट देनेवाली तलवार ये बीर धारण करते हैं।'

'कृति 'का अर्थ है. तीइम धारवाली तलवार। वज्ञ भी एक हथियार है जो पहिये के आकारवाला होता हुआ तेज दन्दानेदार दनता है। पर कई स्थानोंपर अध्यन्त सुतीहम तलवार को भी वज्र कहा है।

#### हथियार ।

ऋभुक्षणः ! इवं वनत । ( ऋ. ८११९ ) ( ५८ ) ऋभुक्षणः ! प्रचेतसः स्थ । ( ऋ. ८१५१२) (५७) ऋभुक्षणः ! सुदीतिभिः चीळुपविभिः आगत ।

(स. दारवार) (८३)

गमस्योः इपुं द्घरे। क. ११६८०) (११७) हिरण्यचकान् अयोदंष्टान् पदयन्।

( हा. भववाद ) ( १५५ )

बः किविर्दर्ती दियुत् रदति।

(स. भाषदाद) (१६३)

वः अंसेषु तविपाणि साहिता।

( आ. आध्यार ) रहरू)

पविषु अधि छुराः। ( झ. ११३६६१०) । १२५) वः ऋकत्ती द्रारः। ( झ. ११४२१२ । (१९६) चित्रया अवसे आववर्तत्। झ. ११४११४ । १२१) धन्दना अनु यन्ति। । ( झ. ११५११ ) । १२१) विद्युता सं द्र्धति। ( झ. ११५१२ ) । १५१) वः हस्तेषु कद्याः। ( झ. ११३०१ ) (८)

ं ये सस्त्रपासी बीर हैं। बहिया, हीइन पागवाले हान्य लेबर तुन इ्पर लाको। तुन हाथ में यान पार्न करते हो। तुरुपरे हथियार सुबर्गविसूपित पीलाइ की बनी। हंहातुरम विमागों से भगेंबत है। तुरहाग दन्दानेदार विन्ती वी तरह तेजस्वी शस्त्र मानुके दुकढे कर रहा है। तुम्हारे कंधों पर हथियार लटक रहे हैं। तुम्हारे हथियार तीहण धाराओं से युक्त हैं। तुम्हारा हथियार वेगपूर्वक मानुदल पर जा गिरता है। तुम्हारे पहिये जैसे दिखाई देनेवाले आयुध से तुम जनता की रक्षा करते हो। धनुधारी बन कर तुम यात्रा करते हो। तुम्हारा संघ तेजस्वी बज्रों से सुसज होता है। तुम्हारे हाथों में चावृक है। '

इन संत्रांशों में मरुशों के अनेक हथियारों का निर्देश देखने मिलता है। दन्दानेदार बज्र और पहिये, बाण, शर, धनुष्य, तलवार, छोटेमोटे लंबी या छोटी मूठवाले हथि-यारों का उल्लेख है। इस से मरुशों के हथियारों एवं उन के गणवेश की अच्छी कल्पना की जा सकती है। सुद्वद्व मजबूत हथियार ।

वः स्रायुधा स्थिरा। (ऋ. ११३९१२)(३७)

वः रथेपु स्थिरा धन्वानि आयुधा।

(ऋ. ८१२०११२)(९३)

'मस्तों के ह्थियार बढ़े ही सुटढ हुआ करते और उन के रथों पर स्थिर याने न हिलनेवाले धनुष्य बहुतसे रहे जाते थे।' यहाँपर चल तथा स्थिर दो प्रकार के अनुष्य हुआ करते ऐसा जान पड़ता है। व्यजस्तेमों से बाँचे धनुष्य स्थिर और वीरोंने अपने साथ रखे हुए धनुष्य वड़ कहे जा सकतें हैं। स्थिर धनुष्योंपर दूरतक फॅकनेके लिए यढ़े याण एवं धड़ाके से टूट गिरनेवाले गोलक मीलगाये जाते। चल धनुष्यों से प्राय: सभी परिचित होंगे। ऐसा जान पडता है कि, केवल महारथी या अतिमहारयी ही स्थिर धनुष्यों को काम में ला सकते थे।



मस्तों का घोडे जोता हुआ रथ।

मरुतों का रथ । मरुतां रथे सुभं दार्घः अभि प्रगायत । (ऋ भरणार ) (६) 'मरुतिं वा बट रथों में मुहानेवाला है ।' वह सच- मुच वर्णन करनेयोश्य है । ये वीर स्थों में बेडकर अपना बल प्रकट करते हैं ।

पपां रथाः स्थिराः सुसंस्कृताः। (फ. १।३८/१२) (३१) मस्तः वृषणभ्वेन वृषप्सुना वृषनाभिना रथेन स्नागत। (ऋ. ४१२०११०)(९१) मन्धुरेषु रथेषु वः आतस्थो।

( इ. शहधार ) ( ११६ )

विधुनमिन्सः स्वकें ऋषिमिन्नः लश्वपणें रघेभिः आ यात । (ऋ. ११८८१) (१५१) षः रघेषु विश्वानि भद्गा (ऋ. ११६६१९) (१६६) वा अक्षः चक्षा समया वि ववृते । , , , , , महतः रघेषु अश्वान् आ युंजते । (ऋ. २१३४८) (२०६)

रधेषु तस्धुषः पतान् कथा ययुः । (ऋ. ५१५३१) ( २३५)

युग्मार्कं रथान् अनु दधे। (कः ५१५३१५) (२३८) शुभं यातां रथाः अनु अवृत्सतः।

( म. पापपांश-९ ) ( २६५-२७३ )

इन बीरों के रथ घड़े ही सुटट हुआ करते हैं। इनके श्यों के बोडे बलिए और उनके पहिषे मजबून टंगके बनाये होते हैं। इनके रथों में पैटने की जगह कई होती हैं। इनके रथों में तेजस्वी तथा चिदया हथियार रखे जाते हैं और घोड़े भी जोते जाते हैं। इनके रथों में सब कुछ अच्छां ही होता है। इनके रथों का धुरा एवं उसके पिहिये ठीक समय पर घूमते रहते हैं। ऐसे रथों में बैठनेवाले इन वीरों के सभीप भला कीन जा सकता है? हम तुम्हारे रथों के पीछे चले भाते हैं। भलाई करने के लिए जानेवाले तुम्हारे रथों को देखकर जनता उनके पश्चात् चलने लगती है। '

इत वर्णन से महतों के रथ की कहाना की जा सकती हैं। बैठने के लिए महतों के रथों में कई स्थान रहते हैं, जिन पर रथारोही वीर बैठ जाते हैं। महतों के रथ वड़े सुटड रंग से तैयार किए जाते हैं अर्थात् उनका छोटासा हिस्सा भी तुटिमय नहीं रहता है चाहे पहिया, धुरा या अन्य कोई कीळपुर्जा हो। युद्धमूमि में भीषण संवर्ष तथा मार काट में वे टिक सकें इस हेतु को ध्यान में रखकर वे सायन्त स्थायी स्वरूप के बनाये जाते हैं। इन रथों में घोडे तथा कभी कभी हिर्मियाँ भी जोती जाती थीं। देखिए ये उछंख-



मस्तों का चक्ररहित और हरिणवृत्त रथ।

### ं हरिणों से खींचे जानेवाले रथ ।

ं मरुतोंके रथ हरिनियों एवं वारहसींगोंसे खींचे जाते थे ऐसा वर्णन निम्न मंत्रांशोंमें है। पाठक उनका विचार करें।

ये पृपतीभिः अजायन्त । ( ऋ. ११३७१२ ) ( ७ ) रथेषु पृषतीः अयुग्ध्वं । ( ऋ. ११३९१६ ) ( ४१ ) पषां रथे पृपतीः । ( ऋ. ११८५१५ ) ( ७३ ) रथेषु पृपतीः प्र अयुग्ध्वम् । (ऋ. ८१७१२८) ( १२७ ) रथेषु पृषतीः आ अयुग्ध्वम् ।

( झ. ११८५१४) ( १२६ )

पृषतीभिः पृक्षं याथ। ( ऋ. २।३१।३)(२०१) संभिन्छाः पृपती: अयुक्षत। (ऋ. ३।२६।४)(२१४) रोहितः प्रष्टीः बहति। (ऋ. १।३९।६) (४१) प्रष्टीः रोहितः बहति। (ऋ. ८।७।२८)(७३)

'रथ में धव्येवाली हरनियाँ जोती हुई हैं और उनके आगे एक बारह सींगा रखा हुआ है। यह एक इस भाँति हरिणयुक्त मरुतों का रथ है जो पहियों से रहित होता है। देखो—

सुपोमे शर्यणावति आर्जीके पस्त्यावति । ययुः निचक्रयां नरः । (ऋ. ८।७।२९) (७४)

' चक्ररहित रथपर से बादिया सोम जहाँपर होता हो, ऐसे स्थानपर शर्यणा नदी के समीप ऋजीक के प्रदेश में सरत् जाते हैं।'

जिस स्थानपर विद्या सोम मिलता है वह समुद्र की सतहसे १६००० फीट कँचाईपर रहता है। यहाँ का सोम अखुक्ष्ट माना जाता है। चूंकि यहाँ 'सु-सोम ' कहा है इसलिये ऐसे स्थानों का विधार करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है जहाँपर घटिया दर्जे का सोम मिलता हो। इतने अखुच्च मूविभाग में ये मरुत् पिर्यों से रहित स्थपर से संचार करते हैं। कोई आश्रर्य की वात नहीं अगर वह स्थान वर्फ से पूर्णतया ढका हो। ऐसे हिमान्छादित मूभागों में चक्रदीन वाहनों को कृष्णसारमृग या हरिनियाँ खींचती हैं और आज दिन भी यह दश्य देखा जा सकता है। रस के उत्तर में जहाँपर खूप वर्फ जमी रहती है इस तरह वी गाडियाँ, जिन्हें आंग्र भाग में (Sledge)

' स्लेज ' कहते हैं, भाज भी प्रचलित हैं जिन्हें बारह सींगे या हरिनियाँ खींचती हैं।

इस से प्रतीत होता है कि, मरुत् वर्फील स्थानों में रहते हों। मरुतों के रथों में घोडों तथा घोढ़ियों को भी जोतते थे। शायद, वर्फ का सभाव जहाँपर हो ऐसे स्थानों में पहुँचनेपर इस ढंग के रथोंका उपयोग किया जाता हो भीर हिमाच्छादित, निविड हिमस्तरों की जहाँ प्रचुरता हो ऐसे प्रदेशों में उपर बतलाये हुए हरिणोंद्वारा खींचे जाने-वाले रथों का उपयोग होता हो।

#### अश्वरहित रथ।

इस के सिचा मरुतों के समीप ऐसा भी रथ विद्यमान था जो विना घोडों के चलता था, भतः चान्क की आवः इयकता नहीं हुआ करती थी। देखिये, वह मन्त्र यूं हैं-

अनेनो वो मनतो यामो अस्त्वनश्विश्चर् यम-जत्यरथीः । अनवसो अनभीश् रजस्त्वीर्व रोदसी पथ्या याति साधन्॥

(末. ६1६६10)(३४०)

'हे वीर महतो ! यह तुम्हारा रथ ( अन्-एनः ) बिल-कुळ निहोंप हे और ( अन्-अक्षः ) इस में घोडे जोते नहीं हैं तिसपर भी वह ( अजित ) चलता है, संचार करता है तथा उसे (अ-रथीः ) रथ में बैठनेवाला वीर न हो तो भी अर्थात् एक साधारण सा मनुष्य भी चला सकता है। ( अन्-अवसः ) इसे किसी एष्ट-रक्षक की आवश्य-कता नहीं रहती है, ( अन् अभीजुः ) यह लगाम, क्षा आदि से रहित है, ऐसा यह रथ ( रजस्तः ) बढे वेग से गर्द उडाता हुआ ( रोदसी पथ्या ) आकाश एवं पृथ्वी के मध्य विद्यमान मार्गों से (साधन् याति ) अपना अभीष्ट सिद्ध करता हुआ चला जाता है।

यह मरुतों का रथ आधुनिक 'मोटर' के तुल्य बीई वाहन हो ऐसा दीख पडता है जो घोड़े, लगाम तथा एष्ट रक्षक के अभाव में भी धूल उदाता हुआ वेगपूर्वक आंग बढता है। अश्वों के न रहने से साथ लगाम रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और खींचनेवाके न रहनेपा भी भीतर रखे हुए यांत्रिक साधनों से धूलिमय नम करती हुआ यह रथ तेज दीहता है। धूल उद्यावे जागे का मत- टन यही है कि, उस का चेन दड़ा ही प्रचंड है। क्योंकि तीन चेन केन होनेपर धृत्ति का उड़ाया जाना संभव नहीं हैं।

(रजस्तः) का दूसरा क्षयं योंभी हो सकता है कि लंतरिक्षमें से स्वरापूर्वक जानेवाला। ऐसा क्षयं कर टेने से,
(रजस्-तः रोदसी पथ्या याति) घुटोक एवं मूलोक के
मध्य सन्तरिक्ष की राहसे यह स्य चला जाता है, ऐसा
क्षयं हो सकता है। ऐसी दसामें इस स्थ को आकाशयान,
'एसरोफ़ेन' मानना आवश्यक है। लगर इसे हम कविकल्पा
मानें, तो भी विमानों की स्चना स्रष्टक्या विद्यमान है,
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। इस मन्त्र में निर्दिष्ट यह
स्थ मले ही विमान हो, या मीटर हो, पर स्पष्ट तो यही
है कि बिना सक्षों की सहायता के सह पत्नी सीप्रता से
गितमान हक्षा करता है।

कर्द मंत्रों में ' बाज पंटी की तरह बीर महत आते हैं' ऐसा वर्णन किया है। यह निर्देश भी महतों के आकाश-संचार की सौर अधिक स्पष्ट करता है।

अय तक के वर्णन से पाटकों को स्तष्ट विदित हुआ ही होगा कि सहतों के समीप चार प्रकार के वाहन थे; [१] अश्वसंचालित रथ, [२] हरिणियों तथा कृष्णतार मृग से खींचा हुआ, पनीमृत हिम के स्तरपर से बसीटते जाने-पाला रथ, [१] विना अशोंके परन्तु यह वेगसे चतुर्दिक् पृलि उदाते हुए जानेवाले रथ और [१] आस्नानमें उटते जानेवाले वाष्ट्रपान ।

#### शत्र पर किया जानेवाला आक्रमण।

मरुष् शहुसेना पर इसके करने में बड़े ही प्रबीण थे और बनकी इस माँति घटाई के बारेमें किया हुआ विदिध वर्णन देखनेयोग्य हैं। यानगी के तीर पर देख लीजिए-

पः यामः चित्रः । ( फ्र. १:१६६ थः ११९७२।१ ) १३१,१६५ ।

यः चित्रं याम चेकिते । (फा. २०६११६०), २०८० देशसा हमला यहा ही धयरने में शास्त्रेयाला होता है। 'सिससे जनता शाध्येयशित हो द्रांतांतले लेंगली द्यापे देशी रहे, ऐसे धाननण पा गृज्यात ये और महत्त्र वरते हैं। दर्भा वरार- षः उत्राय यामाय मन्यवे मानुषः नि द्धे। (त्र. भारणण) (१२)

येषां यामेषु पृथिवी भिया रेजते।

(म. ११३०१८) (१३) वः यामेषु भूमिः रेजते । (म. ८१२०१५) (८६) वः यामाय गिरिः नि येमे । (म. ८१०१५) (५०)

वः यामाय मानुषा अवीभयन्त ।

(इ. भाइपाइ) (४१)

'तुम्झारी चढाई के मौकेपर नानव कहीं न कहीं किसी के सहारे रहने छगते हैं। तुम्हारे हमले से पृथ्वीतक काँपने छगती है। तुम्झारे आक्रमण से पहाडतक चुपचाप हो जाते हैं ताकि वे न गिर पडें। तुम जब धावा पुकारते हो तब मानव भयभीत हो डठते हैं। '

इन वीरों का ऐसा प्रवट साक्रमण हुआ करता है। इस विद्युदाक्रमण के सम्मुख बलिष्ट शत्रु भी तूफान में तिनके के समान कहीं के कहीं उद्व जाते हैं और अ-पदस्य हो जाते हैं। देखिए न-

दीर्घ पृथुं यामभिः प्रच्यावयन्ति ।

. स. रा३७११) ( १६ )

यत् यामं अचिष्वं पर्वता। नि अहासत ।

· स. यात्र र ( ४७ )

यत् यामं अविष्यं इन्दुभिः मन्द्रध्ये । (न्त. वाजारः) (५९)

'तुन्हारी चहाइयों के फलस्थस्य बढ़े तथा। सुरद शब्रु को भी तुम पद्रश्रष्ट करते हो। और पहाट भी। विकस्पित हो उटते हैं। जब तुम काक्रमणार्थ बाहर विकल पदते हो। तो पहले सोमपान करके हार्पत होते हो और प्रधान शब्रु पर हट पढ़ते हो। '

इससे विदिव होता है कि एक बार यदि महती का स.समग हो ज.ए तो शबु का मंदूरी विनास होता ही चाहिए, बुद्दमन पूर्ग तरह महियानेट होता इतता अमाय-शाली यह होता है।

#### मरुत मानद ही थे।

पहले मरत् सार्व, मानवदीटिके थे, परन्तु करते हैं अपने द्वरण के नोति भीति के बने कर दिलकार्य, अहा वे अमरपन को पाने में सफल हो गये। देखिए— यूर्य मर्तासः स्थातनः चः स्तोता अमृतः स्थात्। (त्र., ११३८१४) (२४)

रुद्रय मर्याः द्विः जित्ररे । (ऋ. शहधार) (१०९)

'तुम मध्ये हो लेकिन तुम्हारा स्तोता अमर होता है। तुम रुद्र के याने वीरभद्र के मानव हो, मरणधर्मा हो, पर तुम कार्य इस तरह करते कि मानों तुम्हारा जन्म स्वर्गमें-खुलोक में हुआ हो। 'उसी प्रकार—

मस्तः सगणाः मानुपासः।

( અથર્વે. હાહ્હાર્ ) ( ઇટે૭ )

मस्तः विश्वकृष्टयः। ( ऋ. ३।२६।५ ) ( २१५ )

सभी गणों के साथ समवेत ये महत् मानव ही हैं और सभी कृषिकर्म करनेवाले काइतकार हैं। ये गृहस्थाश्रमी भी हैं। देखिए—

गृहमेधास आगत महतः। (ऋ. ७।५९।१०) (३९२)
'ये महत् गृहस्थाश्रम में प्रवेश करनेवाले हैं, वे हमारी ओर आ जायाँ।' निस्सन्देह, ये विवाहित हैं सतएव इन्हें

पत्नीयुक्त कहा गया है।

युवानः निमिन्छां पज्ञां युवतीं शुमे अस्थापयन्त । (ऋ १।१६७।६) (१७७)

स्थिरा चित् वृषमनाः अहंगुः सुभागाः जनीः षद्दते। (ऋ. १११६७७) (१७८)

तुम युवक बीर नित्य सहवास में रहनेवाली, पश्नीपद पर भारूढ युवती को शुभयज्ञकर्म में साथ ले चलते हो और उसे अच्छे कर्म में लगाते हो। तुम्हारी परनी अच्छी भाग्यकालिनी है और वह अच्छी सन्तान से युक्त है। '

इससे स्पष्ट है कि ये विवाहित हैं।

#### मरुतों की विद्याविलासिता।

वीर मस्त् ज्ञानी और कवि धे ऐसा वर्णन उपहृद्ध 'होता है। देखिए--

#### शनी ।

प्रचेतसः मरुतः सः आ गन्त ।

(年, 113919)(88)

मचेतसः नानद्ति । (क. शहरा८) (११५)

ते ऋष्वासः दिवः जिहिरे। (ऋ. ११६४१२) (१०९)
'वीर मरुतो! तुम विद्वान् हो, तुम हमारे निकट वर्छे
भाओ, तुम उच्चकोटि के ज्ञानी हो।' विद्वान् होने के
कारण ये मरुत् दुरदर्शी भी हैं।

#### दूरदर्शी ।

ट्रेस ह्याः परिस्तुभः। (ऋ, ११६६।११)(१६८)
'ये वीर दूरदर्शितां से संपन्न होने के कारण पूर्णतया
सराहनीय हैं।' विह्नता तथा दूरदर्शिता से अलंकत होने
के कारण ये अच्छी अभावशाली चक्तृता देने की समता
रखनेवाले हैं।

# धुवाँधार वक्तृता देनेवाले ।

सुजिह्नाः आसभिः स्वरितारः । ( ऋ. श१६६।११) ( १६८)

' उन वीर मरुतों की वाणी बड़ी अच्छी है भतः टनके सुँहसे मधुर एवं धुरंघर वक्तता धाराप्रवाहरूप से निकडती है। इन मरुतों में कविस्वशक्ति पाई जाती है।

#### कवि।

ये ऋषिविद्युतः कवयः सन्ति वेधसः। ( ऋ. पापरा१३ )( २६९)

नरो मस्तः सत्यश्रुतः कवयो युवानः।

( ऋ. पापणाट )( २९१) मरुतः कवयो युवानः। ( ऋ. पापटा३ )( २९४) ( ऋ. पापटाट )( २९९)

हवतवसः कवयः मरुतः। (ऋ. ७१५११) (३९३) कवयो य इन्वथा (अधर्व, ४१२७१३) (४८२)

श्वतज्ञाः (२०१) वेधसः (२५५) विचेतसः (२६१) 'ये मरुत् ज्ञानी, कवि एवं अपनी सत्यनिष्ठाके हिंदे विख्यात हैं। ये युवक तथा बलिष्ठ हैं। बुद्धिमत्ता भी हिंद

में कृरकृरकर भरी होती है, उदाहरणार्थ-

#### बुद्धिमानी ।

यूर्यं सुचेतुना सुमति पिपर्तन । (ऋ. १११६१६)(१६३)

चियं चियं देवयाः दिधावे । (ऋ. १११६८। १) (१८१) वः सुमतिः ओ सु जिगातु ।

( ऋ. शह्याव्य ) ( २१३ )

सूरयः मे प्रवोचन्त । ( ऋ. ५।५२।१६ ) ( २३२ )

ं ये अपनी अच्छी बुद्धिमत्ता के कारण जनता में सु-बुद्धिका प्रचार एवं बृद्धि करते हैं, इन में हरएक में दिन्य-भावयुक्त बुद्धि निवास करती है। ये अच्छे विद्वान्, उच्च-कोटिके वक्ता और सुबुद्धि देनेवाले भी हैं। विद्यमानीके साथ इन में साहसिकता भी पर्यास मात्रामें विद्यमान है।

#### 'साहसीपन ।

भृष्णुया पान्ति । (ज्ञ. पापरार) (२१८)
' ये अपने धेर्ययुक्त घर्षणसामध्यं से सद का संरक्षण
करते हैं। ' ये यह सामर्ध्यवान् हैं-

#### सामर्थ्वता ।

शाकिनः में शतां दुदुः । (ऋ. ५।५२।५७) (२३३)
' इन सामध्यंशाली वीरोंने मुझे सौ गायों का दान
दिया।' इस प्रकार इन की शक्तिमत्ता का वर्णन है। ये
बढ़े दरसाही बीर हैं।

उत्साह तथा उमंग से लवालव भरे।

समन्यवः! मापस्थात । ( ऋ. ८१२०११ )( ८२ )

समन्यवः मरुतः ! गावः मिथः रिहते ।

(玩, 4130138)(202)

समन्यवः ! पृक्षं याथ । (ऋ. २।३४।३) (२०१)

समन्यवः ! मरुतः नः सवनानि आगन्तन ।

( आ. राइश६ ) ( २०४ )

'(स-मन्यवः) हे उत्साही वीरो ! तुम हम से दूर न रहो । तुम्हारी गीएँ प्यारसे एक दूसरेको चाट रही हैं। तुम अत का संग्रह करने जाओ । 'स-मन्यवः' का मतक्य है उत्साही, क्रोधपूर्ण, जोतीला याने जो दूसरों के किए अपमान को दरदाइत नहीं कर सकते ऐसे वीर । इन वीरोंमें उप्रता भरी पड़ी हैं।

#### उग्र वीर।

डमासः तन्यु निकः येतिरे।

( इ. ८१२ व १२ ) ( ९३ )

ष्ट्राः मस्तः ! तं रक्षत ।

( मा. भारदहाट ) ( रेइ५ )

'ये उग्रस्वरूपवाले बीर अपने शरीरों की कुछ भी पर्वाह नहीं करते। हे उप्र प्रकृति के बीरो ! तुम उस की रक्षा करो। ये बीर बड़े उद्योगी भी हैं।

#### उद्यम में निरत।

शिमीवतां शुष्मं विद्य हि। (क्त. ८।२०।३) (८४)
'हन उद्योग में लगे वीरों का वल हमें विदित है।'
परिश्रमी जीवन विताने के कारण इन का बल बडा-चढा होता है। निरलस उद्यम करने से जो वल बढता है वह महतों में पाया जाता है। ये वढे कुशल भी हैं।

#### कुशल वीर ।

ये वेधसः नमस्य। ( फ्र. ५।५२।१४ ) ( २२९ )

वेधसः ! वः शर्धः अभ्राजि (ज्ञः ५१५४) (२५५)

सुमायाः महतः नः आ यांतु ।

( मर. १।१६०।२ ) ( १७३ )

मायिनः तविषीः अयुग्धम्।

( इ. शहक्षात्र ) ( ११४)

'ये बीर ज्ञानी हैं, इसिटिये इन्हें प्रणाम करो। हे ज्ञानी बीरो! नुम्हारा संघ बहुत सुहारा है। ये अच्छे कुराट मरत् इसारी ओर आजार्थ। ये कारीगर अपनी शाकियों से युक्त हैं। इस प्रकार उनकी कुराटताका वर्णन किया हुआ है। ये बड़े कथाविय भी हैं अर्थान् कहानियां सुनना इन्हें बहुत भाता है।

#### कथाप्रिय ।

[ हे ] कथप्रियः ! वः सखित्वे कः ओहते । ( क. ८।५३१ ) ( ७६ )

'हे प्यार से कहानी सुननेवाले वीरो! कानमा मित्र भटा तुन्हें भिय है।' कथान्त्रिय पद का साराय है मीति भीति की वीरों की कथाएं या वीरगाथाएं सुन लेना जिन्हें सच्छा लगता हो। इस कथानियता में ही इन की द्युरता का सादिस्तीत रखा हुआ है। बीमारों के टक्चार करने में भी ये प्रवीग हैं। रोगियों की सेवा करने में प्रवीणता ।

मास्तस्य भेपजस्य आ वहत ।

( भ. ८।२०।२३ ) ( १०४) यत् सिन्धौ भेपजं, यत् असिवन्यां, यत् समुद्रेषु यत्पर्वतेषु विश्वं पश्यन्तो विभृथा तन्द्वा। नः

आतुरस्य रपः क्षमा विन्हुतं पुनः इष्कर्तः। ( 宋. ८१२०१२६ ) ( २०७ )

' पवनमें जो औपधिगुण हैं उसे यहाँ के आओ। सिन्धु, समुद्र, पर्वत, असिक्नी नामक स्थलों में जो कुछ दवाई मिल जाए उसे तुम देख लो तथा प्राप्त करो । वह समूचा निरस कर अपने समीप संग्रह कर रखी। हममें जो बीमार पडा हो उस के देह में जो त्रुटि हो उसे इन औपधों से दूर करो और कुछ टूटाफ़ुटा हो तो उसकी मरम्मत कर दो।

#### खिलाडी ।

इन वीरों में खिलाडीपन की कुछ भी न्यूनता नहीं है। इस संबंध में कुछ प्रमाण देखिए-

कीळं मारुतं शर्धं अभि प्रगायत ।

( ऋ. धारणार ) (६) यत् दार्घ क्रीळं प्र इांस । ( ऋ. ध३७१५ ) ( १० ) ते क्रीळयः स्वयं महित्वं पनयन्त ।

( ऋ. १८७।३ ) ( १८७ ) भीळा विद्येषु उपक्रीळन्ति ।

( आ. १।१६६।२ ) ( १५९ ) ' फीडा में व्यक्त होनेवाला मरुतों का सामर्थ्य सचसुच वर्णनीय है । वे क्रीडासक्त मनीवृत्तिवाले हैं इससे उनकी महनीयता मक्ट होती है। युद्ध में भी ये इस तरह जुझते हैं कि मानों थे खेल ही रहे हों। बीर हमेशा खिलाडी बने रहते हैं। इनके खिलादीयनमें भी बीरता एवं शाँयंका

#### नृत्यप्रियता ।

ही साविमांव हुआ करता है। '

नृतवः मरतः ! मर्तः चः भ्रातृत्वं आ अयति । (死 दारवारर) (१०३)

<sup>6</sup> सरत् मृत्य में बड़े कुशल हैं । मादव तक इनसे इसी कारण निज्ञता प्रस्थापित करना चाहते हैं। 'साधारण

मनुष्य भी ऐसे उच्च कोटि के बीरों के संपर्क में सिर्व उनकी नृत्यचातुरी के कारण आना चाहता है। इससे ज्ञात होता है कि इनकी कुशकता में आकर्पणशक्ति कितनी वडी होगी।

#### गानेवजाने में प्रावीण्य।

ऐसा दीख पडता है कि ये बीर वाजा बजाने में भी क्राल थे, देखिए-

हिरण्यये रथे कोशे वाणः अज्यते।

( 宋. ८१२०१८ ) ( ८९ ) वाणं धमन्तः रण्यानि चकिरे।

' सोने से मढे हुए रथ में बैठकर ये वाण नामक बाजा वजाने लगते हैं भौर चेतोहारी गायन का प्रारंभ करते हैं। इस भाँति वीर मरुल् गायनवादन-पद्वता के कारण बडाही

(宋. ११८५-१०)(१३१)

खुशहाक जीवन विताते हैं और दुःख या उदासीनता इनके पास फटकने नहीं पाती।

अपर वीर मरुतोंमें विद्यमान सद्गुणोंका दिग्दर्शन किया जा चुका है। आशा है कि पाठकवृन्द के सम्मुख महतीं व्यक्तिमस्य स्पष्टतया व्यक्त हुआ होगा। पाठकों से प्रार्थना है कि वे स्वयं भी इस संबंध में अधिक सोच लें।

# प्रचल राज्ञ को जडमूल से उसाड फेंक देनेवाले वीर।

ये वीर मरुए इतने प्रभावशाली हैं कि स्थिरीमृत शर् को भी अपनी जगह परसे समूछ उखाड देते हैं। देखिए

(हे) नरः! यत् स्थिरं पराहत।

(ऋ. श३९१३) (३८) ( ऋ. श**३९**।३) (३८) गुरु वर्तयथा । स्थिरा चित् नमयिष्णवः। (ऋ. ८१२०११) (८१)

यत् एजथ, द्विपानि वि पापतन्। (死, ८१२०१४)(८१)

अच्युता चित् ओजसा प्रच्यवयन्तः। ( ऋ. शदयाष्ट्र) (११६)

पपां अजमेषु भृमिः देजते। (क. ११८०१३)(१३३)

'हे नेता वीरो । तुम स्थिर दुइमन को भी दूर <sup>हुट्डी</sup>

हो, वहें प्रवल शत्रु को भी हिला देते हो, हिपर शत्रु को भी झुकाते हो। जब तुम चढ़ाई करते हो, तब टाप्तक गिर पढते हैं। खिवचलित शत्रु को अपनी शक्ति से विकंपित करा देते हो। इनके क्षाक्रमण के समय जमीन तक हिल उठती है। '

इस प्रकार ये बीर अपने प्रभाव से समूचे शत्रु की तहसनहस कर डालते हैं।

#### भव्य आक्वतिवाले वीर।

मरुतों की साकृति यदी भन्य हुआ करती थी, इस विषय के वर्णन देखिये।

ये शुम्राः घोरवरेसः सुक्षत्रासौ रिशाद्सः । ऋ. ८१५०३१४ ( सन्निः २८८७ )

सत्वानः घोरवर्षसः। (१०९) ऋ. शहशार मृगाः न भीमाः। (१९९) ऋ. शहशाः

' ये बीर गौरवणंबाले एवं भन्य शरीरों से युक्त हैं। वे भन्छे क्षत्रिय हैं भौर शत्रु का पूर्ण विनाश करनेवाले हैं। वे बलिष्ठ तथा बृहदाकार शरीरवाले हैं। सिंह की न्याई वे भीषण दिखाई देते हैं।

पीछ नहा जा चुका है कि, ये सभी युवकदशा में विध-मान हैं। यह बात सबको विदित है कि, सेनाओं में युवक ही भर्ती किये जाते हैं।

#### रक्तिमामय गौरवर्ण।

मरुटों के वर्णन से जान पहता है कि, ये गोरे यदन-बाले पर तनिक लालिमामय आभासे युक्त थे। देखिये-शुद्धाः। (७२), फ. टाजरपः (७३), टाजरटः (५९), टाजरिंशः (१२५), राटपारेः (१८५), राहरवाध अस्णप्सवः। (५२) टाज्य

स्तर्यः हुसा कि, मरुत् गीतकाय थे, एवं खालिमार्ज्या यदि चन के शरीरों से पृष्ट निकलती थी।

अपने तेज से चमकनेहारे वीर । पे सदा सपने तेज से घोतमान हो उटते थे, देसा वर्षन उपकल्प है।

ये स्वभानवः अज्ञादन्त । (७), फ. ११२०:२ स्वभानवः धन्यसु धायाः । (२३७), फ. ५१५२।६ सरद् ४० ३ स्वभानवे वार्च प्र अनज । (२५०), ५।५४।३ स्वेपं मार्हतं गणं वन्दस्य । (३५) १।६८।३५ ते भानुभिः वि तस्थिरे । (५३), ८।०।८ चित्रभानवः तविषीः अयुग्ध्वम् । (११४) ऋ. १,६४।७

चित्रभानवः अवसा आगच्छन्ति । (१३३) जः. ११८५१३३

अहिभानवः मरुतः । (१९५) ११०२।१ अग्निश्रियः मरुतः । (२१५) ३।२६।५

'ये दीर महत अपने निजी तेज से प्रकट होते हैं। वे धनुष्यों का आश्रय लेकर पराक्रम कर दिखलाते हैं। उन तेजस्वी वीरों का वर्णन करो। समूचे महतों का संघ तेजस्वी है। वे अपने तेज से विशेष ढंग से चमकते हैं। उन का तेज अनीसे ढंग से चमकता है। वे अग्निनुहय तेजस्वी हैं और उन का तेज कभी न्यून नहीं होता।'

यह सारा वर्णन उन की तेजस्विता को ठीक तरह यतलाता है।

#### अन्न उत्पन्न करनेहारे वीर ।

पहले कहा जा चुका है कि, [मरुतः विश्व-क्रप्टयः। (२१५) द्वर. २(२६)५] मरद् मभी किसान हैं। अतः स्वष्ट है कि धान्य का उत्पादन करना उन के अने अधिध कार्यों में सन्तर्भृत था। विन्न मंत्रांत देखनेदोग्य हैं—

वयः धातारः । (८०) क्त. टाक्स्य पिप्युर्षी इपं धुझन्त । (४८) क्त. टाक्स् ते इपं अभि जायन्त । (१८४) क्त. १११६८१ नमसः इत् वृधासः । (१९४) क्त. १११७११ वयोवृधः परिज्ञयः । क्त. ५१५४१२

' मरत् सह का धारम करते हैं, पुष्टिहारक सह रा हसादन करते हैं। ये अब का बसादन करने के लिए ही इसक हुए हैं। ये अब की कृदि करनेदाले होते हुए बीर मरत् चारों सोर प्रमते रहते हैं। '

ोसे वर्षन पापे जाते हैं, जिन से बीर-मन्तों दा अद्यो-स्वाइन निर्दिष्ट रोता हैं, बतः सद्द हैं, ये मभी ( क्राप्टयः ) याने कुदिष्टने में निरट पाप्तवार हैं।

### गायोंका पालन करते हैं।

कृपक होने के कारण मरुत् खेती करते हैं, धान्य की उपज बढ़ाते हैं, अलदान करते हैं, तथा गोपालन भी करते हैं। इस सम्बन्ध में देखिए-

दः गावः क्व न रण्यन्ति ? (२२) ऋ. ११३८।२
'तुम्हारी गीएँ भला किघर नहीं रँभाती हैं ?' अर्थात्
सस्तों की गीएँ हर जगह घूमती हैं और सहर्ष रँभाती हैं।
उसी प्रकार-

इन्घन्यसिः रप्शदूधिसः ध्रेनुसिः आगन्तन । (२०३) ऋ. राइधाप

धेनुं ऊधनि पिष्यत । (२०४) ऋ. २।३४१६ पृदन्याः ऊधः दुहुः । (२०८) ऋ. २।३४११०

'तेजस्वी एवं प्रशंसनीय बहे बहे थनों से युक्त गीओं के साथ हमारे समीप आओ । गाँके थन को दूधभरा पर डालो । उन्होंने गाँके थन का दोहन किया ।' ऐसे चर्णन महत्वमुक्तों में पाये जाते हैं। ये बीर गायको मातृ-गत पुल्य समझते हैं। देखिए—

गां मातरं घोचन्त । (२३२) स. ५१५२।३६ 'गी हमारी माता है, ' ऐसा वे कह चुके । गी का दोहन हर के ने दूध पीते हैं और पुष्ट होते हैं।

पृक्षिमातरः ! वः स्तोता अमृतः स्यात् । (२४) ऋ. १।३८।४

पृक्षिमातरः इपं घृक्षन्त । (१८) ऋ. टाणा३ पृक्षिमातरः उदीरते (६२) ऋ. टाणा४० पृक्षिमातरः श्रियः दक्षिरे । (१२४) ऋ. १।८५।२ गोमातरः अज्ञिमिः द्युमयन्ते । (१२५) ऋ. १।८५।३

गामातरः आञ्चामः शुमयन्त । (१२५) क. ११८%। के गोमावरः 'तथा ' एक्षिमातरः ' दोनों पदों का अर्थ हैं। हो माता समझनेवाले हें साता समझनेवाले हें सहते हैं। यहाँ दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। कारण, ये यीर कोमक तो थे ही, लेकिन मातृमूमि की उपना भी बड़ी लगत से हिया करते थे। मातृमूमि की सेश कारों के लिए वे हमेगा सरना भाग निष्ठावर करने की निष्य करते थे। इतके वर्गन पदने से साफ साफ मात्र हों हो है है। यह को दूर हटाकर मातृमूमि की मुखी हों के श्री करने के लिए महिला करने हो है। यह की दूर हटाकर मातृमूमि को मुखी

तथा धेर्य का उपयोग हुआ करता।

चूँ कि ये कृपक, खेती करनेवाले एवं अन्न की उपन बढ़ाने हारे थे, इसलिये गौ की रक्षा करना इन के लिए अनिवार्य था, क्योंकि गौओं की उन्नति होने से कृषिकार्य के लिए आवइयक, उपयुक्त वैलों की सृष्टि हुआ करती है।

#### मरुतों के घोडे।

गरतों के समीप बढिया, भर्छी भाँति सिसाये हुए अस्बे घोडे थे। हमने देख लिया कि, वे गायों को रख छेते थे भौर गो-पाळनविद्या में निष्णात थे। अब उन के अभी का विचार कर लेना चाहिए।

वः अश्वाः स्थिराः सुसंस्कृताः। (३२) ऋ. ११४८/१२ हिरण्यपाणिभिः अश्वैः उपागन्तन ।

(७२) ऋ. ८१०१०
वृषणभ्वेन रथेन आ गत । (९१) ऋ. ८१२०११०
आरुणीपु तिविषीः अयुग्ध्वम् । (११४) ऋ. ११६४१७
वः रघुष्यदः सप्तयः आ वहन्तु । ऋ. ११८४१६
सः गणः पृषद्भ्वः । (१५१) ऋ. ११८८११
ते अरुणेभिः पिशंगैः रथत्भिः अभ्वेः आ याति।
(१५२) ऋ. ११८८१२

अत्यान् इव अश्वान् उक्षन्ते आशुभिः आजिषु तुरयन्ते । (२०१) ऋ. राश्भी के तुरहारे घोडे सुदृढ तथा सुसंस्कृत हैं । जिन घोडी के पैरों में सुवर्णजटित अलंकार डाले गये हों, ऐसे घोडी प

पैरों में सुवर्णगटित अलंकार दाले गये हों, ऐसे बाडा पर बैठकर इघर आओ। जिस में बिलिष्ठ घोडे खगाये हों, ऐसे रय से इघर आओ। लाल रंगवाली घोडियों में जो बिंडा घोडियाँ हों, उन्हें ही रथ में जोतो। शीघ्र गतिवाले बीं तुम्हें इपर ले आय। इस मरुत्संघके समीप घड्येबाड़े बीं हैं। रिक्तम आभावाले तथा भूरे रंगवाले घोडों से हैं। शीघ्र चलाकर तुम इघर आओ। घुडदीड में घोडे कें बिलिष्ठ बनाये जाते हैं, बेसे ही तुम अपने घोडों को प्रस्ते। स्वित जानेवाले घोडों से ये बीर लडाई में जर्म

वाजी करते हैं, यहुन शीघ युद्ध में जाते हैं। ' इन वचनों में मरतों के घोडों का पर्याप्त वर्णन हैं। ये घोडे टाट रंगवाटे, मूरे, घटनेवाटे और बहुत बन्वन होने हुए घुददीट के घोडों के समान खूब चपट होने हैं। वे रीक ठीक सिखाये हुए सवः सभी सम्छे गुणों से युक्त होते हैं। युदों में इन घोडों की चपछता दृष्टिगोचर हुआ करती हैं। इन वर्णनों से महतों के घोडों के सम्बन्ध में सनुमान करना कठिन नहीं हैं। और भी देखिए-

पृपद्भ्वासः आ ववसिरे। (२०२) ज्ञ. २१२४।४ पृषद्भ्वासः विद्धेषु गन्तारः।(२१६) ज्ञ. २१२६।६ अभ्वयुजः परिजयः। (२९१) ज्ञ. ५।५४।२ चः अभ्वाः न अध्यन्त। (२५९) ज्ञ. ५।५४।१० सुयमेभिः आशुभिः अभ्वैः ईपन्ते।

(२६५) इ. पा५पा१

महतः रधेषु अध्वान् आ युञ्जते। (२०६) इत. रा३४।८ 'धटरेवाले घोडे जोतकर ये वीर यहाँ में या युद्धों में चले जाते हैं। घोडे तैवार रख ये चहूँ शोर घूमते हैं। तुम्हारे घोडे यक नहीं जाते। स्वाधीन रहनेवाले एवं स्वराष्ट्रक जानेवाले घोडों से वे याध्रा करते हैं। महत् चीर रखों में घोडे जोत लिया करते हैं। 'टसी प्रकार-

षः अभीशवः हिघराः । (३२) ऋ. ११२०१२
'तुम्हारे लगाम स्थिर याने न ह्टनेवाले होते हैं।'
इन वचनोंसे पाटकवृन्द भली भाँति कहाना कर सकते हैं
कि, धीर महतों के घोडे किस हंग के हुआ करते थे।

#### इन वीरों का बल।

मरवों के स्कों में मरवों के यह का उद्घेश अनेक बार पापा जाता है। कुछ नेत्रांत देखिए-

मारुतं वर्लं अभि प्र गायत । (६) क्र. ११३०११ मारुतं दार्घे उप मुवे। (१९८) क्र. ११३०११ युप्माकं तिविषो पनीयसी। (३७) क्र. ११३९१२ षः यलं जनान् अचुच्यवीतन। गिरीन् अचुच्य-वीतन। (१७) क्र. ११३०१२ उप्रवाहवः तन्षु निकः येतिरे।

( ६३ ) स्त. टारवाहर

' मणतों के यक वा वर्णन करो। उन का सामध्ये सराह-भीप हैं। उन का यक सारे श्रापुत्रीं में दिला देता हैं। पहाड़ों को भी विकेदित करा देता हैं। उन का बाहुदक पढ़ा भारी है और लक्ष्ते ममय वे भदने शरीरों की विनिक्त भी पर्शाह नहीं करते हैं। '

इस भाति ये वीर बलिष्ठ क्षीर अपनी शरीररक्षा की तिनिक भी पर्वाह न करते हुए लडनेवाले थे, अतप्त वडा ही प्रभावीत्पादक युद्ध प्रवर्तित कर लेते थे। भय तो उन्हें कभी प्रतीत ही नहीं हुआ करता। निर्भयताके वे मूर्तिमान अवतार ही थे। निम्न मंत्रांश महतों के, मन को स्तिमत करनेवाले तथा दिलपर गहरा प्रभाव बालनेवाले, सामर्थं का स्रष्ट निर्देश करते हैं—

मरुतां उग्नं शुष्मं विद्या हि।(८४) इ. ८।२०।३ अमवन्तः महि श्रियं वहन्ति।

(८८) च. टारवा

श्राःशवसा अहिमन्यवः।

( ११६ ) भा. शहराद

सनन्तशुष्माः तविषीमिः संमिन्हाः।

(११७) स. शहधाव

ते स्वतवसः अवर्धन्तः ( १२९ ) क्र. ११८५। ० वः तानि सना पौस्या । (१५७ ) क्र. १११९।८ वीरस्य प्रथमानि पौस्या विद्वः।

( १६८ ) स. १।१६६।०

नयेंपु वाहुपु भूरीणि भद्रा ।

( १६७ । स. भारत्याः

वः शवसः अन्तं अन्ति आरात्ताच्चित् नहि नु आपुः। (१८०) ऋ. १११६०१ तुविजाता हळहानि अचुच्यवुः।

(१८६) इ. भारतार

भृष्णु-ओजसः गाः अपावृष्वतः।

(१९९) स. सद्धाः

कोजसा अदि भिन्दन्ति । (२२५) इ. ५७२।९ यः वीर्य दीर्घ ततान । (२५४) इ. ५५५॥५

" महत्ते वि वम सामध्येसे हम परिभित हैं, ये मामध्ये-गाली होने कारण बड़ा भारी अग पाते हैं। ये दार हैं भीर भवने सन्दर विद्यमान मामध्ये से ये हतीयाह बभी नहीं सनते हैं। इनके मामध्यों की जोई सीमा वा अन्य नहीं, तथा इनकी सकियों भी बहुउमी हैं। अपने सामध्ये से ये बढ़ते हैं। ये तो इनके हमेगा के ये स्पहने कार्य गाप हैं, वीरों के ये मार्गमिक पैस्टर हैं। इन बीरों के बाहु भी तें महुत से हिडकारक मामध्ये दिने पटे हैं। हाहारे जह का

अन्त समझ छेना, चाहे दूर से हो या समीप से, असंभव ही है। वल के लिए विख्यात ये बीर प्रवल दुइमनों को भी विचलित कर देते हैं, उगडग हिन्ना देते हैं: अपनी शक्तिसे ही तो इन्होंने शतुओं के बंधन से गौओं को छुडा दिया और श्रोजिस्वता के कारण पहाडों को भी तोड डावते हैं; तुम्हारा सामर्थ्य बहुत दूर तक फैला है। "

इन मंत्रभागोंमें इन वीर मरुतों के प्रभावीत्वादक वक एवं सामध्र्यका चलान किया हुआ पाठकों को दिलाई देगा, जो कि सचसुच मननीय है।

#### मरुतों की संरक्षणशक्ति।

वीर मरुत् बलवान एवं चतुर होते हुए जनताका संरक्षण करने का भार अपने जपर के लेनेमें तत्परता दर्शाते हैं। इस संबंध में आगे दिये हुये वाक्य देखने यौग्य हैं-

(हे) महतः! असामिभिः ऊतिभिः नः आगन्त। ( ४४ ) ऋ. १।३९।९ .

ऊतये युष्मान् नक्तं दिवा हवामहे।

( 4१ ) হ্ন. থাতা হ

वृत्रत्यें इन्द्रं अन् आवन्। ( ६९ ) ऋ. ८। ७।२४ सः वः कतिष् सुभगः आस। (९६) ऋ. ८१२०१९५ क्रमासः रायः पोपं अरासत ।

(१६०) ऋ. १।१६६।३

यं अभिन्हुतेः अद्यात् आवत, यं जनं तनयस्य पुष्टियु पाथन, तं शतभूजिभिः पूर्भि: रक्षत । (१६५) ऋ. १।१६६।८ मरुतः अवोभिः आ यान्तु ।

( १७३ ) ऋ. १।१६७।२

वः ऊर्ता चित्रः । (१९५) ऋ. १।१७२।१ नः रिपः रक्षत । ( २०७ ) ऋ. रा३४।९ रवेपं अवः ईमहे । (२१५) ३।२६।५ ते यामन् तमना आ पान्ति (२१८) ५।५२।२ ये मानुषा युगा रिषः आ पान्ति । (२२०) ५।५२।४ (हे) सच ऊतयः ! त्रविणं यामि। (२६४) ५।५४। १५ यं त्रायच्वे सः सुवीरः असति । (२४८) ५।५३।५५ " हे बीर मरुनो ! अपनी समूची संरक्षणशक्तियों से यक्त हो दर तुम हमारे पास आओ; हमारे संरक्षण हों,

इसिंछण हम तुम्हें रातिद्दन बुलाते हैं; बृत्र का वध कर समय इन्द्र को तुमने मदद दी; वह तुम्हारी संरक्षण-छ छाया में सौभाग्यशाली हो गया; संरक्षण करनेहारे इ वीरोंने धन की पुष्टि कर ढाळी; जिसे, तुमने विनाश मी पाप से बचाया था और जिसे तुमने इस हेतु से बचाया य कि वह अपने पुत्रपोत्रों का संरक्षण भली भाँति कर है उसे तुम सॅकडों उपभोगसाधनों से परिपूर्ण गढों से सुर क्षित रख छेते; अपने संरक्षक साधनों से युक्त होकर महा हमारे निकट आ जायँ; तुम्हारा संरक्षण यडा अन्य ह हिंसकों से हमें बचाओ, हमें तुम्हारे तेजस्वी संरक्षण की भावस्यता है; वे हमला करते समय स्वयं ही रक्षा 🖣 प्रबंध कर लेते हैं; वे वीर सभी मानवी युगों में हिंसकों से वचाते हैं, हे तुरन्त वचानेवाले वीरों ! भें द्रव्य पान चाहता हूँ; जिस की तुम रक्षा करते हो, वह उत्कृष्ट वी बनता है। "

इस से स्पष्ट होता है कि, इन्द्र को भी महतों की मदद मिळ चुकी थी और उसी तरह अन्य छोग मी मरुतों की सहायता से लाभ उठाते आये हैं। ध्यान में रहे कि, ये वीर अपनी शक्तियोंसे और संरक्षण की आयोजना भोंसे अविषमभाव से सब को सहायता देते हैं। कभी दुर्ग में रहते हुए तो कभी रधारूढ होकर यात्रा करते हुए स्वयं घटनास्थळपर उपस्थित रहकर ये रक्षार्थियों हो संरक्षण देते हैं। इन स्कों में निर्देश मिलता है कि, कह्यों हो मरुतों की मदद मिल चुकी थी, जो कि इस दिश्कोण से देखनेयोग्य है। यहाँपर प्रमुख बात यही है कि, रक्षायी चाहे नरेश हो या साधारण मानव पर सभी समान रू<sup>वसे</sup> मरुतों की सहायता से लाभान्त्रित हो चुके हैं।

#### मरुतों की सेना।

मरुत् तो खुद ही सैनिक हैं। वे सातसात की वंडि वनाकर चला करते हैं और उनकी एंसी कतारें ७ रही करती हैं। सब मिलाकर ४९ सैनिकों का एक छोटा विभाग वन जाता। हर कतार में दोनों पार्श्वभागों के डिए ही पार्श्वरक्षक नियुक्त होते थे। सात पंक्तियों के १४ पार्थ-रक्षक रहते । सैनिक ४९ और १४ पार्श्वरक्षक मिलार ६३ मरुत् एक छोटे से संघ में पाय जाते। ६३ <sup>८६तीई</sup>

इस संघ की ' शर्घ ' नाम दिया गया है। (६३ × ७) = १११ सेनिकों का सथवा ७ शर्षोका एक 'बात ' बार ( ६३ x १४ ) = ८८२ सेनिकों या १४ शर्घों का या दो बातों का एक ' गण ' हुआ करता । इस प्रकार इन सैनिकों की यह संघतंत्या है, जो ऐसी बनी हुई हैं कि, इत में क्या न्यून या अधिक है, सो अन्य प्रमाणों से ही निधारित करना ठीक होगा । इस दृष्टि से मंत्रों में पाये क्षानेवाले इन शब्दों का समें जानना चाहिये । सन्तु, महतों की सेना के बारे में निम्नहिखित दचन देखिये-

रधानां शर्धे प्रयन्ति । (२८३) इ. ५।५३।६० 'तुःहारे सत्य के छिये छडनेवाले सैनिकों को प्राप्त करें; तुम्हारे शर्ष और गणविभागों के पीछे हम खुद ही चलते हैं: वे बीर रथों के विभाग को पहुंचते हैं।

इस स्थानपर सिपाहियों के विभाग को स्वित करने-वाले ' रार्ध तथा गण ' दो पद पाये जाते हैं । इन सैनिकों का प्रभाव किस इंग का बना रहता है, सी देख लीतिए-यः जमाय यातवे चौः उत्तरा जिहीते ।

(८७) मा. टारवाइ



#### महतो का एक संघ

पृद्दिनः गरतां खेपं अनीवं असत। (१९१) = 1155019

' माह्मुमिने महतों के इस तेजहर्श भेनद को उत्तर किया ! अर्थाद पर सेना मानुमृति है। तिये ही अस्तिहर में आतो हैं और इस सेराडा मही भीति संगटन हो चुनने पर मानुमूनि सथा इस है सभी हुवों यारे समुदी छन्ता का केरसप बरने दा गुरतर बार्यभार इस के हाथों में सींद दिया काता है। देशिए-

षः ऋतस्य दार्थान् जिन्दतः। (३६) मः या ११ षः राष्ट्रार्थं गर्णगर्पं अनुशामेन

FER ST. WURITE

' तुरहारे मेरिक धारी दह चलें, इस हेतु साहाश कैंचा केंदा ही बाता है। देन गरह सुद कादाश ही दन सेना को लागे निकल जाने के लिये सुक्त मार्ग बना है। नस्यू सेवादा प्रभाव इतरा सर्वेद्रय थीर प्रमाधी है। जिस दिनी दिशा में पर सेना पत्ती जातू, उपर दुसे रहादर नहीं महसून रागी पटनी है भीर प्राप्ति के लिये। मार्ग सुता दीन परता है। यह मन हुए प्रशादनाती होई का ही वर्तामा है।

#### वित्रदी दीर।

दे दीर मरेज दिवसी चरने हैं, न्या हरता बसाब भी नश दी प्रवेश हैं। इस विजय के बार देशकी केला है एक नरह की सनोम्ती शोभा फेलती है-

अनीकेषु अधि थ्रियः। (९३) ऋ. ८।२०।१२

'इन के सेनिकों के मोर्चेपर विशेष शोभा या विजयश्री रहती ही है ' लयांत् इनकी सेनामें इतना प्रभाव विद्य-मान रहता है हि, निश्चय से विजयश्री मिलेगी, ऐसा कहा जा सकता है।

धारावराः गाः अपावृण्वत । (११९) फ. राइधार े दुख के मीचेंदा-अप्रमाग पर-अवस्थित हो श्रेष्ठ ठहरे हुन बीर शत के बारामुद से गाँभोंको खुदा देते हैं। ' à 31:--

झामजितः अस्वरम् । (२५७) ऋ. पापशाट ' राज के काँच जीत केनेवर बढ़ी भारी गर्जना वस्ते

हैं। 'बह विकार दिन पाने की गर्मना या दहाड है।

ं हें -कीरदानयः ! युष्मार्क्ष रधान् अनुद्धे। (२३८) ऋ. पापराप

र्जन दाराव ! पृथिजी मसद्भ्यः प्रयस्यती । (२५७) ऋ. प्राप्तश्राद

र्जारहालकः । धार वस्थिते । (२०२) भ. राइधाध ं कं छ विजय पालेराने कीरी ! सुरदारे क्यों के पीठि में तर है, के तुम्हार असुमान करता है, प्रशिवी सस्तों

व रियासार के रक्षी है अभी बना देवी है। र

भारे जिल्ला के सरह खरे जाते, उन्हें कहीं भी विद्या क राज्य अहमार हे नहीं स्थाति । इन के सारी पर के मार्ग अन्यक्त वर्षा स्थान की द्राप्त प्रशासी के द्राप्त आ २२१ के १ व. की १ इ.चि. इ.च. १ इ.च. कामानी से ए बहुँ के हैं हैं। ए की बे मकी मीबी मह्दर में जा

#### इच्छें का विश्वंग।

इस महर्ते का पुर क्लूड कार्य चार्व ही शब्दी छ। 'रहार पाना है की हड़ा के अवस्थार सुन्दी में इस हा बर्ग में राहण्य किए हैं। इस सामान्य के सेवांन अब : •€ €

विदायम । या गर्न विविद्रेत

35 # 330 #

' ये शत्रु को समूल विध्वस्त करनेहारे वीर सैनिक हैं। भतः इन्हें 'शत्रुभक्षक = (रिश-अद्स्)' कहा है। ये बाबु को मानों खा जाते हैं, अतः कोई बाबु रोप नहीं रहने पाता। ये कहीं भी गमन करें, पर शायद ही इन्हें किसी एकाध जगह दुइमन मिले।

विश्वं अभिमातिनं अपवाधन्ते।

(१२५) ऋ. ११८५१३ तं तपुपा चिक्रया अभिवर्तयत, अशसः

वधः आ इन्तन । (२०७) ऋ. रा३४।९

'ये बीर समूचे दुइमनों को मार भगाते हैं, हे बीरी! तुम दुइमन को परिताप देनेहारे पहियेदार हथियार से घेर लो और पेट्ट शत्रु का विध्वंस करो । '

इस भाँति, प्री तरह शत्रु की मटियामेट कर देने की जो क्षमता चीर मरुतों में है, इस का जिक्र वेदके स्तीं में पाया जाता है।

दुश्मनों को रुलानेवाले वीर। मरुतों को रुद्र भी कहा है, जिसका भाशय है, (रोर्-

यति इति ) रुकानेवाला याने दुरारमा एवं दुर्जन शत्रुश्री को रुळानेवाळा । चूँकि ये झूर तथा बाबुदळ का संपूर्ण विध्वंस करनेवाले हैं, इसलिए यह नाम बिलकुल सार्वे\$ जान पडता है। देखिए---

(हे) सद्राः! तविषी तना अस्तु। (३९.) ऋ. शहराध

इस के अतिरिक्त (४२) ऋ. ११ दिशक, (५७) ऋ. अभार (८३) फ. टारणार, (१५९) फ. शाबहार, (२०७) 年 २।३४।९ इन में तथा इसी भाँति के अनेक मंत्रों में म<sup>हरी</sup> की 'रुद्र ' नाम से पुकारा है। बेशक, यह बाब्द उन की प्रचंद भीरता को स्थक्त करता है।

मरुतां की सहनशक्ति।

घ्यान में रहे कि, दो प्रकार का सामध्ये बीरों में वाया जाता है। जब बीर सनिक शत्रुद्द पर आक्रमण का स्व वात का दें, भी उस नीव हमले की बरहाइन न का सबने के कारण शहरीना वित्रष्ट हो जाए। इसे 'असूत्र' लाटच्ये हहता चाहिए और त्या भी एक मान्ये वि दिस्त इंग्डीता है कि, हुइसर चार्ड हितना ही वर्ष

हमला चडाना शुरु करे, लेकिन अपनी जगह अटल एवं अडिंग रूप से रहना और अपना स्थान किसी तरह न छोड देना, सम्भव होता है। यह सामर्थ्य 'सह या सह-मान 'पदों से स्वित किया जाता है। यह भी महतों में पर्णरूपेण विद्यमान है। देखिए-

मुष्टिहा इव सहाः सन्ति । (१०१) ऋ. ८१२०।२०

' मुष्टियुद्ध सेलनेवाले वीर की तरह ये सभी वीर सहनशक्ति से युक्त हैं।' यह सुतरां सावश्यक है कि, वीरों में सिहिष्णुता पर्याप्त मात्रा में रहे, क्योंकि उन्हें विभिन्न तथा प्रतिकृक दशाओं में भी अविचल रूप से इटे रहकर कार्य करना पडता है। शीतोष्ण सिहष्णुता याने कढाके का जाडा और झुलसानेवाली धूप दरदाश्त करना पडता, वैसे ही शत्रु के तीवतम आधातों की पर्वाह न करते हुए दटे रहने की भी जरूरत होती है। इस तरह कई दंग से सहनशक्ति काम में लाई जा सकती है।

#### ये वीर पर्वतों में घूमा करते।

पहारों में संचार करने, बीहर जंगलों में घूमने आदि कार्यों से भौर व्यायाम से दारीर सुदृढ तथा कृष्टसंहिष्णु बनता है। इसीलिए बीर सैनिक पार्वतीय भूविभागों में चलते फिरते हैं, इस विषय में निम्न निर्देश देखिए-

पर्वतेषु वि राज्ञथ । (४६) फ. ८०११ विननं हवसा गुणीमसि । (११९) फ. शहशहर

' बीर मरुत् पहाडों में जाते हैं लीर वहाँ सुहाते हैं, वनों में गये हुए मरुद्रणों का वर्णन करता हूँ। ' ऐसे इन के वर्णन देखने पर यह स्वष्ट होता है कि, ये बीर पर्वतों तथा सघन वनों में संचार किया करते थे। वीरों को और विभेषतया सैनिकों को इस प्रकार का पर्वतसंचार करना बहुत हितकारक तथा सावदयक होता है। वयों कि ऐसा करने से कप्टसहिष्णुता बद जाती है।

#### स्वयंशासक वीर।

ये बीर स्वयं ही अपना शासन करनेवाले हैं। इन पर अन्य किसी का शासन प्रस्थापित नहीं हुआ या। इस बात का निर्देश करनेवाले मंत्रीस नीचे दिये हैं।

सराजिनः वृत्णि पौंस्यं चक्राणाः वृत्रं पर्वेशः वि ययुः । (६८) क्र. ८१॥२३ 'के अराजक वीर चडा भारी पौरुप करते हुए चुन्न के दुकडे दुकडे कर चुके। 'मरुतों के छिए यहाँ पर 'अ-राजिनः 'पद आया है। जिन में राजा का अभाव हो, वे 'अ-राजिनः 'कहलाते हैं। आज मी,भारत में राज-विहीन जातियाँ पाई जाती हैं, जिन में एक प्रमुख शासक नहीं रहता, अपितु समूची जाति ही अपने शासन का प्रयन्ध आप कर लेती है, जिसे महाराष्ट्र में 'दैव' कहते हैं। अर्थात् सारी जाति ही जाति का शासन करती है। जिन गिरोंहों में ऐसा प्रवन्ध नहीं रहता उन में कोई न कोई प्रक नियन्ता या शासक के पद पर अधिष्ठित रहता है और ऐसे मानवसमूदों को 'राजिक ' याने राजा से युक्त कहते हैं। जिन मानवसमुदायों में राजसंस्था का अभाव हो, वे स्वयंशासित हुआ करते, इसीलिए इन्हें 'स्व-राजः' ऐसा भी कहते हैं।

ये आश्वश्वाः अमवत् वहन्ते उत इंशिरे अमृतस्य स्वराजः॥

(२९२) ऋ. पापटा१

अस्य स्वराजः मरुतः पिवन्ति॥

(३९८) इ. ८।८४।४

'ये खुद ही अपना शासन करनेवाले मस्त् जहद जानेवाले घोडों पर बैठकर जाते हैं और असृतस्व के अधि-पति हैं, ये स्वयंशासक मस्त् इस सोम के रसका आस्वाद लेते हैं। 'यहाँ पर 'स्वराज 'पद का अर्थ है, स्वयंशासक या अपने निजी प्रकाश से चोतमान। ये स्वयं ही अपने जार शासन चला लेते थे, इस विपय में दूमरे वचन देखिए-

स हि स्वसृत् युवा गणः । तविषीभिः आवृतः अया ईशानः ॥ (१४८) ह्र. ११८०१४

ईशानस्तः। (११२) इ. शहराप

' वह युवक मरुतोंका संघ सरनी निजी प्रेरणासे चल्लने-वाला और विविध प्राक्तियों से युक्त है, इसीलिये वह समृह (ईसानः) स्वयं सरना ईस है, सर्याद खुद ही प्राप्तक पना हुआ है; वे वीर प्राप्तकों का मृजन करनेवाले हैं।' यह पढ़े ही महस्व की बात है कि, जो विविध सामध्यों से पुक्त तथा स्वयंभेरक होता है, वह स्वयं ही सरना प्रभु चनता है और शासकों का सृजन करता है; मतलब यही कि, दस पर अन्य कोई प्रभुश्व नहीं रख सकता, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता विद्यमान है कि राजा का निर्माण कर ले। ये बीर अपना नियंत्रण स्वयं ही कर लेते हैं।

स्वयतासः प्र अभ्रजन् (१६१) कः. १।१६६।४

'ये खुद ही अपना नियमन करते हैं और दुइमनोंपर धेगपूर्वक हमला चढाते हैं।'

इस माँति यह सिद्ध हुआ कि, मरुत् गणदेव हैं याने इन में गणशासन प्रचलित है और कोई एक व्यक्ति इन का शासन नहीं करता है, लेकिन ये सभी भिलकर इन्द्र को यहायता पहुंचाते हैं। वैदिक साहित्यमें मरुतोंके सिवा धन्य कई गणदेव पाये जाते हैं, उदाहरणार्थ, यसु, रुद्र, आदित्य आदि जिन का विचार उस उस देवताके प्रसंग में किया जायगा। यहाँवर तो हमें सिर्फ मरुतों का ही विचार करना है।

#### गरुत-गण का महत्त्व।

वैदिरु वाङ्मय में मरहम का महस्य बताने के जिये सूर मदा चढा वर्णन किया है । देखिए-

ते महिमानं आद्यात । (१२४) ऋ. ११८५१२ ते स्वयं महित्वं पनयन्त । (१४७) ऋ. ११८०१३ ये महा महान्तः । (१६८) ऋ. १११६१११ एपां महानं सत्यः महिमा अस्ति । (१७८) ऋ. १११६०१०

महान्तः विराज्ञथ । (२६६) ऋ. ७।५२।२

ैथे थीर मरत् बडण्डन को श्राप्त होते हैं; वे स्वयं ही अवने कार्य से बडण्डन पाते हैं; वे अपने निजी बडण्डनसे महान हो सुद्दे हैं, इन मरतों का बढण्डन सस्य हैं; बढ़े

हो स्र वे प्रकार मान हुए हैं। '
प्यान में रहे कि वैदिक सूक्ती में इनके महस्य की जो
मण्डल निज सुकी है, यह देवल इनके झून्तापूर्ण विविध
पराहभी कार्यकल के कारण ही है।

#### अच्छे कार्य करने हैं।

रह िंगेर मेरागीय वाद है कि, वे बीर मस्तू हमेगा हान कार्य करने के चित्र बढ़े सबई रहा करने, देखिए— यन् ह क्षेत्रे युज्जने १८० ल. १८०१३ शुभे वरं कं आयान्ति । (१५२) ऋ. ११८८१ शुभे संमिश्ठाः । (२१४) ऋ. ११२६१४ शुभे तमना प्रयुक्तत । (२२४) ऋ. ५१५२१८ शुभे यातां रथा अन्ववृत्सत । (२५७) ऋ. ५१५४१८

'ये वीर शुभ काये करने के लिए सड़ज होते हैं। ये वीर शुभ कृत्य तथा श्रेष्ठ कल्याण करने के लिए ही भावे हैं; ग्रुभ कार्य पुरा करने के लिए ये इक्ट्रे हुए हैं; ये सुर ही अच्छे कार्य के लिए जुट जाते हैं; ग्रुभ कार्यसमाप्ति है

लिए जब ये जाते हें, तब इनके रथ पीछे चल पडते हैं।' शुभ कार्यसे तात्पर्य है, जनताका कल्याण हो ऐसा कार्य जिसे कर्तव्य समझ कर ये वीर करने लगते हैं, देखिए—

तृणस्कन्दस्य विदाः परिवृङ्क, नः अर्ध्वान् कर्त। (१९७) ऋ. १।१०२।३

'तिनके की नाईं यूंही विनष्ट होनेवाले प्रजाजनों की रक्षा चारों भोरसे कीजिय और हमारी प्रगति कीजिए।' साधारणतया बात तो ऐसी है कि, जनता तिनके के समान बिखरी हुई होने से आसानी से विनष्ट हो सकती है, पर जिस तरह धिखरे तिनकों को एक जगह बाँध लेनेसे एक रस्सा बनता है, जो हाथी को भी जकउता है; बैसे ही प्रजा में भी ऐसी शक्ति है, परनतु अगर वह बिखर जाए, तो विनष्ट होती है। इन प्रजाजनों का विनास न हो, इसल्ए उन्हें पूर्णतया वेष्टित कर एकता के सूत्र में पिरोने से उनकी प्रगति करना सुगम होता है और यही हुम कार्य है। उसी प्रकार-

नृषाचः महतः । (११६) कः. ११६४।९
'मानवों के साथ रहकर उनकी सहायता करनेवाने
वीर महत् हैं।' द्यूर वीरों का यही श्रेष्ठ कर्तव्य हैं कि वे
मानवों के निकटतम संपर्क में रहे और उन्हें प्रगति का
मागे दशीये। चूँकि ये वीर महत् अपना कर्तव्य पूर्ण कर्तने
हैं, इसीलिए इनके महस्य का वर्णन वेद में हुआ है।

### शबुद्छ से युद्ध।

मरत् (मर्-उत्) मरनेतक, मीतके मुँह में समा<sup>ब</sup> जानेतक टटकर शत्रुसेना से जूझते हैं सपता (मा-रह=मरत्) रोने विल्खने के बजाय प्रतिकार करते में अपनी सारी शांकि लगा देने हैं। इसी कारण से ये मा<sup>न</sup> श्रता के लिए विख्यात हो चुके हैं। इन का युद्ध-कीशल बड़ा ही विस्मयजनक है। निस्ननिर्देश देखिए—

अधिगावः पर्वता इव महमना प्रच्यावयन्ति । (११०) इ. ११६४)

युवानः मञ्मना प्रच्यावयन्ति।

(१६०) इत. शहशह

' क्षागे दक्ष्मेवाले ये बीर कपनी जगह पहाड की नाई स्थिर रहकर अपने सामध्यें से दुश्मन को हिला देते हैं।' ये बीर—

पर्वतान् प्र वेपयन्ति । (४०) ऋ. १।३९।५

'पहाड की तरह सुन्धिर एवं अडिन राष्ट्रको भी थरयर कंपायमान बना देते हैं।' इन का पराक्रम इतना प्रचंड है भीर उसी प्रकार-

(हे) तिविषीयवः! यत् यामं अविध्वं पर्वताः ति अहासत । (४७) ऋ. ८१७१२

'हे पल्टिए बीरो ! जर तुम हमले चढाते हो, तय पहाद के तुल्य स्थिर प्रतीत होनेवाले प्रवल शत्रुओं को भी दगढग हिला देते हो । '

दृष्णि पौंस्यं चक्राणा पर्वतान् वि ययुः।
(८८) क्र. ८ ७१२३

' यदा भारी पौरुष करनेहारे तुम बीर सैनिक पहादों को भी तोद्रकर भागे निकल जाते हो। 1

क्षयासः स्वसृतः ध्वच्युतः दुधकृतः भ्राज-दृष्टयः क्षापध्यः न पर्वतान् हिरण्ययेभिः पविभिः उण्जिध्नन्ते॥ (११८) १।१४।११

'हमला करनेवाल, सपनी सायोजना के सनुसार प्रमाति करनेदाले, स्थायी हुइनमों को भी उलाउ फॅक्ने-बाले, जिनके भागे जाना दूसरों के लिए भर्समय हैं ऐसे, तेजःपुक्ष द्रियार धारण करनेवाले, राहपर पड़ा हुसा तिनका जिस तरह हटाया जाता है, देसे ही पर्वतों को, सुदर्णविभूषित रथ के पहियों से या चळाकारवाले हिषयारों से उला देने हैं।' इन का पराहम ऐना ही विलक्षण है।

(हे) ध्तयः! मार्ग परावतः इत्था व अस्यथ । (३३) स. १३९१६ 'हे राष्ट्रदल को विकंपित करनेवाले बीरो ! तुम व्यपना हथियार बहुत दूर से भी इघर फेंक देते हो । इस तरह तुन्हारा शस्त्र फेंक देने का सामर्घ्य है । '

(हे) धूतयः ! परिमन्यवे इपुं न हिपं सृजत । (४५) स्त. ११३९१३०

'हे शनुद्रकको हिला देनेवाले वीरो ! चारों ओरसे घेरने-वाले शनु पर जिस तरह वाग छोडे जाते हैं, वैसे ही तुन तुन्हारे रानुको ही दूसरे शनुपर छोड दो । वर्धात् तुन्हारा एक हुद्दमन उस दूसरे शनुसे लडने लगेगा, जिस के फल-स्वरूप दोनों आपसनें जुसकर हतवल हो जायेंगे और उनके स्रीण होनेपर तुन्हारी विजय आसानी से होगी ।' शनुको प्रश्नुसे भिडन्त करने का यह उपण्य सचमुच बहुत विचार-णीय हैं। युद्धका यह एक बडा ही महस्वपूर्ण दाँव-पेच हैं।

एपां यामेषु पृथिवी भिया रेजते।

(१३) इ. शहजट

'इन बीरोंके आक्रमण के समय समूची एव्यी मारे इर के काँप उठती हैं।' इन का हमला इनना तीन हुआ करता है।

श्रा इव युयुषयः न जम्मयः, श्रवस्ययः न पृतनासु येतिरे। राजानः इव त्येपसंदराः नरः, मरुद्भयः विश्वा भुवना भयन्ते॥ (१३०) हा. १४०१८

' श्रों के समान और युद्धी सुक राम्यों हुए सिपाहियों के तुरुष राष्ट्रसेना पर ट्रंड पटनेवाले तथा बरा की ट्रण्डा करनेवाले वीरों के जैसे ये बीर मस्त् समस्मूमि में बड़ी भारी मृस्ता दिखावे हैं। नरेशों के तुरुष तेन भरे दिखाई देनेवाले थे बीर हैं, इसीलिए सारे सुदन ट्रन बीर मस्तों से सबभीत हो उन्ने हैं।

इस माँति इन बीरोंकी सुद्धचेशकों हे दर्धन बेद्रभंत्रों में पादे बाते हैं, तो कि सभी ध्यादपूर्वक देखनेदोस्य हैं।

#### मरुत् वीरों का बृहत्व।

बीर महत् पड़े ही उदार प्रकृतियांते हैं, उपान्त्य गुड़े दिल से दान देने के बाला 'सु-दानवः' पद ने दार्शे सम्मीधित दिया है, जिस का कि सर्थ है 'वड़े सर्थे दानी।' महतों के सुकों में यह विशेषण हर्ने दर्द बार दिया गया है। सुदानवः। (५) म. १११५२, (४५) म. ११३९१०; (५७) म. ८१७१२, (६४) म. ८१७१३ भादि। इस तरह यह पद मरुतों के लिए भनेक वार सुक्तों में प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार—

एपां दाना महा । (९५) ८।२०।१४ वः दात्रं वर्तं दीर्घम् । (१६९) ऋ. १।१६।१२

'इन वीरों का दान बहुत वहा है और देन देने का वित वहा प्रचंड है। 'इन के दातृख का वर्णन मरुत्-मुक्तों में इम तरह पाया जाता है। वीर पुरुष हमेशा उदारचेता वने रहते हैं। जिस अनुपात में शूरता अधिक, उतने अनुपात में उदारता भी ज्यादह पाई जाती है। यह स्पष्ट है कि, मरुतों की शूरता उच्च कोटिकी थी और दाकृष्य भी बहुत बहाचढा था।

# मानवों का हित करनेहारे वीर।

'तर्य 'पद, (नराणां हिते रतः) मानवों के हित करने में तरपर, इस अर्थ में वेद में अनेक बार पाया जाता हैं। मरतों के लिए भी इस पद का प्रयोग किया है। देखो (१६२) मर. १।१६६।५ और उसी प्रकार—

नयंपु शाहुपु भूरीणि भद्रा । (१६७) ऋ. १११६६।१० ' मानवों के हितार्थ कार्यनिमन इन वीरों की अजाओं में बहुतसे हितकारक सामर्थ्य विद्यमान हैं।'ये वीर मानवों को सुख देते हैं, इस संबंध में यह मंत्र-भाग देखिए-

(हे) मयोभुवः! शिवाभिः नः मयः भूत। (१०५) ऋ. ८।२०।२४

'सव को सुख देनेवाले हे मरुतो ! अपनी कल्याण-कारक शक्तियों से हमें सुख देनेवाले बनो । '

असमे इत् वः सुम्नं अस्तु । (२४२) ऋ. ५।५३।९
'हम सभी की तुम्हारा सुख प्राप्त होते।' मरुत्
सम्ची मानवज्ञानि को सुख देते हैं और वह हमें उन से
मिल जाय। सुख देना मरुतोंका धर्म ही है और वे हमेशा
उत्त कार्य को निभाने ही रहेंगे: परन्तु ठोक समयपर उनके
साथ रह कर यह उन से प्राप्त करना चाहिए। ये सदेव
सन्दर्भ करने रहते हैं।

सुर्दससः प्रदाम्भन्ते । (१२३) कः ११८५। १ वे सुभ वार्य करनेवाले वीर भपने ग्रम कार्योंसे ही सुहाते हैं। 'मानवों के हित जिनसे हों, वे ही हुम कार्य हैं।

### कुलीन वीर।

वीर मरुत् उन्हुए परिवार में जनम केते हैं, इसिहवे वेदने उन्हें ' सुजाताः ' उपाधि से विभूषित किया है। सुजातासः नः भुजे नु। (८९) ऋ. ८१२०१८ सुजाताः मरुतः तुविद्युम्नासः अद्गिं धनयम्ते। (१५३) ऋ. ११८८१३

सुजाताः मरुतः ! घः तत् महित्वनम् । (१६९) ऋ. १।१६६।१२

' उत्कृष्ट परिवार में उत्पन्न ये वीर बहुत बडे हैं। वे स्वयं तेजस्वी होने के कारण प्वत को भी धन्य करते हैं। ये कुलीन वीर अपनी शक्ति से महत्त्व को प्राप्त होते हैं।' इस प्रकार इनकी कुलीनताका बस्तान वेदने किया है।

## ऋण चुकानेवाले।

ध्यानमें रहे, ये बीर ऋण करते नहीं रहते, अपित तुरत्त उसे जुकाते हैं। इनकी मनोतृत्ति ऐसी है कि किसी के भी ऋणी न रहें, इसलिए उऋण होनेकी चेष्टा करते हैं। देखिए—

ऋण-याचा गणः अचिता । (१८८) ऋ. ११८०।४ • ऋण को चुकानेवाला यह वीरों का संघ सब का संरक्षण करनेवाला है । 'यहाँपर बतलाया है कि ऋण चुकाना महस्वपूर्ण गुण है, जो इनके वीरस्व के किए बडाही भूपणास्पद है । निस्तन्देह, ऋण चुकाना नागरिक छोगोंके लिए यहा भारी गुण है ।

#### निर्दोष वीर ।

भवतक का मरुतोंका वर्णन देखा जाय, तो स्पष्ट प्रतीत
होता है कि वे पूर्ण रूपसे दोपरहित हैं। किसी भी प्रकार
की ग्रुटि या न्यूनता सन में नहीं पाई जाती है। इस संवंध
में निम्निकखित वेदमन्त्र देखिए—
अनवद्येः गणैः। (३) ऋ. ११६१८
स हि गणः अनेद्यः। (१४८) ऋ. ११८७१४
ते अरेपसः। (१०९) ऋ. ११६४।२
अरेपसः स्तुहि। (१३६) ऋ. ५१४३।३
' मरुतों का यह संघ नितान्त निदोंष एवं अनिन्द्रनीय

है। पाप से कोसों दूर तथा अपवादरहित हैं। ऐसे निरा-गस वीरों की सराहना करों। '

जो दोषों से बिलकुल अह्ते हों, उन की ही स्तुति करनी चाहिए। यूंही किसी की खुशामद या चापल्यी करना ठीक नहीं। जैसे ये चीर निर्दोष साचरणवाले होते हैं, वैसे ही वे निर्मल या साफसुपरे भी रहा करते। उदाहरणार्थ—

#### अरेणवः रळ्हानि अचुच्यवुः।

(१८६) म. १११६८१४

' ये साफसुपरे बीर सुदह विरोधियों को भी पदस्युत कर देते हैं। ' यहाँपर 'क-रेणवः' पदका अर्थ है वे, जिन के शरीरपर पूल न हो: देहपर, कपडोंगर, हथियारोंपर प्लिकण नहीं दिखाई पढे। ऐसे बीर जो अल्लान्त सफाई तथा अल्डेलापन असुपण बनाये रहते हैं। उसी तरह-ते परुष्णयां शुम्ध्युवः ऊर्णा वसत।

(२२५) ऋ. पापरार

'वे वीर परंगी नदी में नहा घोकर साफ सुयरे बनकर ऊनी कपढे पहन लेते हैं। 'इस ऊनी वस्त्र गरंग के प्रमाण से स्पष्ट होता है कि ये वीर जीत कटिवन्य में निवास करते थे। परंगी नदी शीवप्रधान भूविभाग में बहती हैं, सो स्पष्ट ही हैं। पहले रथों का बखान करते हुए हम बतला चुके कि हरिणों द्वारा खींचे जानेवाले तथा पहियों से रहित वाहनों का उपयोग बीर मस्त्र कर लिया करते थे। ऐसे वाहन वर्षाले भूभागोंपर ही अधिक उपयुक्त हुआ करते, अतः यह भी एक प्रमाण है कि थे थीर शीव-कटिवन्य के निवासी थे।

#### मरुतों का संपर्क।

चूकि महतोंमें इतने विविध सद्गुज विद्यमान हैं, सवः उनके सहवास में रहने से सभी द्यान दया सकते हैं, यह दर्शने के लिये निम्न गवन दज़त किये जाते हैं।

षः आपित्वं सदा निधुपि अस्ति। (१०३) क्र. टारन्टर

यस्य क्षये पाध स सुगोपावमो जनः।

(१३५ स. शब्दार

स मार्थः सुभगः अस्तु, यस्य प्रयासि पर्यथः । (१९१) म्. १८८१० 'इन बीरों की मित्रता स्थिर स्वरूप की है, इनकी मित्रता चिरंतन स्वरूप की है। जिस के घर में ये सोमरस का पान करते हैं, वह पुरुप अध्यन्त सुरक्षित रहता है; जिसके घर जाकर ये बीर अन्नग्रहण करते हैं, वह सचमुच साग्यवान बने।'

यः वा न्नं असति, सः वः ऊतिषु सुभगः आस। (९६) ऋ. ८१२०१६५

' जो इन बीरों का ही बनकर रहता है, यह इनके संरक्षणों से अकुतोभय होकर भाग्यशाली बन जाता है।' उसी तरह-

युष्माकं युजा आधृषे तिविषी तना अस्तु । (३९) जा. ११३९१

' जो तुम्हारे साथ रहता है, उस का बरु दुइमनों की धिनवर्षे उदाने के लिये बहता ही रहता है।'

यस्य वा हृत्या वीतये आगयः, सः धुम्नेः वाजसातिभिः वः सुम्ना अभि नदात् । (५०) ऋ. टारवाइइ

'हे बीरी! जिस के घर में तुम हविष्पात या प्रसादका सेवन करने के लिये जाते हो, यह रखों से और अहों से तुम्हारे दान किये हुए विविध सुन्यों का उपभोग करता है।' इस प्रकार, मरुजों के अनुवाबी होने से लामान्त्रित यह जाने की सुचना वेदने दी है।

#### मरुतों का धन।

ध्यात में रहे कि मस्त् विजयी बीर हैं, जिन के शहर-संग्रह में पराभव के लिये स्थान नहीं है और बढ़े भारी बहार होते हुए अनुरम दानद्याता स्थल करने हैं, अवः ऐसा अनुमान करने में कोई आपत्ति नहीं कि अभीम धर्म्यमय दन के निकट हो। देखना चाहिए कि मस्त्मृकों में उनहीं धनिकता के बारे में बया कहा है-

मरन्-संबर्धप्र (१०१६ सं विद्वस् १ एवा युग्योधक पर्इन वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस पर् का लधं घन सी योग्यता मली सीति जाननेवाला याते घन पाना कीर उसकी योग्यता परणानना सी प्रवतना स्थित होजा है। मरलों से प्रयुक्त विद्यान हो, को उनके घटन संप्रदेशने तथा घर वर विद्यान प्रश्ने से प्रष्ट होता है। धन किस भाँति का हो, इस संबंधमें निम्न मन्त्र बडा अच्छा बोध देता है।

(हे) मस्तः! मदच्युतं पुरुक्षुं विश्वधायसं रियं आ इयर्त । (५८) ऋ. ८१७।१३

'हे वीर महतों ! शत्रु के वमंड को हटानेवाले, हमें पर्याप्त प्रतीत होनेवाले, सब का धारणपोपण करनेहारे धन का दान करो ।' यहाँ पर टीक तौर से वताया है कि धन किस तरह का हो । जिस धन से शत्रु का धमंड या युधा- िसमान उतर जाए, इस ढंग की श्रुतता हममें वढानेवाला पर हम में वमंड न पैदा करनेवाला घन हमें चाहिए । सभी तरह की धारणशक्ति को वृद्धिगत करनेवाला घनवेभव प्राप्त हो । अर्थात् ही जिस धनको पाने से गर्व, अभिमान वडकर माति माति के प्रमाद हों, जो अपर्याप्त होता है, तथा जिस से अपनी शक्ति क्षीण होती रहे, ऐसा धन हम से कोसों दूर रहे । हर कोई धन के इन गुणों को सोचकर देखे । ऐसे उत्कृष्ट धनको प्रस्त हमेशा साथ रख लेते हैं । रियिभः विश्ववेदसः । (११७) फ. ११६४।१०

ऐसे धन मरुतों के निकट पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, इसीलिए कहा है कि 'मरुत् सर्वधनसम्पन्न हैं। 'धन के गुणों एवं अवगुणोंकी वतलानेवाला एक और मंत्र देखिए-

(हे) महतः ! अस्मासु स्थिरं वीरवन्तं ऋतीपाहं

शतिनं सहस्रिणं शूशुवांसं रियं धता।

(१२२) ऋ, श६४।१५ 'हें बीर नस्तो ! हमें यह धन दो, जो स्थायी स्वरूप

ह धार महता ! हम यह धन दा, जा स्थाया स्वरूप का हो, धीरों से युक्त हो, तातु का पराभव करने के सामर्थं से पूर्ण तथा सैकडों और हजारों तरह का यश देनेवाला हो। ' धन का स्वरूप कैसे रहे, सो यहाँपर बताया है। धन तो किसी तरह मिल गया, लेकिन तुरन्त खर्च होने से खला गया, ऐसा सणमंगुर न हो, वह पुरतदरपुरत विध-हान हो और चिरकालतक उस का उपभोग लिया जा सके। यह धीरतापूर्ण भाव बढानेवाला हो, निक कायरताके विचार। यन कमाने के बाद उस की रक्षा करने का मामर्थ भी बढता रहे और धन की मात्रा बदने से अधिक दीर संलान उत्तरह हो। नहीं तो ऐसी अनवस्था होगी कि जाने का ढर है। विरोधियों का प्रतिकार करने की क्षमता भी बढ़ती रहे और यशस्त्रिता भी प्रतिपळ वर्षिणु हो। जिस धन से थे सभी अभीष्ट बार्त प्राप्त हों, वही धन हमें भिळ जाए। यह धन सहस्रविध हुआ करता है, जिस बी आवश्यकता सब को प्रतित होती है। धन का ताल्पं सिर्फ रुपया, आना, पाई से नहीं अपितु जिससे मानव धन्य हो जाए, वही सच्चा धन है। उसी तरह-

सर्ववीरं अपत्यसाचं श्रुत्यं रिवं दिवेदिवे नशामहै। (१९८) रा३०११ 'सभी वीरों से, पुत्रपेत्रों से अन्वित, यश देने<sup>बाडा</sup>

धन प्रतिदिन हमें मिल जाए। ' बहुधा देखा जाता है कि धन सिक प्राप्त होने पर द्युरता वट जाती है और सन्तान पैदा करने की शक्ति भी न्यून हो जाती है। यह दोष रहनसहन तुटिमय होने से हुआ करता है। ऐसा दोष में हो और धन पानेके साथ ही उसकी रक्षा करनेका बल भी तथा सुमन्तान उरपन्न करने का सामर्थ्य भी वर्षिणा होता रहे, इस भाँति सामर्थ्यशाली धन का संग्रह किया जाय। और भी देखिए—

अस्मभ्यं धत्तन । (२८६) ऋ. पापर।१३ ' जिस धन की कामना हम करते हैं, वह दीर्घ जीवन देनेवाळा एवं यिटया सौभाग्य बढानेवाळा हो। 'उसी तरह-

य्यं स्पाह्नवीरं रियं रक्षत । (२६३) झ. पापशीष 'तुम स्प्रहणीय वीरों से युक्त धनका संरक्षण करी।'

अनवभ्रराधसः । (१६४) ऋ. ११६६१७ अनवभ्रराधसः आ ववक्षिरे । (२०२) ऋ. २१३४१४

'( अन्-अव-भ्र-राधसः ) जिन का धन कोई छीन नहीं सकता, जो धन पतन की श्रोर नहीं ले जाता, बर्ड धन प्राप्त हो । ' धन जरूर समीप रहे, लेकिन वह में तरह प्रगतिका पोपक रहे । धनके आधिक्यसे अपने प्रगति पथपर रोडे नहीं उठ खडे होने चाहिए । धन के बारे में जो यह चेतायनी ही गयी है, वह समी को ध्यानपूर्व सोचनेयोग्य है और चूंकि ऐसा स्पृहणीय धन बीर महर्ग के निकट रहता है, इसलिए चेदिक स्कों में महर्ग की महर्ग बतलाया है।

#### मरुतों का स्वभाववर्णन।

उपर्युक्त वर्णन से इतना स्वष्ट हुआ है कि ये वीर सैनिक मस्त एक घरमें- ( Borrack ) चेरक में निवास करते थे; महिलाओं की तरह विभृषित तथा बलंकत हो. बडी सबधन से बाहर निकल पहते: अपने बखों, हाथियारों तथा सायुधों को साफसुधरे एवं चमकी है रखते: संघ दना कर यात्रा करते और सांधिक या सामृहिक इसले चढाया करते । शत्रदरू पर सामृद्धि चटाई करने के कारण इन वीरों के सम्मुख इटकर लड़ना शत्रु के लिए प्रसंभव तथा दूभर हुआ करता । इसलिए शबुसेना जल्र नवमस्तक हो, टिक्ना ससंभव होनेसे, सामसमर्पण करती या हट जाती। सभी महत् साम्यवाद को पूर्ण रूप से कार्थरूप में परिणत करते थे, अर्थात् किसी तरह की विपनता उन में नहीं पायी जाती थी । सभी युवाबस्या में रहते थे भार इनका स्वरूप टम तथा प्रेक्षकों के दिल में तनिक भीतियुक्त भाइर का सज़न करनेवाला था। इन का ढीलडील भव्य था।

मस्तकों पर शिरस्त्राण रखे होते या कभी रेशमी साफे र्योधा करते । सब का पहनावा नुख्यस्य दीख पहता था। भाला, वरली, कुछार, धनुष्दवाण, पर्द्यं, वज्र, खब्ग एवं चक बादि बादुध इन के निकट रहते। ये सारे दास्त्रास्त्र पड़े ही हुटढ एवं कार्यक्षम रहते । इन के रधों तथा वाहनों को कभी घोडे खींचते, तो बभी चारहसीने या कृष्णसार-मृग कींच टेते। दर्शीट प्रदेशों में चक्रशंत रथों का शौर कभी दिना घोडोंके वंत्रसंचालित एवं यह देगसे गई उदाते जानेवाले बाहुनों का भी उपयोग किया जाता था। शायह षे पंछी की सदद से आकारासार्ग से जानेवाट वायुपान-सरत रथों को काम में काते । इन के बाहन इस प्रकार चार तरह के हुआ करते थे।

पे दहे हो दिलक्षण चेंग से शहुरर धावा करते और उन के इस अचनमें में दाहनेवाहे बेग से शबू हो इक्च-घरका रह दाता. पर सन्य संसार भी सपमात्र पर्श उहता। पृही शास्त था कि इनके प्रवट आकरतों के या विद्यु-पुद ( Blitz ) के सन्तुत क्या महार कि कोई प्रमु दिस संदे। इस दा शायात इतना प्रसा हुना दाउन कि विस्तारु से सदना सामन छित्र विचे हुए करुको जी

यीकातेर। ये विचलित तथा धरातायी बना देते ।

मरुत् मानवकोटि के ही थे, परन्तु अन्ठा पराक्रम दर्शाने से इन्हें देवत्व का अधिकार प्राप्त हुआ था। वेद में ऋभुओं के दारे में भी ऐसे ही लेकिन ज्यादह स्वष्ट टलेख पाये जाते हैं, अर्थात् प्रारम्भ में ऋभु शिल्यविद्यानिष्णात कारी-गर मानव थे, परन्तु आगे चलकर उन्हें देवों के राष्ट्र में नागरिकत्व के पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए थे।

ऐसा दिखाई देता हैं कि महतों के बारे में भी बहुत कुछ ऐसी ही घटना हुई हो । देवों के संघ में जान पडता है कि विशेष अधिकार सब को समान रूप से नहीं प्राप्त हुआ करते; जैसे ' अधिनों ' देशकीय व्यवसाय में रुगे रहते और वे दोनों सभी मानवों के घर जाकर चिकिस्सा कर लेते, इसलिए टन्हें यज्ञमें हविभाग नहीं मिला करता था। लेकिन कुछ काल के उपरान्त च्यवन ऋषि की बुढापे के चेंगुल से छुढ़ाकर फिर युवा बनाने से उस के प्रयत्नों के फलस्वस्य सिधनों को वह सिधदार प्राप्त हुआ। पाउनों को अधिनों की प्रस्तादना में यह देखने मिलेगा। टीक उसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मस्त् मार्ग, मानव या सभी कारवकार थे, लेकिन जब टन्टोंने बीरत।पूर्ण कार्यकराप कर दिखाये, तद अथवा विशेषनया इन्द्रके सैन्य में सन्तिक्ति होनेपर वे देवपद्पर अधिष्टित हुए।

मरुवों में विद्वता, चतुराई, दूरदक्षिता, बुद्धिमता एवं साहिसका कुट कुट कर भरी थी कीर वे उद्यमी, उत्साही तथा पुरुपार्थी थे । वे बीरगाधाओं को दिलबारी से सन धेते थे धार साहसी कथाशेदि मुननेमें वहीन हुआ करते।

दीमारों की विदिश्ता प्रथमीयचारप्रवाही से दर्शन में ये प्रवीप थे और इस संबंध में उन्हें दुछ औपधियों का ज्ञान

विविध श्रीदानों में ये हुन्छ थे, तथा मृत्यविदाले भी मर्ला माति परिचित थे। याते बताते हुए, नराने गाउ हुए और सहपरसे चलते हुए भी बाद्य चलते, तथा गीत गाते हुए निया पडते ।

ये मरद् अति मध्य आहातिशाले तथा गौरवर्ण से युक्त एदं तिक रक्ति लामाने विमृतित थे। काने धन्दर दिवसार सामर्थं से इन्हां तेत बड़ा हुना बा। ये हुयि-वार्पेसे मंदर होका पान, साथ पूर्व विविध साथ वीलोही टपज बढाते थे। ये गोपालन के व्यवसाय को बढ़ी अच्छी तरह निभा लेते थे, क्योंकि गोटुग्ध इनका बढ़ा प्यारा पेय था। सोमरस में गायका दृध, गोटुग्ध का बना दही और सत्तु का बाटा मिलाकर पी जाते थे। गाय तथा मूमि को मानृतुल्य भादर की निगाह से देख लिया करते और मौका आनेपर मानृवत् गाँ पूर्व मानृभूमि के लिए भीपण समर भी छेड़ दिया करते, जिन के फलस्थस्य इनकी ये माताएँ शत्रु के चुँगुल से मुक्त हो जातीं।

महती के वोदे बहुधा घटवेवाले हुआ करते और सुद्द होते हुए पदार्टी पर चरने में बढ़े छुदाल होते थे। ये बीर अपने अर्थों को मज़नून बनाकर अच्छी तरह सिखाया करते थे। मरुन् बीर अथविद्या में तथा गोपालन-कलामें बढ़े ही नियुण गे। ये जानते थे कि किन उपायों से गाय अधिक रूप देने लगती है, अतः इनके निकट दुधार गायों की काई न्यूनता नहीं थी। ये बीर जिधर चले जाते, उधर अपने साथ ही आवश्यकतानुसार गायों के झंड ले जाया हरते। युद्धभूमि में भी इन के साथ गोयूथ विद्यमान होते, व्योकि इन्हें ताजा गोदुख पीनेके लिये अति आव-श्यक था, ताकि इन बीरों की थकायट दूर हो बल एवं उपमाद बढ़ जाए।

भ्यानमें रहे हि बीर महतीं हा वल यहा ही प्रचंड था, तिसका द्वारा ये केवल जनता के संरक्षणा थे ही कर लिया करते थे। इसी कारण से महतीं का सैनय अध्यन्त प्रभाव-हाली माना जाना था और इस सैन्यका विभावन हाथे, बात तथा गण नामक संघी में किया जाता था, जिन में करणा ६३, ४४९ तथा ८४४ सैनिक संबंधित किये जाते थे।

युद् में टीक शत्र के मुँद बाँध खंदे रहकर अपने जीवित की हुए भी पर्याद न करके दुदमनपर टूट पदना महतों के कार्य टायश मेल था। अतः इनके भीषण बेगवान धावे के मामुल शत्र की दशा बड़ी दयनीय हुआ करती। महत् कार शत्र की दश हमले खंदाते, ती शत्र जात यचाकर भाग विकलें। पर यदि शत्र ही स्वयं महतों पर आक्रमण कारे की मादम पर हैं, ही भीर मनत इन आक्रमणों की विश्व का पर दश्रे। इस मौति अहतीं में दिविय शिक्त विश्व का पर दश्रे। ये वीर वनों एवं पर्वतों पर यथेच्छ विहार कर लेते, क्योंकि समृत्रे मूमंदल पर इनके लिए अगम्य या बीरह स्थान था ही नहीं । इनके दिल में किसी विश्विष्ट स्थान में जाने की लालसा उठ खदी हुई कि तुरन्त ये कथा जा पहुंचते; कारण सिकं यही था कि इन्हें रोकनेवाका ले कोई था ही नहीं । इनका भय इस तरह चतुर्दिक् करा हुआ था।

ये गणशासक थे। इनका सारा संघ ही इन पर शासन चला लेता या और इन में श्रेष्ट, मध्यम अथवा किन्ह इस तरह भेदभाव नहीं था। जो कोई इनके संघ में प्रवेत कर लेता, वह समान अधिकारों को पानेवाटा सदस्य माना जाता था।

सभी मरुत् वीर समूची जनता का करवाण करने का गुभ कार्य भली माँति निभाते थे और इन्द्र के साथ रहका युव्रवधसदश महासमर में इन्द्र की सहायता पहुंबाते। कभी कभी रुद्देव के अनुशासन में रहकर लडाई छेड रेते, अतः इन्हें 'रुद्र के अनुयायी ' नाम से विस्थाति निक्ष भुकी थी।

सारे ही बीर मरुत् कुलीन याने अच्छे प्रतिश्वित परि यार में उत्पन्न थे। ध्यान में रखना कि किसी मी रीव कुल में उत्पन्न साधारण न्यक्ति की इस संघ में स्थान ही नहीं भिलता था। ये सचाई के लिए लड़नेवाले वे की कभी किसीसे ऋण लिया हो, तो ठीक समयपर उसे हुआं थे, इस कारण उनका साल अच्छा बना रहता।

इन का यतांव दोपरहित हुआ करता, रहनसहत मुनी साफसुथरा था । समूचा पहनावा अध्यन्त जामगातेवाली था, इम कारण दर्शकींपर इन का रोब-दाव बढाही अपने पढता था। मस्त् धन का उत्पादन करनेवाछ एवं भन्मी योग्यता समझनेवाछ थे, अतः अतीव उद्गरेचेता और र्व देने में कभी पीछे नहीं रहा करते।

यद्यपि भीर महत् मर्थ, मानवश्रेगी के थे, तो श्री हैं का चरित्र हतना दिश्य तथा उच्च कोटिका होता था कि हैं कोई इनके काव्य का स्तान करता, वह अमर हो वाली यह सारा इनका स्वस्य-वर्णन हैं और जो पाटक महर्गिक स्कृति का पटन ध्यानपूर्वक करेंगे, उन्हें यह क्यान स्वर्थ स्थानपूर्व के विश्व स्थान स्वर्थ स्थानपूर्व के विश्व स्थान स्वर्थ स्थानपूर्व विश्व विश्व स्थानपूर्व स्थानपूर्व विश्व स्थानपूर्व स्थानपूर्य स्थानपूर्व स्थानपूर्व स्थानपूर्व स्थानपूर्व स्थानपूर्व स्थानपूर्व स्थानपूर्व स्थानपूर्य स्थानपूर्व स्थानपूर स्थानपूर्व स्थानपूर्व स्थानपूर स्थानपूर

पडकर सहतों की श्रासा के वारतिक सहस्य को जान लें भौर बीरावपूर्ण क्षात्रकर्स में सहतों के बादर्श को अपने सम्मुख रख लें।

### मरुतों के सुक्तों में वीरों के काव्य का दर्शन।

जैसा कि इम कपर कह लाये हैं, महन्-काव्य वीररसपूर्ण प्राचीनतम वीरगाथा है, जिसे पढते समय वीरत्वपूर्ण तेजकी सालोकरेखा मानस-सितिजपर जगमगाने लगती हैं।

इस संबंध में कुछ मन्त्रों के आशय नीचे सबसीकनार्य दिये जाते हैं।

१२. हे बीरो ! नुम्हारे उत्साहपूर्ण साक्रमण से भयभीत होकर मानव तो किसी लगह साध्य या पनाह पाने के लिये जाते ही हैं: लेकिन पहाडतक धरारने कमते हैं।

रिने जिस समय तुम शत्रुपर भावा करते हो, तद किसी जराजीण बृद्ध की नाई समूची पृष्टी थरथर कॉपने लगती हैं।

२९. शतुभों की धिलयाँ दहानेवाले हे वीरो ! सुलोकमें, भन्तिरक्ष में या भूमंदलपर कहीं भी नुम्हारा शतु शेप नहीं रहा है। जो नुम्हारे साथ रहते हैं, इन में भी शतुविष्वंस करने की शक्ति पदा हुआ करती है।

84. हे दानी तथा द्यार महतो ! तुम अखंद सामर्थ एवं सिविक्ट रह से पूर्ण हो। हे शतु को विकंपित करनेवाले वीरी ! ज्ञानी पुरुषों-सव्जनों का देप करने हारे दुए शतुओं का वध हो इसक्टिए तुम दूसरे किसी दुइमन को उन पर याण की नाई छोद दो, ताकि तुम्हारा एक शतु नुम्हारे दूसरे शतु से उपवस्त हो जाए।

६८, यह से दिप्पत होनेवाले पौरुपमय कार्य पूर्ण करने-वाले और स्वयंशासक इन वीरोंने तृत्र के टुकडे टुकडे करके पहाडों में से भी राह बना डाली।

७०. दिवली की तरह जगमगानेवाली प्रस्त्रप्तामधी धारण करके लढनेवाले ये वीर जो वेजस्वी कार गाँरवर्णवाले दिखाई देते हैं; करने मस्तकोंदर सुनहती कामा से कांति-मान शिरस्त्राण धारण करते हैं।

८५. हे तेजस्वी तथा साषसुभरे सामूषण धारण बरनेहारे बीरो ! जब तुम प्रमुपर चटाई बरते हो तब तुम्हारी सह में भानेवाले टापू भी हट गिरते हैं; रोडे घटवानेके लिये बीई भगर खड़ा रहे, तो यह संबटमस्त हो जाते हैं; इस साक्षमण के मोंकेपर साकाश तथा पृथ्वी कींप उडती हैं और गई भी बहुत जोर से उड़ा करती है।

८७. हे रणबाँकुरे महतो ! बीरो ! जिस बक्त तुम अपनी सारी शक्ति बटोरकर शहुपर आक्रमण करते हो, तब ऐसा जान पडता है कि उस औरका आकाश ही खुद दूर होकर तुन्हें जाने के लिए मार्ग बना देता है।

०२. हे बहादुरी ! तुम सब का गणवेश समान है, तुन्हारे गले में सुवर्णहार पड़े हैं और नुम्हारी भुजाओं पर हथियार चीतमान हो उठे हैं।

९३. ये उम्र एवं बलिष्ठ वीर अपने शरीरोंके रक्षण की पर्वाह न करते हुए अपना सुद्रकार्य प्रचिक्त रखते हैं। हे बीरो ! तुम्हारे रथोंपर स्थिर धनुष्य सुस्वत हैं और सेना के अम्रभाग में नुम विजयी यनते हो।

१११. अपने शरीरों की सुन्दरता बड़ाने के लिए ये विविध बीरभूपण पहन लेते हैं। इन के वक्षास्थलपर सुवर्ण-विश्वित हार लटक रहे हैं, कंधोंपर भाले सुदाते हैं। इस दंग के ये वीर मानी सचसुव अपने अन्ध्रे यल के साथ स्वर्गे इस भूतलपर लतर पड़े हों, ऐसा प्रतीत होता है।

११६. सामुदाधिक शोभा से मुहानेवाले, लोकसेवा करनेहारे, श्रा, बलिए होने से जिनका उत्माह कभी घटता ही नहीं ऐसे महान बीरो ! तुम अदने पराक्रम की बजह से चुलोक एवं मूनंदल मुखरित तथा निनादित बना देते हो। जब तुम अपने रथोंमें निज्ञी आसनोंदर बैटने हो, तब तुम, मेघमंडल में चौंधियाती हुई दामिनी की दमक के तुल्य, अतीव सुहाते हो।

रिश्व विविध ऐसपी से शोभायमान, एक घर में निवास करनेवाले, भीति भीति के दलों से सामर्थवान मतीत होनेवाले, विरोध दलवान, शतुर्लस चतुराई से हथियार फॅकने हुए, क्षतीम यल से पूर्ण, वीरोंके आमू-पूर्णों से क्लंहत इन नेटाओंने कर भरने हाथीं में शतु वा विनास करने के लिये याग का धारण कर लिया है।

१६% बनवाके हितमह कार्य में छुटे हुए इस बीगें के बाहुओं में बहुतकी बरुपायकारक शाक्तियाँ किसी पटी हैं। उनके दक्षास्थानपर हार तथा केथींगर विविध बीरमूचण पूर्व हथियार हैं। उन के बाद की बहुं धाराई है भेंछ बीठागींक देशों के नुकर बन की शीमा बड़ी मनी जान पहनी हैं।

.

·

माराप्त प्रमाण करते हैं। जा को पूर्व के समझ सम्बंध करते हैं। उस हिंदी हैं है के साथ देशों है है से अपने समझ सम्बंध करते हैं। उस हिंदी हैं है के साथ देशों है है से अपने समझ सम्बंध करते हैं। उस

हें है होते हैं पुरा है इसके देखा कहते की भौत तहाँ हैं है को कर जान है है है है का को देखा काने की की हैं है है है है है है को पाए को देखा काने की की हैं है है है है है है है है का एक स्थान का की स्थान सम्मान

्र १ कर प्रदेश र त्यार स्वयंत्रस्य प्रित्ते हैं र र व १ १ व व १ व्यार स्वयंत्र हो त्यार प्रकृति स्वयंत्र १ १ १ १ व व व व व व्यार स्वयंत्र प्रवासकार, विश्वासकार र व १ १ व व व व व व व्यार स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्

्रेड प्रश्नित स्वाप्त स्वाप्त स्वयास्त स्वयास्त स्वयास्त स्वयास्त स्वयास्त स्वयास्त स्वयास्त स्वयास्त स्वयास्त स्वयास्त्र स्वयास्त्र स्वयास्त स्वयास्त स्वयास्त स्वयास्त स्वयास्त स्वयास्त स्वयास्त स्वयास्त स्वयास्त स्वयास

हो प्रवरत करते हो। सद मुम्हारा दिलाहै और भूमि मुम्हारी मालाहें जो तम्हें प्रकाशका मार्ग दिखलावी हैं।

इस प्रचार इस बीर-चान्य में विषमान बोबस्वी विचार यहाँ दानगी के तौरपर दिये हैं। यहाँ रह इस काव्य का विकक्त शब्द्धाः सर्वे दिया है, तथा साधारणवया स्तर दिलाई परनेवाला भावार्य भी दिया है। सब्द्रसः सनुवाद सम्यासक होगों के हिए असंत आवत्यक है और भावाय भी बन्धी के लिये व्यवक्त है। हो विरोध सध्ययन करना चाइते हों उनके लिए टिप्पणी सहायक प्रजीत होगी पर जो वेदमंत्रों का विरोध गहन सध्ययन करना नहीं चाहते या जित के सनीप इतना सध्ययन करने के लिये सनय नहीं दन के टिथे साट शतवाद सावस्यक है। ऐसे साट सन्दर्भ में आगेपीड़े के सन्दर्भके सनुसार शविक हिन्तरा पदवाहें और यथानकि कवि के मन का सामय पाटकेंकि दिल में रैठ बाय इस हेतु लग्न अधिक बार्वे सन्दर्भ के सनुसार टिखनी पढ़ती हैं। इसने बानवृहक्क बहाँ स्वतंत्र भौर स्पातार सिसा हुआ बहुबाइ दर्श दिया और इस प्रथम संस्कृता में राष्ट्राः अनुवाद विष्यतिकों स्थाः अन्य साधरों के साथ स्वाध्यायकील पावकों के लिये अस्तत कर रखा है। द्वितीय संस्कृतम के लड़सरपर संभव हका हो बैमा मीघा अनुवाद दिया जायगा।

### देद् का अध्ययन।

साजहरू सब दोगों की यह धाराम धरी हुई है कि, वेदिक संहितासों से स्थयन का सर्थ किये नन्त्र केट्स कर देने हैं सौर यह धाराम सहस्रों द्रयों से बार्टी सारही है। इस का नदीजा मूं हुआ है कि महितासों के अर्थ की सोर स्थित कर से में विद्वार का स्था देन महितासों के अर्थ की सोर स्थित कर से में विद्वार का स्था देन महितासों को संदर्भ करने आपे हैं। पर अर्थ के परिने स्थितों का सौद्राम कर है। वर्तमान काल में आदेश सीरम ही दिवसे होता है। वर्तमान काल में आदेश (गाइक), पहवेंद्र हिलीय, वाजसनेथी एवं स्था महितासों सो सोर्टी सामवेंद्र (गीडक) महितासों सामवेंद्र (गीडक) महितासों सामवेंद्र की सामवेंद्र

बेद्दी दिप्पचाद इन संदिवाओं हा अध्ययन लुझनाय ही हैं। अच्छा, दिन संदिताओं का पटन प्रचलित है ऐसा क्यर कहा गया है उन का अध्ययन भी बहुत से विद्वान करते हैं, ऐसी बाउ नहीं। समूचे भारतवर्ष में ऐसे अच्छे वेद-पार्टी चार पा पाँच सौसे सिक्ट नहीं हैं सीर उच्चकोटि के धनपार्टी तो पूरे सौ भी मिलना कटिन ही हैं। मवलव पही कि, साददिन वेदायपन का लोग पहींतक हुआ है।

इस से साए होगा हि, बाधुनिक युग में देदरहन का मिदिया या दर्जनामदमा दिनक भी उद्याप नहीं है, क्यों कि वेदाय्ययम तुत होजा जा रहा है। जनता में भी वेदरादी प्राप्तर के दिने दिनक भादर रहा हो तो भी वह नहीं के परावर है क्यों कि दम जान का व्यवहार में दिनक भी दस्योग नहीं है, ऐसी ही सार्वदिक प्राप्ता मक्टिन है।

सगर प्राचीन कावसे नाथ देशाययनकी प्रया जारी रह जानी हो यहुत हुए संसव या कि, व्यवहार में दल का उपयोग साथ हुता होता और जान जो यह गलदक्तानी सर्वसाधारण में पानी जाती है कि, देशाययन सुनर्ग तिस्त्रयोगी है, निर्मूट दल्ली या दलक ही नहीं होती। इस प्रतिग्रहन को साद करने के दिये इस मरहेशता के मन्त्रों का दशहरण हेंगे। यह मर्ग्यों के सुन्तों का प्रयं-सहित अध्ययन दाने दी प्राची प्राचीन नात से शिल्यों में रहती तो संसव या दि दन में सुन्या दंग से भिल्यों की संवित्त विद्या का प्रदेश करने की दश्यता दिसी न किसी को सुन्तरी और सापद गार्टीय नरेगों के निर्मों में सावसाद की पीक करना, मद का निद्या समान गति से इस करना, सब का पहनाया नृत्य होता में न सहसी महत्व करना, सब का पहनाया नृत्य होता में न सहसी महत्वक्यों प्रयासी का प्रस्ता हुन्य होता।

पर क्या करें है हिन्तुपर्स गुर्व हिन्तुपत्र की गण के किये करिया में आने हुए विवयनगर के साम्र कर में पर रहुतानक करें गराविद्यों के प्रधाद मरवादित हुए मराधें के समय प्रेम में दिय के समय प्रेम में पर में हिए समय के प्रधाद मरवादित हुए मराधें के समय प्रेम प्राण्डों के ग्राप्त जात में मराधें की में दिय ग्रिप्त मराप्ती कार्य कर के प्रधाद मर्ग्य कर के प्रेम मर्ग्य मराप्ती कार्य में प्रिप्त मर्ग्य कर के प्रमान मर्ग्य मराप्ती कार्य है प्रेम में प्रधाद में के प्रधाद में प्रमान मर्ग्य कर के प्रमान के प्राण्डों हुए दिन के प्रेम मर्ग्य मर्ग्य कर के प्रधाद में प्रमान मर्ग्य कर के प्रमान मर्ग्य कर के प्रधाद में प्रेम मर्ग्य कर के प्रमान के प्राप्त मर्ग्य कर के प्रमान कर के प्रधाद में प्राप्त मार्ग्य कर के प्रमान के प्राप्त मार्ग्य के प्रमान के प्राप्त मार्ग्य कर के प्रधाद मार्ग्य के प्रधाद में प्रमान मर्ग्य कर के प्रधाद में प्रमान कर के प्रधाद मार्ग्य के प्रधाद में प्रमान मर्ग्य कर के प्रधाद मार्ग्य कर के प्रधाद में प्रधाद मे

भी वेद्रपद्धित एवं अन्हे ढंग से सांधिक सामर्थ्य बढाने-हारा मस्तों दा यह सैनिकीय शिक्षा का अनुशासन प्रत्यक्ष व्यवहारमें नहीं का सका, अथवा यूं कहें कि तब किसी के ध्यान में यह बात नहीं आयी कि वैदिक सिद्धांतों को व्यावहारिक स्वरूप दिया जा सकता है, तो यह प्रतिपादन सचाई से दूर नहीं होगा।

हाँ, श्री छप्रपति शिवाजी महाराज के काल से लेकर किन्तम स्वतंत्र सातारा-नरेशतक या प्रथम पेशवा से ले १८१८ तक के मराठी साम्राज्य के काल में वेदाध्ययन के लिए लक्षावधि रुपयोंका ज्यय हुआ, वेद कंठस्य रखनेवाले बाहाणोंको खूब दक्षिणा मिली पर अन्तमें क्या हुआ? अचम्भे की वात इतनी ही है कि, किसी को भी यह करपना नहीं सूझी कि, अर्धसहित वेदाध्ययन करनेवालों के लिये कुछ न छुछ प्रबंध करना चाहिये, या वैदिक साहिरय में लाभ-दायक एवं उपादेय कुछ हो तो हुँब लेना चाहिए और सुपत उसे ज्यावहारिक स्वरूप दिया जाय। उस काल में पेय के वारे में बस यही धारणा प्रचलित थी कि, मन्त्र कंटाम रहें और यज्ञ के मोकेपर उन का उच्चार किया जाय; यहुत हुआ तो मन्त्र-जागर के अवसरपर मन्त्रपठन करना उचित है।

ऐसी घारणा से प्रभावित होने के कारण, श्रीमःसाय-णावार्थ के कालमें भी वेदभाष्य लिखा तो गया था तथापि उप धेदमें वर्णित सिद्धान्त व्यवहारमें नहीं भा सके; इतना नहीं तिंतु भगर कोई उस काल में यह बतलानेका साहस उत्ता कि चेदनेशों में निर्दिष्ट सिद्धांतों को कार्यस्त्य में परित्य करना चादिये तो भी किसीका ध्यान उधर आकृष्ट गर्दी होए, यहाँ तक उन दिनों केवल मात्र वेदपटन का अस्तिक भन्मत था और उसे सार्वशिक मान्यता मिल सुनी थी। ऐसी दशा का भारी दुष्परिणाम यही हुआ कि भारतीय नरेशों के सैन्य प्रमावशाली धनने के बजाय अस्तिकार एवं निरुपरोगी हुए।

भारत में युनेवीय राष्ट्रों के लोगोंका पदार्वण हुआ जो धारने साथ निज्ञी संय-सैनिक-प्रणाली ले आये और नह भारत के अभगदित सैनिकों की अवेक्षा ज्यादह प्रभाव-धारी प्रतीत निजे कारण श्री महाद्वी शिदेने केंच सेना-परि के बच्चे वहीं स्वादन दसे अपने स्विगदियोंसे प्रचलित सिंधिया को फ्रेंचों की पराधीनता सहनी पडी। यह बात सब को ज्ञात थी कि सिंदे की सेना अधिक प्रभावीखाइक हुई थी लेकिन उस प्रणाली का प्रचार किसीने नहीं किया था। अगर लोगों को परंपरागत रूप से यह बात विदित्त होती कि वेद के मरुःस्कों में यह संघ-सैनिक-प्रणाली वर्णित हे तथा यह प्रणेतया भारतीय है तो बायद अनुभव से इसका अधिक प्रचार हो जाता जिस के परिणामस्वरूप योरपीयनों से लड़ते समय जो समस्या व्यस्त अनुपात में

हरू हुई वही बहुधा सम परिमाण में छूट गयी होती।

सहस्रों वर्षों से मरुद्देवता के मंत्रों को कंठ कहनेवारे

करनेकी चेष्टा की, तो भी अन्य महाराष्ट्र सरदार इस शिक्ष

में पिछडे रहे। इसका परिणाम यही हुआ कि अन्त तक

ब्राह्मण भारत में चले आ रहे थे और उन्होंने शब्दों है उलट पुलट प्रयोग मुखोद्गत कर लिए पर मरुतोंकी सैनिक प्रणाली के सिद्धान्त अज्ञातद्शा में रसकर केवल मंत्रीं का उचारण किया। लेकिन एकने भी इस संघ-सैनिक-शिक्षण सिद्धांत की ओर लेशमात्र भी ध्यान नहीं दिया। केवड मंत्रों को जवानी याद कर छेने से तथा ऊँची भावात <sup>में</sup> पढलेनेमात्र से अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होगी, ऐसे विश्वाप के सहारे ये हजारों वर्षों तक संतुष्ट रहे। इस असावधानी का परिणाम यही हुआ कि भारतीयोंकाक्षात्रवह न्यूनारिः न्यून होने लगा । अगर यह संघ-सेनिक-शिक्षा भारतीर्ग को प्राप्त होती तो प्रति पीढी में प्राप्त होनेवाळे अनुभव सहारे उस में खूब उन्नति हो जाती | पर उन्नति के स्थान पर भारतीयों के अब्यवस्थित एवं असंगठित सन्ब ही योरपीयनों के सिखाये हुए संघशासित सैन्य के सम्मु टिकना असंभव हुआ, जिस से अंततीगरवा भारतवर्ष <sup>वाः</sup> धीनता के दछदछ में फँस गया। अर्थज्ञानपूर्वक अगा <sup>हेर</sup>् का अध्ययन प्रचलित रहता और यदि किसी के वान है यह बात पैठ जाती कि चेद के ज्ञान से ब्यावहारिक बीवन में लाभ उठाया जा सकता है तो उपर्युक्त बात सहजहीं किसी का प्यान आकर्षित कर छेती और ऐसा ही जाते !

मरुतों के मंत्रों का और इन्द्र देवता के मंत्रों का श्री पूर्वक पटन करनेवाले को सैनिकों का संवशासन के से किया जाय, सेना का संघ में विभजन किस दंगसे हो सक्ता है

संगठित सैन्य का स्वन भारत में हो जाता !

तथा सभी सैनिकों का तुरुप वेप कैसे हो, सच का प्रयंध किस तरह किया जा सकता और उनकी सामुदाधिक दाक्तियों का सांधिक उपयोग किस प्रकार करना ठीक है सादि महत्त्वपूर्ण यातों की कुछ न कुछ जानकारी अवस्य हो जाती। परन्तु टुर्भाग्य से, सहस्रों वर्षों से येद केवल मुखोद्रत एवं जयानी याद कर लेनेकी वस्तु यन गयी और वेदनिर्दिष्ट सैनिक-विद्या सुतरां अपनी होनेपर भी हमारे लिए वह एक परकीयसी हुई तथा यदि हमें वह सीसनी हो तो दूसरों की कृपा से ही वह साध्य हो सकती है। कारण इतना ही है कि सजीव एवं स्कृतिमय वेदिक युगसे लेकर साज तक जो सहस्र सहस्र वर्षों की लंदी चौडी खाई हमारे एवं येदकाल के यीच पढी हुई है उसके परिणाम-स्वस्थ हमारे वे पुराने संस्कार लुसप्राय से हो गये हैं और परंपरागत ज्ञानसंचय से हम सर्वधैव वंचित हो गये हैं। साज हमारी यह यास्तविक हालत है।

पाठक देखें भीर सोचें कि वेद का वास्तविक अर्थ हमें ज्ञात नहीं हुआ इसलिये राष्ट्रिय दृष्टिसे हमारी कितनी यडी हानि हुई हैं तथा अब भी अपने ज्ञानभाण्डारमें इस वैदिक ज्ञान की वृद्धि करने का प्रयत्न करें।

वैदिक ज्ञानके विचार से वर्तमानकारमें भी एक अखन्त उत्तम 'जीवन का तरवज्ञान ' प्राप्त हो सकता है। मस्त् सुक्त में प्रदक्षित सेनिकीय शिक्षा उस विशास तरवज्ञानका एक संशमात्र है और क्षात्र तरवज्ञान में उसका स्थान वज्ञा कैंचा है।

हाँ, यह बात सच है कि कंटस्य कर होने से ही वेद-संहिताएँ धव तक सुरक्षित रहीं और इसका सारा श्रेय वेद-पाठ में समूचा जीवन वितानेहारे होगों को निहनाही चाहिए। यह सब विह्नुह टीक हैं, न्योंकि सगर, वेद्याट करने में महान् पुण्य हैं ऐसा विश्वास न यहाया जाता तो शायद ही कोई नेद पढ़ने में प्रमुत्त होता सार वेद सदा के हिए उपेक्षित रहते। परन्तु यदि कहीं वेद के जीवित करव-झान को सर्यझानपूर्वक व्यवहारमें हानेमें सफलता निहती तो अपने स्वित्य बीर समृदे विश्व में विजयी हो जाते भीर मारतीय संस्कृतिपर जो साधात हुए वे न होते। सतः स्वष्ट कहना चाहिए कि वेद के अर्थ की शोर मारतीयों ने जो व्यान कहीं दिवा दससे दनहीं गहाद हानि एवं श्रीत के सम्मुलीन होना पडा। भारतीयों के जीवन का लारा तरवज्ञान अन्थों में चंद्र पडा रहा और भारतवाली उस भारी दोझ को डोते हुए भी तनिष्ठ क्षंत्र में भी उस तरक ज्ञान से लाभ नहीं उठा सके। क्या यह हानि अल्पसी है ? क्टापि नहीं। अस्त ।

जो प्राचीनकाल एवं मध्ययुग में ही चुका उसकी ज्यादह छानचीन करनेसे कोई विशेष लाग नहीं हो सकता क्योंकि जो घटनाएँ हो चुकीं वे सन्यधा नहीं हो सकतीं। हाँ, सब भविष्य में तथा वर्तनानकालमें भी जीवित ज्ञान उदोतिकी कोर हमारा ध्यान सधिकाधिक आकर्षित होना चाहिए।

वेदमंत्रों में जीवित संस्कृति का तत्त्रज्ञान है और वह फेवल केरस्य करने के लिए ही सीभित रहे सो ठीक नहीं; वास्तव में इस देदिक तस्वज्ञान की सदद नींवपर अपनी समाज-रचना एवं राष्ट्र निर्माणका विशाल मन्दिर उठ खडा हो जाए तो चाहिए तथा इस प्रकार लपने वैदिक तस्वज्ञान के साधार से सामाजिक पुनर्षटना एवं राष्ट्रीय व्यवहार का संचटत होने छगे तो सचमुच बाधुदिक युग की अनेक जिट्ट समस्याएँ यही सुगमता से हरू हो सङ्जी हैं ऐसा हमारा दृढ विश्वास है। साम संसार में बलवाद, समाज-सत्तावाद, साम्यवाद, छोक्तंत्रशासनवाद, साम्राज्यवाद आदि विविध वादोंकी घूम मच रही है। सानवजाति इतने वादों के मध्य अपना कोई निर्णय महीं कर पाती, जिस से समृषा मानवसमाज बडा दु:खी हो उठा है। अब भारतीय जनवा देख है कि, क्या इन सभी पूर्वोक्त परस्तर कलहाय-मान बार्रों की लवेक्षा, राध्यात्मिक ' समस्वयाद ' जो जि वेदों की पहुमूहय देन हैं, यदि संसार के सामने रखा बाद तो इस उच्चत्रानके सहारे संसारके सभी उल्लान में टालने वारे पेचीदे सवारों को सासानी से हरू नहीं दिया जा सकता है ? अवस्य हो सकता है, ऐसा टर दियास है।

बृ्कि बहुत प्राचीन काल से यह निर्धातिसा हो चुक्का या कि वेद तो सिर्फ कंटाप्र करने के लिए ही हैं सत: यह वैदिक तस्वज्ञान बहुत ही पिछडा हुआ हैं। सद भारतीयों का यह प्रमुख कर्तव्य हैं कि इस समोलिए तस्वज्ञान हो समृचे विश्व के सम्मुख स्विष्ट यलपूर्वक एवं और आगे यटना शुरु कर दें कि इस तस्वज्ञायके यलपूर्विय ही मैनार के सभी विकट प्रस्त हर किये जा सक्तरे हैं।

### 

and the same with the same with the same and The second of th ورقا بسوائق وسائن المناف فالمالية والمالية and the second of the second o · Section of the sect 

the state of the s

तुन्द्रराज्य पर बहुत्तवा साहित्य उपलब्ध है और महाभग शादि परातें में स्रानम्थान पर विभिन्न निर्देश हैं। मी इन यभी विर्देशों का अधूर्यक्राक्षे विचार किया जात, वे कर कर दोष सिर्व सहता है, पर गढ़ भव सिन्ध ं ों नियानियस ही अस्त्रास्थित है।

### विश्वर्ग में भरतीं का स्थान ।

एकी मेरिक हेराम नियम में अवस्थित हैं और अने रात भर में भाभी पारतिक विभागे स्थान है, भी पार्थ का देन पाप्यपाद 'से साल होना है। वर्षशि भग । भारति । वेगवान् प्रान का बहना श्रह होता है। १९५५ वर्ग ने स्वता हो ताहै, जिल्हा की कथा मुखे के भेज प्रशास तुमार का प्रवास होता है। है पर अवस्था को १ मध्य १ हैं, जो हनता अवस्थि Proportion 1

र र मगण प्रवार जाली अपनी अम्बी है, विकास २ २ २ १८५ है, ५१ करकड़ पेंचा अनुसूद्ध **स**्वस्था  $\gamma > \gamma > 1$  , removed a grade with  $\mathcal{E}_{ij} \in \mathbb{R}^{N}$ one of the contract of the all git \$150 . १ कि १० स्ट स्वर मान्युक है जारीन से मु<sup>क्</sup> ्र १८ १ वर्ष १८ १ र १८ १८ १८ १८ मध्यम् में जी स्ट<sup>्रा</sup> . र १३८१ समा पा चेल भेल के प्रि<sup>क</sup> ं र के करानी संस्थार के सभी सीति है the second of the second of the second and the fact of the same with the

The transfer of the property of the control of the the second of the second of the second The second of the second of the second Commence of the Commence of th the second of th A fire the following the second Carlotte and the second of the second of the second the state of the s and the second of the second of the second

परिवर्गत कर दिमलाया जा सकता है। मस्त् क्षियेंवत में 'वर्षाकालीन वायुप्रवाह,' अधिभूत में 'वीर क्षत्रिय' और क्षणाम में 'प्राण' हैं। इस दिश्कोण से एक क्षेत्र का वर्णन दूसरे क्षेत्र के लिए भी लागू हो सकता है। इस संबंध को देख लेने से ज्ञात होगा कि मस्तों के वर्णन में वीरों का बखान दिस तरह समाया हुआ है।

पाटकों को स्पष्ट प्रतीत होगा कि 'मरुत्' मर्त्य, मानव, मनुष्य-सेगी के हैं ऐसा समस कर उनका वर्णन इन मंत्रों में किया है। इस निश्चित वर्णन में बेदिक देवताओं का आविष्करण विशेष सस्वरूप से होता है। ठीक वैसे ही मानवजातिमें मरुत् देवता सैनिक क्षत्रियों के रूप में प्रकट होती है। इन्द्र देवता नरेश एवं सरदार के स्वरूप में और मास्यों में क्षिन, मह्मणस्पति आदि देवता न्यक्त स्वरूप घारण करते हैं। अतः उन उन देवताओं के वर्णन के

भवसर पर उस उस वर्ण के लोगों के क्तंब्य विशेषतया वर्णित किये जाते हैं। इसी रीतिसे महतों के वर्णन में सैनिकों की हैसियत से कार्य करनेवाले क्षत्रियों के क्तंब्य-कर्मों का उल्लेस किया है और इन स्कों में क्षत्रियभगें का स्वष्टीकरण हुमा है जिसका कि विचार पाटकों को अवश्य करना चाहिए। अस्तु।

सिषक विचार करने के लिए मरुद्देवता का मंत्रसंग्रह पाठकों के सम्मुख रखा है। भाशा है कि इस तरह सोच-विचार करके निष्यस होनेवाले मानवी झात्रभमं की जान-कारी प्राप्त करने का प्रयस्त होगा।

स्वाप्याय-मंदरू, ऑध, जि. (सातारा) दिनोक १५/८(१२) भ्री व्यावसातवरहेकर

# प्रस्तावनाकी अनुक्रमणिका।

| वीर मरुतों का कान्य।                       | 3                             | भन्य भाकृतिवाले वीर ।                                            | 1:             |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| वीर काव्य के मनन से उपसव्ध बोध।            | ,,                            | रिक्तमामय गीरवर्ण ।                                              | 35             |
| महिलाओं का वर्णन नहीं पाया जाता है।        | 19                            | अपने तेजसे चमकनेहारे धीर ।                                       | 51             |
| ं नारी के तुल्य तकवार (                    | ષ્ટ                           | अञ्च उरवज्ञ करनेहारे धीर ।                                       | 11             |
| साधारण स्त्री ।                            | ,,                            | गायाँका पाळन करते हैं।                                           | 14             |
| उत्तम माताओं के खिळाडी पुत्र।              | 13                            | मरुतोंके घोडे ।                                                  | . ,1           |
| महिळाओं के समान वीर अछंकृत                 |                               | इन धीरों का बक ।                                                 | ,,             |
| तथा विभूषित होते हैं।                      | 4                             | मस्तों की संरक्षणशक्ति ।                                         | २॰             |
| एक ही घर में रहनेवाळे वीर।                 | Ę                             | मस्तों की सेना।                                                  | 51             |
| संघ बनाकर रहनेवाले वीर ।                   | ,,                            | विजयी चीर ।                                                      | 2.5            |
| सभी सददा वीर।                              | 9                             | भन्नुओं का विध्वंस ।                                             | <b>२</b> ३     |
| मरुतों का गणवेश।                           | 59                            | ं दुश्मनोंको रुकानेवाले बीर ।                                    | 3,7            |
| सरपर शिरस्राण ।                            | 1,                            | महतों की सहनशकि।                                                 | ,,             |
| सब का सदश गणवेश।                           | 31                            | मस्ती का पर्वतसंचार ।                                            | <b>२</b> 1     |
| मरुतों के इथियार, कुठार, परञ्ज, तळवार, वर् | द्रा ८-९                      | मस्ता का पवतस्वार ।<br>स्वयंशासक वीर (                           | 13             |
| सुरढ मजबूत हथियार ।                        | 90                            | स्वयसासक वार ।<br>महत्र्राणका महरव ।                             | ٠.<br>٦١       |
| मस्तों का रथ।                              | ,,                            | मरुष्-गणका मरुष्य ।<br>अष्ट्छे कार्य करते हैं I                  | 1)             |
| चक्रहीन रथ का चित्र।                       | 22                            |                                                                  |                |
| इरिणों से खींचे जानेवाळे रथ ।              | 52                            | शत्रुदछसे युद्ध ।                                                | بر<br>ع د      |
| <b>अश्वरहित रथ ।</b> .                     | ,,                            | मस्त् वीराका दातृस्व ।                                           | 21             |
| शत्रु पर किया जानेवाका आक्रमण ।            | <b>১</b> ২                    | मानवों का हित करनेहारे बीर । कुकीन वीर ।                         | ,,             |
| मरुत् मानव ही ये।                          | ,,                            | ऋण चुकानेहारे । निद्रीष वीर<br>सरुतों का सम्पर्क । सरुतोंका धन । | ₹•             |
| मरतों की विद्याविकासिता।                   | 18                            |                                                                  | . 26           |
| ज्ञानी, दूरदर्शी, वक्ता, कवि, बुद्धिमानी,  | _                             | मस्तोंका स्वभाव-वर्णन।                                           | ₹1             |
| साहसीपन, सामध्यं, उत्साह, उम्र बीर, उद्य   | मरुतोंके सुक्तोंमें वीरकाव्य। | <b>3</b> 3                                                       |                |
| कुशल बीर, कथाप्रिय, रागोपचारप्रवीण, खि     | J.                            | वेदका भव्ययन।                                                    | 41             |
| नृत्यप्रियता, वादनपटुरव ।                  | 18-15                         | वैधानर यस । पुराणीका समालोचन ।                                   | z 1 <b>1</b> 5 |
| शश्रुको जदमूळ से उसाइनेवाले वीर।           | 9 ફ ા                         | मरुदेवता और युद्धाः स्न । निसर्गर्से महतोका स्मात                | 1137           |

## दैवत--संहितान्तर्गत

# मरुद्देवता का मन्त्रसंग्रह।

## अनुक्रमणिका ।

| मरुद्देवता                                     | पृष्ठ      |                                                                   | पृष्ठ      |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| १ विश्वासित्रपुत्र मधुन्छंदा ऋषि ( संत्र १-४ ) | 1-7        | २४ सहिरा ,, (४४७)                                                 | 103        |
| २ क्ष्वपुत्र सेघातिथि ऋषि (सं० ५)              | Ę          | २५ सत्रिपुत्र वसुधृत ,,(४४८)                                      | 801        |
| ३ घोरपुत्र कण्य दापि ु, (मं० ६-४५)             | 33         | u इपात्राम u (४४९-४५६)                                            | ,,         |
| ४ कण्वपुत्र पुनर्वस्त ,, ( मे॰ ४६-८१ )         | <b>{</b> § | संघवी ,, (४५७-४६४)                                                | 133        |
| ५ इच्चपुत्र सोभरि 🔠 ( मं० ८२–१०७ )             | २७         | ं अग्निर्मरुतश्च ।                                                |            |
| ६ गोतमपुत्र नोधा 💢 (१०८-१२२)                   | Ē 3        | कण्डपुत्र सेघातिथि ,, ( ४६५-४७३ )                                 | 201        |
| ७ रहूगणपुत्र गोतम 🗼 ,, (१२३-१५६)               | 88         | क्षवपुत्र सोमरि ,, (४७४)                                          | 163        |
| ८ दिवोदासपुत्र परुष्ठेप ,, ( १५७ )             | ५९         |                                                                   | •••        |
| ९ मित्रावरुगपुत्र क्षगस्त्य ,, ( १५८-१९७ )     | ,,         | इन्द्रो मस्तश्च ।                                                 |            |
| १॰ शुनकपुत्र गृस्तमद ,, (१९८-२१३)              | 30         | विचानित्रपुत्र मधुच्छन्दा ,, ( ४०५-४७६ )                          | 23         |
| ११ गाधीपुत्र विश्वामित्र ।, (२१४-२१६)          | ८६         | मरुत्वान्निन्द्रः।                                                |            |
| १२ अप्रिषुत्र स्यावाश ,, (२१७-२१७)             | 62         | क्रवपुत्र मेघातिथि ,, (४९७-४९९)                                   | 163        |
| १३ सम्निपुत्र एवयामस्त् ,, (३१८-३२६)           | 378        | सिद्यावरुगपुत्र सगराय ,, (४८०-४९७)                                | 158        |
| १४ वृहस्पतिपुत्र शंयुः "(३२४-१२१)              | 376        | इन्द्रामरुतौ ।                                                    |            |
| १५ पृहस्रतिपुत्र भाद्वात ,, (३३४-१४५)          | 150        | संगिरसपुत्र तिरक्षी (१९८)                                         | 194        |
| १६ सिन्नावरनपुत्र दासिष्ठ ,, (३४५-३९४)         | 858        |                                                                   | `          |
| ९७ सद्भिरसपुत्र पूतदक्ष ,, (३९५-४०६ )          | 141        | मरुखं हुतान ।। ।।<br>सहतों के संत्रों के ऋषि सीर टनकी मंत्रपंत्या | 135<br>135 |
| दिंदु 11 11 11                                 | 37         | महतों का संदर्भ                                                   | • 55       |
| १८ ऋगुपुत्र स्यूमरिहम 💢 ( ४०७-४२२ )            | 348        | झरदेदवचन                                                          | 198        |
| वालसनेपी यडुवेंद्रमंत्र , (४२६-४२८)            | 1 5 1      | सामवेद "                                                          | 133        |
| प्रतापतिः 💎 🚜 (४२ <b>१</b> : ४२८ )             |            | समर्थवेद् <sup>११</sup>                                           | 11         |
| गाधीषुत्र विद्यामित्र 🔐 (४२४)                  |            | वाजसनेदी यहुवेद वचन                                               | 136        |
| सप्तर्षयः ,,(४२५-४२७)                          |            | काटक संहिता                                                       | 199        |
| १९ सतिपुत्र इपावास ,, ( ४२९ )                  | : £3       | मःह्मम-प्रथ-वचन                                                   | २००        |
| २० हहा ,, (४२०-४२१)                            | ٠,         | सार्यक <sub>ार ११</sub>                                           | ₹०२        |
| २१ सपर्वा ,, (१२१-१२६)                         | 188        |                                                                   | ,,         |
| २२ सम्बातिः ,,(४२७-४३९)                        | 500        | े नरवों के मंत्रों में सुमारित                                    | २०१        |
| २१ सुगार ,, (४४०-४४६)                          | 121        | ·                                                                 | *,         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पुष्ठ   | n ara riannollaramenta dellaramenta en | पुत्र        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| The state of the s    | २०६     | হ্যারায়                                                                   | 211          |
| សៀនកីរ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २०८     | एवयामरुन्, शंदुः                                                           | २२१          |
| easy by man and<br>off the control of t | ३०९     | भरद्वाज                                                                    | २१४          |
| and the same of th    | ₹ 8 0 1 | वसिष्ठ                                                                     | <b>₹</b> ₹3  |
| ger man es .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213     | विन्दु, पूनदक्ष, स्यूमरहिम                                                 | <b>4</b> 3.5 |
| The control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹14     | मरुदेवता-मन्त्रों में खीविषयक उल्लेख                                       | 211          |
| Carrier Carry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 218     | मर्देनता-प्रनरुक्त-मंत्राः                                                 | 43,          |



## देवत-संहितान्तर्गत

# मरुत् देवता का मन्त्रस्थह।

[ सर्थ, भावार्थ और दिपानी के साथ ]

विम्बामित्रपुत्र मधुच्छन्दा ऋषि। ( छ॰ ११६४,६.८,५ )

र्थ- १ ( आत् अह ) सबसुबही ( यहियं नाम ) पृजनीय नाम तथा यहा दथानाः) धारण परनेवाले मयत् (स्व-धां अनु) अन्नकी रूच्छासे (पुनः) बार बार गर्भव्यं परिते) गर्भयान्तिताले प्राप्त होते हैं । ावार्थ- १ पथेष्ट शर मिले इम लालसासे पूजनीय नार्मीसे पुक्त यहाले महत् कि कारण समेगार हो सामे

१) आत् । अर्ह । स्वधाम् । अर्त्तु । प्रनीः । गुर्भेऽत्वम् । आऽर्द्<u>दि</u>रे । दर्धानाः । नामे । युद्धियेम् ॥ ४ ॥

न्ययः- १ सात् वह पहिषं नाम द्घानाः ( मरुतः ) स्व-धां अनु पुनः गर्यन्दं परिते।

प तैयार हद। प्पणी- [१] मेघपक्षमें- भूमंदछ पर जो जल विधमान है, वह भाग्ये भवमें उपर तर उत्तर है और वर लाउ ्षी महापता से भेघों में पुक्रित हुआ पामा जाता है। श्रद श्रपना ब्यादत हो दर्शेतु है उस राजी जाएगा। **रा गर्भ रहता है। दीरपक्ष में- द**याग करनेबोग्य बना दानेबाले बीर पुरुष, जनगर <sup>के र</sup>ाज का सल कर कर हाण, हपू भौति भौति के बार्य निष्पन्न कर देते हैं। और मृखु के उपसंत दुन, गर्भवात के रावर उस्ते तरा राज राज राजेंगा **बरते हैं। सप्यासमें महत् 'प्राण' हैं, श्रियतुनमें ' यीर सैनिया 'है और श्रीतः को पाल ' है। उन्हें क राष्यमें प्रमुक्ततया चीरोंदा ही वर्णन सप्ततप्र पाया जाता है कीह वर्ड़ केलीगें अवाद अध्यास अर्थ अर्थ कर पास** ा<mark>रमा है। हों, प्राणियपक निरेश बहुतही बस हैं। (६) स्याप्टर स्व-प्राट सर्व प्रयार्ति प्राणा शर्त ह</mark> µो= को भवना भाग तथा पोदल बरता हो यह। शह, उद्दर्भदर्ग धारा गर्ने अंगर के कार कार र, सुक्र, कारोद, रदस्थान । स्वधां सन्न=भग्न पनेरे लिप्, भरशे भारका निरी बर्ट ८ तेन रिष्ट्र 🕟 प्रति ह **= पूरव राम, वर्गर परनेयोग्य यदा । या० यञ्च० १७/४०-४५ तद सहनेति ६९ कर्ण िंग्रे**ंगर । ००००० ०००० ००० क सुन बतलाता है और इस तरह बर्धनीय नाम धारण बस्तेदाले ये सन्दर्श , ये नाल उनले एक एक उनले हैं यरनेदाशी दिभिन्न उपाधियाँ हैं। देविए मन्त्र १६९१ (३) पुनः सभी वे स्थित । १००० । विन्ते श्रीर धारण बाबे बेरी समार्कीय बार्यक्ताय सुचार महाने निकाल करे हैं। "जिल्ला हुन जा जा ला ार संचार बरदे जीयजंदुर्सोंको जीवन प्रदान करता है। राधिस्त्तमे नहीं। होन के नित गते 🤾 को भी दिर गर्भवागका क्वीकार वह विश्वकारण के लिए काले डोप्टर 🗀 🗀 🗀 🦠 **खेपत में 'बाबुम्बार' है सरकी एका बार्का मून अहं को गर्नेटन हैं** की के उन्हें ने कि कि (के, ममूचे संसार की काम दुकारे में दरदा कर्रण हुआ काल हैं , इस और १२९ मार १८०० । १०००० । स **पतिदान करते हैं और पारप**ण करने लेकर वहाँ कपना दुगाना विद्यारण गार पुन 💎 🗀 🗀 🧸 🦠 🔻 हेल समते हैं १८४ (सरायुन ६मा-९६) हो से गारीने नहीं बेहते. देने हाथता ता १००० है म्हर्म**री शील मरी मार्गते हैं, पर वर्तपण वर्ग मनदेलागू**र्वक कार्ने हैं देने जीता । कार-१ १ ७ के १ कर

'दाने दी। दीहा ।

(२) देवुडयन्तः । यथां । मृतिम् । अन्छं । निदत्वव्यंग्रम् । मिरः ।

महाम् । अनुपत् । श्रुतम् ॥ ६ ॥

(३) <u>अनुव्यैः । अ</u>भिर्द्युऽभिः । मुखः । राह्यस्तत् । <u>अर्</u>चि । मुणेः । इन्द्रस्य । काम्येः॥८॥

(४) अर्तः । पुरिडच्मन् । आ । गृहि । दिवः । ना । रोननात् । अर्धि ।

सम् । अस्मिन् । ऋज्जते । गिर्रः ॥ ९ ॥

अन्वयः — २ देवयन्तः गिरः महां विदत्-धतुं श्रुतं यथा मति, अन्छ अनुपत ।

३ मलः अन्-अवदीः अभि-सुभिः काम्यैः गणैः इन्द्रस्य सहस्यत् अर्वति । ४ ( हे ) परिज्मन् ! अतः वा दिवः रोचनात् अधि आ गहि, अक्षिन् गिरः समुअते ।

अर्थ- २ (देवयन्तः ) देवत्व पान की लालसावाले उपासकों की (गिरः ) वाणियाँ, (महां ) बेंडे तथा (विदत्त-वार्युं ) धन की योग्यता जाननेवाले (शुरां ) विख्यात वीरों की (यथा ) जैसे (मिति ) बुद्धिपूर्वक स्तुति करनी चाहिए, (अच्छ अनुयत) उसी प्रकार सराहना करती आई हैं।

३ (मखः) यह यह (अन्-अवधेः) निर्दोष, (अभि-धुभिः) तेजस्वी तथा (काम्येः) वाञ्छ<sup>तीय</sup> ऐसे (गणेः) मरुत्समुदायों से युक्त (इन्द्रस्य सहस्-वत् ) इन्द्र के शतुओं को परास्त करने में श्लमता रखनेवाले वल की ( अर्चति ) पूजा करता है।

४ हे (परि-जमन्!) समी जगह गमन करनेवाले मगत् गण! (अतः) रहाँ से (या) अथवा (दिवः) युलोकसे या (रोचनात् अधि) किसी दूसरे प्रकाशमान अंतरिक्षवर्ती स्थानमेंसे (आ गहि) यहींपर आओ, वयोंकि [अस्मिन्] इस यहामें [गिरः] हमारी वाणियाँ तुम्हारी ही [समृक्षते] इच्छा कर रहीं हैं।

भावार्थ— २ जो उपासक देवस्य पाना चाहते हैं, वे बीरों के समुदाय की सराहना करते हैं, क्योंकि यह संव जानता है कि, जनता के उच्चतम निवास के छिए आवश्यक धनकी योग्यता कैसी है। अत्रण्य यह इस तरहके धनकी पाकर सबको उचित प्रमाण में प्रदान करता है (और यही बात अगले मन्त्र में दर्शायी है।)

पाकर सबका आचत मनाण न भदान करता ह (आर यहा बात नगल मन्त्र म द्वाया ह ।)

३ यज्ञ की सहायता से दोपरिहत, तेजस्वी तथा सब के भिय वीरों के संघी में रहकर, श्रृत का नाह करनेवाले इन्द्र के महान् प्रभावी सामर्थ्य की ही महिमा गायी जाती है।

8 चूँिक मरुत्संघों में पर्याप्त मात्रामें शूरता तथा वीरता विद्यमान् है, अतः उसके प्रभावसे (परि-नमन्) समूचे विश्व को न्यास कर लेते हैं। वीरों को चाहिए कि वे हन गुणों को स्वयं घारण करें। ऐसे वीरों का सरकार करें के लिए सभी कवियों की वाणियाँ उरसुक रहा करती हैं।

के लिए सभी कवियों की वाणियाँ उत्सुक रहा करती हैं।

टिप्पणी— [२] (१) 'देवयन्तः 'देवस्व हमें मिल जाय इसलिए निर्धारपूर्वक उपासना करनेवाले उपासकी (२) ये भक्तगण धनकी महत्ताको जाननेवाले वंदे यशस्वी मरुत् नामधारी नीरों की ही प्रशंसा करते हैं। काल इस नाही है कि, इस माँति वर्णन करने से उनके गुण धीरेधीरे उपासकों में वहने लगेंगे। उपासक इस बातसे परिवित हैं। मनोविज्ञान का एक सिद्धान्त है कि, जिन विचारोंको हम मन में स्थान देंगे वे ही आगे चलकर हम में द्वर्म हो बैउते हैं और यही देवतास्तीत्र में है। उपासक जिसकी जैसी स्तुति करेगा वैसे ही वह बन जायेगा। 'विद्र्म वसु 'पद यहाँपर हैं। 'वसु ' अर्थात् (वासयित इति) मानवों का निवास सुखदायक होने के लिए जो इन भी सहायक हो वह वसु है। अय ये वीर इस धनकी योगयता और महत्ता से परिचित हैं, क्योंकि यह मानवों के सुब्म विवास बनाने में बडा भारी सहायक है। अन्य सभी वीर इन्हीं वीरोंका अनुकरण करें। [३] (१) मखः= (मब् गतो) = पूज्य, कर्मण्य, आनंदी, यज्ञ, प्रशंसनीय कर्म। [8] (१) परि—जमा = सर्वत्र अभिगमन करनेवाला, सर्वव्याक। (२) ससुञ्ज् (ऋक्षाद प्रसाधनकर्मा। निरुक्त, हार्श) सुशोधित करना, सजावट करना, सुव्यविध्यत कानी।

कण्वपुत्र मेधातिधि ऋषि (ऋ॰ ११५५१)

(५) मर्हतः । पिर्वत । <u>ऋ</u>तुनां । <u>पो</u>त्रात् । युज्ञम् । पुनीतन् ।

यूयम् । हि । स्य । सु<u>ऽदान</u>वः ॥ २ ॥

घोरपुत्र कण्व ऋषि ( ऋ. ११३७। १-१५ )

(६) क्रीटम् । वः । शर्धः । मार्रुतम् । अनुवोर्णम् । र्येऽशुर्मम् । कर्णाः । अभि । प्र । गायतः ॥ १ ॥

(७) ये। पूर्वतिभिः। ऋष्टिऽभिः। साकम्। वाशीभिः। अक्षिभिः।

अजीयन्त । स्वऽभीनवः ॥ २ ॥

अन्वयः- ५ (हे ) मरुतः ! ब्रातुना पोत्रात् पियत, यहं पुनीतन, (हे ) सु-दानवः ! हि यूर्यं स्य ।

६ (हे ) कण्वाः ! वः मारुतं क्रीळं अन्-अर्वाणं रथे-शुभं राघं अभि प्र गायत ।

७ ये स्व-भानवः पृपतीभिः ऋष्टिभिः वार्तिभिः अङ्गिभः साकं अज्ञायन्त ।

अर्थ-् ५ हे [ म्रुतः : ] वीर मुरुतो : [ ऋतुना ] उचित अवसरपर [ पोत्रात् ] पविष्रता अरनेवाले

याजक के वर्तन से [ पिवन ] सोमरस का सेवन करो और इस [ यहं पुनीनन ] यह को पवित्र करे।।

हे [सु-दानवः!] उच्च कोटिका दान करनेवाले मरुतो ! [पूर्य स्थ] तुम पवित्रता संपादन परनेवाले ही हो । ६ हे [ फण्याः!] काव्यगायन करनेवाले ! [वः] तुम्हारे निर्जा कत्यापके लिए [मारुतं] मरुतों के

समूहसे उत्पन्न हुआ, [क्रीळं] फ्रीडनमय सावसे युक्त [अन्-अर्याणं] भाइयों में पाये जानेवाटी कटाजिय मनोवृत्ति से कोसा दूर याते जिसमें पारस्परिकमने[माहिन्य नहीं है, ऐसा [रोप-सुमें] रथमें खुरानेवाले

अर्थात् रथी बीर को शोभादायक जो [शर्घ]यल है, उसी का [अभि प्र गायत ] यर्णन करे। । ৬ [ये स्व-भानवः ] जो अपने निजी तेज से युक्त हैं, ये मस्त् [पृप्तीभिः ] ध्रमी से अर्थाते

हिरानियों या घोडियों के साथ [ऋष्टिमिः]भार्टोसष्टित [बार्सामिः] षुटार एवं [अितिमः] पीरों के आभूषण या गणवेरा के [साकं अजायन्त ] सेन प्रकट हुए।

भावार्ध- ५ [१] मौसम के शतुकृत को सीमरमसद्या पेच हैं, वह पनिष्य वर्षन में ही लेटा वालिए। [२] जी कमें करना हो वह यणसंभव परिश्र करनेथी। वेटा करनी चाहिए। उपेक्षा या उदागीनता नहीं। वानी चाहिए।

६ धरनी प्रगति हो हमहिद स्पातक मरनों के स्नीय का पटन करें। क्वोंकि हुन नहीं में निर्देश का, विलाहीयन, पारस्परिक मित्रमा, अनुदेम तथा स्थी यनने के कि प्रवित्त का विकास है

क्षां कार के कार की अपने पार्ट कर है। इसके कि अपने कार की कार की कार की कि कि पार्ट कि कार्य के कि कार कि कार क अपने कार की अपने कार कार्य कार्ट कार्ट कार्ट की कि कार्ट का अधिकार कार की कि कि पार्ट कि कार की कार कार्ट कार्ट

भाले, हुशा, बीरभूषण या गणवेश पाये काले हैं। बहुने का सनिवाद इतलाही हैं कि, महद जिल बरण गुन्छ व दीख पहते हैं पैसे ही करण सभी बीर पर्देश शस्त्राकों से हैंस लें।

हिष्युणी [4] पोर्ष= परिष्टा हरीहारा बातर, परिष्ठ वर्तत । [5] १ जरह संघ बनास सारे ते, जरह दें बिह्म हें हैं। १ कि जिस्से से बनास सारे ते, जरह दें बिह्म हैं। १ के कि लिसादी दें हैं। १ के कि जिस्से हैं। १ के कि लिसादी हैं हैं। अर्थ में अर्थ में आहार हैं। अर्थ में सामादी में कि लाग हैं। अर्थ में सामादी हैं। अर्थ में सामादी में सामादी में सामादी हैं। अर्थ में सामादी हैं। अर्थ में सामादी में सामादी हैं। अर्थ में सामाद

स्पीद स्रोतिक साथ और इसी पैटा होनेदाला दल जिसे ! सन्दें ! न न दिया ला नदन ने ! ! सर्व ! ना जी जेता चा दीन [Mean] है, सहा 'स्पर्व ! दीन साउने दुल्य की प्रणा ! ६ जारी, नागारी जीनेताने ने निर्माण ! ? न उन (८) इहऽईव । शृण्वे । एपाम् । कशाः । हस्तेषु । यत् । वदान् ।

नि । यार्मन् । <u>चित्रम्। ऋञ्जते</u> ॥ ३ ॥

(९) प्र। वः। शर्धीय। घृष्वये। त्वेपऽद्युम्नाय। शुप्मिणे। द्वेचत्तम्। ब्रह्मे। गायत्॥शा

(१०) म । शंस । गोर्षु । अघ्न्यम् । ऋषिळम् । यत् । शर्षेः । मार्रुतम् ।

जम्मे । रसंस्य । वृत्र्धे ॥ ५ ॥

अन्वयः - ८ एपां हस्तेषु कशाः यत् वदान् इह इव श्रुण्वे, यामन् चित्रं नि ऋअते।

९ वः दार्धाय, घृष्वये, त्वेप-सुम्नाय शुष्मिणे, देवत्तं ब्रह्म प्र गायत ।

१० यत् गोपु, क्रीळं मारुतं, रसस्य जम्भे ववृधे (तत् ) अ-घ्न्यं शर्धः प्र शंस ।

अर्थ-८[ एपां हस्तेषु ] इन मरुतों के हाथों में विद्यमान [कशाः] कोडे [यत्] जव [वदान्] शर्य

करने लगते हैं, तव उन ध्वानियों की मैं [इह इव] इसी जगह पर खड़ा रह कर [श्रुण्वे] सुन लेता हैं। वह ध्वनि [यामन्] युद्धभूमि में [चित्रं] विलक्षण ढंग से [नि-ऋक्षते] शूरता प्रकट करती है।

९ [नः शर्धाय ] तुम्हारा वल वढाने के लिये, [घूप्वये ] शत्रुदल का विनाश करने के हें और [त्वेप-सुम्नाय ] तेज से प्रकाशमान [श्रुष्मिणे ] सामर्थ्य पाने के लिए [देवत्तं ब्रह्म ] देवता

विषयक ज्ञान को वतलानेवाले काव्य का [प्र गायत ] तुम यथेष्ट गायन करो । १० (यत्) जो वल (गोषु) गौओं में पाया जाता है, जो (क्रीळं मारुतं) खिलाडीपन से परिपूर्ण मरुत् संघों में विद्यमान है, जो (रसस्य जम्मे) गोरस के यथेष्ट सेवनसे (वनुधे) बढ

जाता है, उस (अ-ध्नयं दार्थः) अविनादानीय वल की (प्रदास) स्तुति करो। भावार्थ- ८ शुर मस्त् अपने हाथों में रखे हुए कोडों से जब आवाज निकालने लगते हैं तब उस शब्द को हुन.

बार रणक्षेत्र में लक्ष्मेवाले बीरों में जोशीले भाव उठ खडे होते हैं।

९ अपना बल [ शर्थः ] बढाना चाहिए। श्रमुदल को तहसनहस करने के लिए उन से [ गृत्वः ] संवर्ष करने को पर्यास बल वा शक्ति रहे, ताकि श्रमुओं पर टूट पढने पर अपने को मुँह की खाना न पढे और तेज का वित्रं वास फैलानेवाली सामर्थ्य प्राप्त हो, इसलिए [ त्वेप-शुम्नाय श्राप्तिण ] जिसमें देवता की जानकारी व्यक्त की गयी हो, ऐसे रतीय का [ देवतं बहा ] पटन एवं गायन करना उचित है, क्योंकि इस भाँति करने से तुम में यह शक्ति पैदा होती।

जो विचार वारवार मन में दुहरावे जाते हैं वे कुछ समय के उपरान्त हम से अभिन्न हो जाते हैं।

र्० गोरम के रूप में गाँओं में वह तथा सामर्थ्य इकट्टा किया जाता है. वीरों की क्रीडासक दूर्ति में
वह वह पकट हो जाता है, जो हरएक में वढानेयोग्य है। गोरस का पर्याप्त सेवन करने से वह शाक्त अपने शरीर में

वह सकती है और इसकी सराहना करनी उचित है।
धीरे धीरे बढ़ने लगता है, अतः वर्णन करनेवाला भी बलिष्ठ बनता है। 'अनवीणं' का अर्थ कह्योंके मतानुसार बोहों शृद्ध, जिनके पान बोटे नहीं हैं ऐसा करना चाहिए, पर अन्य अनेक स्थानों पर मरुतों को 'अरुणाश्वः' 'पृपद्धः' ' अश्वयुक्तः ' आदि विशेषण दिये गये हैं, अतः यही अनुमान ठीक है कि, मरुतों के निकट घोडे विद्यमान थे। इसिंध् ' अन्-अर्घा ' का अर्थ ' हीन भावों से रहिन, एक दूसरे से ह्रेप न करनेवाला ' यों करना उचित जँचता है। पार्क इस पर अधिक विचार करें। (५) कण्य= मंग्र ४२ पर की टिप्पणी देखिए। [७] (१) ऋष्टिः= [ऋष् हिंसायों]

स्त्र या भाला । (२) बाझी [वाश् शब्दे] चिल्लाहट करनेवाला, तीक्ष्म छोरवाला शस्त्र, परशु, कुरुहाडी । (३) आर्जि [ सञ्ज व्यक्ति-प्रजण-कान्ति-गतिषु ]= रंग लगाना, कुंकुम का लेप करके शोभामय बनाना, सुन्दर बनता, बोड्ना

्राजि= रंग, मृत्य, वेदामूपा, गणवेदा, चमकीला। [९] (१) दार्थः= संवका यल, धैर्य, निर्भयताकी सामध्यं, (१) वृत्यः [एर्=पंघपे]= शत्रुकोंसे मुटभेड करनेवाला। (३) श्रुष्मिन्=सामध्यं युक्त, धीरजसे परिपूर्ण, प्रभावकाती।

- (११) कः । बः । वर्षिष्ठः । आ । नरः । दिवः । च । ग्मः । च । धृत्यः । यत् । सीम् । अन्तम् । न । धृनुधः ॥ ६ ॥ .
- (१२) नि । वः । यामाय । मार्चपः । दुधे । दुग्रायं । मन्यवे । जिहीत । पवतः । गिरिः ॥ ।।
- (१३) येषांम् । अज्मेषु । पृथियां । जुजुर्वान्ऽईव । तिरुपतिः । भिया । यामेषु । रेजेते ॥८॥

बन्वयः- ११ (हे ) नरः । दिवः च गाः च धृतयः वः आ वर्षिष्ठः कः ? यत् सी अन्तं न धृतुध ?

१२ वः उन्नाय मन्यवे यामाय मानुषः नि दुन्ने पर्वतः गिरिः जिहीत !

१३ येषां यामेषु अज्मेषु पृथिवी, जुजुर्वान्इव विस्पतिः भिया रेजते ।

सर्थ- ११ हे (तरः!) नेतृत्वगुण से सम्पन्न बीर मरुतो ! (दिवः) गुलोक को पवं (गमः च) भृलोक को भी (धृतयः) तुम फंपित करनेवाले हो, पेसे (वः) तुम में (आ) सब प्रकार से (विधिष्ठः) उच्च कोटि का भला (कः) कौन है ! (यत्) जो (सीं) सदैव (अन्तंन) पेडों के अग्रभाग को हिलाने के समान शत्रुदल को विचलित कर देता है, या तुम सभी (धृतुध) विकंपित कर डालते हो।

१२ (वः उप्राय) तुम्हारे भयावह (मन्येव) क्रोधयुक्त या आवेश एवं उत्साह से ल्यालव भरे हुए (यामाय) आक्रमण से डरकर (मानुषः) मानव तो किसी न किसी (निद्धे) के सहारे ही रहता है, क्योंकि (पर्वतः) पहाड या (गिरिः) टीले को भी तुम (जिहीत) विकंपित बना देते हो।

१३ ( येपां ) जिन के ( यामेषु ) काक्रमणों के अवसरपर और ( अन्मेषु ) चढाई करने के प्रसंग पर ( पृथिवी ) यह भूमि (जुर्जुर्वान्इव विद्यतिः ) मानों क्षीण नृपति की नाई ( भिया रेजते ) भय के मारे विकिपत तथा विचलित हो टठती है।

भावार्थ- ११ दीर मरद राष्ट्र के नेता हैं और वे शशुसंघको जहमूल से विचलित एवं कंपायमान कर देने हैं। ठीक उसी वरह जैसे आँधी या तूकान प्रश्वी या युलोक में विद्यमान पेश्सद्दरा वस्तुजात को हिलाता है, अथवा वायु के सक्तीरे बुक्षों के जपर के हिस्से की चलायमान कर देते हैं। इन वायुप्रधाड़ों की न्याई वीर मरद शशुओं को अपदृश्य कर शलते हैं। यहाँ पर प्रभ उद्याया है कि, क्या ये सभी मरुद समान हैं अथवा इनमें कोई प्रमुख नेताके पद पर अधिहित हो विराजमान है। अपने चलकर २०५ तथा ४५३ संख्या के भंत्रों में बतलाया है कि, इन मरुतों में कोई भी केट, मध्यम पूर्व निमन केणी का नहीं, अदिनु सभी 'माई 'हैं। पाटक उन संशों के जपर इम सवसर पर एक सरसरी निगाइ शल लें।)

१२ वीर महर्तों के भीपन काफ्रमण के पलस्वरूप मानव के तो हायरीव फूल जाते हैं और वे कहीं न कहीं काफ्रय पाने की चेहा में निरत रहते हैं, पर यहे यहे पर्वत भी कान्द्रोलित एवं स्रोदित हो उटते हैं। बीभें की क्षपुद्द पर चढ़ाह्यों इसी भीति ममाबोसादक हों।

१२ वीर मस्त् जय शहुरत पर धावा करते हैं। और यह नेग से विदुत्-युद्याशी से बार्य करते हैं, इस समय, कारो क्या होगा क्या नहीं, इस बिना से तथा दर से। कानस्तरण नरेश की नाई, यह ममूर्या मूमि दहत इस्ती है। (इसी भाँति बीर सेनिकों को शमुद्दा पर काक्षमण का। सुप्रशत करना चाहिए।)

दिष्यणी – [१०] (१) अप्नयं= (६-प्रयं) जिसका हतर नहीं कारा चाहिए, जिसका नाम कभी न कारा चाहिए। [११] (१) सु= नेता, अमगामी; (२) घृति (भू कम्परे = हिलानेदाला। [१२] (१) याम= भ्रष्टमय, भावा मारना, मह पर चटाई करना। [१२](१) अल्म= आहमय, भावा।

- (१४) स्थिरम् । हि । जानम् । एपाम् । वर्यः । मातुः । निःऽएतवे । यत् । सीम् । अर्त्तु । द्विता । शर्यः ॥ ९ ॥
- (१५) उत् । कुँ इति । त्ये । सूनवं: । गिर्रः । काष्टां: । अन्मेषु । अत्नत् । नाशाः । अभिऽञ्ज । यातेवे ॥१०॥
- (१६) त्यम् । चित् । घ । दोर्घम् । पृथुम् । मिहः । नपांतम् । अमृेश्रम् । प्र । च्युव्यन्ति । यामेऽभिः ॥ ११ ॥

अन्वयः— १४ एपां जानं स्थिरं हि, मातुः वयः निःएतवे यत् शवः सीं द्विता अनु । १५ त्ये गिरः सूनवः अज्मेषुः काष्ठाः वाध्राः अभि-क्षु यातवे उत् ऊ अत्नत । १६ त्यं चिद् घ दीर्घ पृथुं अ-मृष्टं मिहः न-पातं यामभिः प्र च्यवयन्ति ।

अर्थ- १४ [ एपां ] इन वीर मरुताँ की [ जानं ] जन्मभूमि [ स्थिरं हि ] सचमुच दृढीभृत एवं अरल है। [ मातुः ] माता से जैसे [ चयः ] पंछी [ निः- एतवे ] वाहर जाने के लिए चेष्टा करते हैं, उसी तरह ये अपनी मातृभूमि से दूरवर्ती देशों में विजय पाने के लिए निकल जाते हैं, [ यत् ] तव इनका [ शवः ] वल [ सीं ] सदैव [ द्विता अनु ] दोनों ओर विभक्त रहता है।

१५ [त्ये ] उन [गिरः सूनवः ] वाणी के पुत्र, वक्ता महतोंने [ अज्मेषु ] अपने शत्रुओं पर किये जानेवाले आक्रमणों में अपने हलचलों की [काष्टाः ] सीमाएँ या परिधियाँ वढाई हैं, जैसे कि [वाथ्राः ] गौओं को [ अभि- ज्ञु ] सभी जगह घुटने तक के पानी में से [ यातवे ] निकल जाना सुगम हो, इसलिए जैसे जल को [ उत् उ अत्नत ] दूर तक फैलाया जाय।

१६ (त्यं चित् घ) उस मिसद्ध, (दीर्घ) बहुतही लंबे, (पृथुं) फैले हुए (अ-मृथं) तथा जिसका फोई नाश नहीं कर सकता, ऐसे (मिहः न-पातं) जल की बृष्टि न करनेवाले मेघ की भी वे चीर मस्त् (यामिभः) अपनी गतियों से (प्र च्यवयंति) हिला देते हैं।

भावार्थ- १८ वीर मरत् सूमि के पुत्र हैं। उनकी यह सूमि माता स्थिर है और इसी अटल मात्सूमि से बे बीर अतीव वेगशाली उत्पन्न हुए हैं। जिस माति पंछी अपनी माता से तूर निकलने के लिए उटपटाते हैं ठीक वैसे ही ये बीर अपनी मातृमूमि से स्टूरवर्ती स्थानों में जाकर असीम प्राफ्तम दर्शाने के लिए उरसुक हैं और चले भी जाते हैं। ऐसे मौके पर इनका सारा ध्यान अपनी जन्मदात्री सूमि की ओर लगा रहता है, वैसे ही शतुओं से पूर्व समय युद्ध पर भी इनका ध्यान केन्द्रित रहता है। इस प्रकार इनकी शक्ति दो भागों में विभक्त हो जाती है।

१५ ये महत् [तिरः स्तवः] वाणी के पुत्र हैं, वक्ता हैं। या 'गोमातरः' नाम महतों का ही हैं। 'गो' अर्थात् 'वाणी, गों, भूमि' का स्वक शब्द है। मानुभाषा, मातृभूमि तथा गोमाता के सुख के लिए अर्था प्रथान करनेवाले ये महत् विख्यात हैं। अपने शत्रुदल को तितरिवतर करने के लिए उन्होंने जिस भूमि पर इव्वल प्रवर्तित की, उस भूमि की सीमाप बहुत चौडी कर रखी हैं; अर्थात् अपने आक्रमण के क्षेत्र को अति विस्तृत करते हैं। अतः जैसे अगर गोंओं को घुटने तक के जलसंचय में से जाना पड़े, तो कुछ कप्टदायक नहीं प्रतीत होता है, वे वे उन्होंने मूमि पर पाये जानेवाले जन्नदायाव स्थलों को न्यून कर दिया, भूमि समतल बना बाली, पानी इक्ट्रा वाय, तो भी गोंओं के लिए वह घुटनों से जयर न चढ जाए ऐसी सतर्कता दशीयी। गोंओं के लिए महतों ने मूमिण स्तना अच्छा प्रयन्ध कर ढाला। उसी प्रकार शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए भी यातायात की सभी सुविधाएँ उपरिधि कर दी, ताकि विरोधी दल पर धावा करते समय अलाधिक किटनाइयों का सामना न करना पढ़े।

१६ जिन मेघोंसे वर्षा नहीं होती हो ऐसे वह यह वादलोंको भी मस्त (वायुप्रवाह) अपने प्रचण्ड वेगसे विकंति हर डालने हैं। [वीरोंको भी यही उचित है कि, वे दान न देनेवाले कृपण श्युओंको जढ मूलसे हिलाकर पदभ्रह कर रें।

- (१७) मर्रतः। यत्। हा। वः। वर्षम्। जनान्। <u>अचुच्यवीतनः। गिरीन्। अचुच्यवीतनः।। १२।।</u>
- (१८) यत् । ह । यान्ति । मुरुतः । सम् । ह । ब्रुवते । अर्ध्वन् । आ । शृणोति । कः । चित् । एपाम् ॥ १३ ॥
- (१९) प्र<sup>ा</sup> । <u>यात</u> । शीर्भम् । <u>आ</u>शुऽभिः । सन्ति । कण्वेषु । <u>वः</u> । दुर्वः । त<u>त्रो</u> इति । सु । <u>मादयाध्ये</u> ॥ १४ ॥
- (२०) अस्ति । हि । स्म । मदाय । वः । स्मसि । स्म । वयम् । एपाम् । विश्वम् । चित् । आर्युः । जीवसे ॥ १५ ॥

अन्वयः- १७ मरुतः यद् ह वः वलं जनान् अचुच्यवीतन गिरीन् अचुच्यवीतन । १८ यत् ह मरुतः यान्ति अध्वन् आ सं ब्रुवते ह, एषां कः चित् शृणोति ? १९ आशुभिः शीभं प्र यात, कण्वेषु वः दुवः सन्ति, तत्रो सु मादयाध्वे । २० वः मदाय अस्ति हि सम, विश्वं चित् आयुः जीवसे, एगं वयं स्मसि स्म ।

अर्थ - १७ हे ( मरुतः ! ) वीर मरुतो ! ( यत् ह ) जो सचमुच (वः वलं) तुम्हारा वल (जनान् अचुच्य-वीतन ) लोगों को हिला देता है, विकंपित या स्थानश्रष्ट कर डालता है, वहीं ( गिरीन् ) पर्वतों को भी ( अञ्चयवीतन ) विचलित वना डालता है ।

१८ (यत् ह) जिस समय सचमुच ही (मरुतः यान्ति) वीर मरुत् संचार करने लगते हैं, यात्रा का स्त्रपात करते हैं, तव वे (अध्वन्) सडक के वीचमेंही (आ सं द्युवते ह) सव मिल कर परस्पर वार्तालाप करना शुरु कर देते हैं। (एपां) इनका शब्द (कः चित्) भला कोई न कोई क्या (श्रणोति) सुन लेता है ?

१९ (आद्युभिः) तीव गतियोंद्वारा और (शीभं) वेगपूर्वक (प्रयात) चलो, (फण्वेषु) कण्वोंके मध्य, याजकों के यहाँ में (वः) तुम्हारे (दुवः सन्ति) सत्कार होनेवाले हैं। (तन्नो) स्थर तुम (सु मादयाध्वे) भली भाँति तृप्त यनो।

२० (वः) तुम्हारी (मदाय) तृप्ति के लिए यह हमारा अर्पण (अस्ति हि स्म) तैयार है। (विश्वं चित् आयुः) समूचे जीवन भर सुखपूर्वक (जीवसे) दिन विताने के लिए (वयं) हम (एपां स्मक्ति स्म) इनके ही अनुयायी वनकर रहनेवाले हैं।

भावार्ध- १७ मरुतों में इतना यह विद्यमान है कि, उसकी वजह से शत्रु के सैनिक तथा पार्वतीय दुर्ग या गढ़ भी दहह उठते हैं। वीर सदा इस भाति यह यटाने में सचेष्ट हों।

१८ जिस समय वीर मरुत् सैनिक अभिगमन करते हैं, तबवे इक्ट्रे हो सात ( सात वीरों की पंक्ति यनाकर सडक परसे) चरुने लगते हैं। इस प्रकार आगे दढ़ते समय वे जो कुछ भी पातचीत करते हैं उसे सुन लेना वाहर के व्यक्ति को असंभव है; क्योंकि वह भाषण धीभी आवाज में प्रचलित रहता है।

१९ 'आशुभिः शीभं प्रयात ' (Quick march) स्वन्त वेगसे शीधवापूर्वक चले। सेनिक शीधवया चलना प्रारंभ करें, इसिलए यह 'सैनिकीय आहा 'है। मस्त् प्रयासंभव शीध पत्रभृमि में पहुँच जायें, क्योंकि उधर उनके सरकार एवं कावभगत के लिए आयोजनाई प्रस्तुत कर रखी हैं। मस्त् उस आदरसस्कार का स्वीकार करें भीर तृष्ठ हों।

२० बीर मरतों को हिपेंत तथा प्रसन्न करने के लिए हम मानेवीने की वस्तुर्ण दे रहे हैं। जब तरु हमारे जीवन की संवधि प्रचलित होगी, तब तक वह हमारा निर्धार हो जुका है कि हम मरतों के ही सनुवार्या बनकर रहेंगे। ( ऋ. ११३८११—१५ )

(२१) कत् । ह । नूनम् । क<u>ध</u>ऽप्रि<u>यः</u> । <u>पिता । पुत्रम् । न । हस्तयोः । <u>दिधिष्वे । वृक</u>्तऽत्र<u>िहेंपः ॥ १ ॥</u></u>

(२२) क्षं । नूनम् । कत् । बुः । अर्थम् । गन्तं । द्वियः । न । पृथ्विच्याः । क्षं । बुः । गार्वः । न । रूण्यन्ति ॥ २ ॥

(२३) कं । वः । सुम्ना । नव्यांसि । मरुंतः । कं । सुविता । कोर्ड्हिति । विश्वांनि । सौर्मगा ॥ ३ ॥

(२४) यत्। यूर्य । पृक्षिऽ<u>मातरः ।</u> मतीसः । स्यातन । स्तोता । वः । अमृतः । स्याद्॥ ॥

अन्वयः- २१ कध-प्रियः वृक्त-वर्हियः, पिता पुत्रं न, हस्तयोः कत् ह नूनं द्धिध्वे ? २२ नूनं क्ष १ वः कत् अर्थे १ दिवो गन्त, न पृथिव्याः, वः गावः क्ष न रण्यन्ति १

१३ (है) महतः! वः नज्यांसि सुम्ना क ? सुविता क ? विश्वानि सौभगा को ?

२८ (हे) पृश्चि-मातरः ! यूर्यं यद् मर्तासः स्यातन, वः स्तोता अ-मृतः स्यात्।

अर्थ — २१ ( कध-प्रियः) स्तुतिको बहुत चाहनेवाले (वृक्त-वर्हिपः) तथा सासनपर वैठनेवाले महतो! (पिता) बाप (पुत्रं न) पुत्रको जैसे (हस्तयोः) अपने हाथों से उठा लेता है, उसी प्रकार तुम भी हमें

(कत् ह नूनं ) सचमुच कव भला अपने करकमलों से (दिधि ) धारण करोगे ?

१२ (नूनं क्र) सचमुच तुम भला किधर जाओगे ? (वः कत्) तम किस (अर्थ ) उद्देश्यको लक्ष्य

१२ (नूनं क्ष) सचमुच तुम भला किघर जाओंगे ? (वः कत्) तुम किस (अर्थ) उद्देश्यको लक्ष्य में रख जानेवाले हो ? (दिवः गन्त) तुम ४ छे ही द्युलोक से प्रस्थान करो। लेकिन (न पृथिव्याः) स भूलोकसे तुम रूपा करके न चले जाओ; भूमंडलपर ही शविरत निवास करो। (वः गावः) तुम्हारी

गीएँ (क) भला कहाँ ? (न रण्यन्ति ) नहीं रँभाती हैं ?

२३ हे (मरुतः!) वीर मरुद्रण! (वः) तुम्हारी (नृज्यांसि) नयी नयी (सुम्ना कः?) संरक्षणकी
आयोजनाएँ कहाँ हैं ? तुम्हारे (सुविता कः?) उच्च कोटिके वैभव तथा सुखके साधन ऐश्वर्य किघर हैं !
और (विश्वानि) सभी प्रकार के (सीभगा को १) नी किया ना हैं हैं !

बौर (विश्वानि) सभी प्रकार के (सीभगा को ?) सीभाग्य कहाँ हैं ?

रेष्ठ हे (पृश्चि-मातरः!) मातृभूमि के सुपुत्र वीरो! (यूयं) तुम (यद्) यद्यपि (मर्तासः)
प्रत्यं या मरणशील (स्यातन) हो, तो भी (वः) तुम्हारा (स्तोता) काव्यगायन करनेवाला वेशक

भावार्थ — २१ जिस भाँति पिता का आधार पाने से पुत्र निर्भय होकर रहता है, ठीक उसी प्रकार भला कद हमें हन बीरोंका सहारा मिलेगा ? पुक्र बार यदि यह निश्चित हो जाए कि, हमें उनका आश्रय मिलेगा, तो हम अकृतीमद हो सुखपूर्वक कालकनणा करने लगेंगे और हमारी जीवनयात्रा निश्चित हो जायेगी।

२२ वीर मस्त कहाँ जा रहे हैं ? किस दिशा में वे गमन कर रहे हैं ? किस अभिपाय से वे अभिपात कर रहे हैं ? किस अभिपाय से वे अभिपात कर रहे हैं ? हमारी यह तीव लालसा है कि, वे युलोक से इधर पधारने की छुपा करें और इसी अवनीतलपर सदा है छिए निवास करें । कारण यही है कि उनकी छत्रछाया में हमारी रक्षा में कोई त्रुटि न रहने पायेगी, अतः वे इधर से अन्य किसी जगह न चले जाएँ। मस्तों की गाँएँ सभी स्थानों में विद्यमान हैं और वे अख्यानन्दवन्न रँभाती हैं।

२३ वीर मस्त् संरक्षणकार्य का यीडा उठाते हैं, अतः जनता की रक्षा भली भाँति हुआ करती है और वह श्रेष्ठ वैभव एवं सुख पाने में सफलता प्राप्त करती है। बीरों के लिए यह अतीव उचित कार्य है कि, वे जनता की पथी। चत रक्षा कर उसे वैभवशाली तथा सुखी करें।

२४ शुर वीर मरुत् ( पृश्चि-मातरः, गो-मातरः ) नातृभूमि, मातृभापा तथा गोमाताकी सेवा करिं वाले हैं सीर यद्यपि ये स्वयं मर्त्य हैं, तो भी इनके अनुयायी अमरपन पाने में सफलता पायेंगे।

- २५) मा । वः । मृगः । न । यर्वसे । जुरिता । भूत् । अर्जोष्यः । पथा । युमस्ये । गात् । उपं ॥ ५ ॥
- २६) मो इति । सु । नुः । पर्राऽपरा । निःऽऋतिः । दुःऽहना । नुधीत् । पुदीष्ट । तृष्णीया । सुद्द ॥ ६ ॥

अन्वयः- २५ मृगः यवसे न, वः जरिता अ-जोष्यः मा भृत् यमस्य पधा (मा ) उप गात्। २६ परा-परा दुर्-हना निर्-ऋतिः नः मो सु वधीत्, तृष्णया सह परीष्ट।

अर्थ-२५ (मृगः) हिरन (यवसे न) जैसे तृण को असेवनीय नहीं समझता है, ठीक उसी प्रकार वः जरिता) तुम्हारी स्तुति एवं सराहना करनेवाला तुम्हें (अ-जोप्यः) अ-सेन्य या अप्रिय (मा भृत्) न होने पाय और वैसे ही वह (यमस्य पथा) यमलेक की राहपर (मा उप गात्) न चले, अर्थात् उसकी मौत न होने पाय या दूर हट जाय।

६६ (परा∽परा) अत्यधिक मात्रा में चलिष्ट तथा ( दुर्हना ) विनाश करने में बहुतही बीहड पेसी (निर्-क्रितिः ) दुरी दशा या दुर्दशा (नः ) हमारा ( मो सु वधीत् ) विनाश न करे. ( तृष्णया सह ) प्यास के मार उसी का ( पदीष्ट ) विनाश हो जाप ।

भावार्थ— २५ जैसे हिरन जो के खेत को सेवनीय मानता है, उसी तरह मुग्हारा यदान करनेवाला कवि तुम्हें सदैव प्रिय छो और वह मृख्यु के दायरे से कोसीं दूर रहे। वह यमलोक को पहुँचानेवाली सडक पर भंचार न करे, याने वह समर दने।

रे६ विषदा, हुरी हालत एवं भाग्यचक के उलट फेर के फलस्वरूप होनेवाची परिस्थिति मुचरां वच-वत्तर होती हैं और उसे हटाना तो कोई सुगम कार्य दिलकुल नहीं, ऐसी धापदा के कारण हमारा नाम न होने पाय; परन्तु सुस की प्यास या सुधा यह जाए, जिससे वही विपत्ति विनष्ट होवे।

गरद् हि.] द

- (२७) सत्यम् । त्वेषाः । अर्भऽवन्तः । धन्वेन् । चित् । आ । रुद्रियांसः मिर्हम् । कृष्वन्ति । अवाताम् ॥ ७ ॥
- (२८) <u>बा</u>श्राऽहं व । <u>वि</u>ऽद्युत् । <u>मिपाति</u> । <u>व</u>त्सम् । न । <u>मा</u>ता । सिस् कित् । यत् । एपाम् । वृष्टिः । असंजिं ॥ ८ ॥
- (२९) दिवा । चित् । तमः । कृष्यन्ति । पर्जन्येन । उद्गड<u>यो</u>हेन । यत् । पृथियीम् । विऽद्यन्दन्ति ॥ ९ ॥

अन्वयः - २७ धन्वन् चित्, त्वेपाः अम-चन्तः रुद्रियासः, अ बातां मिहं आ कृण्वन्ति, सत्यमः २८ यत् एपां वृष्टिः असर्जि, वाश्राद्यः विद्युत् मिमाति, माता चन्सं न, सिसकि । २९ यत् पृथिवीं व्युन्दन्ति उद्-वाहेन पर्जन्येन दिवा चित् तमः कृण्वन्ति ।

अर्थ-२७(धन्वन् चित्) महभूमिमें भी (त्वेपाः) तेजयुक्त और (अम वन्नः) विलेष्ट ( रुद्रियासः) महान् वीर मरुत् (अ-वातां) वायुराहेत (मिहं आ कृण्वन्ति) वर्णिको चहुं ओर कर डालते हैं, (सत्यं) यह सच वातरें!

२८ (यत्) जय (एपां) इन मरुतों की सहायता से (वृष्टिः असर्जि) वर्ण का स्जन होता है, तय (वाश्राइव) रँमानेवाली गों के समान (विद्यत्) विज्ञली (मिमाति) वडा भारी शर्ष करती है और (माता) माता (वत्सं न) जिस प्रकार वालक को अपने समीप रखती है, वैसं ही विज्ञली मेघों के समीप (सिपक्ति) रहती है।

२९ वे वीर मरुत् (यत्) जव (पृथिवीं भूमि को (ब्युन्दन्ति गीली या आई कर डाली हैं, उस समय (उद-वाहेन पर्जन्येन) जलु से भरे हुए मेघों से सूर्य को ढककर (दिवा चित्) दिन की वेला में भी (तमः कृण्वन्ति) अधियारी फैलाते हैं।

भावार्थ- २७ मरुस्थल में वर्ण प्रायः नहीं होती है, परन्तु यदि मरुत् वैसा चाहें, तो वैसे ऊसर स्थान में भी है धुनाँधार वारित कर सकते हैं। अभिप्राय यही है कि, बारिश होना या न होना मरुतों- वायुप्रवाहों- के अधीन है। यदि अनुकृत वायुप्रवाह बहने लग जायँ, तो वर्ण होने में देश न लगेगी।

२८ जिस समय वडी भारी भाँधी के पश्चात् वर्षा का प्रारम्भ होता है, उस समय बिज़ही की गर्ज सुनाई देती है और मेघवृन्दों में दामिनी की दमक दिम्बाई देती है। (यहाँ पर ऐसी करपना की है कि, बिज़ही मार्ग गाय है) वह जिम तरह अपने बच्छे के लिए रामाती है और अपने बस्स को समीप रखना चाहती है, उसी हा विजली मेच का आलिंगन करती है।

२९ जिस वक्त महत् वाश्वि करने की तैयारीमें लगे रहते हैं, तब समूचा आकाश बादलों अवधारि हो जाता है, सूर्य का दर्शन नहीं होता है, अँधेरा फैल जाता है और तदुपरान्त वर्षा के फलस्वरूप भूवंडल गीता है। पानी से तर हो जाता है।

टिप्पणी [२७] रुद्र= (रुद्र-र) = रुलानेवाला जो बीर होता है, वह शत्रुद्रलको रुलाता है, अतः वीरको रह कर्त उचित है। महारुद्र महाबीर ही है। (रुत्-र) शब्द करनेवाला, बक्ता या उपदेशक। रुद्रिय= शतुर्कको रुलतेवि चीर से उत्पन्न वीर पुत्र, वीरों के अनुयायी। [२८] मिमाति= (मा=मापन करना, तुक्रना करना, सीमित कर्ष सन्दर रहना, तैयार करना, बनाना, दर्शाना, शब्द करना, गर्जना करना )=आवाज करती है। [२९] उद्वाह=(र्श वाह) पानीको दोनेवाला, मेघ।

- (३०) अर्घ । स्वनात् । मुरुताम् । विश्वम् । आ । सर्च । पार्थिवम् । अरेजन्त । प्र । मार्नुपाः ॥१०॥
- (३१) मर्रतः । <u>बीळुपाणि</u>ऽभिः । <u>चित्राः । रोधेस्वतीः । अर्तु ।</u> यात । ईम् । अतिंद्रयामऽभिः ॥ ११ ॥
- (३२) स्थिताः । वः । सन्तु । नेमर्यः । रथाः । अश्वांसः । एपाम् । स्टसंस्कृताः । अर्थारावः ॥ १२ ॥

अन्वयः- ३० मरुतां स्वनात् अधः पार्धिवं विश्वं सद्म आ ( अरेजत ). मानुपाः प्र अरेजन्त । ३१ (हे ) मरुतः ! वीळु-पाणिभिः चित्राः रोधस्ततीः अनु अ-सिद्र-यामभिः यात हैं। ३१ एपां वः रथाः. नेमयः, अश्वासः, अभीशवः, स्थिराः सु संस्कृताः सन्त ।

अर्ध-३० (महनां स्वनात् अधः) महतां की दहाड या गर्जना के फलस्वहप निम्न भागमें अवास्थित (पार्धिवं) पृथ्वी में पाये जानेवाला (विश्वं सद्म) समूचा स्थान ( या अरेजन ) विचालेत. विकेषित एवं स्पन्यमान हो उठता है और ( मानुवाः प्र अरंजनत ) मानव भी काँप उठते हैं।

३१ हे (महतः!) बीर महतो! (बीळु-पाणिभिः) यलयुक्त वाहुओं से युक्त तुम (सिवाः रोधस्वतीः अनु) सुंदर न देयों के तटोंपत्से (अ-खिट्र-यामामः। विना किसी धदावट के (यात रें) गमन करो।

३२ ( एपां वः रथाः ) वे तुम्हारे रथ ( नेमयः ) रथ के आर तथा । अध्यासः धाउ एवं (अभाषावः ) लगाम सभी (स्थिराः) इद तथा अटल और । सु संस्कृताः ) द्वार प्रकार परिष्यत हो ।

भाषार्थ- २० तीय साँधी, दिसली की दहाद तथा चमयने से समूची पृथ्वी मानों विचित्त हो। उन्ती हैं और मसुदय भी यहम जाते हैं, तनिक भयभीत से हो जाते हैं।

इश्ह्म दीरों के बाहुओं में बहुत भारी शक्ति है और हम बहुदन से यह जिल्लान दाने हुए। ये दीर शहियों के नवनमनीरम तट की राह से धकान की तिनक भी। अनुभूति पांचे किना आगे बहने उन्हें।

दृश् बीरों के स्था परिष्, सार, सथ पूर्व शामास सभी यहांधुत एवं सुवनगुत रहें। राष्ट्र भी शकी भीति विक्षित हों सथा स्थ देसी बीसें भी सुदानेदाशी पूर्व परिष्ठत हों।

टिष्यणी [ देर ] अ-खिद्र-पामन्स् (विष्ट् देव्ये, खिद्र देव्ये, खिदं याति इति विद्यवामा, देव्यमयः , तदमाः । किस न होते हुत्, अथव देवते ( अ-खिद्र-पाम ) विषय गारित अभवा । यहाँ या बाद्य पूर्व दीन देवते अर्थ सूचित हैं। (१) बाद्य के प्रवाह अपनी प्राणित सहिया वातते हुए नदीनट पासे अपने वहने हैं। यह प्रवाह तथा अर्थित अर्थ हैं। (१) बीर दूरप अपने में विद्यमान साम्ब्यंते अति दिल्यो दल्या नित्यो के वित्ते में स्वयं पाने स्तर्भ हैं। (१) बीर दूरप अपने में विद्यमान साम्ब्यंते अति दिल्यो दल्या नित्यो के वित्ते में स्वयं पाने स्तर्भ हैं। १० वित्ते में विद्यमान निद्यों पर अद्याद प्रमाणित करने हैं। १० वित्ते में विद्यमान निद्यों पर अद्याद प्रमाणित करने हैं। १० वित्ते में विद्यमान तिन्यों पर प्रवाह प्रपाद प्रमाणित करने हैं। १० विद्यमान तिन्यों पर प्रवाह प्रवाह प्रपाद प्रमाणित कर्णा है। १० विद्यमान तिन्यों पर प्रवाह प्रवाह प्रपाद प्रपाद प्रमाणित कर्णा है। १० विद्यमान प्रपाद प्रपा

- (३३) अञ्छ । <u>बद्द । तनां । गिरा । ज</u>रायें । त्रक्षंणः । पतिम् । अधिम् । मित्रम् । न । दुर्श्वतम् ॥ १३ ॥
- (३४) <u>मिर्मा</u>हि । श्लोकंम् । <u>आस्यें । पुर्जन्यः ऽइव । तुननः ।</u> गार्य । <u>गायुत्रम् । उक्थ्यंम्</u> ॥१४॥
- (३५) बन्दंस्व । मार्रुतम् । गुणम् । त्वेपम् । पुनस्युम् । अर्किणम् । अस्म इति । बृद्धाः । असुन् । इह ॥ १५ ॥

व्यवयः- ३३ ब्रह्मणः पति अग्निं, दर्शतं मित्रं न, जरायै तना गिरा अच्छ वद् । ३४ अगस्य रहेरिकं मिमीहि, पर्जन्यः इव ततनः, गायत्रं उपथ्यं गाय । ३४ त्येषं पनस्युं अकिणं मास्तं गणं वन्यस्य, इह अस्मे युद्धाः असन् ।

्रार्थ- ३३ (स्थायः पति) सान के अधिपति (अग्नि) अग्नि को अर्थात् नेता को (दर्शतं मित्रं ने वेद्याने देश्य किया के समान (अग्नि) स्तुति करने के लिए (तना) सातत्ययुक्त (गिरा) वाणी से उत्तरकार वर्ष ) प्रमुख्यया सगहने जाओ।

के तुम्हों (आम्ये मुँह के अन्दर ही ( श्रोकं मिमीहि ) श्रोक को भली भाँति नापजे कर्ष किंदार व में के र ( पर्जन्य: इन ) मेघ के समान ( ततनः ) विस्तारित करो । वसे ही ( गायत्रं ) गायत्री करत में स्थे हुँद ( उत्तर्थ ) काल्य का ( गाय ) गायन करो ।

ेर वेषे ) तेत्रयुक्त (पनस्युं ) स्तृत्य अथवा सराहनीय तथा (अर्किणं ) पूजनीय ऐसे (भारते रूप पूर्व पर्वके के दूल या समुदायका (चन्दस्व ) अभिवादन करो । (इह ) यहाँपर (अस्मे ) हुमारे सर्वेदर्श वे (सुज्ञाः असन सुद्ध रहें।

े अपरे २२ भीति ( महास्तरा १ ( अ. ८११०३११४ ) महतीका मित्र है, तथा ] ज्ञानका स्वामी है। इसिंह इ. ४१ में रूप भी मन्द्रता वर्गी आदिए।

देत सर हो सन अवस्तांत्रण निन्ह स्होण नियार कर रखे और यह कंटरंघ या मुखरंघ हो। यह आवश्व है कि क्षा मान के किन्त ने किन्त बीर पुरुष की सहनीयता का बखान किया हो। जैसे वर्षों का प्रारम्भ होते वर्ष अह का कि हुँ के कर की भीर सक्षित हाति का वासुम्बद्धल किला दती है, उभी प्रकार हम स्रोक का स्पष्टी हात से कि का कि कि कि किन किन की रहे करों और अर्थ की स्पाप हता या सहराई सब को समलाकर उन के कि के का कि का स्पाद है के यूनी निष्ट करों। या यूनी लन्द में जा अरोक बनाये जाये, उन का सायन विभिन्न स्वर्गी में की

२० १६ - अविश्व मावा में विश्वति, प्रशंसा के योग्य तथा आद्रायण्डार के अधिकारी जो शी। है । १९ १९ - १९ १९ वर्ष स्वयुक्त के स्थाय सुद्र ना अवव दिवत है। अतः तुम पृपादी करी, तथा तुम हम और स्वयुक्त करें । १९ १९ वर्ष के क्षिति में प्रश्ने में इसे प्रश्ने मावा में अधिकार करी प्रति अतत्व स्थाय करी प्रति स्वयुक्त महात् प्रति वर्ष के विश्व करें हैं । १९ १९ वर्ष करी प्रति करी करी प्रति महात् प्रति वर्ष के विश्व करी है ।

्राष्ट्राच्या । विके कि सारणास्त्रीहोते करा प्रसास्त्रीत पर सामग्री । सस्ता । हिया है। (१) करी १ व करा कि विके ए देशोरानी , पुरुषा।

#### ( इ. ११३८११-१० )

(३६) प्र । यत् । इत्था । प्राऽवर्तः । शोचिः । न । मार्नम् । अस्यथ । कस्यं । कत्वां । मुरुतः । कस्यं । वर्षेसा । कम् । याध् । कम् । हु । धूत्यः ॥ १ ॥ (३७) स्थिरा । वः । सुन्तु । आर्युधा । प्राऽनुदें । वीछ । उत् । प्रतिऽस्कम्भें । युष्माकंम् । अस्तु । तर्विषी । पनीयसी । मा । मर्त्यस्य । मायिनंः ॥ २ ॥

अन्वयः - ३६ (हे) धूतयः महतः ! यत् मानं परावतः इत्या शोचिः न प्र अस्यथः, कस्य कत्वा, कस्य वर्षसा, कं याथः, कं ह ? ३७ वः आयुधा परानुदे स्थिरा, उत प्रतिष्कमे वीछ सन्तु, युष्माकं तिविषी पनीयसी अस्तु, मायिनः मर्त्यस्य मा।

बर्ध- २६ है (धूतयः महतः !) शत्रुद्दल को विकंपित तथा विचलित करनेवाले बीर महतो ! (यत्) जब तुम अपना (मानं ) यल (परावतः इत्था ) अत्यन्त खुदूर स्थान से इस माँति (शोचिः न ) विजली के समान (प्र अस्यस्थ ) यहाँ पर फेंकते हो, तब यह (कस्य कत्वा ) मला किस कार्य तथा उद्देश्य को लक्ष्य में रख, (कस्य वर्षसा ) किस की आयोजना से अथवा (कं याथ ) किसकी तरफ तुम चल रहे हो था (कं ह ) तुम्हें किस के निकट पहुँच जाना है, अतः तुम ऐसा कर रहे हो !

३७ (वः आयुधा) तुम्हारे हथियार (परा-तुदे) शतुद्दल को हटाने के लिए (स्थिरा) अटल तथा सुदृद रहें, (उत) और (प्रतिष्क्रमे) उनकी राह में रकावरें खडी करने के लिए प्रतिषंध करने के लिए प्रतिषंध करने के लिए प्रतिषंध करने के लिए (बीळ सन्तु) अत्यधिक वलयुक्त एवं शक्तिसंपन्न भी हों। (युप्पाकं तिविषी) तुम्हारी शिक्त या सामर्थ्य (पनीयसी अस्तु) अतीव प्रशंसाई और सराहनीय हो; (मायिनः) कपटी (मर्त्यस्य) लोगों का वल (मा) न यह।

भावार्ध- २६ (अधिदैवत) वायुके प्रवाह जर यहुत वेगसे संचार करना ग्रुरु करते हैं, तय मनमें यह प्रश्न टे विनानहीं रहता है कि, मला ये कहाँ और किसके समीप चले जाना चाहते हैं, तथा उनके गन्तव्य स्थानमें क्या रला होगा, कीनसी उन्हें कार्यक्तमें परिणत करनी होगी? नहीं तो उनके ऐसे वेगसे पहने रहनेका अन्य प्रयोजन क्या हो सदता है ? (अधिभूतमें) जिस समय बीर पुरुष शत्रुद्दल को मिट्यामेट करनेके लिए उनरर धावा करना प्रारम्भ करते हैं, तय वे धूर मानव अपना सारा यल उसी कार्य पर पूर्णक्षेण केन्द्रित करते हैं। ऐसे अवसर पर यह अवस्वत आवश्यक है कि, वे सवंप्रधम यह पूरी तरह निश्चित कर के कि, किस हेतु की पूर्ति के लिए यह चटाई करनी है, कितनी सफलता मिलनी बाहिए, किस स्थल पर पहुँचना है और बीच में किस की महायता लेनी पडेगी। पश्चात् वह निर्धारित योजना फली-भूत हो जाए, इस हंग से कार्यवादी प्रारम्भ कर हैं। वीरों के लिए यह रचित है कि, वे निश्चरात्मक हेतु से प्रभावित हो, विद्याह कार्य को सपलतापूर्वक निष्पत्न करने के लिए ही सरना धाँरोलन प्रवर्गित करें, व्यर्थ ही खटाटीप या गीइड अमकी न करें, क्योंकि इतावलापन एवं अविचारिता से सहैव हानि उद्योग पडती है।

६७ वीर पुरुष अपने इधियारों एवं शस्त्रास्त्रों को बलयुक्त लीका तथा शत्रुओं है शस्त्रोंसे भी अरेक्षाहरत अबिक कार्यक्षम यना दें। वे सदाके लिए सतर्क एवं सवेष्ट रहें कि. वे शत्रुव्हले सुटभेट या भिदंत करते ममय यथेष्ट मात्रामें प्रभावशाली टहरें। (ध्यान में रखना चाहिए कि, कदावि विरोधी तथा शत्रुनेवके द्वियार अपने द्वियारों से बढकर प्रबक्त तथा प्रभावशाली न होने पार्थें) और कपदाचार में न सिसकनेवाले शत्रुओंका बल कभी न वृद्धिगत हो।

टिप्पणी- ( २६ ] ( १ ) धृति= ( भू कराने ) = हिलानेवाटा, कंदिन करनेवाटा ( २ ) मार्न= ( मन्नीके ) मनन करने के लिए उचित, प्रमाणगढ, यह । ( १ ) वर्षम्= ( वर-स्वः सावार, स्वः सावीदना, दुन्ति, वरद्वोदना, करद्यूर्णं प्रयोग । [६७] (१) प्रा-सुदे = (पर-सुद् राष्ट्रको दूर रहाना । २) प्रतिष्क्रभ् = (प्रति-स्वभ्) = विश्व सर्व हो काना, उस्ही दिशामें साधिको प्रचलित करना, सबुके पिलाफ स्वरत दल किमी निर्धारित सारोजनासे प्रयुक्त करना, सबुको प् (३८) परो । ह । यत् । स्थिरम् । हथ । नर्रः । वर्तयंथ । गुरु । वि । <u>याथन्</u> । वृतिनेः । पृथिव्याः । वि । आर्याः । पर्वतानाम् ॥ ३ ॥

(३९) निहि। वः । शर्तुः । विविदे । अधि । द्यवि । न । भूम्याम् । रिशाद्यः ।

युष्माकंम्। अम्तु । तिविषी । तर्ना । युजा । स्द्रांसः । नु । तित् । आऽधृषे ॥ ४॥ (४०) प्र । वेषुयुन्ति । पर्वतान् । वि । विञ्चन्ति । वनुस्पतीन् ।

प्रो इति । <u>आरत् । मुरुतः । दुर्मदोः ऽइव । देवीसः । सर्व</u>या । <u>वि</u>शा ॥ ५'॥

अन्वयः- ३८(हे) नरः । यत् स्थिरं परा हत, गुरु वर्तयथ, पृथिन्याः वनिनः वि याथन, पर्वतानां अशाः वि (याथन) ह । ३९ (हे) रिश-अदसः । अधि यथि वः शतुः नहि विविदे, भूम्यां नः (हे) रहासः । युष्माकं युजा आधृये तिविपी नु चित् तना अस्तु । ४० (हे) देवासः महतः । दुर्मदाः इव, पर्वताद् प्रवेपानित, वनस्पतीन् वि विञ्चन्ति, सर्वया विशा प्रो आरत ।

अर्थ- ३८ हे (नरः!) नेता चीरो! (यत्) जब तुम (िश्वरं) स्थिर रूप से अवस्थित शृष्ठ को (परा हत) अत्यधिक मात्रा में विनष्ट करते हो, (गुरु) विष्ठष्ट दातु को भी (चर्तयथ) हिला देते हो। विकिषित कर डालते हो और (पृथिव्याः चिननः) भूमंडलपर विद्यमान अरण्यों के पृक्षों को भी (वियायन) जडमूल से उखाड फेंक देते हो, तय (पर्वतानां आशाः) पर्वतों के चतुर्दिक् (वि [याथन] है) तम स्थमता से निकल जाते हो।

३९ हे (रिश-अद्सः!) शत्रु को नए करनेवाले वीरो! (अधि द्यवि) द्युलोक में तो (वः शर्डः) तुम्हारा शत्रु (निह विविदे) अस्तित्व में ही नहीं पाया जाता है और (भूम्यां न) भूमंडलपर भी नहीं विद्यमान है; हे (रुद्रासः!) शत्रु को रुलानेवाले वीरो! (युप्माकं युजा) तुम्हारे साथ महते हुए (आधृषे) शत्रुओं को तहसनहस्र करने के लिए मेरी (तिविषी) शक्ति (नु चित् तना अस्तु) शीव्रहीं विस्तारशील तथा वहनेवाली हो जाए।

80 हे (देवासः मरुतः!) वीर मरुतो ! (दुर्मदाः इव) वल के कारण मतवाले हुए लोगों के समान तुम्हारे वीर (पर्वतान प्र वेपयन्ति) पर्वतों को भी प्रचलित कर देते हैं, हिला देते हैं और (का स्पर्तान विश्वन्ति) पेडों को उखाडकर दूर फेंक देते हैं, इसलिए तुम (सर्वया विशा) समूर्वा जनती के साथ मिलजुलकर (प्रो आरत) प्रगति करते चलो।

भावार्थ- २८ वीर पुरुप सदैव स्थिर एवं प्रवल शतुको भी विचलित करनेकी क्षमता रखते हैं, वनोंमेंसे सडकों का निर्माण करते हैं और पर्वतोंके मध्यसे भी लीलयेव दूसरी ओर चले जाते हैं, तथा शतुसंघ पर आक्रमणका सूत्रपात करते हैं।

३९ वीरों का यह अनिवार्थ कर्तव्य है कि, वे अपने शत्रुओं का समूक विनाश करें, कहीं भी उन्हें रहीं के लिए स्थान न दें और उनका आमूलचूल विध्वंस कर चुकने पर ही अपनी शक्ति को बढ़ाते चल ।

४० वल सलाधिक वढ जाने से तिनक मतवाले से बनकर वीर पुरुष शत्रुद्दल पर आक्रमण करते समय पर्वती को भी विकंषित कर देते हैं। ऐसे वल की आवश्यकती रखनेवाले चुकों को भी उखाडकर हटा देते हैं। ऐसे वल की आवश्यकती रखनेवाले कार्यों की पूर्ति करना उनके लिए संभव है, अतः वे सारी जनता के सहयोग की सहायतासे ऐसी कार्यिति में अपना वल लगा देवें कि अन्तमें सबकी प्रगति हो। व्यर्थ ही उत्पात तथा विध्वंस-कार्यों में उलझे न रहें। (वाई जिस तरह वेगवान बनने पर पेडों को तोडमरोड देती है, ठीक उसी प्रकार ये वीर भी शत्रुदल को विनष्ट कर देते हैं।)

राहमें रोडे अटकाना, उसे रोक देना। (३) मायिन् = (माया = चतुराई, कौशल्य, युक्ति, कपट) = कुशल युक्तिमें, कपटी। [२९] (१) आधृष् = धर्य, आक्रमण, धावा करना, चढाई करना और शत्रुको जड मूल से डमाड रेगी (४१) उ<u>र्</u>यो इति । रथेषु । पृषेतीः । <u>अयु</u>रध्वम् । प्रिष्टः । <u>वहति</u> । रोहितः । आ । वः । यामाय । पृ<u>धि</u>वी । <u>चित् । अश्रोत् ।</u> अवीभयन्त । मार्नुपाः ॥ ६ ॥

(४२) आ । नः । मुक्षु । तनिय । कम् । हर्नाः । अवैः । वृ<u>णीमहे</u> ।

गन्ते । नुनम् । नुः । अर्थसा । यथौ । पुरा । हृत्था । कण्वाय । वि्रस्युपे ॥ ७ ॥ (४३) युष्माऽहंपितः । मुरुतः । मत्येऽहपितः । आ । यः । नुः । अर्स्यः । ईपेते ।

वि । तम् । <u>युयोत</u> । शर्वसा । वि । ओर्जसा । वि । युष्माकांभिः । <u>क</u>तिऽभिः । । ।

अन्वयः— ११ रधेषु पृषतीः उपे। अयुग्ध्वं, रोहितः प्रष्टिः वहति, वः यामाय पृथिवी चित् आ अश्रोत्।
मानुषाः अशीभयन्त । १२ हे रुद्धाः ! तनाय कं मञ्ज वः अवः आ वृणीमहे, यथा पुरा विभ्युपे कण्वाय
नुतं गन्त रत्था अवसा नः [गन्त ] । १२ (हे) मरुतः ! यः अभ्वः युप्पा- इपितः मर्त्य-इपितः नः आ
रेपते, तं शवसा वि युयोत, श्रोजसा वि (युयोत ), युप्पाकाभिः क्रतिभिः वि (युयोत )।

१५त, त शबसा वि युपात, बाजसा वि ( युपात १ युपात भावामा आतामा वि ( युपात )।

बर्ध- ४१ तुम ( रथेषु ) अपने रथों में ( पृपतीः ) चित्रविचित्र दिन्दुओंसहित होडियाँ या हरिनियाँ ( उपो अयुग्ध्वं ) जोड चुके हो और ( रोहितः ) टाटवर्णवाटा दोडा या हिरम ( प्राप्टिः ) धुरा को (वहति) खींच हेता है। (वः यामाय ) तुम्हार जानेका शब्द ( पृथिवी चित् ) मृनि । आ अओत् ) सुन हेती हैं, पर उस आवाज से ( मानुषाः अवीभयन्त ) सभी मानव भयभीत हो उठते हैं।

8र है (रुद्राः!) श्रेष्ठ की रुहानेवाले बीर मन्द्रगण! (ननाय के हमोर वालयवचें) का कल्पाण तथा हित होने, इसिहर (मक्षु) बहुन ही शीघ्र हमें (यः घटः) नुम्हारा संग्छण मिल जाए, ऐसा (आ वृणीमहें) हम चाहते हैं: (यथा पुरा) जैसे पहने तुम (विभ्यूपे कण्याय) भयभीत कण्य की ओर (नृतं गन्त) शीघ्र जा खुने थे, (इत्था) इसि प्रवार अवसा) रुखा करने की शिक्ष के साथ (नः) हमारी ओर जितना जल्द हो सके, अनना आ जाओ।

8३ हे ( मरुतः ! ) बीर मरुत्संघ ! (यः अभ्यः) को हरायना हथियार । ष्टामा-द्वियाः । नुमेस फैंका हुआ या (मर्त्य-इक्तिः) किसी अन्य मानवसे मेरित होता हुआ, अगर (नः आ है ति । हमोग छपर सा गिरता हो। तो (तं) उसे (दायसा वि प्रयोत) अपने दतने हटा दो, ( ओडमा वि ) अपने नेजसे दूर कर दो और (सुमाकाभिः ऊतिभिः ) नुम्हारी संरक्षण आयेजनाओं (ग उसे (वि) विनष्टकां।

े भाषार्थ- ११ मरतों से स्थ में जो घोड़ियों या तिस्तियों जोड़ी जाती है. वे हहशानार प्रके प्रणा कर लेती है, धीर उन है अप्रमाग में धुने प्रवन्ने के लिए एवं लाह नंग या क्या गतनियानका जाता है। जब मरती कार असी शरी क्यांने स्वाप्त की स्थान हैं। वा स्थान की है। वा स्थान की कार की प्रमान की स्थान स्थान स्थान की स्थान स

हैं। हुम से निश्चित्र कर से प्रतीत होता हैं दि, ये दीर क्यान याने लाल जीनवाले हैं। ] इस महाये यात भी या गराव दाने दा दाये दीवितर करनावित्त की लो क्षावारी पूरत दी दानी है निज् अध्यक्षित अक्ष्यपारत नोट र वेसे वर्तनिय समें समय समय पर दाविने सहायता प्रशास की था कि 11 कर दी है की 1

स्पर्धिक आक्ष्यपारों क्या शक्त विशेषित होंसे समय समय पर वाक्षण सहाय हा प्राप्त आप पा का का का शिवा की है की वि हुई प्रतिहास पर थीई स्वारणि कारेष्याणि हो, मो थीर क्यांने बन से, जानाव से जन्ना सेरलन से जसे इसका पूर्णकर पीरोणले हैं हुई, वरोधि जनगा हो सिर्धा दागाग वॉरोल है, वर्णवर में

िरिष्यणी- [ ६६] यास न १०१० गीनि, शाक्षणण त्राता । [६२] हाम्याः च । हाए ता त्राता च हुनी हत्रका स्प्रम दिना स्प्राणणा से प्रार्थता व्यविशाला, स्त्रीत , योग हत्र स्वाप्त पृथ स्वरि । [६३] प्राप्ताः । स्वर्ण च स्रभूपुरं, भवारका, योग, बर्षरः । (४४) असामि । हि । ग्रुडयुज्यवः । कर्ण्यम् । दुद । ग्रुडचेत्सः । असामिऽभिः । मुरुतः । आ । नः । क्रतिऽभिः । गन्ते । वृष्टिम् । न । विऽद्युत्तेः॥९॥

(४५) असांमि । ओर्जः । <u>विभृथ</u> । सुऽदान्<u>वः । असांमि । धृतयः । शर्वः । कृषि</u>ऽद्विपे । <u>मरुतः । परि</u>ऽमन्यवे । इपुंम् । न । स<u>ुजत</u> । द्विपंम् ॥ १० ॥ कण्वपुत्र पुनर्वत्स ऋषि ( ऋ० ८।७।१—३६ )

(४६) प्र। यत्। वः । त्रिऽस्तुर्भम् । इपम् । मरुंतः । विप्रः । अक्षरत् । वि । पर्वतेषु । राज्य ॥ १ ॥

अन्वयः - १४ (हे) प्र-यज्यवः प्र-चेतसः मरुतः ! कण्वं अ-सामि हि द्द, अ-सामिभिः कितिभिः, विद्युतः पृष्टिं न, नः आ गन्त । ४५ (हे) सु-दानवः ! अ-सामि ओजः अ-सामि शवः विभृषः, (हे) धृतयः मरुतः ! ऋषि-द्विषे परि-मन्यवे, इपुं न, द्विषं सृजत । ४६ (हे) मरुतः ! यद् विप्रः वः त्रिष्टुं इपं प्र अक्षरत्, पर्वतेषु वि राजथ ।

अर्थ- 82 हे (प्र-यज्यवः) अतीव पूज्य तथा (प्र-चेतसः) उत्कृष्ट ज्ञानी (मरुतः!) वीर मरुते! (कर्ष) फण्य की जैसे तुमने (अ-सामि हि) पूर्ण रूपसे (दद) आधार या आश्रय दे दिया था, वैसेही (अ-सामिभिः जितिभिः) संरक्षणकी संपूर्ण एयं अविकल आयोजनाओं तथा साधनों से युक्त होकर (विद्युतः पृष्टि न) विज्ञतियाँ वर्षाकी ओर जैसे चली जाती हैं, वैसे ही तुम (नः आगन्त) हमारी ओर आजाओं।

ध्य हे ( सु-दानवः !) अच्छे दान देनेवाले वीर मस्त् ! ( अ-सामि ओजः ) अध्रा नहीं, एसा समूचा वल एवं ( अ-सामि शवः ) अविकल राक्ति ( विभूथ ) तुम धारण करते हो, हे (धृत्यः मस्तः!) रायुदल को विकंपित करनेवाले वीर मस्द्गण! (ऋषि-द्विपे) ऋषियों से द्वेप करनेवाले ( परि-मन्यव ) कोधी राम्रु को धराशायी करने के लिए ( इपुं न ) वाण के समान ( द्विपं ) द्वेप करने वाल राम्रु को ही ( स्वत ) उस पर छोड दो।

८६ हे (मरुतः) बीर मरुत गण ! (यत् विषः) जव झानी पुरुष (बः) तुम्हारे हिर्द (बिएमं) बिएम् छन्द के बनाया हुआ स्तोत्र पढकर (इपं प्र अक्षरत्) अन्न अर्पण कर चुका, तव तुम् (पर्वतेषु विराजध) पर्वता में विराजमान होते हो।

भाषार्थ- ४८ पूजाई तथा ज्ञानविज्ञान से युक्त एवं विभूषित वीर छोग हमें सब प्रकार से सुरक्षित रखें और हमारी इ.इ.इ.व.रे.।

दें वीर मस्तों के समीप अविकल रूप से शारीरिक वल तथा अन्य सामर्थ भी है, किसी प्रशासी पृष्टि नहीं है। वे इस अभीम सामर्थ का प्रयोग करके उस शत्रु की दूर हटा दें, जो ऋषियों का अर्थात् विद्वान् वर्ध केल स्तियों से द्वेपर्ण माव रखता हो; या दभी पर दूसरे शत्रु को छोडकर उसे विनष्ट कर डाले ।

४६ एक समय जब जानी टरायक ने महतों को छदय में रखकर ब्रिष्टुम छन्द का सामगायन किया की उन्हें अक प्रदान किया नव ने कीर पर्वत श्रेशियों में आनन्द्रपूर्वक दिन विनाने छो।

टिप्पर्या — [ १२ ] (१) अ-सामि= आधा नहीं, पूर्ण, पूर्णक्षेण । (२) प्र-चेतस् = ध्यानपूर्वक कार्य कार्य

४७) यत्। अङ्ग । तिविषीऽयवः। यामीम् । शुभ्राः। अचिष्वम्।
नि । पर्वताः । अहासत् ॥२॥
४८) उत् । ईरयन्तः । वायुऽभिः । वाश्रासेः । पृश्निऽमातरः ।
धुक्षन्ते । पिष्युषीम् । इपम् ॥ ३ ॥
४९) वपन्ति । मुरुतेः । मिह्नम् । प्र । वेषयन्ति । पर्वतान् ।
यत् । यामीम् । यान्ति । वायुऽभिः ॥ ४ ॥

अन्तराः- १७ (हे) तिविषी-यवः शुभ्राः अङ्ग ! यद् यामं अविध्वं, पर्वताः नि अहासत । १८ वाश्रासः पृश्चि-मातरः वायुभिः उद् ईरयन्त, पिप्युर्षो इपं धुक्षन्त । १९ मरुतः यद् वायुभिः यामं यान्ति, मिहं वपन्ति. पर्वतान् प्र वेपयन्ति ।

अर्थ- 89 हे (तिविपी-यवः) यलवान् (शुभ्राः) सुद्दानेवाले (अङ्ग) प्रिय तथा वीर मरुतो ! [यत्) जव तुम अपना (यामं) गमनके लिए निश्चित किया हुआ रथ (अचिष्वं) सुसज्ज करते हो, तव [पर्वता नि अहासत) पर्वत भी चलायमान हो उठते हैं।

8८ (वाश्वासः ) गर्जना करनेवाले (पृक्षि-मातरः ) सृमि को माता माननेवाले वीर महत् (वायुभिः) वायु-प्रवाहों की सहायता से (उद् ईरयन्त ) मेघों को इधर-उधर ले चलते हैं और तदनुसार (पिप्युपीं इंग् धुक्षन्त ) पुष्टिकारक अन्न का खुजन करते हैं।

8९ (मरुतः ) वीर मरुतों का यह दल (यत् वायुभिः ) जय वायुओं के साथ (यामं यान्ति ) दौड़ने लगते हैं. तय (मिहं वपन्ति ) वे वर्षा करने लगते हैं. और (पर्वतान् प्र वेपयन्ति ) पर्वतश्रेणियोंको कंपायमान कर देते हैं।

भावार्ध - १७ वह बढानेवाहे चीर तब शतु पर चढाई करने की हाहसा से अपना स्थ मुमझित कर देते हैं, वब ऐमा प्रतीत होने हमता है कि, मानों पहाड भी हिलने हमते हैं।

४८ पवन की सकीरों से बाइल इधर-उधर जाने लगते हैं और कुछ काल के उपरान्त उन से वर्षा होती है, तथा क्षक्र भी यथेष्ट मान्ना में उत्पन्न होता है। इसी क्षत्र से जीवस्ष्टि का भरणरोपण होता है। निस्तिदृह महतें। का यह कार्य वर्षनीय है।

टिप्पणी [89] (१) तिविपी-यु = (पिष्य = प्राक्ति, धेर्य, यह, सामर्ण्य, यहिष्ट, स्वर्गः) राक्तिमान्न, धीरवीर, उरसाह एवं उमंगसे भरा हुसा। (२) द्युम्रा = चमकीला तेवस्वी, सुन्दर, साफ सुधरा, सफेद्र, चन्द्रन, स्वर्ग, चीर्दे। (शुम्रा = प्रारं पर पन्द्रन का लेप करनेवाले १) प्रोमायमान। [१८] चृहि इस मंत्र में ऐसा कहा है, (पृदिसमातरः वासुभिः उद्दियस्ते) सर्थाद वासु की लहरियों से मस्द मेवों को वित्राधितर कर देते हैं, सस्ताप्यस्त कर बालते हैं, ऐसा प्रतीव होता है कि, मस्द एवं वासु हो दिनिय वस्तुओं ही स्थान देते हैं। सगले मंत्र पर की हुई विषयों देख लीडिए। [१५] पहीं पर वी ववलाया है कि. (महतः वासुभिः वास्ति) मस्द वासुभों के साथ भागने लगते हैं और दर्श हा प्रत्यम करते हैं। इस से ऐसी कलता हुआ वर्गत देशिए भीर शाह तथा थानु सेने विभिन्न कर्षवाले स्वरं है। इस पर में जन्द तथा वासु सेने विभिन्न कर्षवाले स्वरं है। इस पर में जन्द तथा वासु सेने विभिन्न कर्षवाले स्वरं है। इस पर में करर के मंत्र में बतलाय हुआ वर्गत देशिए भीर शह तथा थान संस्याले मंत्र भी देखिए, वरोंकि वहाँदर पातासः स । (वासुओं के समाद पे मन्द हैं) देसा कहा है।

नस्द[हि.] ३

नि । सिन्धंवः । विऽधंर्मणे । (५०) नि । यत् । यामीय । वः । गिरिः । महे । ज्ञष्माय। येमिरे ॥ ५॥

(५१) युष्मान् । कुँ इति । नक्तम् । कुतये । युष्मान् । दिवा । हुनामहे । युष्मान् । प्रुऽयति । अध्यरे ॥ ६ ॥

(५२) उत् । 👸 इति । त्ये । अ्रुणऽप्सेवः । चित्राः । यामेभिः । ईर्ते । बाश्राः । अधि । स्तुनां । द्वियः ।। ७ ॥

(५३) सृजन्ति । राईमम् । ओर्जसा । पन्थांम् । सूर्यीय । यार्तवे । ते । मानुऽभिः । वि । तुस्थिरे ॥ ८ ॥

अन्वयः - ५० यद् वः यामाय गिरिः नि, सिन्धवः वि-धर्मणे महे शुष्माय नि येमिरे। ५१ ऊतये युष्मान् उनकं हवामहे, दिवा युष्मान् प्रयति अ-ध्वरे युष्मान् हवामहे। ५२ त्ये अरुण-प्लवः चित्राः वाश्राः यामेभिः दिवः अधि स्तुना उत् ईरते उ। ५३ सूर्याय यातवे रिइंम पन्थां ओजसा सृजन्ति, ते भानुभिः वि तस्थिरे ।

अर्थ - ५० (यद्) जव (वः यामाय) तुम्हारी गतिशीलता एवं प्रगति से भयभीत होकर (गिरि नि ) पर्वत एवं (वि-धर्मणे ) विशेप ढंग से अपना धारण करनेवाले तुम्हारे (महे ) वडे एवं महर्नीष (शुप्माय) वल से इरकर (सिन्धवः) निदयाँ (नियमिरे) अपने आप को नियंत्रित कर देती हैं

[ अर्थात् रुक जाती हैं, तव तुम यथेष्ट वर्षा करते हो।]

पर हमारी (ऊतये ) रक्षा के लिए (युष्मान उ) तुम्हें ही हम (नक्तं) रात्री के समय (हवामहे) बुलाते हैं, (दिवा) दिन की वेला में भी (युष्मान्) तुम्हें ही हम पुकारते हैं (प्रयाति अ ध्वरे ) प्रारंभित हिंसारहित कमीं के समय भी हम ( युप्मान् ) तुम्हीं को युलाते हैं।

५२ (त्ये ) वे (अरुण-प्सवः ) लालिमायुक्त (चित्राः) आश्चर्यकारक (वाश्राः) गर्जन करनेवाले वीर मरुत् (यामेभिः) अपने रथों में से (दिवः अधि) द्युलोक के ऊपर (स्तुना) पर्वती के ऊँची चोटियों पर से ( उद् ईरते उ ) उडान लेने लगते हैं।

५३ (सूर्याय यातवे) सूर्यके जानेके लिए (राईम पन्थां) किरणरूपी मार्गको (ओजसा सुज्जित) जो अपनी द्यक्ति वना देते हैं, (ते) वे (भानुभिः वि तस्थिरे) तेजद्वारा संसारको व्याप्त कर देते हैं।

भावार्ध-५० मरुतोंमें विद्यमान वेग तथा वलसे भयभीत होकर पर्वत स्थिर हुए और निदयाँ धीमी चाहसे ५१ कार्य करते समय, दिन एवं रात्रीकी वेलामें अपने संरक्षणके लिए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कर्ती ५२ टाल वर्णवाला गणवेश पहनकर और रथ पर बैठकर ये वीर पर्वतों परसे भी संचार करने लगते 🤾 ५३ सहतोंमें यह शक्ति विद्यमान है कि, वे सूर्यको भी प्रकाशका मार्ग वतलाते हैं और सभी जगह तेजस्त्री किरणों के रेला देवे हैं।

टिप्पणी- [५२] अरुण-प्सु = (अरुग-मास्) = लालवर्ण से युक्त, राक्तिम आभा से युक्त गर्वे पहननेवाले। [५३] चृंकि यहाँ यों बतलाया है कि, सूर्यसे प्रकाश को जानेके लिए मस्त् शह बना देते हैं, बतः हैं विचारणीय प्रश्न टपस्थित होता है, क्या मस्त् वायु से भिन्न पर सूक्ष्म वायु के समान कोई तस्व है, जिस में बा सदत लहियाँ उत्पन्न होती हों ? ( मंत्र ४८-४९ तथा ४१६-४१० में दी हुई उपमाओं से प्रतीत होता है कि, बी तथा मस्त् विभिन्न हैं।)

(५४) <u>इ</u>मान् । <u>मे</u> । <u>मुरुतः</u> । गिरंम् । <u>इ</u>मम् । स्तोर्मम् । <u>ऋभुक्षणः</u> । इमम् । <u>मे</u> । <u>चनत</u> । हर्वम् ॥ ९ ॥

(५५) त्रीणि । सरांसि । पृश्नयः । दुदुहे । विजिणे । मधु । उत्सम् । कर्वन्थम् । उद्गिम् ॥१०॥

(५६) मरुंतः । यत् । हु । बुः । द्विवः । सुम्नु ऽयन्तेः । हवामहे ।

आ। तु। नः। उपं। गुन्तन् ।। ११ ॥ (५७) यूयम् । हि। स्थ। सुऽदाननः। स्द्राः। ऋभुक्षणः। दमें। उत्। प्रऽचेतसः। सदे॥ १२ ॥

अन्वयः— ५४ (हे ) मरुतः ! इमां मे निरं वनत, (हे ) ऋभु-क्षणः ! इमं स्तोमं, मे इमं हवम् वनत । ५५ पृश्चयः विज्ञेणे त्रीणि सरांसि, मधु उत्सं, उद्रिणं कवन्धं, दुदुहे ।

५६ (हे ) मरुतः । यत् ह वः सुम्नायन्तः दिवः हवामहे, आ तु नः उप गन्तन ।

५० (हे ) सु-दानवः रुद्राः ऋभु-क्षणः ! यूयं उत दमे मदे प्र-चेतसः स्थ । भूष्ठे — ५८ हे ( महतः ! ) जीर महतो ! ( हमां मे नितं ) इस मेरी स्तृतिपूर्ण वाणी को (वसत ) स्व

अर्थ— ५८ हे (मरुतः!) चीर मरुतो! (इमां में गिरं) इस मेरी स्तुतिपूर्ण वाणी को (वनत) स्वीकार करो; हे (ऋभु-क्षणः!) शस्त्रास्त्रों सुसद्ध वीरो! तुम (इमं स्तोमं) इस मेरे स्तोन का और (में इमं हवं) मेरी इस प्रार्थनाका स्वीकार करो। ५५ (पृद्ग्यः) मरुतों की माताओं ने (विद्रिणे) इन्द्रके लिए (प्रीणि सरांसि) तीन झीलें, (मधु) मिठासभरा (उत्सं) जलपूर्ण कुंड और (उद्ग्रिणे) पानी से भरा हुआ (कवन्धं) जल घारण करनेवाला वृहद्दाकारपात्र या मेध (दुदुहे) दोहन कर भरा है। ५६ हे (मरुतः) वीर मरुद्गण! (यत् ह) जब (वः) तुम्हें, (सुम्नायन्तः) सुखी होनेकी लालसा करनेवाल हम (दिवः हवामहे) युलोक से बुलोते हैं, उस समय (आ तु) तुरन्त ही तुम (नः उप गन्तन) हमारे समीप आ जाओ। ५७ हे (सु-दानवः!) भली प्रकार दान देनेवाले (रुद्राः) शत्रुसंघ को रुलोनवाले तथा (ऋभु-क्षणः) शस्त्र घारण करनेवाले वीरो! (य्यं उत हि) तुम सचमुचही जब अपने (द्र्मे) घर में या यह में (मदे) आनन्द में रहते हो। एवं सोमरस का सेवन करते हो, तव (प्र-चेतसः स्थ) तुम्हारी बुद्धि अधिक चेतनायुक्त वन जाती है।

् भावार्थ- ५५ भूमि, गो तथा वाणी मरुतों ही मानाएँ हैं। भूमिसे अन्न तथा जरु, गो से दुग्व और वाणीसे ज्ञान की प्राप्ति होती हैं। तीनों के तीन सेवनीय तथा उपादेय यस्तुएँ हैं। मरुतों की मानाओं ने त्रिविध दुग्थसे तीन झील भरकर तैयार कर रखी हैं ताकि बीर मरुतों का मरणपोषण सुचार रूपसे एवं मली भाति हो जाए। ५७ ये बीर बडे ही उदार, शामुओं का नाश करनेवाले सदैव शखालों से सुसज्ज हैं और जिस समय ये अपने प्रासादों में तथा निवासस्यलों में सुमन् पूर्वक दिन दिवाते हैं अथवा यसभूभि में सोमरस का सेवन करते हैं, तब इनकी दुद्धि अतीव चेतनाशील होती है।

टिप्पणी-[48] ऋमु = कारीगर, क्राल, शोधक, लुहार, रथकार, वाण, वल्ल । ऋमु-स = इन्द्ररा दत्त, शक्तः ऋमुस्लणः = शस्त्रधारी, कार्रागरोंको साधय देनेवाले (मंत्र ५० सीर ८३ देखिए)। [५५](१) क-यन्य = पानी इक्ट्रा करनेके लिए यदा सारी कुंड या मेश। [५६] यहाँ पर 'सुम्मायन्तः' पर पाया जाता है, जिसका कि धर्य है सुल पाने के लिए सवेष्ट रहनेवाले। ध्यान में रहे कि 'सु-मन'(सुम्न) मन की मली मांति संरकारमन्त्रता द्राने से ही यह सुल मिल सकता है। यह अतीव महस्वपूर्ण तक्त कभी न भूलना चादिए। 'सु-मन 'तथा 'सुम्म , वास्तव में एक ही है। इस पर से हमें यह स्वना भिलती है कि. उत्तन रंग से परिष्टा नन ही सुन का मद्रता साधन है। इसलिए मंत्र ६० एवं ९० देल लीजिए। [५७](१) दम = इन्द्रियदमन, संयम, मनही रियरता, गृह।(२) मद्र = प्रेम, गर्व, सावन्द, मपु, सोम प्रं वीर्ष।

- (६४) इमाः । ॐ इति । वः । सुऽदान्वः । घृतम् । न । पिप्युपीः । इपैः । वधीन् । काण्यस्ये । मन्मेऽभिः ॥ १९ ॥
- (६५) के । नूनम् । सुऽदान्वः । मर्दथ । वृक्त ऽवृहिंपः । व्रह्मा । कः । वः । सपर्यति ॥२०॥
- (६६) निहि । स्म । यत् । हु । वुः । पुरा । स्तोमेभिः । वृक्तऽवृहिपः । श्रिमे । ऋतस्य । जिन्वेथ ॥ २१ ॥
- (६७) सम्। ॐ इति । त्ये । मृहतीः । अपः । सम् । श्<u>वो</u>णी इति । सम्। ॐ इति । सूर्यम् । सम् । वर्ष्त्रम् । पूर्वेऽशः । द्युः ॥ २२ ॥

अन्वयः - ६८ (हे) सु-दानवः ! घृतं न पिष्युपीः इमाः इपः काण्वस्य मन्मभिः वः वर्धान्। ६५ (हे) सु-दानवः वृक्त-वार्हीयः ! क नूनं मदथ ? कः ब्रह्मा वः सपर्यति ? ६६ (हे) वृक्त-वार्हीयः ! निह्न स्म, पुरा वः यत् ह स्तोमेभिः ऋतस्य शर्धान् जिन्वय। ६७ त्ये महतीःअपः उ सं दधः, क्षोणी सं, सूर्यं उ सं, वज्रं पर्वशः सं (दधः)।

अर्थ — ६४ हे (सु-दानवः!) उत्तम दानी वीरो! (घृतं न) घिके समान (इमाः पिष्युपीः इपः) ये पुष्टिकारक अन्न (कण्वस्य मन्माभिः) कण्वपुत्र के मनन करनेयोग्य काव्य या स्ते। न्नहारा (वः वर्धान्) तुर्हारे यशकी वृद्धि करें। ६५ हे (सु-दानवः) सुचारु रूपसे दान देनेवाले तथा (वृक्त-वाईपः!) कुशासनीपर वैठनेवाले वीरो! (क नृनं मदथ १) मला तुम किथर हिंपत हो रहे थे १ (कः ब्रह्मा) मला वह कौन ब्राह्मण हे, जो (वः सपर्यति) तुर्महारी पूजा उपासना करता है १ ६६ (वृक्त-वाईपः!) हे दर्भासनपर वैठनेवाले वीरो! (निह सा) क्या यह सच नहीं है कि (यत् ह) सचमुच यहाँपर (पुरा) पहले तुम (वः स्तोमिमः) अपने प्रशंसा करनेवाले आभिभापणों से (कतस्य शर्धान्) सत्यके सौनिकोंको अर्थात् धर्म के लिए लडने चाले सिपाहियोंको (जिन्वथ) प्रोत्साहित कर चुके हो। ६७ (त्ये) उन वीरोंने (महतीः अपः) वहुतसा जल (उ सं दधुः) धारण किया, (क्षोणी सं [दधुः]) पृथ्वी को धर दिया और (सूर्यं उ सं [दधुः]) सूर्यको भी आधार दियाः उन्होंनेही (वज्रं पर्वशः सं [दधुः]) अपने वज्रको हर पोरमें या गांठमें सुदढ वना दिया है।

भावार्थ— ६८ उच कोटिके पुष्टिकारक अन्नोंके प्रदान एवं मननीय कान्योंके गायन से वीरोंका यश बढने लगता है। ६५ हे वीरो ! चूंकि तुम शीघ्र मेरे समीप नहीं आ सके, अतः यह सवाल हठात् मेरे मनमें उठ खढा होता है कि कि जगह भला ये आनन्दोलासमें चूर हो बैठे हों और शायद ऐसा कीन उपासक इनसे प्रार्थना करता होगा कि, वहांसे बीप्र प्रस्थान करना इन वीरोंको दूभर प्रतीत होता हो। ६६ सद्धर्म के लिए लढनेवाले सैनिकोंको प्रोरसाहन मिले, इसलिए वीर उत्तम प्रभावोत्पादक भाषणों द्वारा उनका उत्साह बढाते हैं। ६७ इन मरुनोंने मेघोंको, धावाद्यावि को, स्वांदियों को, स्वंदियों अपनी अपनी जगह मली भाँति घर दिया है और उनका स्थान अटल तथा स्थिर किया है। इन्हीं वीर महर्ने अपने बज्ञ नामक शस्त्र को स्थानस्थानपर टीक तरह जोडकर उसे बलिए बना डाला है। अन्य वीरभी अपने हिष्या अच्छी तरह तैयार करनेमें सदके रहें और शत्त्रके हथियारोंसे भी अल्यधिक मात्रामें उन्हें प्रबल तथा कार्यक्षम बना दें।

टिप्पणी [६४] (१) बृक्त-वर्हिस्= आसनपर-दर्भासनपर वैठनेवाले, कुश फैलाकर वैठनेवाले। (१) ब्रह्मा= ज्ञानी, ब्रह्मण, यात्रक, उपासक, मंत्रज्ञ, यज्ञके श्रेष्ठ ऋतिवज् । [६६] (१) दार्घः=वल,सामर्थ्य, सैन्य। (२) ऋत्र हिल् हिल् लढनेवाली सेना। (३) जिन्य्= आनंद देना, उत्साहित करना। [६९] (१) स्रोणी- एप्यी, यावाएथियी [निवंद २१३०]।

(६८) वि । बृत्रम् । पुर्वेऽशः । युषुः । वि । पर्वेतान् । <u>अरा</u>जिनैः । च<u>क्र</u>ाणाः । दृष्णि । पेस्येम् ॥ २३ ॥ (६९) अर्नु । <u>त्रि</u>तस्ये । युष्येतः । ज्ञुष्मेम् । <u>आव</u>न् । <u>उ</u>त्त । कर्तुम् । अर्नु । इन्द्रम् । बृत्रुऽन्ये ॥ २४॥

(७०) <u>विद्यु</u>त्ऽहंस्ताः । <u>अ</u>भिऽद्येवः । शिर्षाः । <u>श</u>ीपेन् । <u>हिर</u>ण्ययीः । शुभाः । वि । <u>अञ्चत</u> । <u>श्</u>रिये ॥ २५ ॥

सन्ययः- ६८ पृष्णि पीस्यं चक्राणाः अ-राजिनः पृत्रं पर्यशः वि ययुः, पर्यतान् वि (ययुः) । ६९ युध्यतः त्रितस्य शुष्मं उत कतुं अनु आवन्, वृत्र-त्ये इन्द्रं अनु ( आवन् )। ७० विशुत्-हस्ताः अभि-प्रयः शुभ्राः शीर्यन् हिरण्ययीः शिक्राः श्रिये वि अज्ञत।

अर्थ— ६८ [ब्रुण्णि] यलदााली [वींस्ये] पौरुपपूर्ण कार्य [चकाणाः] करनेवाले इन [अ-राजिनः] संघ-द्यासक वीरॉने [बृत्रं पर्वदाः वि ययुः] पृत्रके हर गांठके टुकडे टुकडे किये और (पर्वतान् वि [ययुः]) पहाडों को भी विभिन्न कर राह बना डाली । ६९ [युब्यतः वितस्य] छडते हुये त्रितके [युप्मं उत कर्तुं]

यल एवं कार्यदाक्ति का तुमने [अनु आवन्] संरक्षण किया और [वृत्र-त्यॅ] वृत्रहत्याके अवसरपर [इन्द्रं अनु] इन्द्र को भी सहायता दे दी। ७० [वियत्-हत्ताः] विजलीकी नाई चमकनेवाले हथियार हाथमें

धारण करनेवाले [अभि-यवः] तेजसी तथा [गुभाः] गाँरवर्णवाले ये चीर [शीर्पन्] अपने सरपर [हिरण्य-

योः शिष्राः] सुवर्ण के यने साफे [श्रिय] शोभा के लिये [िय अञ्जत] रख देते हैं।
भावार्थ— ६८ ये बीर ऐसे पराक्षमपूर्ण कार्य कर दिखटाते हैं कि, जिनमें दछ, बीर्य तथा श्रुरताकी सतीव भावइपकता प्रतीत होती है। ये किसी एक नियामक राजाकी छप्रछायामें नहीं रहते हैं। [इन्हें संघशासक नाम दिया जा
सकता है, क्योंत इनका समूचा संघरी इनपर शासन करता है। ऐसे] इन बीरोंने खुत्रके टुकडे उकडे कर डाले और

पर्वतांका भेदन कर क्षागे यहने के लिए सडक बना दी। ६९ इन वीरोंने बित नरेश को लडाईमें सहायता पहुंचाकर उसके बल, उत्साह तथा कर्नुंचशाकि को क्षष्ठ्रण पना रहा, अतः बित विजयी यन गया और इसी भाँति इन्द्र को भी. मुत्रवध के मौकेपर मदद करके उसे भी विजयी बना दिया। ७० ये वीर चमकीले शख हाथोंमें रखते हैं। ये तेजस्वी

तथा गैरकाय हैं भौर उनके सिरपर स्वर्णमय शिरस्त्राण सुहाते हैं। अन्य बीर भी इसी भाँति अपने शस्त्रों की पुराने या जीर्ण होने न दें, सदैव विद्युक्तिकों समान प्रकाशमान एवं चमकीले रूप में रख दें।

टिप्पणी— [६८](१) राजिन्= [राजः सस्य अस्तीति राजी]= जिनपर शासन चलाने के लिए राजा विद्यमान रहता है, वे 'राजिन्' कहलाते हैं। अ-राजिन्= [राजः स्वामी अस्य न विद्यते इत्यराजी।] जिनपर किसी एक व्यक्तिका शासन या नियंत्रन नहीं प्रस्थापित हुआ हो, जिनका सारा संघ या समुदायही हर व्यक्तिपर नियमन ढालता हो। मस्त्

संघवादी, संघदाासक वीर थे सौर सब स्वयंही निलकर शासनप्रबंध करते थे। मंत्र २९२ और ३९८ में 'स्व-राजः' पदसे यही भाव स्वित होता है। (२) वृष्णि= पौरुषयुक्त, यलशाली, सामर्थवान्, कुद्द, मेप, बैल, प्रकाशिकरण, वारु। (२) पौंस्य= पौरुपकृत्व, सामर्थ्व, सैन्य।

(२) ऋतुः कर्मराक्ति, कर्तृत्व, उत्साह, यरा, बुद्धि । (२) त्रित= [त्रिभिस्तायते] तीन शक्तियों का उपयोग कर रक्षा करता है। एक नरेशका नाम [त्रिपु स्थानेषु तायमानः । सायण ऋ॰ पापशरः २५९ मंत्र]।[७२](१) शिप्रा=शिरखाण, पगडी, हुड्डी, नासिका, शिरखानके सुँदपर सानेवाला जाला।(२) वि-सञ्ज्= सुशोभित करना, सजावट करना, अंजन

लगाना, सुन्दर बनाना, ब्यक्त करना। हिरण्ययीः शिप्राः व्यक्षत= सुवर्णसे विभूषित या सुनहली पगाडियोंसे ये दूसरों से प्रमक् दीख पढते थे। जनताके मध्य इन वीरों की पहचानना इन्हीं सुनहले साफोंसे सासान हुआ करता। स्वर्णमय शिरोवेष्टनसे विभूषित इन वीरों के समुदाय की देखतेही लोग तुरन्त कहना ग्रुरु करते 'लो भाई, ये वीर मस्त् हैं।'

- (६४) इमाः । ॐ इति । वः । सुऽदानवः । घृतम् । न । पिप्युपीः । इषः । वर्धीन् । काण्यस्यं । सन्मंऽभिः ॥ १९ ॥
- (६५) के । नूनम् । सुऽदान्<u>वः । मर्दथ । वृक्तऽवृहिंपः । व्</u>रह्मा । कः । वः । सपूर्यति ॥२०॥
- (६६) निह । सम । यत् । ह । वः । पुरा । स्तोमेभिः । वृक्तऽविहेपः । शर्थीन् । ऋतस्यं । जिन्वेथ ॥ २१ ॥
- (६७) सम्। ॐ इति । त्ये । मृहतीः । अपः । सम् । श्वोणी इति । सम्। ॐ इति । स्पैम्। सम् । वर्ष्रम् । पुर्वेऽशः । दुधुः ॥ २२ ॥

अन्वयः- ६४ (हे) सु-दानवः ! घृतं न पिण्युपीः इमाः इपः काण्वस्य मन्मभिः वः वर्धान्। ६५ (हे) सु-दानवः वृक्त-वार्हीपः ! क नूनं मद्थ ? कः ब्रह्मा वः सपर्यति ? ६६ (हे) वृक्त-वार्हीपः ! नाहि सम, पुरा वः यत् ह स्तोमेभिः ऋतस्य दार्धान् जिन्वथ। ६७ त्ये महतीःअपः उ सं द्धुः, क्षोणी सं, सूर्यं उ सं, वज्रं पर्वशः सं (द्युः)।

अर्थ — ६४ हे (सु-दानवः!) उत्तम दानी वीरो! (घृतं न) घीके समान (इमाः पिष्युपीः इपः) ये पुष्टिकारक अन्न (कण्यस्य मनमाभः) कण्यपुत्र के मनन करने योग्य काव्य या स्तोत्रहारा (वः वर्धान्) तुम्हारे यशकी युद्धि करें। ६५ हे (सु-दानवः) सुचारु रूपसे दान देनेवाले तथा (वृक्त-वार्हेषः!) कुशासनींपर वेठनेवाले वीरो। (क नृनं मदथ !) मला तुम किघर हिंपत हो रहे थे ! (कः ब्रह्मा) भला वह कौन ब्रह्मि है, जो (वः सपर्यति) तुम्हारी पूजा उपासना करता है ! ६६ (वृक्त-विहेषः!) हे दर्भासनपर वैठनेवाले वीरो! (निह स्म) क्या यह सच नहीं है कि (यत् ह) सचमुच यहाँपर (पुरा) पहले तुम (वः स्तोमितः) अपने प्रशंसा करनेवाले आभिभापणों से (ऋतस्य शर्धान्) सत्यके सौनिकोंको अर्थात् धर्म के लिए लड़ेने वाले सिपाहियोंको (जिन्वथ) प्रोत्साहित कर चुके हो। ६७ (त्ये) उन वीरोंने (महतीः अपः) वहत्ता जल (उ सं दधुः) धारण किया, (श्लोणी सं [दधुः]) पृथ्वी को घर दिया और (सूर्य उ सं [दधुः]) सूर्यको मी आधार दियाः उन्होंनेही (वज्रं पर्वशः सं [दधुः]) अपने वज्रको हर पोरमें या गांठमें सुहढ वना दिया है।

भावार्थ — ६४ उच कोटिक पुष्टिकारक अन्नों के प्रदान एवं मननीय कान्यों के गायन से बीरोंका यहा बढ़ने लागा है। ६५ हे बीरो ! चूँकि तुम सीम्र मेरे समीप नहीं आ सके, अतः यह सवाल हठात मेरे मनमें उठ खढ़ा होता है कि कि लगह भला ये सानन्दोखासमें चुर हो बेठे हों और शायद ऐसा कीन उपासक इनसे प्रार्थना करता होगा कि, वहांसे तीं प्रस्थान करना इन बीरोंको दूभर प्रतीत होता हो। ६६ सद्धर्म के लिए लढ़नेवाले सैनिकोंको प्रोरसाहन निके इमलिए बीर उत्तम प्रमावोन्पादक भापणों हारा उनका उत्साह बढ़ाते हैं। ६७ इन मरनोंने मेबोंको, व्यावाहिकों को, मूर्यको अपनी करनी जगह मली माँति घर दिया है और उनका स्थान अटल तथा स्थिर किया है। इन्हीं बीर महाँकि अपने बन्न नामक सम्ब को स्थानस्थानपर ठीक तगह जोड़कर उसे बलिए बना डाला है। अन्य बीरमी अपने हिंगी अपनी तगह देवार करनेमें सबके रहें और शबुके हथियारोंसे भी अव्यधिक मात्रामें उन्हें प्रबल तथा कार्यक्षम बना दें।

टिएएपी— [२५] (१) मुक्त-वर्दिस्= आसनपर-दर्भासनपर वैठनेवाले, कुत फैलाकर बैठनेवाले। (१) प्रदाः= कानी, ब क्रम, दाजक, उपासक, मंत्रज्ञ, यज्ञके श्रेष्ठ कारिवज् । [६६] (१) दाधिः=वल,सामध्ये, सैन्य। (२) क्रम् दार्थः= सन्यक्ष बल, सन्यबसेके लिए लटनेवाली सेना। (२) जिन्यू= आनंद देना, उत्साहित करना। [६९] (१) सोपील-एटभी, खावाएथियी [नियंद २।३०]।

(६८) वि । वृत्रम् । पुर्वेऽशः । युषुः । वि । पर्वेतान् । <u>अरा</u>जिनेः । चु<u>त्र</u>ाणाः । द्यप्णि । पौंस्येम् ॥ २३ ॥

(६९) अर्नु । <u>त्रि</u>तस्यं । युष्यंतः । शुष्मंम् । <u>आव</u>न् । <u>उ</u>त्त । कर्तुम् । अर्नु । इन्द्रंम् । वृत्रऽत्ये ॥ २४॥

(७०) विद्युत्ऽहंस्ताः । अभिऽद्यंवः । शिर्पाः । शोर्पन् । हिर्ण्ययीः । शुस्राः । वि । अञ्जत । श्रिये ॥ २५ ॥

सन्वयः- ६८ वृष्णि पौंस्यं चक्राणाः अ-राजिनः वृंत्रं पर्वशः वि ययुः, पर्वतान् वि (ययुः) । ६९ युध्यतः त्रितस्य शुष्मं उत क्रतुं अनु आवन्, वृत्र-त्यें इन्द्रं अनु ( आवन् )। ७० विद्युत्-हस्ताः अभि-द्यवः शुभ्राः शोर्पन् हिरण्ययोः शियाः श्रिये वि अञ्जत।

अर्थ— ६८ [बृष्णि] वलशाली [पोंस्यं] पौरुपपूर्ण कार्य [चक्राणाः] करनेवाले इन [अ-राजिनः) संघ-शासक वीरोंने [बुत्रं पर्वशः वि ययुः] वृत्रके हर गांठके टुकडे दुकडे किये और (पर्वतान् वि [ययुः]) पहाडों को भी विभिन्न कर राह बना डाली। ६९ [युध्यतः वितस्य] लडते हुये त्रितके [युप्मं उत कतुं] वल एवं कार्यशक्ति का तुमने [अनु आवन्] संरक्षण किया और [वृत्र-त्यें] वृत्रहत्याके अवसरपर [इन्द्रं अनु] इन्द्र को भी सहायता दे दी। ७० [विद्यत्-हत्ताः] विजलीकी नाई चमकनेवाले हथियार हथमें धारण करनेवाले [अभि-चवः] तेजली तथा [ग्रुआः] गौरवर्णवाले ये वीर [शीर्पन्] अपने सरपर [हिरण्य-यीः शिषाः] सुवर्ण के वने साफे [थ्रिये] शोभा के लिये [वि अञ्चत] रख देते हैं।

भावार्थ — ६८ वे बीर ऐसे पराक्षमपूर्ग कार्य कर दिखलाते हैं कि, जिनमें दल, बीर्य तथा श्रातकी अतीय आव-इयकता प्रतीत होती है। ये किसी एक नियासक राजाकी छप्रछापामें नहीं रहते हैं। [इन्हें संघशासक नाम दिया जा सकता है, बर्धात इनका समूचा संघही इनपर शासन करता है। ऐसे] इन वीरोंने वृत्रके टुकडे उकडे कर डाले और पर्वतांका भेदन कर भागे बढ़ने के लिए सडक बना दी। ६९ इन वीरोंने जित नरेश को लड़ाईमें सहायता पहुंचाकर उसके दल, इत्साह तथा करुंत्वशक्ति को अधुग्य बना रखा, अतः जित विजयी दन गया और इसी माति इन्द्र को भी वृत्रवथ के मोकेपर मदद करके उसे भी विजयी दना दिया। ७० ये बीर चमकीले शस्य हाथोंमें रखते हैं। ये तेजस्वी तथा गीरकाय हैं और उनके सिरपर स्वर्थमय शिरस्त्राण सुहाते हैं। अन्य वीर भी इसी मीति सपने शस्त्रों को पुराने या जीर्ण होने न दें, सदैव विश्वहेखाके समान प्रकाशमान एवं चमकीले स्वर्थ में रख दें।

टिप्पणी— [६८](१) राजिन्= [राजः अस्य अस्तीति राजी]= जिनपर शासन चलाने के लिए राजा विद्यमान रहता है, वे 'राजिन्' कहलाते हैं। अ-राजिन्= [राजः खामी सस्य न विद्यते ह्याजी।] जिनपर किसी एक व्यक्तिश शासन या नियंत्रण नहीं प्रस्थापित हुआ हो, जिनका सारा संघ या समुदायही हर व्यक्तिर नियमन ढालता हो। मस्त् संघवादी, संघरासक बीर थे और सद खयंही मिलकर शासनप्रवंध करते थे। मंत्र २९२ और १९८ में 'स्य-राजः' परसे यही भाव स्वित होता है। (२) षृष्टिः= पौरपदुक, प्रतशाली, सामर्थवान्, सृद्ध, मेप, देल, प्रशाविरान, वाष्ट्र। (३) पौंस्य= पौरपहल्य, सामर्थ, वीर्य, पुरप्ते विद्यमान बीरता। [६९](१) शुष्मं= बल, सामर्थ, सैन्य। (२) फतुः= कमशक्ति, कतुंख, रासाह, यस, हादि। (२) जित= [विभिन्दायते] तीन राजियों का उपयोग कर रसा करता है। एक नरेशका नाम [विद्य स्थानेषु तायमानः। सायण कल पापशाः, २५५ मंत्र]।[७२](६) शिव्रा=शिरतान, पगढी, हुद्दी, मासिका, शिरखायके हुँदपर धानेवाला जाला।(२) वि-खब्ज् = सुरोभित करता, सजावट करना, धंजन सगाना, सुन्दर पनाना, रथक करना। हिरण्ययीः शिव्राः व्यञ्जन सुर्वासे विभूपित वा सुन्दरी पगिटिवासे वे दूनरी से एमक् दीस पढते थे। जनताके नण्य रन वीरों वो पहचानना इन्हीं सुन्दरों साहों आसान हुना करता। सर्जमय शिरोबेटनसे विभूपित रन वीरों के समुदाय को देण्डेटी लोग तुरन्य कहन हुन्ही करते 'ली माई, ये बीर मस्त्र है।'

कण्यांसः।

आ। नव्य

(७७) सहो इति । सु । नुः । वर्ज्नऽहस्तैः । स्तुपे । हिरंण्यऽवाशीभिः ॥ ३२ ॥

(७८) ओ इति । सु । वृष्णीः । प्रऽयेज्यून् । वृवृत्याम् । चित्रऽवीजान् ॥ ३३ ॥

(७९) <u>गिरयः । चित् । नि । जिहते । पर्शानासः । मन्य</u> पर्वताः । <u>चित्</u> । नि । <u>येमिरे</u> ॥ ३४ ॥

अन्वयः— ७७ नः कण्वासः ! वज्र-हस्तैः हिरण्य-वाशीभिः म ७८ वृष्णः प्र-यज्यून् चित्र-वाजान् नव्यसे सुविता ७९ मन्यमानाः पर्शानासः गिरयः चित् नि जिहते

> अर्थ- ७७ हे (नः कण्वासः!) हमारे कण्वो! (चज्र-हस्तैः करनेवाले तथा सुवर्णरंजित कुट्हाडियों का उपयोग करनेवाले मान (अग्निं) अग्नि की (सु स्तुपे) भली भाँति सराहना करो ७८ (वृष्णः) वीर्यवान (प्र-यज्यून्) अत्यंत पूजनीय

> वल से युक्त ऐसे तुम्हें ( नव्यसे सुविताय ) नये धन की प्राप्ति

आने के लिए आकर्षित करता हूँ।

७९ (मन्यमानाः पर्शानासः) अभिमान करनेवाले ।

एर्वत भी इन वीरों के आगे (नि जिहते) अपने स्थानसे विच

पहाड भी (नि येमिरे) नियमपूर्वक रहते हैं।

भावार्थ- ७७ ये बीर बज्र एवं कुठार को काम में लाते हैं और अग्नि
७८ ये बीर अतीव वीर्थवान्, पूजनीय तथा भाँति माँति कं
निकट का जाय और हमें नया धन प्रदान करें।
७९ इन वीरों के बागे बड़े बड़े शिखरोंवाले पर्वत एवं छो

वीरों का पराक्रम इतना महान् है और इनमें इतना प्रचंड पुरुपार्थ समाय इनके लिए कोई असंभव तथा दुरुह बात नहीं है, क्योंकि ये बढी सुगमता

टिप्पणी— [ ७७ ] ( १ ) वार्सी = ( मश्रतीति वासी ) तेज, छुरी मंग्र १५० वॉ हेस्विए । विसंत्र के सम्मार १९०० र १९६० ——— १

- (८०) आ । अ<u>ध्ण</u>डयात्रानः । <u>बद्दन्ति</u> । अन्तरिक्षेण । पर्वतः । भातारः । स्तुवते । वर्यः ॥ ३५ ॥ .
- (८१) अप्रि:। हि । जर्नि । पूर्विः । छन्दैः । न । स्र्रैः । अविषां । ते । भानुऽभिः । वि । तम्थिरे ॥ ३६ ॥ कण्वपुत्र सोभरि ऋषि (ऋ॰ ८१२०११—२६ )
- (८२) आ । गुन्तु । मा । <u>रिपण्यत</u> । प्रऽस्थीवानः । मा । अर्प । स<u>्थात</u> । <u>स</u>ऽ<u>म</u>न्यवः । स्थिरा । चित् । न<u>मयिष्णवः</u> ॥ १ ॥

अन्वयः -- ८० अ६ण-यावानः अन्तरिक्षेण पततः स्तुवते वयः धातारः आ वहन्ति ।

८६ अग्निः हि अर्चिपा छन्दः, स्रः न, पृद्यः जनि, ते भानुभिः वि तस्थिरे।

दः (हे) प्रस्थावानः । आ गन्त, मा रिपप्यतः (हे) स-मन्यवः । स्थिरा चित् ममिथ-प्यवः मा अप स्थातः।

सर्थ- ८० (अक्ष्ण-यावानः ) नेत्रोंकी निगाह की नाई अति वेगसे ई। डनेवाले और (अन्तरिक्षेण पतनः ) आकारा में से उडनेवाले साधन (स्तुवते ) उपासक के लिए (वयः धातारः ) अत्र की समृद्धि करने-याले इन वीरों की (आ बहान्ति ) दोने हैं।

८६ (अग्निः हि ) अग्नि सम्बमुच ( अर्थिया ) तेज से (स्टन्डः हका हुआ है और (स्टन्स) सूर्य के समान यह (पूर्व्यः जित ) पहले प्रकट हुआ तथा प्रधात् । ते मानुभिः ) ये वीर मरन् अपने तेजों से (वि तस्यिरे ) स्थिर हो गये ।

दर है (प्रस्थायानः!) वेगपूर्वक जानेवाले बीरें।! (या गन्त ! हमारे समीप आयो (मा रिपण्यत ) आने से इनकार न करें। है (स-मन्यवः! जन्महरून परिदूर्ण वीरे!! शियम नियान औ दाहु रिपर पूर्व अटल हो चुके हों, उन्हेंभी (नमिथण्ययः) तुम हुमारेवाले हो। यतः हमारी यह प्रार्थना है कि, हम से तुम (मा अप स्थात) दूर न रही।

भाषार्थ- ८० इन बीतें के बाहन करे बेगवान तथा कीश्रमानी होते हैं कीए यन पर बहरार वे भारायदा में में विहार बारते हैं, तथा मनों को पर्याप्त करा हेते हैं।

देर सूर्य के समान ही किस करने तेज से प्रकाशमान हीता है कीर यह में पहले दहने दहन हो। उत्तर है। पक्षांद्र वीर मरतों या समुदाय अपने करने स्थान पर आ बैट काना है। इं ब्राज्यागम दर्गन जे निशे में की प्रधान प्रधान संचारित हुआ करती है और प्रधान प्राची का कागमन होता है। प्रधान में नो दिन, करीन में प्रधान मरत् ही है।

दर इन दीतें में इत्तरी समस्रा विद्यमान है कि, इदस तथा सुनिया दानु को भी जो जिल्हा हर जानी है। इनका दर महाम् दराजम दिख्यात है। इसारी बही सहात है कि, दे दराने महीद का न हैं की राजानी वहा कर। इसारी बही सहात दिख्यात के कि न है के जाने कर है जो राजानी रहा है। इस्ति दिख्यात के साम के साम के साम है की जाने कर है। जा राजानी रहा है है

- (८३) <u>बीळुप</u>विऽभिः । <u>मरुतः । ऋभुक्षणः । आ । रुद्रासः । सुदी</u>तिऽभिः । इपा । नः । अद्य । आ । गत् । पुरुऽस्पृहः । यज्ञम् । आ । सोभरीऽयर्वः ॥ २ ॥
- (८४) <u>विद्य । हि । रु</u>द्रियाणाम् । शुष्मम् । <u>उ</u>ग्रम् । मुरुताम् । शिभीऽवताम् । विष्णीः । एपस्यं । मीळ्हुपाम् ॥ ३ ॥

अन्वयः— ८२ (हे) ऋभु-क्षणः रुद्रासः मरुतः ! सु-दीतिभिः वीछु-पविभिः आ गत, (हे) पुरु स्पृहः सोभरीयवः ! नः यज्ञं अद्य इपा आ (गत ) आ।

८४ विष्णोः एपस्य मीळ्हुपां शिमीवतां रुद्रियाणां मरुतां उम्रं शुष्मं विद्य हि।

अर्ध- ८२ हे ( ऋभुक्षणः ) ! वज्रधारी ( रुद्रासः ) राज्ञुसंघ को रुलानेवाले ( मरुतः !) वीर मरुतो ! ( सु-दीतिभिः ) अर्ताय तेजस्वी ( वीळु-पविभिः ) सुदृढ वर्ज्ञों से युक्त होकर (आ गत) इधर आशी है ( पुरु-स्पृहः ) यहुतोंद्वारा अभिलिषत तथा (सोभरीयवः!) सोभरी ऋषि पर अनुत्रह करनेकी इच्छा करने वाले वीरो ! ( नः यज्ञं ) हमारे यज्ञस्थल में ( अद्य ) आज ( इपा ) अन्न के साथ ( आ आ ) आओ ।

८४ (विष्णोः एपस्य) व्यापक आकांक्षाओंकी पूर्ति करनेवाले, (मीळहुपां) वृष्टि करनेवाले, (शिमीवतां) उद्योगशील, (रुद्रियाणां) रुद्र के पुत्र ऐसे (मरुतां) मरुतों के (उग्रं) क्षत्रधर्मोवित वीर भाव पैदा करनेवाले (शुप्मं) वल को (विद्य हि) हम जानते ही हैं।

भावार्थ- ८२ वज्र धारण करनेवाले तथा समूची जनता के प्यारे ये वीर महत् अपने तेजस्वी एवं प्रभावशाही हथियारों के साथ इधर चले आयें और वे इस यज्ञ में यथेष्ट अञ्च लायें, ताकि यह यज्ञ यथोचित ढंग से परिपूर्ण हो जाए।

- ८४ महत् वर्षा करनेवाले, वीर, उद्योग में निरत तथा पराक्षमी हैं। उनका वल अनुहा है।

टिप्पणी- [८३] (१) असु-क्षणः = (असु-क्षन्) 'असु' से ताल्पर्य है, कार्यकुशल कारीगर लोग । तिन के समीप ऐसे निष्णात कार्यकर्ताओं की उपस्थित होती है और उन के भरणपोपण की व्यवस्था निष्य के लाती है, वे ऋमुक्षन् उपाधिधारी हो सकते हैं। ऋमुक्षणः = (असु-क्ष) ऋमुओं अर्थात् निष्यकारों चनाये हुए शखों का उपयोग करनेवाले 'असुक्षणः 'कहे जा सकते हैं। अस-भु-क्षणः (उर-भासमान-निवामा) नितके निवासस्थान विशाल हैं, वे (क्षि = निवासे)।(२) रुद्रासः = रुद्रः = (रोद्याता) शतुको रुल्तिकारों वीर।(३) सु-श्रीतिः = भलीभाँति तेजधारा से युक्त शस्य, जिस के सूनेमात्र से शरीर का अंगमंग होना सम्बं है।(४) व्यालु-प्रिः = प्रवल बन्न, वडा बन्न, एक कौलाद के वने हुए शस्त्र को बन्न कहते हैं, पवि = चक्र, विशेष विशेष । 'बीलु, वीलु, बीलु, बीलु, सभी शब्द बढी भारी शक्ति की सूचना देनेवाले हैं। 'बीरता 'से रिश्त का स्वान वर्ष है। (५) सोभिर = (सु-भिर) भली भाँति अन्न का दान कर के निर्धन एवं असहार का सक्छा भरणरीपण करनेवाला सुभिर या सोभरि है। जो इम प्रकार बन्न का दान कर के निर्धन एवं असहार को सहायवा पहुँचाते हैं। [८२](१) शिमी=प्रवल्, उद्यम, कर्म।(२) शिमी-चत् = उद्यमी, कर्मनेतिल हमेता अच्छे करनेवाल।।(३) रुद्रिय = रुद्रके साय रहनेवाले, महान् वीरके अनुवायी, वहे शूर एवं वीर्त इति का सन्तेवाले।

८५) वि । द्वीपानि । पार्पतन् । तिष्ठंत् । दुच्छुनां । उभे इति । युजन्त् । रोद<u>ंसी</u> इति । प्र । धन्वानि । <u>ऐरत्</u> । <u>शुभ्रऽखादयः ।</u> यत् । एर्जथ । <u>स्वऽभानवः ॥ ४ ॥</u> ८६) अच्युता । <u>चि</u>त् । वुः । अन्मेन् । आ । नानंदति । पर्वेतासः । वनुस्पतिः । भृमिः । यामेषु । <u>रेजुते</u> ॥ ५ ॥

अन्वयः — ८५ (हे) शुभ्र-खादयः स्व-भानवः ! यत् एजथ, द्वीपानि वि पापतन्, तिष्ठत् दुन्छुना युज्यते ), उभे रोदसी युजन्त, धन्वानि प्र ऐरत ।

८६ वः अञ्मन् अ-च्युता चित् पर्वतासः वनस्पतिः आ नानदति, यामेषु भूमिः रेजते ।

अर्थ- ८५ हे (ग्रुभ्र-खाद्यः ) सुफेद हस्तभूषण धारण करनेवाले (स्व-भानवः!)स्वयं तेजस्वी वीरो! यत्) जब तुम (एजथ) जाते हो, शत्रुदल पर धावा चोलन के लिए हलचल करते हो. तव ( झीपानि वे पापतन्) टापू तक नीचे निर जाते हैं। (तिष्ठत्) सभी स्थावर चीजें ( दुज्लुना ) विपत्ति से गुक्त यम जाते हैं: ( उमे रोदसी ) दोनों खुलोक तथा भूलोक कांपने ( युजन्त ) लगते हैं। ( धन्वानि ) मरु-भूमि की वालू ( प्र पेरत ) अधिक वेग से उडने लगती है।

८६ ( वः अल्मन् ) तुम्हारी चढाई के मौके पर (अच्युता चित्) न हिल्नेवाले यडे यडे (पर्वतासः) पहाड तथा (वनस्पतिः) पेड भी (आ नानदति) दहाडने लगते हैं, वैसेही तुम ( यामेषु ) जय सत्रुदलपर आक्रमणार्थ यात्रा करना ग्रुरु करते हो, तय ( भूमिः रेजते ) पृर्ध्वा विकंपित हो उटती है ।

भाषार्थ- ८५ साफसुधरे गहने पहन कर ये तेजःपूर्ण बीर जब बाबुदल पर चढाई करने के लिए सित बेग से प्रस्थान करना ग्रुरु करते हैं, तब सूमि के ऊपरी भाग भीचे गिर पडते हैं, वृक्ष जैसे स्थावर भी हट गिरने हैं, साकाश पूर्व पृथ्वी में केंपकेंपी पैदा हो जाती हैं और रोगिस्तान की बालुका तक बेग से ऊपर उडने लगती हैं। इंगनी भारी इलचल विश्व में मचा देने की क्षमता वीरों के सान्दोलन में रहती हैं।

८६ (क्षाधिदेविक क्षेत्रमें) वायु जोर से बहने कर जाए, काँधी या नूकान प्रवित्त हो जाए, तो पर्वतीयर के वृक्ष तक दावाँदोल हो जाते हैं, तथा ऊँची पहादी चोटियों पर पवन की गति करीव कीम प्रतित होती है। वृक्षों के परस्पर एक दूसरे से विस जाने से भीपण प्वति प्राहुर्भूत होती है, तथा सूनि भी चटापमान प्रतीत होती है। (क्षाधिभौतिक क्षेत्र में) प्राहुओं पर जब बीर सैनिक धादा दोलते हैं, तद दरमूल होने पर भी प्राहु विचलित हो जडमूल से उन्दर जाता है।

टिप्पणी-[८५] (१) खादिः = षण्य, कटक (हायवरों में पहननेयोग आमूदन) । नाम पदार्थः मंत्र १६६ देखिए। युपखादिः (१६७), हिर्ण्यखादिः, खुखादिः (१५० १६८), हाक्षणादिः (८५) ऐसे पदम्योग मिलते हैं। खादि एक विभूषण है, जो हाथ में या पर में पहना जाना है और नेगन, बत्तय, कटकमहर्ग 'गादि ' एक आमूद्रावाचक गाद है। (२) हाक्ष-पाद्यः = यमकीले आभूषण पार्य वरनेवाले। (२) हुच्छुमा = १ हुम्- छुना) = (पार्य छुना यदि पीछे पहे, तो होनेवाली इसा भवेद्यस्यान, हुप्तवस्या, हुम्म, दिवस्य १०६ पर्यम् = सेगिस्तान, निर्वल सूचिमान, पृतिमय प्रदेश। (५) ह्याप-आध्यस्यान, हीप्रच्या, हाम, दिवस्य १०६ पर्यम् न सेगिस्तान, निर्वल सूचिमान, पृतिमय प्रदेश। (५) ह्याप-आध्यस्यान, हीप्रच्या, हाम, दिवस्य हो । (६) प्रच्यान मानवृति = स्थिर तथा घटल पदार्थ (दहाण्डे १ वीपने सोदने स्थाते हैं। (विशेषामान शहेद्या देगनेयोग्य हैं। (२) प्रमस्य सेवते = विश्व सेवते । (३) स्थाप सेवते = वीपने सेवते हैं। (३) सूचिः वेद्यते हैं। (३) सूचिः व

- (८७) अमीय । गः । मुहतः । यातंत्रे । चौः । जिहीते । उत्ऽतंरा । बृहत् । यत्रं । नरः । देदिशते । तुनूषुं । आ । त्वक्षांसि । बाहुऽअजिसः ॥ ६ ॥
- (८८) स्वधाम् । अर्नु । श्रियम् । नरेः । मिहं । त्वेषाः । अर्मंऽवन्तः । वृषंऽप्सवः । वहंन्ते । अर्ह्नतऽप्सवः ॥ ७॥
- (८९) गोर्भिः । नाणः । अञ्यते । सोर्भरीणाम् । रथे । कोशे । हिर्ण्यये । गोऽर्यन्धवः । सुऽनातासंः । हुपे । भुने । महान्तः । नः । स्परंसे । नु ॥ ८॥

ब्रावयः— ८७ (हे) मरुतः ! वः अमाय यातवे यत्र वाहु-भोजसः नरः त्वक्षांसि तन्षु आ देदिशते, त्वत्र श्वीः इत्तरा वृहत् जिहीते। ८८ त्वेपाः अम-वन्तः वृप-एसवः अ-हुत-एसवः नरः स्व-धां अनु जिन्नं मृति वर्तान्त । ८६ सोभरीणां हिरण्यये रथे कोशे गोभिः वाणः अज्यते, गो-वन्धवः सु-जातासः महास्तः नः इतं भूजे स्परसे नु ।

कर्म - ८३ है ( मरनः !) बीर मरतो ! ( वः अमाय ) तुम्हारी सेना को ( यातवे ) जाने के लिए (यह किए कोर । याद - गंजिसः) याद्ध-यल से युक्त ( नरः ) तथा नेता के पद पर अधिष्ठित तुम बीर । ग्यारोशि सभी द्राजियों को अपने ( नन् पू ) द्रारोगें में एकत्रित कर ( आ देदिशते ) प्रहार करते हो एकर ( चीर ) आकाश भी ( उन्हार ) उपर उपर ( यृहत् ) विस्तृत एवं यृहद्दाकार वनते वनते ( विर्वार ) जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ८८ ( त्वेपाः ) तेजस्वी, ( अमवन्तः ) वलवान, ( वृष्ट कर्म विर्वे अमे हृष्युम्न तथा (अ-दृत-प्रत्यः) सरल स्वभाववाले (नरः) नेताके नाते वीर (स्व-धां अने क्ष्यः विर्वे अमे हृष्युम्न तथा (अ-दृत-प्रत्यः) सरल स्वभाववाले (नरः) नेताके नाते वीर (स्व-धां अने क्ष्यः वर्षः क्ष्यः अनुमूल अपनी ( व्रियं मितः) द्राभा एवं आभाको अत्यधिक मात्रामें ( वहन्ति ) वदाते के वर्षः वर्षः क्ष्यः अर्थः क्ष्यः वर्षः वर्

कार है। हमें कार को से को सेनी जिल और सुद कर जाते लगती है और जिल दिशा से से बीर शयू पर पर्धा कार है। हमों कार कार्निकाय कारादादी जिल्हात एवं चौदा मार्ग बना दे रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। दें ते त्र कुष्ट को इंको राज्य को राज्य कार्निकार और स्थाल प्रकृतियाल नीर भवनी शक्ति अनुसार निज शोभा बदाते हैं। दें सी की कार्निकार कार्निकार स्थान की स्थानिकार कार्निकार सम्बद्ध अस्मान के रहते कार्मिका स्थान कार्निका सामा बताता की कार्निकार कार्निकार के सुवकार की लेका हो कि स्व पूर्व दें दें विकास सहान बीर हमें अन्न, उपभौग तथा बताता की

- (९१) <u>वृष्णश्</u>षेत् । <u>मरुतः</u> । वृषेऽप्सुना । रधेत । वृषेऽनाभिना । आ । रथेनासेः । न । पृक्षिणेः । वृधी । <u>नरः । ह</u>व्या । <u>नः । वी</u>तर्ये । <u>गत</u> ॥ १० ॥ (९२) <u>समा</u>नम् । <u>अ</u>ज्ञि । <u>एपा</u>म् । वि । <u>भ्राज</u>न्ते । <u>र</u>क्ष्मासेः । अधि । <u>वाह</u>र्षु ।

दिविद्युदिति । ऋष्टर्यः ॥ ११ ॥

अन्वयः- ९० (हे) वृषत्-अञ्जयः ! वः वृष्णे वृष-प्रयात्ते मान्ताय शर्थाय हव्या प्रति भरध्वं । ९१ (हे) नरः मरुतः ! वृषन्-अञ्चेन वृष-प्सुना वृष-नाभिना रथेन नः हव्या वीतये, स्येनासः पिक्षणः न, वृथा आ गत । ९२ एषां अञ्जि समानं, रुक्मासः वि भ्राजन्ते, याहुषु अधि ऋष्टयः दिवद्यति ।

सर्ध- ९० (वृषत्-सञ्जयः!) स्रोम को सम्मानपूर्वक अर्पण करनेवाले हे याजको! तुम (वः) तुम्हारे समीप आनेवाले (वृष्णे) बलवान् तथा (वृष-प्रयाक्ते) बैल के समान इठलाते हुए जानेवाले (मारुताय) मरुतों के समुद्राय के (दार्धाय) वल बढ़ाने के लिए (हब्या व्रति भरध्वे) हविष्यान प्रत्येक को पर्याप्त मात्रा में प्रदान करो।

९६ हे (नरः मरुतः!) नेतृत्वगुण से संपन्न वीर मरुतो! (वृपन् अध्वेन) यिष्ठि घोडों से युक्त, (वृप-प्सुना) वैल के समान सुदृढ दिखाई देनवाले (वृप-माभिना) और प्रयत्न नाभि से युक्त (रथेन) रथसे (नः हृत्या) हमारे हविईत्यों के (वीतये) सवनार्थ (रयेनासः पिसपः न) याज छियों की नाई वेगसे (वृथा आ गत) विना किसी कप्ट के साओ।

\$२ (पपां) इन सभी वीरों का (शिक्षि) गणवेदा (सनानं) पक्रमप है, इनके गले में (रुपमासः) सुवर्ण के यने हुए सुन्दर हार (विश्वाजनेते ) समकते हैं और (पानुपु अधि) भुजाओं पर (क्रष्टयः) हथियार (दिविद्युतिति) प्रकादामान हो रहे हैं।

भावार्थ ६० राक्तिमान् तथा प्रतापी मर्तोको पालक परे सम्मान एवं स्वद्रसे दिन्ते परिद्री अद्युत पर्य त स्वसे हैं। ६१ प्रकान प्रोटों से युक्त एवं सुरद रथ पर परकर हिन्द्रमात के सेवनार्थ दीर पुरत बहुत जाद एवं पर पर परकर हिन्द्रमात के सेवनार्थ दीर पुरत बहुत जाद एवं पर पेता है। इनके समीप सा आर्थ। ६२ इन सभी घीरों की वेदाभूतों में कहीं भी विभिन्न का नाम तक नहीं पाया जाता है। इनके गलदेप की प्रकारता पा समानता। मेक्षणीय हैं। [देखों मेल १०२।] सह के गलेंसे समान स्वयं हार पर तुन हैं सीर सभी के हाथों में सदता हाथिया दिल्यान कर रहे हैं।

हसकी सेवा करनेवाल । यसी प्रकार गायको माहृबह समसनेवाल । गी-मातरः मंद १२५ देलिए । १६ मु-लातः # हसीन, प्रतिष्ठित परिवारमें स्वयं । १५) हिर्ण्यपार्य = सुदर्गका बनायार्य, मोनेके समान समधीना रथ, विस्तरं सुदर्गके कलायत् या गवसीका साम किया हो । १६ 'स्परस्य = स्वृति, सन्तार, म्हुग्य । ३ वार्ण = (धनमेत्राधिः सम्बोधिपुंताः वीयाविशेषा हित सायमभाष्येः मा. १-८५-५०: १६२ किया होना है, यह यह नगवा नन्तुवाद है, से मी सामिति युक्त है । केते समार या सारंगी वई लागेंते युक्त है, देते ही क्या कालेंगे १०० तमे होते हैं। [१०] । साम्यव्यक्त समाना, दर्शना, काला, पमकता, सम्यान देना, साद्धि = तेत्रही, समबीना, बंदनका गेणा, शाला कालेंगाला (Commander), तेल, सेम से युक्त तेल, हम्हम, दीनें के सूर्या नगदित ) भारतपूर्वय तण, कालेंग। २ सुदर्ग, सुपम् = पीर्यम्का, समर्थ, कालियातो, प्रमुख, देल, कोका, वर्णकर्ण, हत, मोन । [१०] (१ जन्म = सुद्रामों का क्या, जिन पर विसी मकार की ताप विकार देली हो। पर्यो पर्या करते हैं है। (२) क्यांचा कर्यात, हपाय, भाषा, सुकीन क्यांचा।

- (९३) ते । जुग्रासं: । वृष्णः । जुग्रऽग्राहवः । नार्कः । तुन्त्रुं । ग्रेतिरे । स्थिरा । धन्त्रानि । आर्युधा । रथेषु । वः । अनीकेषु । अधि । श्रियः ॥ १२ ॥ (९४) थेषाम् । अणीः । न । स्रऽप्रथः । नार्म । त्वेषम् । ग्रर्थताम् । एकेम् । इत् । भुजे । वर्यः । न । पित्र्यम् । सर्हः ॥ १३ ॥
- (९५) तान् । <u>वन्द्रस्व । मर</u>ुतीः । तान् । उपं । स्तु<u>हि</u> । तेपाम् । हि । धुनीनाम् । अराणाम् । न । <u>चर</u>मः । तत् । एपाम् । द्वाना । महा । तत् । एपाम् ॥ १४ ॥

अन्वयः-९३ उग्रासः वृषणः उग्र-वाहवः ते तन्षु निकः येतिरे, वः रथेषु स्थिरा धन्वानि आयुवा, अनी केषु अधि श्रियः। ९४ अर्णः न, स-प्रधः त्वेषं दाश्वतां येषां नाम एकं इत् सहः, पित्र्यं वयः न, भुते। ९५ तान् मस्तः वन्दस्व, तान् उपस्तुहि, हि धुनीनां तेषां, अराणां चरमः न, तत् एषां तत् एषां दाना महा।

अर्थ- ९३ ( उत्रासः) मनमें किंचित् भयका संचार करानेवाले. (वृपणः) वलिष्ठ. (उत्र-वाह्वः) तथा

सामर्थ्ययुक्त वाहुओं से युक्त (ते) वे वीर मरुत् (तन्पु) अपने दारीरोंकी रक्षा करने के कार्य में (निक्षः येतिरे) सुतरां प्रयत्न नहीं करते हैं। हे वीरो! (वः रथेपु) तुम्हारे रथोंमें (स्थिरा) अनेक अटल एवं हड़ (धन्वानि) धनुष्य तथा (आयुधा) कई हाथियार हैं, अतएव (अनीकेपु अधि) सेना के अप्रभागों में तुम्हें (श्रियः) विजयजन्य शोभा अलंकृत करती है। ९४ (अर्णः न) हलचलसे युक्त जलप्रवाहकी नाई (सप्रथः) चतुर्दिक् फैलनेवाले (त्वेपं) तेजःपूर्ण ढंगका जो (दाश्वतां येपां) इन द्याश्वत वीरोंका (नाम) यशों वर्णन है, (एकं इत्) यही एकमात्र (सहः) सामर्थ्य देनेवाला है और (पित्र्यं वयः न) पितासे प्राप्त अन्न के समान (भुजे) उपभोगके लिए सर्वथैव योग्य है। ९५ (तान् मरुतः) उन मरुतोंका (वन्दस्व) अभिवादन करों, (तान् उपस्तुहि) उनकी सराहना करों, (हि) क्योंकि (धुनीनां तेपां) दानुओंको हिलानेवाले उन वीरोमें (अराणां चरमः न) श्रेष्ठ एवं किष्ठ यह भेदभाव नहीं के वरावर है, अर्थात् सभी समान हैं और किसी भी प्रकारकी विपमता के लिए जगह नहीं है, (तत् एपां तत् एपां) इनके (दाना महा) दान वडे महत्त्वपूर्ण होते हैं।

भावार्थ- ९३ ये वीर वहे ही विष्ठ तथा उम्र हैं और इनकी भुजाओं में असीम वल एवं शक्ति विद्यमान है। श्रायुदल से जूझते समय अपने प्राणों की भी पर्वाह ये नहीं करते हैं। इन के रथों में सुदढ धनुष्य रखे जाते हैं, तमा हिथियार भी पर्याप्त मात्रामें रखे जाते हैं। यहीं कारण है कि, युद्धभूमि में ये ही हमेशा विजयी उहरते हैं। ९८ कि में वीरों के तेजस्वी तथा शाश्वत यश का बखान किया हो, वहीं काव्य शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। वह जटके समान सभी जगह फैलनेवाला तथा वपौती के जैसे भोग्य और स्फूर्तिदायक है। ९५ मरुतोंका अभिवादन करके की सराहना करनी चाहिए। सभी प्रकार के शत्रुओं को विकंपित तथा विचलित करने की क्षमता इन वीरों में है। उनमें किसी प्रकारकी विपमता नहीं है, अतः कोई भी ऊँचा या नीचा मरुतों के संघ में नहीं पाया जाता है। सभी साम्यावस्थाकी अनुभूति पाते हैं। इनके दान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते हैं।

टिप्पणी [ ९३] ( १ ) रथेषु स्थिरा धन्वानि = रथमें स्थापी एवं अटल धनुष्य रखे हुए हैं। ये धनुष्य बहुव प्रचंड आकारवाले होते हैं और इनसे वाण बहुत दूर तक फेंके जा सकते हैं। हाथोंसे काममें लानेयोग्य धनुष्य 'वह धनुष्य' कहे जाते हैं और इनमें तथा स्थिर धनुष्योंमें पर्याप्त विभिन्नता रहती है। ( २) तन् पु निक: येतिरे = हारी की विलक्कल पर्वाह नहीं करते, उदाहरणार्थ, आधुनिक युगके Storm Troopers जैसे। [९५] (१) अरः = अर्थः स्वामी, श्रेष्ठ, आर्थ। (२) चरमः = अन्तिम, हीन। समता - इस मंत्रमें वतलाया है कि, उनमें कोई न श्रेष्ठ है। व किनिष्ठ है, अर्थाव् सभी समान हैं (तेपां अराणां चरमः न) यही भाव अधिक विस्तारपूर्वक मंत्र ३०५ तथा १५३ में

77.

- (९६) सुडभगः । सः । वः । छतिषुं । आसं । पूर्वीसु । मुस्तः । विऽउंष्टिषु । यः । वा । नूनम् । छत । असंति ॥ १५ ॥
- (९७) यस्य । <u>वा</u> । यूयम् । प्रति । <u>वा</u>जिनेः । <u>नरः । आ । ह</u>च्या । <u>वी</u>तये । गुध । अभि । सः । चुम्नैः । <u>उत्त । वार्जसातिऽभिः । सुम्ना । वुः । धृतयः । नग</u>त् ॥१६॥
- (९८) यथां। रुद्रस्य । सूनर्वः । दिवः । वर्शन्ति । असुरस्य । वृथसंः ।

युर्वानः । तथा । इत् । <u>अस</u>त् ॥ १७ ॥

शम्बयः— ९६ (हे ) महतः ! उत पूर्वासु च्युष्टिषु यः वा मृतं असित सः वः ऊतिषु सुभगः आस । ९७ (हे) धृतयः तरः ! यृयं यस्य वा वाजिनः हत्या वीतये आ गय, सः सुम्तेः उत वाज-साविभिः यः सुम्ता अभि नशत् ।

९८ असु-रस्य वेधसः रुष्ट्रस्य युवानः सृनवः दियः यथा वदान्ति तथा इत् असत्।

अर्थ- ९६ हे ( मरुतः !) मरुतो ! ( उत पूर्वांसु च्युष्ट्रि ) पहले के दिनों में ( यः ) जो ( वा नृनं असित ) तुम्हारा ही दनकर रहा, ( सः ) वह ( यः ऊतिषु ) तुम्हारी संरक्षण की आयोजनाओं से सुरक्षित होकर सम्मुख ( सु-भगः आस ) भाग्यशाली दन गया ।

९७ हे (धृतयः नरः!) राष्ट्रथाँ को विक्रम्पित कर देनेवाले वीर नेनागण! (पृषं) तुम ( यस्य वा याजिनः ) जिस अप्रयुक्त पुरुप के समीप विद्यमान ( हृद्या ) हृदिदृष्यों के (प्रीतय ) सेवः नार्थ ( था गथ ) आते हो, (सः) वह ( धुम्नः ) रन्ना के ( उन ) नथा । याज-सानिभिः ) अप्र-दानों के फलस्वरूप (वः सुम्ना ) तुम्हारे सुखों को ( अभि नदान् ) पूर्व रूपने भोगना है।

९८ (असु-रस्य विधसः) जीवन देनेवाले हानी (रहस्य पुरानः मनयः) वीरमहोत पुत तथा पुवा चीर मरुत् (दियः) स्वर्ग से आकर (यथा) जैसे (परान्ति । रघडा करेंगे। (तथा इत्) उसी प्रकार हमारा पर्वाव (असत्) रहे।

भावार्थ- ९६ यदि बोई एक यार इन दीसें का अनुवादी यर काष्, ही सदगुद उसे भागवरात् गराति में हीई आपत्ति नहीं। इस के भागव कुछ कार्येने, इस में हवा संदाय र

९७ वे वीर जिम वे शत वा सेवन वाले हैं, यह राम, शत तथा मुलीने वृत्त होता है।

९८ तूमरों की रक्षा के लिए अपना जीवन देनेवाले नवसुबब बीर रवर्ग व नवान में से हमाने जिन्हा था आर्थे और तमारा आयाग भी यन की निगात में अनुकृत एवं क्रिय बने ।

विका विका है। उन्हें भी इस सम्बन्ध में देसना उदित है। इस मंद्रभाव का असामां चरमा साम वर्ग की की किया है। उन्हें की इस सम्बन्ध में देसना उदित है। इस मोद्रा की मान होते हैं। की उपल्लान के सामों से नामें है। विका मोद्र होते हैं। विका मोद्र होते हैं। विका में किया किया है। विका में किया है। विका है। वि

नरह् हिं. े प

(९९) ये । च । अहीन्त । मुरुतः । सुऽदानेवः । स्मत् । मीळहुपः । चरन्ति । ये । अतः । चित् । आ । नः । उपं । वस्येसा । हृदा । युवानः । आ । वृबुध्वम् ॥१८॥ (१००)यूनः । ऊँ इति । सु । नविष्ठया । वृष्णः । पावकान् । अभि । सोभरे । गिरा । गार्थ । गाःऽईव । चक्वीपत् ॥१९॥

(१०१)सहाः । ये । सान्ति । मु<u>ष्टि</u>हाऽईव । हव्यः । विश्वासु । पृत्ऽसु । होतृंपु । वृष्णाः । चन्द्रान् । न । सुश्रवःऽतमान् । गिरा । वन्देस्व । मरुतः । अर्ह ॥२०॥

अन्वयः— ९९ ये सु-दानवः मरुतः अर्हन्ति, ये च मीळ्हुपः स्मत् चरन्ति, अतः चित् (हे) युवानः। वस्यसा हदा नः उप आ आ ववृध्वम् । १०० (हे) सोभरे! यूनः वृष्णः पावकान् नविष्ठया गिरा चर्छपत् गाःइव सु आभि गाय। १०१ होत्रपु विश्वासु पृत्सु हव्यः मुष्टि-हा इव सहाः सन्ति, वृष्णः चन्द्रान् न सु-श्रवस्तमान् मरुतः अह गिरा वन्दस्व।

अर्थ- ९९ (य) जो (सु-दानवः मरुतः) भली भाँति दान देनेवाले मरुतांका (अर्हन्ति) सत्कारं करते हैं (य च) और जो (मीळहुपः) उन दयासे पिघलनेवाले वीरों के अनुकूल (स्मत् चरन्ति) आवरण रखते हैं, हम भी ठीक उन्होंके समान वर्ताव रखते हैं, (अतः चित्) इसीलिए हे (युवानः!) नवयुवक वीरों! (वस्यसा हदा) उदार अन्तःकरणपूर्वक (नः) हमारी ओर (उप आ आ ववृष्यं) आगमन करके हमारी समृद्धि करो। १०० हे (सोभरे!) ऋषि सोभरि! (यूनः) युवक (वृष्णः) वलवान तथा (पावकान) पवित्रता करनेवाले वीरों को लक्ष्य में रखकर (निवष्टया गिरा) अभिनव वाणीसे, स्वरसे, (चर्कपत्) रोत जोतनेवाला किसान (गाःइव) जिस प्रकार वैलों के लिए गाने या तराने कहता है, वैसे ही (स्व जाम गाय) भली भाँति काव्य गायन करो। १०१ (होतृषु) शत्रु को चुनौती देनेवाले (विश्वासु पृष्ठी सभी सानकोंमें (हव्यः मुष्टि-हा इव) चुनौती देनेवाले मुष्टियोद्धा महकी नाई (सहाः सन्ति) जो शतुर्व को भावण अक्तमणको सहन करनेकी क्षमता रखते हैं, उन (वृष्णः) वलिष्ठ (चन्द्रान् न) चन्द्रमाके समान आतन्द्राय म (सु-श्रवस्तमान्) निर्मल यश से युक्त (मस्तः अह) मस्त् वीरों की ही (गिरा वन्दस्व) रागहना अपनी वाणी से करे।

भाजारी- ९२ वीर मस्त दानी हैं और करुणाभरी निगाह से सहायता करते हैं। चूँकि हम उन का सरकार कारें हैं, खाः वे बीर हमारे सभीप का जायें और हम पर अनुब्रह करें।

१०० हल चलाते समय जैसे काइतकार बैलों को रिझाने के लिए गाना गाता रहता है, वैसे ही युक्त, यशिष्ट एवं पवित्र थीरों के वर्णनों से युक्त वीरगीतों का गायन तुम करते रही।

१०१ शतुओं पर धावा करनेवाले सभी सैनिकों में जिस भाति मुश्यिदा पहलवान अधिक बलवार होता है उभी प्रकार सभी बीर शतुद्द का आक्रमण बरदाइन कर सकें। ऐसे बलिष्ट, आनन्द बदानेवाले हवी कोटिंग्स इति की प्रशंसा करें।

(टापर्या- [२००] इन मंत्र से यो जान पहना है कि, बैदिक युगमें खतों में इस चलाते समय बेलों की धकान हैं। क्यों के किए गाने गाये जाने थे। 'निविष्टया गिरा अभि गाय 'नये काव्य या गीत गाते रहो। इससे श्रद्ध होते हैं कि, नवे कीर वाव्यों का सहन हुआ करता था और ऐसे नविभिन्न वीरागाथाओं का गायन भी हुआ करता था में कियारि वेगों दिपाठी ८३ मन्त्र पर )। [२०२](१) मुष्टि-हा= वृँमा या मुक्तें से स्टूबनेवाला ( Boxel)। (२) होत्र = एकानेवाला, स्टूबनेवाला ( के प्रवृत्ति या आह्वान देनेवाला, देवोंको यह में बुलानेवाला। (१) स्प्राः = विश्वान देवोंको यह से बुलानेवाला। (१) स्प्राः = विश्वान देवोंको यह से बुलानेवाला।

(१०२) गार्वः । चित् । घ् । स्ड<u>पन्यवः</u> । स्ड<u>जा</u>त्येन । मुरुतः । सड्वेन्धवः । <u>रिह</u>ते । कुकुर्मः । मिधः ॥२१॥

(१०३) मर्तः । चित् । वः । नृत्वः । स्वमः । उपं । आतृ ऽत्वम् । आ । अयति ।

अघि । नः । गात् । मरुतः । सदा । हि । नः । आपि ऽत्वम् । अस्ति । निऽध्वंवि ॥२२॥

(१०४) मर्रतः । मार्रतस्य । नः । आ । भेपुजस्य । वृहत् । सुऽदान्यः ।

यूयम् । सखायः । सप्तयः ॥ २३ ॥

अन्वयः— १०२ (हे) स-मन्यवः मरुतः ! गावः चित् स-जात्येन स-यन्धवः ककुभः मिथः रिहते घ। १०२ (हे) नृतवः रुक्म-वक्षसः मरुतः ! मर्तः चित् चः आतृत्वं उप आ अयिति, नः अधि गात, हि वः आपित्वं सदा नि-धृवि अस्ति ।

१०४ (हे ) सु-दानवः सखायः सप्तयः मरुतः ! शूयं नः मारुतस्य भेपजस्य आ वहत ।

अर्ध- १०२ हे (स-मन्यवः महतः!) उत्साही बीर महतो! (गावः चित्) तुम्हारी माताएँ नौएँ (स-जात्येन) एकही जाति की होने के कारण (स-वन्धवः) अपनेही ज्ञातिवांधवों को, वैलों को (ककुभः) विभिन्न दिशाओं में जाने पर भी (मिधः रिहते घ) एक दूसरे को प्रेमपूर्वकही चाटती रहती हैं।

१०३ हे ( नृतवः ) नृत्य करनेवाले तथा ( रुक्म-वक्षसः मरुतः ! ) मुहरों के हार छाती पर धारण करनेवाले वीर मरुत् गण ! ( मर्तः चित् ) मानव भी ( वः आतृत्वं ) तुम्हारे भाईपन को ( उप आ अयित ) पाने के लिए योग्य ठहरता है, इसीलिए ( नः अधि गात ) हमारे साथ रहकर गायन करो, ( हि ) क्योंकि ( वः आपित्वं ) तुम्हारी मित्रता ( सदा ) हमेशा ( नि-ध्रुवि व्यस्ति ) न टलनेवाली है ।

र श्रे हे ( सु-दानवः ) दानी, ( सखायः ) मित्रवत् वर्ताव रखनेवाले तथा ( सप्तयः ) सात सात पुरुषों की एक पंक्ति बनाकर यात्रा करनेवाले ( मस्तः !) वीर मस्ता ! ( य्यं ) तुन ( नः ) हमारे लिए ( मास्तस्य भेपजस्य ) वायु में विद्यमान औपिध द्रव्य को ( था वहत ) ले आओ ।

भावार्ध- १०२ महतों की माताएँ-गोएँ भन्ने ही किसी भी दिशा में चन्नी जायें, तो भी प्यार से एक तूमरे को चारने नगती हैं। (स्रिधमूत में) वीरों की दयालु माताएँ धपने भाइयों, यहनों एवं वीर पुत्रों और सभी बीरोंकी प्यार से गन्ने नगती हैं।

१०२ दीर सेनिक हर्पपूर्वक नृत्य करनेवाले तथा कई भलंकार अपने वक्ष-स्थल पर घान्य दानेवाले हैं। मानव को भी उनकी भिन्नता पाना सुगम है, योग्यता यहने पर वह मस्त्रों का साथी यन जाता है और यह मिन्नतापूर्ण सम्दन्ध एक दार प्रस्थापित होने पर अट्ट पना रहता है।

रु०८ ये बीर एक एक पंक्ति में सात सात इस तरह भिटकर चलनेवाले हैं और अच्छे दंग के उदारधेगा भित्र भी हैं। हमारी इच्छा है कि ये हमारे लिए वायुमंदल में विद्यमान औषधि को ले खाउँ।

िष्पणी- [१०४] (१) मारुतस्य भेषजं= वायुमें रोग इटावेडी शक्ति हैं, इसी कारण वायु-परिवर्तनसे रोतसे पीडित व्यक्तिरोंडी निरोगिताकी शांस हो जाती है। यहाँ पर स्वना निरुती हैं कि, पायुके उचित सेवनसे रोग तृह ्रिय जा सकते हैं। वायुक्तिकासाकी सरुक इस मंत्रमें निरुती हैं। (२) सिसि= घोटा, मान लोगोंडी बनी हुई पंणि, सुरा। (१०५) याभिः । सिन्धुम् । अर्थय । याभिः । तूर्वथ । याभिः । दश्चसर्थ । किर्निम् । मर्थः । नः । भूत । किर्तिऽभिः । मयःऽभुनः । शिवाभिः । असचऽद्विषः ॥२४॥ (१०६) यत् । सिन्धौ । यत् । असिंकन्याम् । यत् । समुद्रेषु । मुख्तः । सुऽवृद्धिषः । यत् । पर्वतेषु । भूपजम् ॥ २५ ॥

(१०७) विश्वम् । पर्यन्तः । <u>विभूय</u> । तुन्पुं । आ । तेर्न । नः । अधि । <u>वोचत्</u> । धुमा । रपः । मुरुतः । आतुरस्य । नः । इन्कर्त । विऽह्यंतम् । पुनुरितिं ॥ २६ ॥

अन्वयः- १०५ (हे) मयो-भुवः अ-सच-द्विषः ! याभिः ऊतिभिः सिन्धुं अवथ, याभिः त्वंथ, याभिः क्रिविं दशस्यथ, शिवाभिः नः मयः भृत ।

१०६ (हे) सु-वर्हिपः मरुतः ! यत् सिन्धौ भेपजं, यत् असिक्न्यां, यत् समुद्रेषु, यतं पर्वतेषु। १०९ (हे) मरुतः ! विश्वं पश्यन्तः तनूषु आ विभृथ, तेन नः अधि वोचत, नः आतुरस्य रपः क्षमा वि-हतं पुनः इष्कर्त ।

अर्थ- १०५ हे (मयो-भुवः) सुख देनेवाले (अ-सच-द्विपः!) एवं अजातशञ्ज वीरो! (याभिः जितिभिः) जिन संरक्षक शक्तियों से तुम (सिन्धुं अवथ) समुद्र की रक्षा करते हो। (याभिः तूर्वथ) जिन शिक्षिणे के सहारे शञ्ज का विनाश करते हो। (याभिः) जिनकी सहायता से (क्रिविं दशस्यथ) जलकुंड तैयार कर देते हो। उन्हीं (शिवाभिः) कल्याणप्रद शक्तियोंके आधार पर (नः मयः भूत) हमें सुख दनेवाल वते।

१०६ हे (मु-वर्हिपः मरुतः!) उत्तम तेजस्वी वीर मरुतो! (यत्) जो (सिन्धौ भेपजं) सिन्धु नद् में भीपविद्रस्य है, (यत् असिक्न्यां) जो असिक्नी के प्रवाह में है, (यत् समुद्रेषु) जो समुद्र में है और (यत् पर्वतेषु) जो पर्वतों पर है, वह सभी औषधिद्रस्य तुम्हें विदित है।

२०३ हे (मरुतः!) चीर मरुतो ! (विश्वं पश्यन्तः) सव कुछ देखनेवाले तुम (तन्षु) हुमारे दार्गरों में (आ विश्वं) पृष्टि उत्पन्न करो और (तेन) उस शानसे (नः अधि वोचत) हमसे वोलो; उसी मुकार (नः आतुरस्य) हम में जो वीमार हो, उसके (रपः क्षमा) दोष की शांति करके (विहुतं) हुट हुए अवयव को (पुनः इष्कर्त) किर से टीक विटाओ ।

भाषार्थ- १०% ये थीर अपनी शक्तियों से समुद्र एवं निर्देशों की रक्षा करते हैं, शमुद्रक की मिटवामेट कर हैं। है, एनण को पानी पीने को मिले, इसलिए सुधियाएँ पदा कर देते हैं और सभी लोगों की सुविधा का प्रवन्ध की एक्षेट हैं। १०६ मिन्यु, अमिपनी, समुद्र तथा पर्वती पर जो रोगनिवास्क औपधि हों, उन्हें जानना बीरों के लिए अभिपार्थ है। १८३ में बीर विकिथ्मा करनेवाले कियराज या वैद्य हैं। और विकिथ ओपधियोंसे मली माँति परिति है। के हमें दिवास अभिपाय प्रदान कर तट्युष्ट बना हैं। जो कोई रोगप्रस्त हो, उसके शरीर में पाये जानेवाले हों। को हां हमें एक्षेट कियरिवास अभिपाय प्रदान कर तट्युष्ट बना हैं। जो कोई रोगप्रस्त हो, उसके शरीर में पाये जानेवाले हों। को हां हमें एक्षेट कियरिवास अभिपाय प्रदान कर तट्युष्ट बना हैं। जो कोई रोगप्रस्त हो, उसके शरीर में पाये जानेवाले हों।

हिल्ला — [१६४] १ १ सिन्धुं अवध्य = मसुद्र का रक्षण कार्ग हो (क्या मस्त् दिश्य नाविक केंद्रे पर नियुष्ट का नियु का नि

' - ' A

## गोतमपुत्र नोधा ऋपि ( ऋ॰ १।६४।१ - १५ )

- (१०८) वृष्णे । श्रघोंय । सुऽमंखाय । वेषसे । नोर्धः । सुऽवृक्तिम् । प्र । <u>भर्</u> । मुरुत्ऽभ्येः । <u>ख</u>रः । न । षीरेः । मनंसा । सुऽहस्त्येः । गिरेः । सम् । <u>अख</u>्छे । <u>वि</u>द्धेषु । <u>आ</u>ऽभुवेः ॥१॥
- (१०९) ते । ज<u>ित्रे</u> । दिवः । ऋष्वासंः । उक्षणः। हृद्रस्यं । मर्योः । असुराः । अरेपसंः । पावकासंः । ग्रुचेयः । स्यीःऽइव । सत्वानः । न । द्रप्सिनः । <u>यो</u>रऽवर्षसः ॥ २ ॥

सन्वयः— १०८ (हे) नोधः ! वृष्णे सु-मसाय वेधसे शर्धाय मरुद्भ्यः सु-वृक्ति प्र भर, धीरः सु-हस्त्यः मनसा, विद्धेषु आ-भुवः गिरः, अपः न, सं अत्रे ।

१०९ ते ऋष्वासः उक्षणः असु-राः अ-रेपसः पावकासः सूर्याःइव शुचयः द्रश्सितः सत्वानः न घोर-वर्षसः रद्रस्य मर्याः दिवः जिहरे।

धर्ध — १०८ हे ( नोध:!) नोधनामक ऋषे! ( वृष्णे ) वल पाने के लिए, ( सु-मसाय) यह भली भाँति हों, इस हेतु से, ( वेधसे ) अच्छे हानी होने के लिए और ( शर्धाय ) अपना वल वहाने के लिए ( महद्भ्यः ) महतों के लिए ( सु-वृक्ति प्र भर ) उत्कृष्टतम काव्यों की यथेष्ट निर्मिति करो, (धीरः) वुद्धिमान् तथा ( सु-हस्यः ) हाथ जोडकर में ( मनसा ) मन से उनकी सराहना कर रहा हूँ और ( विद्येषु आ-भुवः ) यहाँ में प्रभावयुक्त ( गिरः ) वाणियों की ( अपः न ) जल के समान ( सं अक्षे ) वर्षों कर रहा हूं अर्थोत् उनके काव्यों का गायन करता हूँ।

१०९ (ते) वे (ऋषासः) कुँचे, (उक्षणः) यहे (असु-राः) जीवत का दान करनेवाले, (अ-रेपसः) पापरिहत, (पावकासः) पवित्रता करनेहारे, (सूर्याः इव ग्रुचयः) सूर्य की नाई तेजस्वी, (द्राप्तिनः) सीम पीनेवाले और (सत्वानः न घोर-वर्षसः) सामर्थयुक्त लोगों के जैसे वृहदाकार शरीरवाले (रुद्रस्य मर्याः) मानों रुद्र के मरणधर्मा वीर (दिवः) स्वर्ग से ही (जिन्नरे) उत्पन्न हुए।

भावार्ध- १०८ रह, उत्तम कर्स, ज्ञान हथा सामर्थ्य वयने में बढ़े ह्सलिए बीर मस्तों के काम्य रवने चाहिए सीर सार्वतनिक सभाक्षों में उनका गायन करना उचित है।

१०९ टरन, महान्, विश्व के हितार्थ करने प्राणों का भी न दिसकते हुए विल्हान करनेवाले, निष्पार, सभी जगह पवित्रता फैलानेवाले तेजस्वी, सोमपान करनेवाले, पलिष्ठ सीर प्रचंड देहधारी ये बीर मानों स्वर्ग से ही इस भूमेंडल पर उत्तर पडे हों।

<sup>ि</sup>टिप्पणी- [१०८] (१) नोधस् = [नु-स्तर्तो ] काप्य करनेवाला, कवि, एक फापि का नाम। [१०९] (१) ऋष्य = क्षेत्रे दिशार मन में रखनेवाले, मन्य, उच्च पद्गर रहनेवाले। (२) द्राप्सिम् = (द्रप्पः= स्रोम) को भरने समीप सोम रखते हों, वे 'प्राप्तनः '(Drops)। मंत्र ११ देखिए।

(११०) युवानः । रुद्राः । अजराः । अमोक्ऽहनः । व्वश्वः । अग्निऽगावः । पर्वताःऽइव । वृद्धः । चित् । विश्वां । भुवंनानि । पार्थिवा । प्र । च्यव्यानितः । दिव्यानि । मुज्मनां ॥ ३। (१११) चित्रैः । अज्ञिऽभिः । वर्षुपे । वि । अज्ञते । वर्षःऽसः । रुक्मान् । अधि । येतिरे । श्रुमे

अंसेषु । एपाम्। नि । मिमृक्षुः । ऋष्टयैः । साकम् । जिज्ञिरे । स्वधर्या । दिवः । नर्रः ॥श

अन्वयः- ११० युवानः अ-जराः अ-भोक्-हनः अधि-गावः पर्वताः इव रुद्धाः ववश्चः, पार्थिवा दि<sup>द्यानि</sup> विश्वा भुवनानि दळ्हा चित् मज्मना प्र च्यवयन्ति । १११ वपुषे चित्रैः अक्षिभिः वि अक्षते, वक्षः ह शुभे रुक्मान् अधि येतिरे, एपां अंसेषु ऋष्टयः नि मिम्रश्चः, नरः दिवः स्य-थया साकं जिहरे ।

अर्थ- ११० (युवानः) युवकदशामें रहनेवाले (अ-जराः) वृढापेसे अछूते (अ-भोक्-हनः) अनुहार कृपणे को दूर करनेवाले (अधि-गावः) आगे वढनेवाले (पर्वताःइव) पहाडोंकी नाई अपने स्थान पर अटल रूपसे

खंड रहनेवाल (रुद्राः) शत्रुओंको रुलानेवाल ये वीर लोगोंको सहायता (ववक्षुः) पहुँचाते हैं (पार्थिको पृथ्वी पर पाये जानेवाल तथा (दिन्यानि) युलोकमें विद्यमान (विश्वा भुवनानि) सभी लोक (हल्हा वित्रे कितने भी स्थिर हों, तो भी उन्हें ये (मज्मना) अपने वलसे (प्र च्यवयन्ति) अपदस्थ करं देते हैं, विवित्र कर डालते हैं। १११ (वपुषे) शरीरकी सुन्दरता वढानेके लिए (चिन्नेः अक्षिभिः) भाँति भाँतिक आभूपणी हारा वे (वि अक्षते) विशेष ढंगसे अपनी सुपमा वृद्धिंगत कर देते हैं। (वक्षःसु) छातियों पर (श्रुभे) शोभा के लिए (रुक्मान्) सुवर्ण के वनाये हारों को (अधि येतिरे) धारण करते हैं। (एं असेपु) इन मरुतोंक कंधों पर (ऋष्यः नि मिनृक्षुः) हथियार चमकते रहते हैं। (नरः) ये नेताके पर पर अधिरिटत वीर (दिवः) धुलोकसे (स्व-धया सार्क) अपने वलके साथ (जिहारे) प्रकट हुए।

भावार्थ- ११० सदैव नवयुवक, बुढापा आने पर भी नवयुवकों के जैसे उमंगभरे, कंजून तथा स्वार्थों मानवों के अपने समीप न रहने देनेवाले, किसी भी रुकावट के सामने शीश न झुकाते हुए प्रतिपल आगे ही बढनेवाले, पर्वत की नार्ष अपनी जगह अटल खडे हुए, शतुदलको विचलित करनेवाले ये वीर जनताकी संपूर्ण सहायता करनेके लिए हमें जा सिर्व रहते हैं। पृथ्वी या स्वर्गमें पाये जानेवाली सुदृढ चीजोंको भी ये अपने वलसे हिला देते हैं, (तो फिर शतु इनके सामने यरथर काँपने लगेंगे, तो कौन आश्चर्यकी वात है?) १११ वीर मस्त् गहनोंसे अपने शरीर सुशोभित करते हैं, वार्ष स्थलों पर सुहरोंके हार रख देते हैं, कंधों पर चमकीले आयुध घर देते हैं। ऐसी दशा में उन्हें देखने पर ऐसा प्रती होने लगता है कि मानों वे स्वर्गमेंसे ही अपनी अतुलनीय शक्तियों के साथ इस भूनंडल में उतर पढे हों।

[११०] (१) अ-जराः = वृद्ध न होनेताले अर्थात् अवस्या में बुढापा आने पर भी नवयुवकों की तरह की उमंग से कार्य करनेवाले, बुढापे में भी युवकों के उत्साह से काम में जुटनेवाले । (२) अ-भोक्-हनः = जो उम्भोग दूसरों को मिलने चाहिए, उनका अपहरण करके स्वयं ही पाने की चेष्टा करनेवाले पूर्व समाज के लिए निहर्योगी मानवोंको दूर करनेवाले । (हन् = [हिंसागरवोः,] यहाँ पर गति वतलानेवाला अर्थ लेना ठीक है।)(३) अप्रि-गु- अवाध रूप से चढाई करनेवाले, किसी भी रुकावट या अहचन की ओर ध्यान न देनेवाले और शतुदल पर बार्ध धावा करनेवाले । (४) पर्वताः इव (स्थिराः) = यदि शतु ही प्रारम्भ में आक्रमण कर वैठें तो मी अपने निर्धाति स्थानों पर अटल माव से खडे रहनेवाले अतपुव शतुदल की चढाई से अपनी जगह छोडकर पीछे न हटनेवाले (५) पार्थिया दिल्यानि विश्वा भुवनानि हल्हा चित् मज्मना प्र चयवयन्ति = भूमि पर के तथा पर्वतः शिखरों पर विद्यमान सुटल दुर्गतक को अपनी अद्भुत सामर्थ्य से हिला देते हैं। ऐसी अन्ही शक्ति के रहते धिर हो शत्रों को भी विचलित कर ढालें, तो कोई आश्रर्य की बात नहीं। वेशक, दुरमन उनके सामने खडे रहने का मौं। भाते ही यरथर काँप उठेंगे। देखों मंत्र १२६। [१११](१) ऋष्टयः नि मिम्श्रः = खड्ग माले या कुत्रा बी

कुछ भी तस्त्र वे घारण करते हों, उन्हें ठीक तरह साफ मुथरा रखकर तथा परिष्कृत करके रखते हैं, अतः वे चमकी है रीव

(११२) <u>ईशान</u> ऽकृतः । धुनेयः । <u>ति</u>शादंसः । वार्तान् । <u>वि</u>ऽद्युतः । तिविधीभिः । <u>अकृत</u> । दुहन्ति । ऊर्थः । दिन्यानि । धृतेयः । भूमिम् । <u>पिन्यन्ति</u> । पर्यसा । परिंऽज्ञयः ॥५॥ (११३) पिन्यन्ति । <u>अपः । मुरुतः । सु</u>ऽदानंवः । पर्यः । <u>षृ</u>तऽर्वत् । <u>वि</u>दर्थेषु । <u>आ</u>ऽभुवः । अस्यम् । न । <u>नि</u>हे । वि । नयान्ति । <u>वा</u>जिनंम् । उत्सम् । दु<u>हान्ति</u> । <u>स्त</u>नयंन्तम् । अक्षितम् ॥६॥

अन्वयः— ११२ ईशान-इतः धुनयः रिश-अद्सः तिविषीभिः वातान् विद्युतः अक्रत, परि-ज्ञयः धृतयः दिव्यानि जधः दुहन्ति, भूमि पयसा पिन्वन्ति । ११३ सु-दानवः आ-भुवः मरुतः विद्धेषु घृतवत् पयः अपः पिन्वन्ति, अस्यं न वाजिनं मिहे वि नयन्ति, स्तनयन्तं उत्सं अ-भ्रितं दुहन्ति।

अर्थ— १११ (ईशान-इतः) स्वामी तथा अधिकारीवर्ग का निर्माण करनेवाले, (धुनयः) शबुद्दल को हिलानेवाले, (रिश-अद्सः) हिंसा में निरत विरोधियों का विनाश करनेवाले, (तिवर्गिभः) सपनी शिक्तयों से (वातान्) वायुओं को तथा (विद्युतः) विज्ञिलयों को (अक्रत ) उत्पन्न करते हैं। (पारे-प्रयः) चनुदिंक् वेगपूर्वक आक्रमण करनेवाले तथा (धृतयः) शबुसेना को विकंपित करनेवाले ये वीर (दिव्यानि कथः) आकाशस्य मेथों का (दुहान्ति ) देहिन करते हैं और (भूमि पयसा पिग्वन्ति) यथेष्ट वर्पाद्वारा भूमि को नृप्त करते हैं।

११२ (सु-दानवः ) अच्छे दानी, (आ-भुवः) प्रभावदाली (मरतः) वीर मरतों का संघ (विद्येषु ) यहाँ एवं युद्धस्थलों में (धृतवत् पयः) घो के साथ दूध तथा (अपः निवन्ति ) जल की समृद्धि करते हैं, (अस्यं न ) घोड़े को सिखाते समय जैसे घुमाते हैं, टीक वैसे ही (याजिने) यलयुक्त मेघों को (मिहे) वर्षों के लिए वे (वि नयन्ति ) विदीप हंग से ले चलते हैं, चलाते हैं और नदुपरान्त (स्तनयन्तं उत्से ) गरजनेदाले उस झरने का भ्या का (अन्धितं दुहन्ति) अध्य नय से दोहन करते हैं।

भावार्थ- ११२ राष्ट्र के सामन की बानडोर हाथ में लेनेवाले. सामकों के बर्ग की काल्या में लाले गले. राष्ट्र की विचलित करनेवाले, वष्ट देनेवाले सामुँ मेर बड़े के में लेनेवाले करनेवाले सामुँ मेर बड़े के में दुर्मनों पर धावा करनेवाले तथा उन्हें नीचे धवेलनेवाले से बीर बायुप्रवाह. बिहुद एवं वर्ग का मूलत करने हैं। में ही मेहों को बुहबर भूमि पर वर्णली तुथ का सेचन बारते हैं।

(११४) मृहिपासंः । मृायिनंः । चित्रऽभानवः । गिरयंः । न । स्वऽत्वसः । र्युऽस्यदंः । मृगाःऽईव । हृस्तिनंः । खाद्य । वना । यत् । आर्रणीपु । तिर्विषीः । अर्युग्ध्वम् ॥७॥ (११५) सिंहाःऽईव । नानदित । प्रऽचैतसः । पिशाःईव । सुऽपिशः । विश्वऽवैदसः । श्वपः । जिन्वन्तः । पृषेतीभिः । ऋष्टिऽभिः । सम् । इत् । सुऽवार्थः । शर्वसा । अर्हिऽमन्यवः ॥८।

अन्वयः- ११४ महिपासः मायिनः चित्र-भानवः गिरयः न स्व-तवसः रघु-स्यदः हस्तिनः मृगाः। वना खादथ, यत् आरुणीपु तविषीः अयुग्ध्वं ।

११५ प्र-चेतसः सिंहाःइव नानद्ति, पिशाःइव सु-पिशः विश्व-वेदसः क्षपः जिन्वन्त शवसा अ-हि-मन्यवः पृपतीभिः ऋष्टिभिः स-वाधः सं इत्।

अर्थ- ११४ (महिपासः ) वडे, (मायिनः ) निपुण कारीगर, (चित्र-भानवः ) अत्यन्त तेजस्वी (गिर्षे न ) पर्वतों के समान (स्व-तवसः ) अपने निजी वल से स्थिर रहनेवाले, परन्तु (रघु-स्यदः ) रागपूर्व जानेवाले तुम (हस्तिनः मृगाःइव ) हाथियों एवं मृगों के समान (वना खाद्थ ) वनों को खा जाते हैं तोडमरोड देते हो, (यत् ) क्यों के (आरुणीपु ) लाल वर्णवाली घोडियों में से (तिविपीः ) विलिष्ठों को (अयुग्ध्वम्) तुम रथों में लगा देते हो।

११५ (प्र-चेतसः) ये उत्कृष्ट ज्ञानी वीर (सिंहाःइव) सिंहों के समान (नानदित गर्जना करते हैं। (पिशाःइव सु-पिशः) आभूषणों से युक्त पुरुषोंकी नाई सुहानेवाले, (विश्व-वेदसः सय धनों से युक्त होकर (क्षपः) शागुदल की धिज्ञयाँ उड़ानेवाले, ((जिन्वन्तः) लोगोंको संतुष्ट करने घाले, (शवसा अ-हि-मन्यवः) वलयुक्त होनेके कारण जिनका उत्साह घट नहीं जाता, ऐसे वे बी (पृपतीभिः) धव्येवाली घोडियों के साथ और (ऋष्टिभिः) हथियारों के साथ (स-वाधः) पीडिंग जनता की ओर उसकी रक्षा करने के लिए (सं इत्) तुरन्त इकट्टे होकर चले जाते हैं।

भावार्थ- १९४ ये बीर मस्त् बढ़े भारी कुशल, तेजस्वी, पर्वतकी नाई अपनी सामर्थ्य के सहारे अपनी जगह हिं रहनेवाले पर शत्रुओंपर बढ़े बेगसे हमला करनेवाले हैं और मतवाले गजराज की नाई वनोंको कुचलने की क्षमता रह हैं। लाल बोडियों के झंडमें से ये केवल बलयुक्त घोडियोंको ही अपने रथों में जोडने के लिए चुन लेते हैं।

११५ ये ज्ञानी वीर सिंहकी नाई दहाडते हुए घोषणा करते हैं। आभूषणों से बनेठने दीख पडते हैं। स प्रकार के धन एवं सामर्थ्य यटोरकर और शत्रुदल की धिजयाँ उडाकर ये सउजनों का समाधान करते हैं। इनमें अभी बल विद्यमान है, इसलिए इनका उत्साह कभी घटताही नहीं। माँतिमाँति के अनूठे हिषयार साथ में रखकर पीरि प्रजाहा दुःख हरण करने के लिए ये वीर एकत्रित बन अख्याचारी शत्रुओंपर चढाई कर बैठते हैं।

टिप्पणी- [११२] (१) महिपः = बढा, बढे शरीरवाला, भंसा । (२) मायिन् = कुशलतापूर्ण कार्य कर्ति वाला, सिहहस्त, ललकपटसे शतु पर इमले करनेमें निपुण। (३) रह्य-स्पद्ः = (लल्लु-स्पद्) = पेरोंकी आहट न हुना है, इतने वेगसे जानेवाला; शतुके अनजाने उसपर धावा करनेवाला। [११५] (१) प्रचेतस् = विशेष झानी (१९ मंत्र ४२)। (२)पिटा्= अलंकार, शोभा; सु-पिदा = सुरूप। (३) विश्व-चेदस् = सभी प्रकारके धनोंसे युक्त, संबंध (४) द्रापः = शतुदलको मिट्यामेट करनेवाले। (५) जिन्यन्तः = गृप्ति करनेवाले। (६) शत्यसा अ-हि- मन्यवः कर पथेष्ट मात्रा में विद्यमान है, इसलिए (अ हीन-मन्यवः) निरुत्याक्षी न वननेवाले। (७) पृपतीभिः अधि स-वाद्यः संदन् (गिल्लुनं गच्छन्व) = सुशोभित (पक्रदने की जगह या लक्षियों पर धक्रवे रहते से) कर्ष हाय ले हुन्यी जनता के निकट जाकर उनकी रक्षा करने हैं।

(११६) रोदं<u>सी</u> इति । आ । <u>बद्त</u> । गुणुऽश्<u>रियः ।</u> नृऽस्नोचः । शूराः । शर्वसा । अर्हिऽमन्यवः । आ । <u>ब</u>न्धुरेषु । अमर्तिः । न । <u>दर्श</u>ता । <u>बि</u>ऽद्युत् । न । <u>तस्थ</u>ो । <u>मरुतः</u> । रथेषु । <u>बः</u> ॥९॥ (११७) <u>वि</u>श्वऽवेंदसः । रृयिऽभिः । सम्ऽओंकसः । सम्ऽमिश्रासः । तविषीभिः । <u>वि</u>ऽरुष्शिनेः ।

अन्वयः— ११६ (हे) गण-श्रियः मृ-साचः शूराः शवसा अ-हि-मन्यवः मरुतः ! रोदसी आ वदत वन्धुरेषु रथेषु, अमितः न, दर्शता विद्युत् न, वः आ तस्यो ।

११७ रियभिः विश्व-वेदसः सम्-ओकसः तविपीभिः सम्-मिश्लासः वि-रिशनः अस्तारः

अन्-अन्त-शुष्माः वृप-खादयः नरः गभस्त्योः इपुं दिधरे।

अर्थ- ११६ हे (गण-श्रियः) समुदाय के कारण सुहानेवाले, (नृ-साचः) लोगों की सेवा करनेवाले, (श्रूपाः) वीर, (श्रवसा अ-हि-मन्यवः) अत्यधिक वलके कारण न घटनेवाले उत्साहसे युक्त (मरुतः!) वीर मरुतो! (रोदसी आ बदत) भूतल एवं छुलोक को अपनी दहाड से भर दो, (वन्धुरेषु रथेषु) जिन में वैठने के लिए अञ्जो जगह है, ऐसे रथों में (अमितः न) निर्मल स्पवालों के समान तथा (दर्शता विद्युत् न) दर्शन करनेयोग्य विजलो की नाई (वः) तुम्हारा तेज (आ तस्यों) फैल चुका है।

११७ (रियोभिः विश्व-वेद्सः) अनेक घनों से युक्त होनेके कारण सर्वधनयुक्त. (सम्-ओकसः) एकहीं घरमें रहनेवाले, (तिविपीभिः सम्-मिन्हासः) माँति भाँति के वलों से युक्त, (वि-रिवानः) विशेष सामर्थ्यवान्, (अस्तारः) शत्रुसेनापर अस्त्र फॅक देनेवाले, (अन्-अन्त- शुप्पाः) असीम सामर्थ्यवाले, (वृष-खादयः) यद्धे वद्धे साभृपण धारण करनेवाले, (नरः) नेतृत्वगुणसे विभृपित वीर (गमस्योः) वाहुर्बोपर (इपुं वृधिरे) वाण धारण कर रहे हैं।

भावार्थ- ११६ वीर मस्त् जब गणवेश (बैरदी) पहनते हैं, तो बढे प्रेक्षणीय ज्ञान पढते हैं। इनमें वीरता कृशकृटकर भरी है और जनताकी सेवा करने का मानों इन्हों ने ब्रवसा लिया है। पर्याप्त रूप से बलवान् हैं, सदा इनकी उमंग कभी बटती ही नहीं। जब वे सपने सुशोभित रथोंपर जा बैटते हैं, तो दामिनीकी दमककी नाई तेजस्वी दिग्नाई देते हैं।

११७ विविध धन समीप रखनेवाले, एकही घर या निवासस्थानमें रहनेवाले. विभिन्न हाकियोंसे युक्त, शत्रुसेनापर सस्त्र फेंकनेवाले जो भारी गहने पहनते हैं, ऐसे बीर नेता कंघोंपर वाग तथा तरकस धारण करते हैं।

टिप्पणी [११६] (१) गण-श्रियः= सामूहिक पहनावा पहनने के कारण सुझानेवाले ! (२) मृ-साचः= मानवों की सेवा करनेवाले ! (३) शवसा ल-हि-मन्यवः= देखो पिछला नंत्र ! (१) वन्धुरः रथः= जिस में बैठनेकी जगह हो, ऐसा रथ ! (५) वन्धुरः (वन्धुरः) = बेधणीय, सोमायुक्त, सुक्ववारक, छुवा हुला ! (६) अमितः = साकार, रूप, वेजिनेवा, प्रकाम, समय ! [१६७] (१) सम्-सोकसः= एक घरमें (वॉक Barrack) रहनेवाले वीर सैनिक ! [देखो मंत्र २२६, १४५, १४७] (२) रियिभिः विश्व-वेद्सः = वरने समीप वहुत प्रशास्त्रे घन विश्वनात हैं, इसिलये विविध-धनसमन्वत ! (३) तविष्रीभिः संभित्रतः, अमन्तग्रुष्माः = दष्टवान्, सामव्यं से प्रिकृतं ! (४) वृष-खाद्यः= सोमरसके साथ लानेकी चीवें खानेवाले (सायन) [मंत्र १५० देखिर] ! (५) गमस्त्रयोः इष्ठं दिधिरे=रकंधप्रदेशपर द्वीर धारण करते हैं ! (६) विरुद्धिनः = विरोध सामव्यं से युक्त !

(११८) हिर्ष्ययोभिः । प्विऽभिः । प्यःऽवृधः । उत् । जिद्यन्ते । आऽप्थ्यः । न। पर्वतात् । स्वाः । अयार्यः । स्वऽसृतः । ध्रुवऽच्यृतः । दुध्रऽकृतः । मुरुतः । आर्वत्ऽऋष्यः ॥११॥ (११९) द्युप् । पावकम् । वनिनेम् । विऽचेर्पणिम् । स्द्रस्यं । सूनुम् । ह्वसां । गृणीमिति ।

रुपुर् । <u>रायक्षम् । वाननम् । विश्वयाणम् । । छ</u>द्रस्य । सूस्तम् । हुवसा । गुणा<u>नातः ।</u> रुज्ञः ऽतुरंम् । त्वसंम् । मार्रतम् । गुणम् । <u>ऋज</u>ीषिणम् । वृष्णम् । सश्चत् । श्चिये ॥१२॥

अन्वयः— ११८ पयो-वृधः मलाः अयासः स्व-सृतः ध्रुवच्युतः हु-ध्र-कृतः भ्राजत्-ऋष्यः महतः आ-पथ्यः न पर्वतान् हिरण्ययेभिः पविभिः उत् जिञ्चन्ते । ११९ घृषुं पावकं वनिनं वि-वर्षणं कृत्रः सृतं तवसं पृपणं ऋजीपिणं मारुतं गणं सक्षत ।

अर्थ-११८ (पये। मुघः) दूध पीकर पुष्ट वननेवाले, ( मखाः ) यज्ञ करनेवाले, (अयासः) आगे जाते। पारेट स्वन्त्याः ) स्वेच्छापूर्वक हलचलें करनेवाले, (ध्रुव-च्युतः ) अटल रूप से खंडे शत्रुऑं को भी दिल्लाटेणारं, हिल्लाटेणारं, हुन्ध-एतः ) दूसरों से न पकड़ने तथा घेरे जानेवाले तथा ( आजत् अप्टयः) तेजस्वी हिल्लार साथ रसानेवाले ( मस्तः ) वीर मस्त् ( आपथ्यः न ) चलनेवाला जिस तरह राह में प्राण्टा विस्तार एर पेटेस देना है, टीक वैसे ही ( पर्यतान् ) पहाडोंतक को ( हिरण्ययेभिः पविभिः ) स्वर्णः स्वयं रही है प्राण्टा विस्तार हर प्रियों से ( उत् जिल्लाने ) उड़ा देने हैं।

१६६ ( भूजं ) युन्न संघरमें चतुर, (पायकं) पवित्रता करनेवाले, (विननं) जंगलों धूमनेवालें (के मार्थित । विदेश ध्यानपूर्वक हलचल करनेवालें, (सदस्य स्कुं) महावीर के पुत्रक्षण इन वीरों के समूर्य कि मार्थित । प्रार्थित करने हुए ( गूर्णिमिसि ) प्रशंसा करते हैं; तुम (श्रिये ) अपने पेदवर्षको वहाने के कि एक स्वार्थित । भूलि उद्धानेवालें अर्थात् अर्थात् वित्र से गमन करनेवालें, (तवसं ) विलष्ठ, (वृष्णं ) भूति व्यार्थित । स्वार्थित अर्थात् अर्थात् वित्र से गमन करनेवालें, (तवसं ) विलष्ठ, (वृष्णं ) भूति व्यार्थित । स्वार्थित । स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित । स्वार्थित स्वार्य स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्व

(१२०) प्र । तु । सः । मर्तः । श्चर्ता । जनान् । अति । नुस्यो । नुः । छुती । मुरुतः । यम् । आर्वत । अर्वत् ऽभिः । वार्जम् । भरते । धर्ना । नृऽभिः । आऽपृत्व्हर्यम् । कर्नुम् । आ । <u>क्षेति</u> । पुष्यति ॥ १३ ॥

(१२१) च्रिकेत्यम् । मुन्दः । पृन्दम् । दुस्तरेम् । चुडमन्तम् । गुष्मेम् । मुघर्वत् इस् । <u>धन्तः</u> । <u>धन्</u>दः । <u>धन्</u>दः । पृन्दः । दुस्तरेम् । चुडमन्तम् । गुष्येम् । तनेयं । गुन्म् । हिनाः ॥१४॥

(१२२) नु । स्थिरम् । <u>महतः</u> । <u>बी</u>रऽर्वन्तम् । <u>ऋति</u>ऽस्तर्हम् । रायम् । अस्मार्त्तः । <u>धत्त</u> । सहस्रिणम् । <u>श</u>तिनंम् । शृशुऽवांसंम् । <u>शा</u>तः । <u>मश्चु । धियाऽर्वतः । जगुम्यात्</u> ॥१५॥

अन्तयः-१२०(हे)मरुतः वः सती वं प्र आवत सः मन् शवसा जनाम् अति सुनरको अवैदासे वालं नृतः धना भरते पुष्पति आपृष्यसे फतुं था क्षेति । १२१ है मन्तः ! मय-वन्तु चकुंचं पृन्तु दुन्-नरं समन्तं सुष्पं धन-स्पृतं उक्थ्यं विश्व-चर्पाणं तोकं तन्यं धननः सते हिसाः पुष्यमः । १२०(हे 'सरतः ! सन्तः एक्सिल् स्थिरं वीर-वन्तं ऋती-पाहं दातिनं सहस्रिणं सुस्यांतं रावं सुष्यनः प्रातः विधा-वनः सम् जनस्यात् ।

थर्ध- १२० है (मगतः!) मगतो ! तुम (दः सती अपनी संरक्षण शक्ति श्रातः (ये प्र शोपतः शिताः) रक्षा करते हो, (सः मर्तः) वह मनुष्य (श्रावनः वसमें जनाम् शति अस्य ते गोणि अवेदार शितः शितः (स्वानः वसमें जनाम् शति अस्य ते गोणि अवेदार शितः श्रातः (स्वानः वस्योः) स्थिर दम जाता है। (अवेद्धिः वार्जः) वह सुद्धनवारों के दस्य के स्वान्य से असे प्रतः । (स्वानः वस्य में यथेष्ठ मात्रामें अन दक्षण करता है भोग (दावने) वस्य गोणा है। उसी प्रकार । आपुरुद्धयं कर्तुं) सराहमीय वस्यों कोर (आ देशीय स्वानः गोणा है। स्वानः वस्य वस्य वस्याने कोर (आ देशीय स्वानः है। स्वानः है।

१२२ हे (सगतः!) बीर सगते ! (सम-बन्दु ) धांनव तथा वैन्द्रसंदा रेजं मान्यों के जान वार्ष करनेदाला, (पृत्यु हुस्-तरं ) युक्तेंसे विजया, (युम्पतं जीतर्थों, जान विजया करने का का कि युक्ता, (युक्का, युक्का, (युक्का, युक्का, युक्का

१६६ है। समनः !े बीर समने। ! अस्मास् इस्के (क्ष्में के अन्तर महारे का अन्तर का कि कि अपने के कि प्रति प्रति के अपने के कि प्रति के अपने के कि अपने के कि अपने के अपन

्र<mark>भाषार्थ-१६० में भीत विस्त्री रक्षा बस्ते हैं, ब</mark>हु हुस्तेमें भी क्षेत्र हुए इन्टर्स के हिए एक है। उन्हर्स क्षेत्र बुद्धस्वारीये दवसे विकासन बीसीयी सहावतामें बर्धक भगवार बर्गेस्टर्स के कर्त्व है। उन्हर्स के स्टर्स कराई

े शिक्षणी - (शिक्षणी क्षणिया क्षणी - क्षरे-१९६६) । । । । च्यां का चार्या के क्षणी क

रहगणपुत्र गोतमऋषि ( ऋ॰३ । ८५११-१२ )

(१२३) प्र । ये । युम्भेन्ते । जनंयः । न । सप्तंयः । यामंन् । रुद्रस्यं । सूनवंः । सुऽदंसंसः।
रोर्द्शा इति । हि । मुरुतंः । चिक्रिरे । वृधे । मदंन्ति । विद्येषु । पृष्वंयः॥१॥
र १२४ ते । उधितानंः । महिमानंम् । आगत् । दिवि । रुद्रासंः । अधि । चिक्रिरे । सदंः ।
अर्थन्तः । अर्थे । जनवंन्तः । इन्द्रियम् । अभि । श्रियंः । दिधरे । पृश्चिं ऽमातरः॥२॥

्र १८२५ — १८६ च म्-इंसमः सहयः रुद्धस्य स्तवः यामन् जनयः न प्र शुस्भन्ते, मस्तः हि पूर्ध १८१६ वर्षके प्राप्तः पंताः विद्धापु मद्भित् । १२४ सद्वासः दिवि सदः अधि चिक्रिरे, अर्थे अर्वेक्षः १८१५ प्राप्ताः पुरुष्कार विष्या स्थि द्विरे, ते उक्षितासः महिमानं आदात्।

(१२५) गोडमातरः । यत् । शुभयंन्ते । अञ्चिडिभः । तुनूर्षु । शुश्राः । दुधिरे । विरुक्तमंतः । वार्धन्ते । विश्वम् । अभिडमातिनम् । अर्प । विरुम्ति । एपाम् । अर्पु । रीयते । शृतम् ॥३॥

(१२६) वि । ये । भ्राजनते । सुडमंखासः । ऋष्टिऽभिः ।

<u>ष्रुऽच्यवर्यन्तः । अच्युता । चित् । ओर्जसा ।</u>

म्नःऽजुर्वः । यत् । मुरुतः । रथेपु । आ । वृषेऽत्रातासः । पृषेतीः । अर्थुग्ध्वम् । ॥४॥

अन्वयः— १२५ शुभ्राः गो-मातरः यत् अञ्जिभिः शुभयन्ते तन् ए वि-रुक्मतः दिधरे, विश्वं अभिमातिनं अप वाधन्ते, एपां वर्त्मानि घृतं अनु रीयते ।

१२६ ये सु-मसासः ऋष्टिभिः वि भ्राजन्ते, (हे) मरुतः ! यत् मनो-सुवः वृष-ब्रातासः रथेषु पृपतीः आ अयुग्ध्वं, अ-च्युता चित् ओजसा प्रचययन्तः ।

अर्थ- १२५ ( ग्रुआः ) तेजस्वी, ( गो-मातरः ) भूमि को माता समझनेवाले वीर ( यत् ) जय ( अञ्जिनिः ग्रुभयन्ते ) अलंकारों से अपने को सुशोभित करते हैं, अपनी सजावट करते हैं, तय वे (तन्षु) अपने शरीरों पर ( वि-हक्मतः द्धिरे ) विशेष हंग से सुहानेवाले आभूषण पहनते हैं, वे ( विश्वं अभिमातिनं ) सभी शत्रुओं को ( अप वाधन्ते ) दूर हटा देते हैं, उनकी राह में रुकावटें खड़ी कर देते हैं, इसलिए ( एपां ) इनके ( वर्त्मानि ) मार्गों पर ( घृतं अनु रीयते ) घी जैसे पौष्टिक पदार्थ इन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं।

१२६ (ये सु-मखासः) जो तुम अच्छे यह करनेवाले वीर (ऋष्टिभिः) दास्त्रों के साथ (वि भ्राजन्ते) विशेष रूपसे चमकते हो, तथा हे (महतः!) महतो! (यत्। जब (मनो-जुबः) मन की नाई वेग से जानेवाले और (वृष-बातासः) सामर्थ्यशाली संघ बनानेवाले तुम (रथेषु) अपने रथों में (पृषतीः सा अगुन्ध्वं) धव्येवाली हिरनिया जोडते हो, तय (अ-च्युना चित्। न हिलनेवाले सुदढ शबुओं को भी (धोजसा) अपनी दाक्ति से (प्रच्यवयन्तः) हिला देते हो।

भावार्थ- १२५ मो एवं भूमि को माता माननेवाले वीर आमूपमों तथा इधियारींसे निजी शरीरों को खूद सजाते हैं श्रीर चूंकि वे शतुरलों का संहार करते हैं, अतगुव उन्हें पोडिक सब पर्याप्त रूप से मिलवा है।

१२६ सेष्ट यह करनेवाले, सम के समान वेगवान् उथा यहिष्ट हो संघमय जीवन विवानेवाले बीर राष्ट्राखीं से सुभव्य यन रथ पर पट जाते हैं और सुदट राष्ट्रभी की भी जडमूल से उलाइ फेंब देवें हैं।

टिप्पणी - [१२५](१) गी - मातरः = गाय एवं मूमिको मानृबद् समझनेवाले । (२) स्रिक्षि = समूप्त , रुख, गणवेश (देलो मंत्र ९०)। (१) वि-रुफ्मत् = विशेष चमकी गतने। (१) समिमानित् = रूपा करनेवाला शप्तु। [१२६](१) सु-मालः = स्रष्टे यह तथा वर्म करनेवाले। (२) हृप-मानः = बलवानों का संपः समेच संप दलवर रानेवाले। (२) स-रुपुता मन्यप्यपन्तः = नियमें तब को तिला हेते हैं, विश्वाल सं स्थायो पने हुए शब्दों को भी स्पद्र्य पन के दिन्ह करने हैं (देलिए मंत्र ८६ भी १९६०)।

सीद्त । आ। वृहिः । छरु। वः । सद्ः । कृतम् । माद्यं ध्वम् । मुरुतः । मध्यः । अन्धं सः ॥६॥ (१२९) ते । अवर्धन्त । स्वऽतंवसः । मृहिऽत्वना । आ । नार्कम् । तुस्थुः । छरु । चृक्तिरे । सर्दः ।

विष्णुः । यत् । ह । आर्वत् । वृष्णम् । मृद्रऽच्युर्वम् । वर्यः । न । सीद्रन् । अधि । वृहिषि । प्रिये ॥७॥

अन्वयः- १२७ (हे) महतः! वाजे अद्वि रहयन्तः यत् रथेषु पृपतीः प्र अयुग्ध्वं उत अ-हपस्य धाराः वि स्यन्ति उद्भिः भूम चर्मइव वि उन्दन्ति। १२८ वः रघु-स्यदः सप्तयः आ वहन्तु, रघु-प्रवानः वाहुभिः प्र जिगात, (हे) महतः! वः उह सदः कृतं, विहैंः आ सीद्त, मध्वः अन्धसः माद्यध्वं। ११९ ते स्व-तयसः अवर्धन्त, महित्वना नाकं आ तस्थुः, उह सदः चिक्ररे, यत् वृपणं मद्-च्युतं विष्णुः आवर् ह प्रिये विहिषि अधि, ययः न, सीद्न्। अर्थ- १२७ हे (महतः!) वीर महतो। (वाजे) अन्नके लिए (अद्वि रहयन्तः) मेघोंको प्रेरणा देते हुए, (यत्)

जिस नमय (रथेपु पूर्वतिः म अगुम्बं) रथों में धव्येवाली हिरिनयाँ जोड देते हो, (उत) उस समय (अ-क्ष्यर्थ धाराः) तिनक मटमेले दिखाई देनेवाले मेघकी जलधाराएँ (वि स्यन्ति) वेगपूर्वक नीचे गिरने लगती हैं और उन (उदिभिः) जलप्रवाहों से (भूम) भूमिको (चर्मेइव) चमडी के जैसे (वि उन्दिन्ति) भीगी या गीली कर टालने हैं। १२८ (वः) तुम्हें (रघु-स्यदः सतयः) वेगसे दोडनेवाले घोडे इधर (आ वहन्तु) ले आप (रघु-पत्वानः) र्राष्ट्र जानेवाल तुम (वाहुभिः) अपनी भुजाओं में विद्यमान दाकि को पराक्रमहार्ग प्रकट करने हुए इधर (म जिगात) आओ। ह (मक्तः!) वीर महतो! (वः) तुम्हारे लिए (अस्तः) यडा घर, यजस्थान हम (कृतं) तैयार कर खुके हैं, (वहिंश् आ सीदत) यहाँ दर्भमय आसी पर धट जाओं और (मध्यः अन्धसः) मिटास भरे अन्नके सेवन से (मादयव्यं) सन्तुष्ट एवं हर्षित करें।

१२९ (ते) वे वीर (स्व-तवसः) अपने वलसे ही (अवर्धन्त) वढते रहते हैं। वे अपने (मिर्टि स्वता) वटपान के फलस्वरूप (नार्क आ तस्थुः) स्वर्ग में जा उपस्थित हुए। उन्होंने अपने निवास किए (उर सदः चीकरे) वटा भारी विस्तृत घर तैयार कर रखा है। (यत् वृषणं) जिस वल देने विश्व तथा (सद-च्युनं) आनन्द वटानेवालेका (विष्णुः आवत् ह) व्यापक परमातमा स्वयं ही रक्षण करता है। उस (विष्यु विदित् अधि) हमारे विय यक में (वयः न) पंछियों की नाई (सीदन्) पथार कर विशेष

भाषाध- १२७ मरत मेघों को गनिशील बना देते हैं, इमिछण वर्षाका प्रारम्भ हो जलसमूह से समूची पृथी को हो उरती है। १२८ फुर्नेल घोडे तुम्हें इचर लाय। तुम जैसे बीझगामी अपने बाहुबलसे तेजस्वी बनकर इचर अले के स्वीटि मुखीर दिए बदा विम्तृत स्थान यहाँ पर तैयार कर स्था है। इचर प्रधार कर तथा आमनी पर बैठकर मिश्रव पूर्व अब पर मीनरप्श सेवन हर दर्षित बनो । १२९ बीर अपनी बक्ति वह होते हैं; अपनी कर्षुंबदाकि से स्वर्ग कर दर्षित बनो है। १२९ बीर अपनी बक्ति वह होते हैं; अपनी कर्षुंबदाकि से स्वर्ग कर दर्षित करते हैं। ऐसे बीर हमारे यज्ञमें बीब्र ही प्रधीं।

दिएसी(- [१२३] ा अदिः = पर्वत या भेषा (२) अ-रूप = भेगरीन, मलिन, निष्यभ (भेष); रुष् = १३ वर्षा । [१२८] ा ग्यु-स्पद् = लयु-स्पद् ) चपल, यदं थेग से जानेवाला। (२) र्यु-प्य्यन् = (एवं पार्थः विद्यार्थः थेयार्थः वेदारतः । (३) अन्यस् = अब, सोनरव। [१२०.] (१) स्य-तयसः अवर्थेल्यः स्पो क्षेत्र अपने विद्या वर्षे ददे हैं। (२) महित्यता नाकं आत्रस्थः = अपनी महिमात्रथा बद्धारतं स्वां वर्षे वेदार पर वर्षे वेदारे हैं। (३) उर सदः चित्रोते = अपने प्रयानवे अपने लिए विस्तृत स्थानका निर्माण करते हैं। (३) सद्यार्थः वर्षे वर्षे दूर्षे विष्णुः आयत् = अपनदः देवेबाले वरिष्णः वीर श्री रक्षां करने वाधीरा विष्णुः श्री दर्शा है।

(१३०) शूर्राःऽइव । इत् । युर्युधयः । न । जग्मैयः । श्रवस्यर्वः । न । पृतेनासु । ये<u>तिरे</u> । भर्यन्ते । विश्वां । सुर्वना । मुरुत्ऽभ्यः । राजीनःऽइव । त्वेषऽसंदशः । नरेः ॥ ८ ॥ (१३१) त्वष्टां । यत् । वर्ज्ञम् । सुऽक्तंतम् । हिर्ण्ययम् । सहस्रंऽभृष्टिम् । सुऽअपाः । अर्वत्यत् । धृते । इन्द्रः । नरि । अपांसि । कर्तवे । अर्ण्वम् ॥ ९ ॥ अर्थन् । वृत्रम् । निः । अपाम् । औव्ज्ञत् । अर्ण्वम् ॥ ९ ॥

अन्वयः— १३० शूराःइव इत्, युयुधयः न जग्मयः, श्रवस्यवः न पृतनासु येतिरे, राजानःइव त्वेप-संदशः नरः मरुद्रश्यः विश्वा भुवना भयन्ते ।

१३१ सु-अपाः त्वष्टा यत् सु-कृतं हिरण्ययं सहस्र-भृष्टि वस्नं अवर्तयत् इन्द्रः निर अपांसि कर्तवे धत्ते, अर्णवं वृत्रं अहन्, अपां निः औद्यात् ।

अर्थ- १३० ( शूराः हव इत् ) चीरों के समान लड़ने की इच्छा करनेवाले ( युयुधय: न जग्मयः ) योद्धाओं की नाई शत्रु पर जा चढ़ाई करनेवाले तथा ( श्रवस्यवः न ) यशकी इच्छा करनेवाले वीरों के जैसे ये चीर ( पृतनासु येतिरे ) संप्रामों में वड़ा भारी पुरुषार्थ कर दिखलाते हैं। ( राजानः इव ) राजाओं के समान ( त्वेप-संदशः ) तेजस्वी दिखाई देनेवाले ये ( नरः ) नेता चीर हैं, इसलिए ( मरुद्भ्यः ) इन महतों से ( विश्वा भुवना भयन्ते ) सारे लोक भयभीत हो उटते हैं।

१३१ (सु-अपा: ) अच्छे कौशल्यपूर्ण कार्य करनेवाले (त्वप्रा) कारीगरने (यत् सु-कृतं) जो अच्छी तरह बनाया हुआ, (हिरण्ययं) सुवर्णभय, (सहस्र-भृष्टिं बन्नं) सहस्र धाराओं से युक्त वन्न इन्द्र को (अवर्तयत्) दे दिया, उस हथियार को (इन्द्रः) इन्द्रने (निर्धि) मानवों में प्रचलित युद्धों में (अपांसि कर्तदे) वीरतापूर्ण कार्य कर दिखलाने के लिए (धत्ते) धारण किया और (अर्ण-वं वृत्तं सहन्) जल को रोक्तेवाले शत्रु को मार डाला तथा (अपांनिः औष्जत्) जल को जाने के लिए उन्मुक्त कर दिया।

۲,

يُم نِهِ

F E

等一个人

= (\*)

£ 25.

۶۶<sub>۶۲</sub>

أميه

भावार्थ- १३० ये दीर सच्चे शूरों की भाँति लड़ते हैं, बोदाओं के समान शत्रुसेनापर काक्रमण कर बैठते हैं, कीर्ति पाने के लिए लड़नेवाले वीर पुरुषों की नाई ये रणभूमि में भारी पराक्रम करते हैं। जैसे राजालोग तेजस्वी दीख़ पड़ते हैं, टीक बैसे ही ये हैं। इसलिए सभी इनसे सवीय प्रभावित होते हैं।

१२१ सर्यन्त निषुण कारीगरने एक बज्र नामक शस्त्र तैयार कर दिया, जिसकी सहस्र धाराएँ या नोक विद्यमान थे और जिस पर शोमा के लिए सुनहली पच्चीकारी की गयी थी। इन्द्रने उस श्रेष्ठ सायुध को पाकर मानव-जाति में पारंबार होनेवाली लडाइयों में श्रुरता की समिन्दंजना करने के लिए उसका प्रयोग किया। जलस्तीत पर प्रभुत्व प्रस्थापित करके दकनेवाले तथा घेरनेवाले शत्रु का वध करके सप के लिए जल को उन्मुक्त कर रहा।

टिप्पणी - [१२१](१) स्वपाः = ( चु + क्षपाः ) = क्ष्छे हंग से परवीकारी क्षादि कार्य करनेवाला चतुर कारीगर। (२) सु-छतं = सुन्दर यनावट से निर्माण किया हुक्षा। (२) सहस्र-भृष्टिः = सहस्र नोकों से पुक्त। (४) निर्मे = युद्ध नें, महप्यों के मध्य होनेवाले संवर्षों नें। (५) क्षपः = कर्म, कृत्य, पराद्यम। (६) क्षणे-च = जल को रोकनेवाला, क्षपने लिए जल रखनेयाला। (७) वृत्र = नावरण करनेवाला, घरनेवाला शत्रु, सुन्नासुर, एक राक्षस का नाम।

(१३२) क्रध्वेम् । नुनुद्रे । अवतम् । ते । ओर्जसा । दृदृहाणम् । चित् । विभिदुः । वि । पर्वतम् । धर्मन्तः । वाणम् । मुरुतः । सुऽदानंवः । मदे । सोर्मस्य । रण्यानि । चितिरे ॥ १०॥

(१३३) जिसम् । नुनुद्धे । अवतम् । तयां। दिशा ।

असिश्चन् । उत्संम् । गोतंमाय । तृष्णऽजै।

आ । गुच्छन्ति । ईप् । अर्वसा । <u>चि</u>त्रऽर्मानवः ।

कार्मम् । विश्रेस्य । <u>तर्</u>षेयुन्त<u>ु</u> । घार्मऽभिः ॥ ११॥

अन्वयः— १३२ ते ओजसा ऊर्ध्वं अवतं नुनुद्रे, दहहाणं पर्वतं चित् वि विभिद्रः, सु-दानवः मस्तः सोमस्य मदे वाणं धमन्तः रण्यानि चिक्रिरे।

१३३ अवतं तया दिशा जिहां नुनुद्रे, तृष्णजे गोतमाय उत्सं असिश्चन्, चित्र-भानवः अवसा ई आ गच्छन्ति, धामभिः विषस्य कामं तर्पयन्त ।

अर्थ- १३२ (ते) वे वीर (ओजसा) अपनी शक्ति से (ऊर्ध्व अवतं) ऊँची जगह विद्यमान तालव या झील के पानी को ( वुनुद्रे ) पेरित कर चुके और इस कार्य के लिए ( दहहाणं पर्वतं चित्) राह में रोडे अटकानेवाले पर्वत को भी (वि विभिद्धः) छिन्नविच्छिन्न कर चुके। पश्चात् उन (सु-दानवः महतः) अच्छे दानी महतोंने (सोमस्य मदे) सोमपान सं उद्भृत आनन्द से (वाणं धमन्तः) वाण वाजा वजा कर (रण्यानि चिक्ररे) रमणीय गानों का सृजन किया।

१३३ वे वीर (अवतं) झील का पानी (तया दिशा) उस दिशा में (जिहां) तेढी राह से (जुनुद्रे) ले गये और (तृष्णजे गीतमाय) प्यास के मारे अकुलाते हुए गीतम के लिए (उत्सं अिंक्षेत्र) अन् ) जलकुंड में उस जल का झरना वढने दिया। इस भाँति वे (चित्र-भानवः) अति तेजस्वी वीर (अवसा हैं) संरक्षक शक्तियों के साथ (आ गच्छन्ति) आ गये और (धामिनः) अपनी शक्तियों हे (विश्रस्य कामं) उस ज्ञानी की लालसा को (तर्पयन्त) तृप्त किया।

भावार्थ- १२२ ऊँचे स्थान पर पाये जानेवाले तालाव का पानी महतों ने नहर बनाकर दूसरी ओर पहुँचा रिष भौर ऐसा नहर खुदाई का कार्य करते समय राह में जो पहाड रुकावट के रूप में पाये गये थे, उन्हें काटकर पानी के बहाबके लिए मार्ग बना दिया। इतना कार्य कर चुकने पर सोमरसको पीकर बडे भानन्द्से उन्होंने सामगायन किया।

१२३ इन वीरों ने टेडीमेडी राह से नहर खुदवाकर झील का पानी अन्य जगह पहुँचा दिया और ऋषि आश्रम में पीने के जल का विपुल संचय कर रखा, जिसके फलस्वरूप गोतमजी की पानी की आवश्यकता पूर्ण हुई। इस भाँति ये तेज:पुक्ष वीर दलबलसमेत तथा शक्तिसामर्थ्य से परिपूर्ण हो इधर पधारते हैं और अपने भक्तों हैं। अजुयायियों की लालसाओं को तृप्त करते हैं। [देखिए मंत्र १३२, १५४]

टिप्पणी - १३२ (१) अवतं = कृथाँ, कुंड, होज, जल का संचय, तालाव, रक्षण करनेवाला। मंत्र १३२ तर्ष १५४ देखिए। (२) नुद् = प्रेरित करना। (३) द्रष्टहाणं = वढा हुआ, मार्ग में वढकर खडा हुआ। (४) वाणं = मंत्र ८९ देखिए ('शतसंख्यामिः तंत्रीभिर्युक्तः वीणाविशेषः' सायणभाष्य) सौ तारों का बनाया हुआ एक तंतुवाद्य। [१२३] (१) जिह्म = कृटिल, टेढा, वक्षः। (२) धामन् = तेज, शक्ति, स्थान। (१) अवतः (अवटः) = गहरा स्थान, खाई; १३२ वाँ मंत्र देखिए। (४) गोतम = बहुतसी गोएँ साथ रस्रोवात्री कृषि, जिसके आश्रम में अनगिनती गोंभों का झंढ दिखाई पडता हो।

(१३४) या । बः । शर्म । श्<u>ञ्चमा</u>नार्य । सन्ति ।

<u>त्रि</u>ऽधार्त्ति । द्राशुर्षे । युच्छत् । अधि ।

<u>अस्मभ्येम् । तार्नि । मुरुतः । वि । युन्त</u> ।

<u>र्</u>यिम् । नः । ध्तु । वृष्णः । सुऽवीर्रम् ॥ १२ ॥

[ ऋ० १।८६।१-१० ]

(१३५) मर्रुतः । यस्ये । हि । क्षये । पाथ । दिवः । विऽमहसः । सः । सुऽगोपार्तमः । जनः ॥ १ ॥

अन्वयः- १२४ (हे) मरुतः ! शशमानाय जिन्धात्नि वः या शर्म सन्ति, दाशुपे अधि यच्छत, तानि अस्मभ्यं वि यन्त, (हे) वृपणः ! नः सु-वीरं रियं धत्त ।

१३५ (हे) वि-महसः मस्तः! दिवः यस्य हि क्षये पाथ, सः सु-गो-पा-तमः जनः।

अर्ध- १२४ हे (महतः!) वीर महतों! (शशमानाय) शीव्र गति से जानेवालों को देने के लिए (ब्रि-धात्ति) तीन प्रकार की धारक शक्तियों से मिलनेवाले (वः या शर्म) तुम्हारे जो सुख (सन्ति) विद्यमान हैं और जिन्हें तुम (दाशुषे अधि यच्छत) दानी को दिया करते हो, (तानि) उन्हें (अस्मभ्यं वि यन्त) हमें दो। हे (वृपणः!) वलवान् वारो! (नः) हमें (सु-वारं) अच्छे वीरों से युक्त (र्राय) धन (धक्त) दे दो।

१३५ हे (वि- महत्तः महतः!) विलक्षण ढंग से तेजस्वी बीर महतो! (दिवः) अन्तरिक्ष में से पधारकर (यस्य हि क्षये) जिस के घर में तुम (पाथ) सोमरस पीते हो। (सः) वह (सु-गो-पा- तमः जनः) अत्यन्त ही सुरक्षित मानव है।

भावार्थ- १२४ त्रिविध धारक शक्तियों से जो इन्छ भी सुख पाये जा सकते हैं, उन्हें वे वीर ग्रेष्ठ कायें। को शीव्रता से तिभानेवालों के लिए उपभोगार्थ देते हैं। हमारी लालसा है कि, हमें भी वे सुख मिल जाय तथा उन्च कोटि के वीरों से रक्षित धन हमें प्राप्त हो। (आभिप्राय इतना ही है कि, धन तो सवहयमेव कमाना चाहिए और उस की समु- चित रक्षा के लिए सावहयक वीरता पाने के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए।)

१३५ तेजस्वी वीर लोग जिस मानव के घर में सीम का प्रहण करते हैं, वह अवश्यभेव सुरक्षित रहेगा, ऐसा माननेमें कोई आपत्ति नहीं ।

टिप्पणी-[१३४] (१) दादामानः=(श्रम् प्लुतगतों )= शीध्र गतिसे जानेवाले, जल्द कार्य पूरा करनेवाले (देसो मंत्र १४१)।(२) त्रिघालु = बीन घातुओं का उपयोग जिस में हुआ हो, बीन स्थानों में जो हैं; तीन धारक शक्तियों से युक्त।(१) शर्म = सुस, घर, साध्रयस्थान। [१३५](१) वि-महस् = विशेष महस्य, बढा तेज।(२) क्षयः = (क्षि निवासे)=घर, स्थान।(३) सु-गी-पा-तमः = उष्य कोटिशी गीओं शि मली भीति रक्षा करनेवाला, रक्षक वीरों से युक्त। इस पद से हमें यह सूचना मिलवी हैं कि, गाय की यथायन रक्षा करना मानों सर्वस्य का संरक्षण करना ही है।

(१३६) युक्तैः । <u>वा । युक्तऽबाहसः । विप्रस्य । वा । मती</u>नाम् । मरुतः । श्रृणुत । हवेम् ॥२॥

(१२७) उत । वा । यस्यं । वाजिनंः । अनुं । विर्पम् । अर्तक्षत ।

सः । गन्तां । गोऽमंति । व्रजे ॥ ३ ॥

(१३८) अस्य । बीरस्यं । बहिंपिं। सुतः । सीर्मः । दिविष्टिषु ।

उक्थम् । मद्रः । च । शुस्यते ॥ ४ ॥

अन्वयः— १२६ (हे) यज्ञ-वाहसः मरुतः ! यज्ञैः वा विशस्य मतीनां वा, हवं श्रुणुत ।

१३७ उत वा यस्य वाजिनः विप्रं अनु अतक्षत, सः गो-मति वजे गन्ता।

१३८ दिविष्टिपु वर्हिपि अस्य वीरस्य सोमः सुतः, उक्यं मदः च शस्यते।

अर्थ- १३६ हे (यद्य- वाह्सः मस्तः !) यज्ञ का गुस्तर भार उठानेवाले मस्तो ! (यज्ञैः वा ) यज्ञौं के द्वारा या (विशस्य मतीनां वा ) विद्वान् की बुद्धि की सहायता से तुम हमारी (हवं श्रणुत) प्रार्थना सुनो ।

१३० (उत वा) अथवा (यस्य वाजिनः) जिस के वलवान् वीर (विष्रं अनु अतक्षत्) शानी के अनुकृत हो, उसे श्रेष्ठ वना देते हैं, (सः) वह (गो-मित बजे) अनेक गौओं से भरे प्रदेश में (गन्ता) चला जाता है, अर्थात् वह अनागनती गौएँ पाता है।

१३८ (दिविष्टिषु = दिव्-इष्टिषु) इष्टिके दिनमें होनेवाले (वर्हिष) यहमें, (अस्य वीरस्य) इस तीर के लिए. ( सोमः सुतः ) सोम का रस्र निचोडा जा चुका है। (उक्थं ) अब स्तोत्र का गान होता है तीर मोगरत से उद्भृत ( मदः च शस्यते ) आनन्द की प्रशंसा की जाती है।

भावार्थ- १३६ यहाँ के अयोत् कमें के द्वारा तथा जानी लोगों की सुमतियों याने अच्छे संकल्पों के द्वारा हो।

१३७ वदि वीर शानी के अनुकृत वन, तो उस शानी पुरुष को बहुतसी गीएँ पाने में कोई किनाई नहीं होती है।

१९८ जिन दिनों में यझ प्रचलित रखे जाते हैं, तब सोमरस का सेवन तथा सामगान का अवण जारी रहता है।

डिल्एणी - [२३६] हिसी न किसी आदर्श या थ्येय को सामने रखकर ही मानव कमें में प्रवृत्त होता है और उन् वर्ध ने स्वेद था प्रश्नी है। उसी प्रकार ज्ञानसम्पन्न विद्वान् लोग मनन के उपरान्त जो संकल्य द्वान की है, यह भी उन्हें आदर्श की ही दर्शाता है। अतः ऐया कह सकते हैं कि, मानव के कमें तथा संकल्य के साथ है स्वर्ण को प्रार्थन में हुआ करनी हैं, जिन आवांशाओं तथा ध्येयों की अभिवयक्षना होती है, उन्हें देवता सुन की भेग देवला राज में के हाग जो ध्येय शाविभूत होता है, वहीं मानव का उच्च कीट का ध्येय हैं, ऐसा समझना शिक हैं की नदेवला राज करने के हाग जो ध्येय शाविभूत होता है है। [१३०] (१) वाजिन् = घोडा, शुहसवार, बिल्फ, धान्य का नदेवला होते हैं। [१३०] (१) वाजिन् = घोडा, शुहसवार, बिल्फ, धान्य का नदेवला होते हैं। वर्ष होता होते हैं। प्रार्थ करना, मंद्रकार करके तैयार कर देना। (१) गो-मिल प्रज्ञेन की से दुक ग्वालेंकि बादे में। (४) ज्ञाज = ग्वालेंका बादा। बीरोंकी अनुकृत्वता होते पर वर्ष है एका थीई बित्र पात नभी है। वर्षोधि गीए माथ ग्वालाही प्रसुर संपत्ति या बैभव का विद्व है। [१३८] दिस्पिट = वित्र से देव ज्ञाने की ज्ञानेवली इष्टि। (२) बिहंस् = हर्म, शासन, यज्ञ। मंत्र [१९ हिन्दिट = वित्र से देव ज्ञानेवली इष्टि। (२) बिहंस् = हर्म, शासन, यज्ञ। मंत्र [१९ हिन्दिट ।

(१३९) <u>अ</u>स्य । <u>श्रोपुन्तु</u> । आ । भुर्वः । विर्धाः । यः । <u>चर्</u>पणीः । <u>अ</u>भि । स्ररम् । <u>चि</u>त् । सुसुधीः । इषः ॥ ५ ॥

(१४०) पूर्वीभिः । हि । <u>ददाशि</u>म । <u>श</u>रत्ऽभिः । <u>मस्तः । व</u>यम् । अर्वःऽभिः । <u>चर्षणी</u>नाम् ।। ६ ॥

(१४१) सुऽभर्गः । सः । <u>प्र</u>ऽयु<u>च्यवः । मर्हतः । अ</u>स्तु । मर्त्यः । यस्यं । प्रयोसि । पर्षेथ ॥ ७ ॥

अन्वयः- १३९ विध्वाः चर्पणीः, स्रं चित्, इयः सस्त्रुपीः, यः अभि-भुवः अस्य ( मरुतः ) आश्रोयःतु । १४० (हे ) मरुतः ! चर्पणीनां अवोभिः चयं पूर्वाभिः शरद्भिः हि ददाशिम । १४१ (हे ) प्र-यज्यवः मरुतः ! सः मर्त्यः सु-भगः अस्तु, यस्य प्रयांति पर्यथ ।

अर्थ- १३९ (विश्वाः चर्पणीः) सभी मानवों को तथा (सूरं चित्) विद्वान् को भी। इयः सम्बुर्धाः) अन्न मिल जाया इसलिए (यः अभि-भुवः) जो शत्रु का पराभव करता है, (अस्य) उसका काव्य-गायन सभी वीर (आ श्रोपन्तु) सुन हैं।

१८० हे (मरुतः!) वीर मरुतो! (चर्यणीनां अवोभिः) कृपकों की तथा मानवों की समु-वित रक्षा करने की शक्तियों से युक्त (वयं) हम लोक (पूर्वीभिः शरद्भिः) अनेक वर्षों से (हि) सवमुच (ददाशिम) दान देते आ रहे हैं।

१४१ हे (प्र-यज्यवः मरुतः !) पूर्य मरुते ! ( सः मर्त्यः ) वह मनुष्य ( सु-भगः बस्तु  $\ell$  अच्छे भाग्यवाला रहता है कि. ( यस्य प्रयांक्ति ) जिस के अन्न का  $\ell$  पर्यथ  $\ell$  सेवन तम करते हो  $\ell$ 

भावार्थ- १३९ जो बीर पुरुद समूची मामबजाति को तथा बिहर्मबंदली को अब की प्राप्ति हो, हम हेतु प्राप्तुदल का पराभव करनेकी चेटा करके सफलता पाता है, उसी बीरके पराका गान लोग करने हैं और उस गुण-गरिमा-गान को सनकर स्रोताओं में स्फूर्ति का संचार हो जाता है।

१८० कृपकों तथा सभी मानवज्ञाति की रक्षा करने के छिए जो आवद्यक गुरा या प्रात्तियाँ हैं, उनसे युक्त बनकर हम पहले से ही दान देवे आपे हैं। (या किसानों तथा अन्य लोगों की संरक्षणक्षम प्रान्तियों के द्वारा सुरक्षित बन हम प्रयमतः दानी बन जुके हैं।)

१४१ बीर पुरुष जिसके बस का सेदन काते हैं, यह मनुष्य सबसुब भाग्यवाली बनता है।

िट्युणी-[१२९](१) स्ट्रः = विहान, यदा नमालोचक । (२ । सम्द्रुपीः = न्यु गती) चला वाय, पहुँचे, प्राप्त हों। (२ । अभि-सुवः = प्रमुद्दल का पराभव करनेवाला। (२ । विश्वाः चप्रणीः = व्यता, समुना मागवी समाव। (चप्रीः = [छप्) छपक, प्राह्यवार, छपिनमें व्यनेवाला कर्में निरत। [१४०] ६ । स्प्रियाः = (छप्) = छपक, इलले भूभि बोवनेवाला। (२ ) अवस्=मंगक्षण। [१४२] (१ । प्र-यज्युः = प्रतिय, स्प्रय।(२ ) सु-मगः = भाग्यवाद। (३ ) प्रयस्त = नष्ट, प्रपत्ते पे उपरांत प्राप्त दिया हुआ भोग।

(१४२) <u>शशमानस्य । वा । नरः ।</u> स्वेदंस्य । <u>सत्य ऽशवसः । विद । कार्मस्य । वेनंतः ॥</u>८

(१४३) यूयम् । तत् । सुत्य<u>ुऽशवसः । आविः । कर्त</u> । <u>महि</u>ऽत्वना । विध्यत । <u>वि</u>ऽद्युता । रक्षः ॥ ९ ॥

(१४४) गृहंत । गुर्ह्यम् । तमः । वि । यातः । विश्वम् । अत्रिणम् । ज्योतिः । कुर्ते । यत् । उद्दर्शसं ॥ १०॥

अन्वयः— १४२ (हे) सत्य-शवसः मरुतः । शशमानस्य स्वेदस्य वेनतः वा कामस्य विद् । १४२ (हे) सत्य-शवसः ! यूर्यं तत् आविः कर्त, विद्युता महित्वना रक्षेः विध्यत ।

१८८ गुद्यं तमः गृहत, विश्वं अत्रिणं वि यात, यत् ज्योतिः उदमसि कर्त ।

अर्थ- १४२ है (सत्य-शवसः मस्तः!) सत्यसे उद्भृत वल से युक्त मस्तो! (शशमानस्य) शीव गति के कारण (स्वेदस्य) पसीने से भीगे हुए, तथा (वेनतः वा) तुम्हारी सेवा करनेवाले की (कामस्य विद) अभिलापा पूर्ण करो। १४२ है (सत्य-शवसः!) सत्य के वल से युक्त वीरो! (यूयं) तुम (तत्) वह अपना ब्रह्

(आविः कर्त) प्रकट करो। उस अपने (विद्युता महित्वना) तेजस्वी वल से (रक्षः विध्यत) राभ्रसाँको मार डालो।

१८८ (गुद्धं) गुफामें विद्यमान (तमः) अँधेरा (गृहत ) ढक दो, विनष्ट करो। (विश्वं अत्रिणं) सभी पेट्ट दुरात्माओं को (वि यात) दूर कर दो। (यत् ज्योतिः) जिस तेजको हम (उदमसि) पीने के

लिए लालायित हैं, वह हमें ( कर्त ) दिला दो ।

भावार्थ - १४२ ये बीर सचाई के भक्त हैं, अतः बलवान् हैं । जो जल्द चले जाने के कारण पसीने से तर होते हैं
या लगातार काम करने से थकेमों दे होते हैं, उनकी सेवा करनेवालों की इच्छाएँ थे बीर पूर्ण कर देते हैं।

रिधरे ये वीर सच्चे बलवान् हैं। इनका वह बल प्रकट हो जाय और उसके फलश्वरूप सदैव क्ष्टपीं चानेवाले दुष्टों का नाश हो जाय।

१८८ निधारी विनष्ट करके तथा कभी तृस न होनेवाले स्वाधी शत्रुओं को हटाकर सभी जगह प्रकार का विस्तार करना चाहिए।

टिप्पणी- [१४२] (१) सत्य-शवस = सत्य का यल, जो सच्चे वल से युक्त होते हैं। (२) शशमानः व (शश्-प्लुतगतों) = शीप्र गितसे जानेवाला, यहुत काम करनेवाला (मंत्र १३४ देखों)। [१४४] (१) गुर्ह तमः = गुहा में रहनेवाला केंधेरा, अन्तस्तलका अज्ञानरूपी तमःपटल, घरमें विद्यमान संघकार। (२) आत्रिर्व खानेवाले, पेह. दूसरोंका माग स्वयं ही उठाकर उपभोग लेनेवाले स्वार्थी। इस मंत्रके साथ तमसो मा ज्योतिर्गम्ब मृत्योमिं इमृतं गमय॥ ' (बृहदा० १।३।२८) इसकी तुलना कीजिए। (ऋ॰ ११८७११—६)

(१४५) प्रडत्वंक्षसः । प्रडतंवसः । <u>वि</u>डर्ष्याचेः । अनीनताः । अविधुराः । <u>ऋजी</u>पिणेः ।

जुष्टंऽतमासः । नृऽतंमासः । अञ्जिभिः ।

वि । आनुष्ते । के । चित् । उसाः ऽईंव । स्तृऽभिः ॥ १ ॥

(१४६) <u>उपुरुह्वरेष</u>ुं । यत् । अचिध्वम् । <u>य</u>यिम् । वर्यः ऽइव । <u>मरुतः</u> । केर्न । <u>चि</u>त् । <u>प</u>था । श्रोतंन्ति । कोर्शाः । उर्प । <u>वः</u> । रथेषु । आ । यृतम् । <u>उक्षत</u> । मर्धुऽवर्णम् । अचिते ॥२॥

अन्वयः- १४५ प्र-त्वक्षसः प्र-तवसः वि-रिष्टानः अन्-आनताः अ-विधुराः ऋजीपिणः जुष्ट-तमासः नृ-तमासः के चित् उस्राःइव स्तृभिः वि आनम्रे ।

१४६ (हे) मरुतः! चयःइव केन चित् पथा यत् उपहरेषु ययि अविध्वं, वः रथेषु कोशाः उप श्चोतन्ति, अर्चते मधु-वर्णे घृतं आ उसत ।

अर्थ- १८५ (प्र-त्वक्षसः) शत्रुद्दल को क्षीण करनेवाले, (प्र-तवसः) अच्छे वलशाली, (वि-रिष्ताः) वहे भारी वक्ता, (अन्-आनताः) किसीके सम्मुख शीश न झुकानेहारे, (अ-विधुराः) न विधुहनेवाले अर्थात् एकतापूर्वक जीवनयात्रा थितानेवाले (ऋजीपिणः) सोमरस पीनेवाले या सीदाः सादा तथा सरल वर्ताव रखनेवाले, (जुष्ट-तमासः) जनता को अतीव सेव्य प्रतीत होनेवाले तथा (मृ-तमासः) नेताओं में प्रमुख ये वीर (केचित् उन्नाःइव) सूर्यकिरणों के समान (स्तृभिः) वस्र तथा अलंकारों से गुक्त होकर (वि आनन्ने) प्रकाशमान होते हैं।

१८६ हे (मरतः!) चीर मरतो! (चयःइच) पंछी की नाई (केन चित् पथा) किसी भी मार्ग से आकर (चत्) जय (उपहरेषु) हमारे समीप (यिं) आनेवालों को तुम (अचिध्यं) इक्ट्रें करते हो, तय (चः रथेषु) तुम्हारे रथों में विद्यमान (कोशाः) भांडार हम पर (उप श्रोतन्ति) धन की वर्षा करने लगते हैं और (अर्चते) पूजा करनेवाले उपासक के लिए (मधु-वर्ष) मधु की नाई स्वच्छ वर्षावाले (धृतं) भी या जल की तुम (आ उक्षत) वर्षा करते हो।

भावार्थ- १८५ शत्रुओं को इतबल करनेवाले, बलसे पूर्ण, अच्छे वक्षा, सदेव अपना महत्त्र ऊँचा करके चलतेदारे, पृक् ही विचार से आचरण करनेवाले, सोम का सेवन करनेवाले, सेवनीय और प्रमुख नेता बन जाने की क्षमता श्याने-बाले बीर बखालंकारों से सजाये जाने पर सूर्यकिरणवत् सुहाते हैं।

१८६ जिस वक्त तुम किसी भी राह से बाकर हमारे निकट आनेवाले लोगों में एकता प्रस्थावित करते हो, संगठन करते हो, तब तुम्हारे रथों में रखे हुए धनमांदार हमें संगत्ति से निहाल कर देते हैं, हम पर मानों धन की संतत वृष्टिसी रखते हैं। तुम लोग भी भक्त एवं उपायक को स्वच्छ जल एवं निदोंप बल पर्यास माला में देते हो।

टिप्पणी [१६५](१) प्र-त्वस्त = यहे सामर्थसे युक्त, शबुधों को दुर्वल कर देनेवाले। (२) प्र-त्वस = विसके विकम की थाह न मिलती हो, पलिए । (३) वि-रिष्टान् = (२प्-यक्तायां वावि) गंभीर आवाज में बोलनेवाले, भारी पनाः, पुर्वाधार प्रवृता की सड़ी लगानेवाले। (४) अन्-आनताः = किमी के मामने न नमनेवाले याने साममंत्रान को अड्डण्य तथा अहिंग रखनेवाले। (५) अ-विधुरः = । य्यप्- भवमंचलन्योः। न करनेवाले, न विधुरनेवाले। भंग १४० देखिये। (६) छुष्ट-तमाः= सेवा वरने के लिए योग्य, मनीय रखने के लिए खिता। [१६६] (१) उपसर = एकान्य, मभीय, टेटायन रथ। १३० यथि = भानेवाला। ३) कोडाः = स्थाना। (४) धृतं = घी, जल।

(१४७) प्र । एपाम् । अन्मेषु । <u>विश्</u>रुराऽईव । <u>रेजते</u> । भूमिः । यामेषु । यत् । ह । युझते । शुभे । ते । <u>क</u>्रीळर्थः । धुनेयः । भ्राजंत्ऽऋष्यः । <u>स्व</u>यम् । <u>महि</u>ऽत्वम् । <u>पनयन्त</u> । धृतंयः ॥३॥

(१४८) सः । हि । स्व ऽसृत् । पृषंत्ऽअधः । युवां । गुणः । अया । ईशानः । तर्विपीभिः । आऽर्वृतः । असि । सत्यः । ऋणऽयावां । अनेद्यः । अस्याः । धियः । प्रऽअविता । अर्थ । वृषां । गुणः॥॥॥

अन्वयः— १४७ यत् ह शुभे युञ्जते, एपां अज्मेषु यामेषु भूमिः विश्वराहव व रेजते, ते कीळयः धुन्यः भ्राजत्-ऋष्टयः धूतयः खयं महित्वं पनयन्त ।

१४८ सः हि गणः युवा स्व-सृत् पृपत्-अभ्यः तविर्पाभिः आवृतः अया ईशानः अध सतः ऋण-यावा अ-नेद्यः वृपा गणः अस्याः धियः प्र अविता असि ।

अर्थ- १८७ (यत् ह ) जब सचमुच ये वीर (शुभे ) अच्छे कर्म करने के लिए (गुज़ते ) किटवर हो उठते हैं, तब (एपां अन्मेषु यामेषु ) इनके वेगवान हमलों में (भूमिः ) पृथ्वी तक (विथुराइव ) अनाय नारी के समान (प्र रेजते ) बहुतही काँपने लगती है। (ते कीलयः ) वे खिलाडीपन के भाव से प्रेरित, (धुनयः ) गतिशील, चपल (भ्राजत्-ऋष्यः ) चमकीले हथियारों से गुक्त, (धृतयः ) शतुको विव लित कर देनेवाले वीर (स्वयं ) अपना (महित्वं ) महत्त्व या वडप्पन (पनयन्त ) विख्यात कर डालते हैं।

१४८ (सः हि गणः) वह वीरों का संघ सचमुचर्हा (युवा) योवनपूर्ण, (स्व-सृत्) स्वयंप्रेरक (पृपत्-अध्वः) रथ में धव्वेवाले घोडे जोडनेवाला (तिविपीभिः आवृतः) और भाँतिभाँति के वलें से युक्त रहने के कारण (अया ईशानः) इस संसार का प्रभु एवं स्वामी वनने के लिए उचित एवं सुयोग है। (अथ) और वह (सत्यः ऋण यावा) सचाई से वर्ताव करनेवाला तथा ऋण दूर करनेवाला, (अनेवः) आनंदनीय और (वृपा) वलवान दीख पडनेवाला (गणः) यह संघ (अस्याः धियः) इस हमी किंमे तथा ज्ञान की (प्र अविता असि) रक्षा करनेवाला है।

भाषार्थ- १४७ जिस समय ये वीर जनता का करवाण करने के लिए सुसड़न हो जाते हैं, उस समय इनके श्रृत्यों पर टूट पड़ने से मारे डरके समूची पृथ्वी थर थर काँप उठती है। ऐसे अवसर पर खिलाड़ी, चपल, तेजस्वी श्रह्मार्थ धारण करनेवाले तथा शत्रु को विकंपित करनेवाले वीरों की महनीयता प्रकट हो जाती है।

१८८ यह वीरों का संघ युवा, स्वयंप्रेरक, बलिष्ट, सस्यनिष्ट, उक्तण होते की वेष्टा करनेवाला, प्रशंसिति तथा सामध्येवान् है, इस कारण से इस संसार पर प्रभुत्व प्रस्थापित करने की क्षमता पूर्ण रूपेण रखता है। हमारी है कि, इस भाँति का यह समुदाय हमारे कमों तथा संकल्पों में हमारी रक्षा करगेवाला बने। (अगर विश्व में विक्षी वनने की एवं जगत् पर स्वामित्त प्रस्थापित करने की लालसा हो, तो उपर्युक्त गुणों की भोर ध्यान देना अती आंवश्यक है।)

टिप्पणी [ १४७ ] (१) यु अते = युक्त हो जाते हैं, सउज बनते हैं, रथ जीडकर तैयार होते हैं। (२) वि धुरी = (वि-धुरा) विधुर नारी; शनाथ, असहाय महिला। मंत्र १४५ वाँ देखिए।

(१४९) <u>पितुः । प्रत्नस्यं । जन्मंना । चुदामुसि । सोर्मस्य । जिहा । प्र । जिगाति । चर्धसा ।</u> यत्। ईम्। इन्द्रंम्। शर्मि। ऋक्वोणः। आशंत। आत्। इत्। नामांनि। युश्चियांनि। दु<u>धिरे</u>॥५॥ (१५०)श्रियसें। कम्। <u>मानु</u>ऽभिः। सम्। <u>मिमिक्षिरे</u>। ते। रक्षिपऽभिः। ते। ऋक्षंऽभिः। सुऽखादयेः। ते । वाशीं उमन्तः । इप्मिणं: । अभीरवः । विद्रे । प्रियस्यं । मार्रतस्य । धार्म्नः ॥ ६ ॥

अन्वयः- १८९ प्रत्नस्य पितुः जन्मना वदामसि, स्रोमस्य चक्षसा जिहा प्र जिनाति, यत् शामि ई इन्द्रं ऋस्वाणः आशत, आत् इत् यक्षियानि नामानि द्धिरे।

१५० ते के श्रियते भानुभिः रिसाभिः सं मिमिक्षिरे, ते ऋक्वभिः सु-खाद्यः वाशी-मन्तः इप्मिणः अ-भीरवः ते प्रियस्य मारुतस्य धाम्नः विद्रे।

अर्थ- १४९ (प्रत्नस्य पितुः जन्मना ) पुरातन पिता से जन्म पाये हुए हम (वदामिस ) कहते हैं कि. (सोमस्य चक्षसा) सोम के दर्शन से (जिहा प्र जिगाति) जीम- वाणी प्रगति करती है, अर्थात् वीरों के काव्य का गायन करती है। (यत्) जब ये वीर (शमि) शत्रु को शान्त करनेवाले युद्ध में (ईं इन्द्रं) उस रन्द्र को (ऋक्वाणः) स्कृति देकर (आशत ) सहायता करते हैं, (आत् इत् ) तभी वे (यिक्षयानि नामानि ) प्रशंसनीय नाम- यश ( द्धिरे ) धारण करते हैं।

१५० (ते ) वे बीर मरुत् (कं श्रियसे ) सब को सुख मिले इसलिए (भानुभिः रिम्मिभः) तेजस्वी किरणों से ( सं मिमिक्षिरे ) सब मिलकर वर्षा करना चाहते हैं । (ते) वे ( ऋक्वभिः ) कवियों के साथ (सु-खाद्यः) उत्तम अन्न का सेवन करनेहारे या अच्छे आभृपण धारण करनेवाले. (वार्शा-मन्तः) कुल्हाडी घारण करनेवाले ( १प्मिणः ) वेग से जानेवाले तथा ( अ-भीरदः ) न उरनेवाले (ते ) वे वीर (प्रियस्य मारुतस्य धाम्नः) प्रिय महता के स्थान को (विद्रे ) पाते हैं।

بني

ائنج ب

est (f

البية

أجهب

کا: فجبر

भावार्थ- १८९ क्रेफ परिवार में उलक हुए हम इस बात की घोषणा करना चाहते हैं कि. मोन की आहुति देते समय मेंह से धर्मात् विहा से भी देवताओं की सराहना करनी चाहिए। शत्रुदल को विनष्ट करने के लिए जो पुद T. F. छेदने पहते हैं, उनमें इन्द्र की स्पूर्ति प्रदान करते हुए ये बीर सराहनीय कीति पाने हैं। उन नामी से उनकी कर्नुव-शक्ति प्रकट हुआ करती है।

१५० ये दीर जनता सुखी बने इस हिए भूमि में, पृथ्वी-मंदल पर बढ़ा मारी बान करते हैं और बज़ में हिबच्यास का भीजन करनेवाले, सुन्दर बीरोचित लाभूपण पहननेवाले, सुदार हाथ में स्टासर शहुदल पर हट पढनेवाले, निर्भवता से पूर्व भीर अपने बिय देश की पाकर उस की सेवा में लगे रहते हैं।

टिप्पणी [१४९](१) हाम् = शांव बरना, शत्रु बा वध बरना। (२) ऋक्वाणः = (ऋष्-स्तुवी) = प्रशंसा करके प्रेरणा करनेवाले। प्रहर मगवः, जहि, बीरयस्व ' ऐसे मंत्रों से या ' शूर, बीर ' कादि नाम पुकार कर उस्ताह रहाया जाता है । दीरों की उमंग केसी बटानी चाहिए, तो यहाँ पर विदित होगा । प्रसंसा करनेबोध्य साम <sub>દ્રસ</sub>ુકૃષ ही (यहियानि नामानि ) धारण वरने चाहिए। 'विश्रमसिंह, प्रवाद, राजदूव ' वर्गरह नाम वीरों की देने चाहिये। वेद में ' बुबहा, राब्रहा ' जैसे नाम हैं, जो कि जाताहबर्धक हैं। सैनिसों को प्रोप्ताहित करने की सुचना वहाँ पर मिलती है। [१५०] (१) सु-सादिः = क्या कत सानेवाले. मुन्दर वरदी या गणदेश पट्नतेवाले, या वीरी के गहने घारण करनेवाले । 🔫 वाशी-मान् = बुझर, भाले, बलदार, परशु लेकर धाक्रमण करनेवाला दीर । मंत्र ं ७० देखी । (३) इप्सिन् = गरिमान्, आक्रमयसील । (४) स-भीरः = दिहर । (५) विवस्य धाम्मः विदे क्षेत्र = प्रारे देसी को प्रोप्त कार्यों का स्पष्ट को जाने हैं। = प्यारे देश की पहुँच जाते हैं, या प्राप्त हो जाते हैं।

(१४७) प्र । एपाम् । अन्मेषु । विश्वुराऽईव । रेजिते । भूमिः । यामेषु । यत् । हु । युझर्ते । युमे ते । क्वीळर्यः । धुनेयः । आर्जत्ऽऋष्टयः । स्वयम् । महिऽत्वम् । प्नयन्त । धूर्तयः॥३॥

(१४८) सः । हि । स्व डसृत् । पृषंत्ऽअश्वः । युवां । गुणः । अया । र्ह्यानः । तर्विपीभिः । आऽवृतः । अस्याः । सुरुयः । कुणः । अर्थः । वृषां । गुणः॥॥॥

अन्वयः— १८७ यत् ह शुभे युञ्जते, एपां अज्मेषु यामेषु भूमिः विश्वराइव प्र रेजते, ते कीळयः धु<sup>त्रयः</sup> भ्राजत्-ऋष्टयः धूतयः खयं महित्वं पनयन्त ।

१४८ सः हि गणः युवा स्व-सृत् पृपत्-अभ्यः तविपीभिः आयृतः अया ईशानः अध सरः ऋण-यावा अ-नेद्यः वृपा गणः अस्याः धियः प्र अविता असि ।

अर्थ- १८७ (यत् ह्) जव सचमुच ये वीर (शुभे) अच्छे कर्म करने के लिए (युअते) किट्यद्व हैं। उटते हैं, तव (एपां अज्मेषु यामेषु) इनके वेगवान् हमलों में (भूमिः) पृथ्वी तक (विथुराइव) अनाथ नारी के समान (प्र रेजते) वहुतही काँपने लगती है। (ते कीळयः) वे खिलाडीपन के भाव से प्रेरित, (धुनयः) गतिशील, चपल (आजत्-अप्यः) चमकीले हथियारों से युक्त, (धूतयः) शतुको विवं लित कर देनेवाले वीर (स्वयं) अपना (महित्वं) महत्त्व या वडप्पन (पनयन्त) विख्यात कर हालते हैं।

१४८ (सः हि गणः) वह वीरों का संघ सचमुचही (युवा) यौवनपूर्ण, (स्व-सृत्) स्वयंप्रेरिक (पृपत्-अभ्यः) रथ में थव्येवाले घोडे जोडनेवाला (तिविपीभिः आवृतः) और भाँतिभाँति के वला से युक्त रहने के कारण (अया ईशानः) इस संसार का प्रभु एवं स्वामी वनने के लिए उचित एवं सुवीम है। (अथ) और वह (सत्यः ऋण यावा) सर्चाई से वर्ताव करनेवाला तथा ऋण दूर करनेवाला, (अनेवः) अनिंदनीय और (वृपा) वलवान दीख पडनेवाला (गणः) यह संघ (अस्याः धियः) इस हमीं किंम नथा शान की (प्र अविता असि) रक्षा करनेवाला है।

भायार्थ-१४७ जिस समय ये वीर जनता का कर्याण करने के लिए सुसउन हो जाते हैं, उस समय इनके श्रृत्री पर हट पड़ने से मारे टरके समूची पृथ्वी थर थर काँप उठती हैं । ऐसे अवसर पर खिलाडी, चपल, तेजस्यी श्रुत्री धारण करनेवाले तथा शत्रु को विकंपित करनेवाले वीरों की महनीयता प्रकट हो जाती हैं ।

र्ष्ट यह वीरों का संय युवा, स्वयंप्रेरक, बलिष्ट, सत्यनिष्ठ, उक्तण होते की चेष्टा करतेवाला, प्रतंस<sup>ती</sup> तथा सामध्यंवान् है, इस कारण से इस संसार पर प्रभुत्व प्रस्थापित करने की क्षमता पूर्ण क्षेण रखता है। हमार्ग ही कि. इस माँदि का यह समुदाय हमारे कमाँ तथा संकट्षों में हमारी रक्षा करमेवाला बने। (अगर विश्व में विश्व सनते की एवं जगन् पर स्वामिश्ट प्रस्थापित करने की लालसा हो, तो उपर्युक्त गुणों की भोर ध्यान देना करी। सावश्यक है।)

टिप्पणी [१८७](१) मुझने = युक्त हो जाते हैं, सक्ज बनते हैं, रथ जीडकर तैयार होते हैं। (१) विक्षा = (बि-पुरा) विपुर नारी: धनाथ, अमहाय महिला। मंग्र १४% वाँ देखिए।

(१४९) पितुः । प्रत्नस्यं । जन्मंना । बदामास । सोर्मस्य । जिह्या । प्र । जिगाति । चर्धसा । यत् । ईम् । इन्द्रंम् । शामं । ऋक्वाणः । आशंत । आत् । इत् । नामानि । यहियानि । दि<u>षेरे</u> ॥५॥ (१५०) श्रियसें । कम् । भानु ऽभिः । सम् । मिमिसिरे । ते । रिक्षम ऽभिः । ते । ऋके ऽभिः । सु ऽखाद्येः । ते । वाशीं ऽमन्तः । हुप्मिणः । अभींरवः । विद्रे । प्रियस्यं । मार्रतस्य । धाम्नः ॥ ६ ॥

अन्वयः- १४९ प्रत्नस्य पितुः जन्मना वदामसि, स्रोमस्य चक्षसा जिहा प्र जिगाति, यत् शमि ईं इन्द्रं सक्वाणः आशत, आत् इत् यक्षियानि नामानि द्धिरे ।

१५० ते के थियसे भानाभः रिक्मिभः सं मिमिक्षिरे, ते ऋक्वभिः सु-खादयः वाशी-मन्तः धिमणः अ-भीरवः ते प्रियस्य मारुतस्य धाम्नः विद्रे ।

अर्ध-१४९ (प्रत्नस्य पितुः जन्मना ) पुरातन पिता से जन्म पाये हुए हम (वदामित ) कहते हैं कि. (सोमस्य चसला) सोम के दर्शन से (जिता प्र जिनाति) जीम- वाणी प्रगति करती है, अर्थात् वीरों के काव्य का गायन करती है। (यत्) जब ये वीर (शिम ) शबुको शान्त करनेवाले युद्ध में (ई इन्द्रं) इस इन्द्र को (ऋक्वाणः) स्फूर्ति देकर (आशत) सहायता करते हैं, (आत् इत्) तभी वे (यिश्वयानि नामानि) प्रशंसनीय नाम- यश (द्रिधरे) धारण करते हैं।

१५० (ते) वे वीर महत् (कं श्रियसे) सव को सुख मिले इसलिए (भानुभिः रिमभिः) तेजस्वी किरणों से (सं मिमिक्षिरे) सद मिलकर वर्षा करना चाहते हैं। (ते) वे (क्रक्विभः) कवियों के साथ (सु-खाद्यः) उत्तम अन्न का सेवन करनेहारे या अच्छे आभूपण धारण करनेवाले. (वाशी-मन्तः) कुत्हाडी धारण करनेवाले (धिपणः) वेग से जानेवाले तथा (अ-भीरवः) न डरनेवाले (ते) वे वीर (प्रियस्य माहतस्य धामनः) प्रिय महत्तें के स्थान को (विद्रे) पाते हैं।

भावार्ध- १४९ केष्ठ परिवार में उल्लख हुए हम इस बात की घोषणा करना चाहते हैं कि, सोम की आहुति देते समय मुँह से सर्थात् जिहा से भी देवताओं की सराहना करनी चाहिए। शनुद्ध को विनष्ट करने के लिए जो तुद्ध छेडने पढते हैं, उनमें इन्द्र को स्कृति प्रदान करते हुए ये बीर सराहनीय कीति पाते हैं। उन नामों से उनकी कर्तृत्व- शक्ति प्रकट हुसा करती हैं।

१५० ये बीर लनता मुखी बने इस हिए भूमि में, एष्वी-मंदर पर बदा भारी यान करते हैं और यज्ञ में हिष्णांत का भीजन करनेवाले, सुम्दर बीरोचित लाभूपण पहननेवाले, कुछर हाथ में बटाकर श्रायुद्द पर टूट पढ़नेवाले, निभवता से पूर्ण बीर अपने दिय देश की पावर उस की सेवा में रूगे रहते हैं।

टिप्पणी [१८९](१) दाम् = सांत करना, सञ्च का वध करना। (२) ऋक्याणः = (ऋच्-स्तुता) = प्रसंसा करके श्रेरणा करनेवाले। प्रहर् भगवः, जिह, वीरयस्व ' ऐसे मंत्रों से या ' शुर, वीर ' भादि नाम पुकार कर उस्ताह रहाया जाता है। वीरों की उमंग कैसी बटानी चाहिए, सो यहाँ पर विदित्त होगा। प्रसंसा करनेवीम्य नाम हो (यहियानि नामानि) धारण करने चाहिए। 'विश्वमानिह, प्रताप, राजपूत ' वगरह नाम वीरों हो देने चाहिये। वेद में ' शुप्रहा, सप्तुहा ' जैसे नाम हैं, जो कि उस्ताहवर्षक हैं। सैनिकों को प्रोत्साहित करने की स्वना यहाँ पर मिलती हैं। [१५०](१) सु-स्वादिः = लच्छा अक्ष स्वनेवाले. सुनदर वरदी या गणवेस पहननेवाले. या वीरों के गहने धारण करनेवाले। (१) सामान् = स्वार, माले, सलवार, परश्च लेकर धारणमण करनेवाला वीर। मंत्र ' का देसी।(१) हिम्मन् = गितमान्, साक्ष्ममगतील। (१) सन्मीरः = निहर।(१) प्रियस्य धारनः विदे = व्यारे रेस को पहुँच जाते हैं, या प्राप्त हो जाते हैं।

(१४७) प्र । एपाम् । अन्मेषु । विश्वराऽईव । रेजते । भूमिः । यामेषु । यत् । हु । युझते । शुर्भे ते । क्रीळर्थः । धुनैयः । आर्जत्ऽऋष्टयः । स्वयम् । मिहऽत्वम् । पनयन्त । धूर्तयः॥३॥

(१४८) सः । हि । स्व ऽसृत् । पृषंत्ऽअश्वः । युर्वा । गुणः । अया । <u>ईश</u>्चानः । तर्विपीभिः । आऽर्वृतः असि । सत्यः । ऋणऽयार्वा । अनेयः । अस्याः । <u>धियः । श्रुऽअवि</u>ता । अर्थ । वृषा । गणः॥श

अन्वयः— १४७ यत् ह शुभे युञ्जते । एपां अज्मेषु यामेषु भृमिः विधुराइव प्र रेजते ,ते कीळयः धु<sup>त्रयः</sup> भ्राजत्-कष्टयः धूतयः खयं महित्वं पनयन्त ।

१४८ सः हि गणः युवा स्व-सृत् पृपत्-अश्वः तविर्पाभिः आवृतः अया ईशानः अध <sup>सतः</sup> ऋण-यावा अ-नेद्यः वृपा गणः अस्याः धियः प्र अविता आसि ।

अर्थ- १४७ (यत् ह) जब सचमुच ये बीर (शुभे) अच्छे कर्म करने के लिए (युक्षते) किट्य हैं। उटते हैं, तब (एपां अज्मेषु यामेषु) इनके बेगवान् हमलों में (भूमिः) पृथ्वी तक (विधुराइव) अतार्थ नार्री के समान (प्र रेजते) बहुतही काँपने लगती है। (ते कीळयः) वे खिलाडीपन के भाव से प्रेति, (धुनयः) गतिशील, चपल (भ्राजत्-ऋएयः) चमकीले हथियारों से युक्त, (धूतयः) शतुको विवि लित कर देनेवाले बीर (स्वयं) अपना (महित्वं) महत्त्व या वडप्पन (पनयन्त) विख्यात कर्ष हालने हैं।

१८८ (सः हि गणः) वह वीरों का संघ सचमुचही (युवा) यौवनपूर्ण, (स्व-सत्) स्वयंप्रेरक (पृषत्-अध्वः) रथ में धव्येवाले घोडे जोडनेवाला (तिविपीभिः आवृतः) और भाँतिभाँति के वलें में युक्त रहने के कारण (अया ईशानः) इस संसार का प्रभु एवं स्वामी वनने के लिए उचित एवं सुवीष है। (अथ) और वह (सत्यः ऋण यावा) सचाई से वर्ताय करनेवाला तथा ऋण दूर करनेवाला, (अ नेवः) अनिंदनीय और (वृषा) यलवान दीख पडनेवाला (गणः) यह संघ (अस्याः थियः) सिहमी दिमं तथा बान की (प्र अविता असि) रक्षा करनेवाला है।

भाषार्थ-१४७ जिस समय ये बीर जनता का करवाण करने के लिए सुसङ्ज हो जाते हैं, उस समय इनके गड़<sup>ही</sup> पर टूट पडने से मारे दरके समूची पृथ्वी थर थर काँप उटती है। ऐसे अवसर पर खिलाडी, चपल, तेजस्वी श<sup>हन</sup> भारण करनेवाले तथा रात्रु को विकंपित करनेवाले बीरों की महनीयता प्रकट हो जाती है।

78८ यह वीरों का संघ युवा, स्वयंप्रेरक, बलिष्ठ, सस्यनिष्ठ, उक्तण होते की चेष्ठा करनेवाला, प्रतंम<sup>री</sup> तथा स्रमध्येवान् हैं, इस कारण से इस संसार पर प्रभुत्व प्रस्थापित करने की क्षमता पूर्ण रूपेण रखता है। इसारी हैं हि. इस माँदि का यह समुदाय इसारे कमों तथा संकल्पों में हमारी रक्षा करनेवाला वने। (अगर विश्व में विक्र विकरते की एवं जगत् पर स्वामिन्ट प्रस्थापित करने की लालसा हो, तो उपर्युक्त गुणों की ओर ध्यात देवा करने का लालसा हो, तो उपर्युक्त गुणों की ओर ध्यात देवा करने का लालसा हो, तो उपर्युक्त गुणों की ओर ध्यात देवा करने का लालसा हो, तो उपर्युक्त गुणों की ओर ध्यात देवा करने का लालसा हो, तो सम्म

टिप्पणी [१८७](१) युद्धते = युक्त हो जाते हैं, सक्त बनते हैं, रथ जोडकर तैयार होते हैं।(१) वि र = (वि-पुरा विपुर नारी: सनाथ, अमहाय महिला। मंत्र १४५ वाँ देनिए।

(१४९) <u>पितुः । प्र</u>त्तस्ये । जन्मेना । <u>बदामसि</u> । सोर्मस्य । <u>जिह्या । प्र । <u>जिगाति</u> । चक्षेसा । यत् । <u>ईम् । इन्द्रंम् । शामें । ऋक्ष्रोणः । आर्श्तत । आत् । इत् । नामांनि । यु शियांनि । दु <u>धिरे</u> ॥५॥ (१५०) श्रियसे । कम् । <u>भानु ऽभिः । सम् । मिमिक्षिरे</u> । ते । रहिम ऽभिः । ते । ऋक्षे ऽभिः । सु <u>ऽखा</u>दयेः । ते । वाशी ऽमन्तः । <u>इ</u>प्मिणेः । अभीरवः । <u>विद्रे । प्रियस्यं । मार्रुतस्य । घाम्नेः ॥ ६ ॥</u></u></u>

अन्वयः- १४९ प्रत्नस्य पितुः जन्मना वदामसि, स्रोमस्य चक्षसा जिहा प्र जिगाति, यत् शमि ईं इन्द्रं ऋक्वाणः आशत, आत् इत् यहियानि नामानि द्धिरे ।

१५० ते के श्रियसे भानु।भेः रिहमभिः सं मिमिक्षिरे, ते ऋक्वभिः सु-खादयः वाशीः-मन्तः इप्मिणः अ-भीरवः ते श्रियस्य मारुतस्य धाम्नः विद्वे ।

अर्थ-१४९ (प्रत्नस्य पितुः जन्मना ) पुरातन पिता से जन्म पाये हुए हम (वदामिस ) कहते हैं कि, (सोमस्य चक्षसा) सोम के दर्शन से (जिहा प्र जिनाति) जोम- वाणी प्रगति करती है, अर्थात् वीरों के काव्य का गायन करती है। (यत्) जब ये वीर (शिम ) शबु को शान्त करनेवाले युद्ध में (ई इन्द्रं) उस इन्द्र को (अक्वाणः) स्फूर्ति देकर (आशत) सहायता करते हैं, (आत् इत्) तभी वे (यिश्वयानि नामानि) प्रशंसनीय नाम- यश (द्धिरं) धारण करते हैं।

१५० (ते) वे वीर महत् (कं श्रियसे) सब को सुख मिले इसलिए (भानुभिः रिश्मभिः) तेजस्वी किरणों से (सं मिमिक्षिरे) सब मिलकर वर्षा करना चाहते हैं। (ते) वे (क्रक्वभिः) कवियों के साथ (सु-खादयः) उत्तम अन्न का सेवन करनेहारे या अच्छे आभूपण धारण करनेवाले, (वाशी-मन्तः) कुल्हाडी धारण करनेवाले (१प्मिणः) वेग से जानेवाले तथा (अ-भीरवः) न उरनेवाले (ते) वे वीर (प्रियस्य माहतस्य धामनः) प्रिय महता के स्थान को (विद्रे) पाते हैं।

भावार्ध- १८९ श्रेष्ठ परिवार में उलाब हुए हम इस बात की घोषणा करना चाहते हैं कि, सोम की आहुति देते समय मुंह से अर्थात् जिहा से भी देवताओं की सराहना करनी चाहिए। श्वयुद्ध को विनष्ट करने के छिए जो तुद्ध ग रेडने पहते हैं, उनमें इन्द्र को स्पूर्ति प्रदान करते हुए ये बीर सराहनीय कीर्ति पाते हैं। उन नामों से उनकी कर्तृत्व-शक्ति प्रकट हुसा करती है।

१५० ये बीर जनता मुखी बने इस हिए भूमि में, एप्डी-मंडल पर बड़ा भारी बान करते हैं और यज्ञ में ह हिषण्यात का भीजन करनेवाले, सुम्दर बीरोचित लाभूपण पहननेवाले, कुटार हाथ में बटाकर राजुदल पर टूट पढ़नेवाले, ह निर्भयता से पूर्व बीर सपने दिय देश की पाकर उस की सेवा में लगे रहते हैं।

टिप्पणी [१८९](१) दाम् = यांत करना, शत्रु का वध करना। (२) ऋक्वाणः = (ऋष्-स्तुता) =
र प्रशंक्षा करके प्रेरणा करनेवाले। प्रहर भगवः, जिहि, वीरयस्व 'ऐसे मंत्रों से या 'शा, वीर 'आदि नाम पुकार कर
ि दरसाइ रहाया जाता है। दीरों की दमंग कसी दरानी चाहिए, सी यहाँ पर विदित्त होगा। प्रशंमा करनेवीय नाम
र ही (यिद्यानि नामानि) धारण करने चाहिए। 'विक्रमसिंह, प्रताप, राजपूत 'विगरह नाम दीरों को देने चाहिये।
ह वेद में 'कुश्ता, शत्रुहा' जैसे नाम हैं, जो कि दरसाहवर्षक हैं। सैनिकों को श्रीस्ताहित करने की स्वन्ता यहाँ पर
मिलती है। [१५०](१) सु-सादिः = कच्छा सम सानेवाले. सुन्द्रर वरदी या गणवेश पहननेवाले. या बीरों
के गईने घारण करनेवाले। (२) वाद्यी-मान् = त्रद्या, भाले, तलवार, परश्च लेकर धाक्रमण करनेवाला वीर। मंत्र
०० देसी।(३) इप्मिन् = गिंतमान्, आक्रमणशील। (१) अ-भीरः = निहर। (१) प्रियस्य धाम्नः विदे
= प्यारे देश को पहुँच जाते हैं, या प्राप्त हो जाते हैं।

े । इति । जन्म । यन्त्रेषु । विषुणाइहै । रेज्ते । भूमिः । यमिषु । यन्। हु । युष्ठि । वु व । इति । जन्म । भानेत्रकारणाः । स्वयम् । मुनिष्ठत्वम् । पुनयन्तु । पूर्वपः॥ २॥

ं ५४ वर्षा है अनु स्पृत्य पूर्व राज्य । सूर्य । गुणः । अया । हेजानः । तनिर्वाभिः । अर्थः । स्वर्षः । अस्याः । धियः । सुरक्षाता । अर्थः । गुणः । गुणः । गुणः ।

नार के कि के के के के कार मुख्य के लगाई अन्मेग् याभेग् भामिः शिश्राह्य म रेजते, ते कीलग् भी

१८८७ १८ ५५ व्यक्त त्रा क्षेत्र त्राप्त प्राप्त प्राप्त विभिन्निक भाषुतः भया ईशान भग । १९५५ व १८५५ १५५५ १५५ व्यक्त व्यक्त विभिन्न प्राप्ति ।

त्र प्रति । व्याप्ति । व्यापति । व्

- The Time of the Company of the State of

कर्ने हैं जुला में

मा गम

(१४९) पितुः । प्रत्नस्यं । जन्मंना । <u>बदामसि</u> । सोर्मस्य । <u>जिह्या । प्र । जिगाति</u> । चक्षंसा । यत् । <u>ईम् । इन्द्रंम् । शिर्मे । ऋक्वंणः । आशंत । आत् । इत् । नामानि । यशियानि । दिधिरे ॥५॥ (१५०) श्रियसे । कम् । मानुऽभिः । सम् । मिमिक्षिरे । ते । रिक्षिरिः । ते । ऋकंऽभिः । सुरुख़ाद्यंः । ते । वाशींऽमन्तः । दुष्मिणंः । अभींरवः । <u>विद्रे । प्रि</u>यस्यं । मार्रुतस्य । धार्म्नः ॥ ६ ॥</u>

अन्वयः- १४९ प्रत्नस्य पितुः जन्मना वदामिस, स्रोमस्य चक्षसा जिहा प्र जिनाति, यत् शिम ईं इन्द्रं ऋक्वाणः आशत, आत् इत् यिशयानि नामानि द्धिरे ।

१५० ते कं श्रियसे भानुभिः रिहमभिः सं मिमिक्षिरे, ते ऋक्वभिः सु-खादयः वाशी-मन्तः इष्मिणः अ-भीरवः ते त्रियस्य मारुतस्य धाम्मः विद्रे।

अर्थ-१४९ (प्रत्नस्य पितुः जन्मना ) पुरातन पिता से जन्म पाये हुए हम (वदामित ) कहते हैं कि, सोमस्य चक्षसा ) सोम के दर्शन से (जिहा प्र जिगाति ) जीम- वाणी प्रगति करती है, अर्थात् वीरों हे काव्य का गायन करती है। (यत्) जय ये वीर (शिम ) शत्रु को शान्त करनेवाले युद्ध में (ई इन्द्रं) इस इन्द्र को (ऋक्वाणः) स्फूर्ति देकर (आशत) सहायता करते हैं, (आत् इत्) तभी वे (यि श्वियानि ग्रामानि ) प्रशंसनीय नाम- यश् (द्धिरं) धारण करते हैं।

१५० (ते) वे वीर मरुत् (कं श्रियसे) सब को सुख मिले इसलिए (भानुभिः रिहमभिः) जिस्त्री किरणों से (सं मिमिक्षिरे) सब मिलकर वर्षा करना चाहते हैं। (ते) वे (ऋक्वभिः) किवयों के ताथ (सु-खादयः) उत्तम अन्न का सेवन करनेहारे या अच्छे आभूषण धारण करनेवाले, (वाशी-मन्तः) कृत्हाडी धारण करनेवाले (इप्मिणः) वेग से जानेवाले तथा (अ-भीरदः) न डरनेवाले (ते) वे वीर (प्रियस्य मारुतस्य धामनः) प्रिय मरुतों के स्थान को (विद्रे) पाते हैं।

भावार्ध- १४९ श्रेष्ठ परिवार में उत्पन्न हुए हम इस बात की घोषणा करना चाहते हैं कि, सोम की आहुति देते समय मुँह से अर्थात् जिहा से भी देवताओं की सराहना करनी चाहिए। शत्रुदल को विनष्ट करने के लिए जो तुद्ध छेडने पढते हैं, उनमें इन्द्र को स्फूर्ति प्रदान करते हुए ये बीर सराहनीय कीर्ति पाते हैं। उन नामों से उनकी कर्नृत्व- शक्ति प्रकट हुसा करती हैं।

१५० चे बीर जनता सुखी बने इस छिए भूमि में, पृथ्वी-मंद्रल पर द्वा भारी यान करते हैं और यज्ञ में हिबच्याच का भीजन करनेवाले, सुन्दर बीरोचित साभूपण पहननेवाले, कुटार हाथ में डटाकर शत्रुदल पर टूट पढनेवाले, निभैदता से पूर्ण बीर अपने विष देश की पाकर उस की सेवा में लगे रहते हैं।

टिप्पणी [१८९](१) दाम् = शांत करना, शत्रु का वध करना। (२) ऋक्वाणः = (ऋच्-स्तुतो) = श्रिशंसा करके प्रेरणा करनेवाले। प्रहर भगवः, जिहि, वीरयस्व ' ऐसे मंत्रों से या ' शूर, वीर ' आदि नाम पुकार कर | उस्ताह रहाया जाता है। वीरों की उमंग कसी यहानी चाहिए, सो यहाँ पर विदित होगा। प्रशंसा करनेयोग्य नाम हैंही (यद्यियानि नामानि) धारण करने चाहिए। 'विक्रमसिंह, प्रताप, राजपूत ' वंगरह नाम वीरों को देने चाहिये। देवेद में ' वृत्रहा, शत्रुहा' जैसे नाम हैं, जो कि उस्ताहवर्षक हैं। सैनिकों को प्रोत्साहित करने की मूचना यहाँ पर मिलती है। [१५०](१) सु-स्वादिः = अच्छा अस सानेवाले, सुन्दर वरदी या गणवेश पटननेवाले, या वीरों के गहने धारण करनेवाले। (२) वाशी-मान् = कुटार, माले, वलवार, परग्र लेकर साक्रमण करनेवाला वीर। मंत्र ' उठ देखी। (३) इप्तिन् = गतिनान्, आक्रमणशील। (४) अ-भीरः = निहर। (५) प्रियस्य धारनः विदे | = व्यारे देश को पहुँच जाते हैं, या प्राप्त हो जाते हैं।

(羽の 916619-4)

(१५१) आ । विद्युन्मेत्ऽभिः । मुरुतुः । सुऽअकैः। रथेभिः । यातु । ऋष्टिमत्ऽभिः । अश्वेऽपणैः आ। वर्षिष्ठया। नः । इपा। वर्यः । न। प्रमतः । सुडमायाः ॥ १॥

(१५२) ते । <u>अरु</u>णेभिः । वर्रम् । आ । <u>पि</u>शङ्गैः । श्रुमे । कम् । <u>या</u>न्ति । <u>रथ</u>तुःऽभिः । अर्थैः

कुक्मः । न । चित्रः । स्वधितिऽवान् । पुच्या । रर्थस्य । जुङ्घनुन्तु । भूमे ॥ २ ॥

अन्वयः-१५१ (हे) मरुतः! विद्युन्मद्भिः सु-अर्केः ऋष्टि-मद्भिः अश्व-पर्णेः रथेभिः आ यात, $(\hat{\mathbf{\epsilon}})$ सु मायाः! वर्षिष्ठया इषा, घयः न, नः आ पप्तत।

१५२ ते अरुणेभिः पिराङ्गैः रथ-तृभिः अभ्वैः शुभे वरं कं आ यान्ति, हक्मः न चित्रः, स्वि<sup>धिति</sup> वान्, रथस्य पव्या भूम जंघनन्त।

अर्थ- १५१ हे (मरुतः!) वीर मरुतो! (विद्युन्मद्भिः) विजली से युक्त या विजली की नाई शि तेजस्वी, ( सु-अर्कै: ) अतिशय पूज्य, ( ऋष्टि-मद्भिः ) हथियारों से सजे हुए तथा ( अध्व-पणैंः ) घोडी से युक्त होने के कारण वेग से जानेवाले (रथेभिः) रथों से (आ यात) इधर आओ। हे (सु-मायाः। अच्छे कुशल वीरो ! तुम ( वर्षिष्ठया इपा )श्रेष्ठ अन्न के साथ ( वयः न ) पंछियों के समान वेगपूर्व (नः आं पप्तत ) हमारे निकट चले आओ।

१५२ (ते) वे वीर (अरुणेभिः) रिक्तम दीख पडनेवाले तथा (पिराङ्गेः) भूरे वदार्भी वर्ष वाले और (रथ-तूर्भिः) त्वरापूर्वक रथ खींचनेवाले (अध्वैः) घोडों के साथ (शुभे) शुभकार्य करने

लिए और (वरं कं) उच कोटिका कल्याण संपादन करने के लिए, सुख देनेके लिए (आ यान्ति) आ हैं। वह वीरों का संघ (रुक्मः न ) सुवर्णकी भाँति (चित्रः) प्रेक्षणीय तथा (स्वधिति-वान्) शसीं ते युक्त है। ये वीर (रथस्य पन्या) वाहन के पहियोंकी लौहपट्टिकाओं से (भूम) समूर्वी पृथ्वी प ( जंघनन्त ) गति करते हैं, गतिशील वनते हैं।

भावार्थ- १५१ अपने शखास्त्र, रथ तथा रण-चातुरीके द्वारा वीर पुरुष अच्छा अन प्राप्त कर के भीर ऐसी भाषीक्र हुँढ निकालें कि वह सब को यथावत् मिल जाए।

१५२ वीर पुरुष समूची जनता का श्रेष्ठ कल्याण करने के लिए क्षपने रथों को हथियारों तथा अन्य कि आयुधों से भर्जी भाँति सज्ज करके सभी स्थानों में संचार करें।

हिप्पणी - [१५१] (१) अश्व - पर्णः = (अधानां पर्णं पतनं गमनं यत्र) अश्वों के जोडने से वेगपूर्व की वाला (रथ)। (२) सु-मायाः = (माया = कौशल्य, दस्तकारी।) उत्तम कार्य-कुशलता से युक्त, कलापूर्व हर बनानेहारे। (३) वयः न = पंछियों के समान (आकाश में से जैसे पक्षी चले आते हैं, उसी तरह तुम

यानों में बैठकर आ जाली । ) (देसों मंत्र ९६,३८९) [१५२] (१) रुक्म: = जिस पर छाप दीस पढती हो हैं। सोने का दुकडा, अलंकार, मुहर । (२) स्व-धितिः = कुठार, शस्त्र । (३) पविः= स्य के पहिंचे पर हारी हैं। छोह पहिका; चक नामक एक हथियार। (४) हन् = (हिंसागत्योः) वध करना, गति करना (जाना)।

(१५३) श्रिये । कम् । वः । अघि । तृन्पुं । वाशीः । मेधा । वर्ना । न । कृ<u>णवन्ते</u> । <u>क</u>्ष्यी । युष्मर्भ्यम् । कम् । <u>मरुतः</u> । सुऽ<u>जाताः । तृवि</u>ऽद्युम्नार्सः । <u>धनयन्ते</u> । अद्रिम् ॥ ३ ॥ (१५४) अहानि । गृप्रौः । परि । आ । वः । आ । <u>अगः</u> ।

हुमाम् । विषेम् । <u>वाक</u>ीर्याम् । च । देवीम् । त्रह्मं । कृष्वन्तेः । गोतंमातः । अकैः । कुर्ध्वम् । नुनुद्रे । जुत्सुऽधिम् । पिर्विध्ये ॥ ४ ॥

सन्वयः— १५२ श्रिये कं वः तन्यु सधि वाशीः (वर्तते ), वना न मेघा ऊर्ध्वा कृणवन्ते, (हे ) सु-जाताः मरुतः ! तुवि-ग्रुम्नासः युप्पभ्यं कं आर्द्धे धनयन्ते।

१५४ (हे) गातमासः ! गृधाः वः अहानि परि आ आ अगुः, वार्-कार्यां च इमां देवीं विषं सक्तें ब्रह्म कुण्वन्तः, पियध्ये उत्सधि अध्वं सुनुद्रे।

सर्थ- १५३ (श्रिये कं) विजयश्री तथा सुख पाने के लिए (वः तनूषु अघि) तुम्हारे शरीरोंपर (वाशीः) सायुध लटकते रहते हैं; (वना न ) वनके वृक्षों के समान [अर्थात् वनों में पेड जैसे ऊँचे वहते हैं, उसी तरह तुम्हारे उपासक तथा भक्त ] अपनी (मेधा) वुद्धिको (अर्थ्या) उच्च कोटिकी (कृणवन्ते) वना देते हैं। हे (सु-जाताः महतः!) अच्छे परिवारमें उत्पन्न वीर महतो! (तुवि-सुम्नासः) अत्यंत दिव्य मनसे युक्त तुम्हारे भक्त (युप्मभ्यं कं) तुम्हें सुख देनेके लिए (बाईं) पर्वतसे भी (धनयन्ते) धनका खजन करते हैं [पर्वतोंपर से सोमसहश वनस्पति लाकर तुम्हारे लिए अन्न तैयार करते हैं।]

१४४ हे (गोतमासः!) गौतमो! (गृधाः वः) जल की इच्छा करनेवाले तुम्हें अव (अहानि) अच्छे दिन (पिर आ आ अगुः) प्राप्त हो चुके हैं। अव तुन (वार-कार्यो च) जलसे करनेयोग्य (इमां देवीं धियं) इन दिव्य कर्मों को (अकेंः) पूज्य मंत्रों से (ब्रह्म) झानसे पवित्र (क्रण्यन्तः) करो। (पियध्यं) पानी पीनेके लिए मिले, सुगमता हो। इसलिए अव (अध्यं) जपर रखे हुए (जल्सिं) कुंडके जल को तुम्हारी ओर (दुनुदे) नहरद्वारा पहुंचाया गया है।

भावार्ध- १५३ समर में विजयी दमने के लिए और जनता का मुख यहाने के लिए भी बीर पुरुष भरने समीर सहैव ब्राह्म रखें। भरनी विचारमणाली की भी हमेशा परिमार्जित तथा परिष्कृत रखें। मन में दिव्य विचारों का संग्रह बनाकर पर्वतीय एवं पार्थिव धनवैभव का उपयोग समूची जनता का सुख यहाने के लिए करें।

१५९ निवासस्पर्लों में प्रपेष्ट चल मिले, तो बहुत सारी सुविधाएँ प्राप्त हुआ करती हैं, इसमें क्या संत्रय ? ' इस कारण से इन वीरोंने गीतम के आग्रम के लिए चल की सुविधा कर डाली । प्रधात उस स्थान में मानवी युद्धि हान के कारण पवित्र हो जाए, इस क्याल से प्रमावित होकर प्रस्तपन्तरता कमों की पूर्ति कराई। (मंत्र १३२,१२३ देखिए।)

<sup>ा</sup>टेप्पणी - [१५३] (१) युक्तं = ( पु-मनः ) तेवस्वी मन, विचार, यश, कांति, शोभा, शक्ति, धन, तेव, यह। (२) स-द्रिः = तोढ देने में ससंभव दीस पढ़े, ऐसा पर्वत, सोम क्टने का पर्धर, मुक्त, मेच, बज्ञ, शस्त्र। (३) धनयन्ते = ( धन शब्दास्तक्तीतीति शिच् ) धन पैदा करते हैं, सावाव निकालते हैं। [१५৪](१) गृप्तः = सालची, गिद्ध, द्व्या करनेवासा। (२) वार्कार्या = (वार्-कार्या) जल से निश्यस होनेवासे (कर्म)। (३) उत्स-धिः = क्ट्रीं, क्रंड, ससायप, बावही। (४) धीः = युद्धि, कर्म।

(१५५) <u>एतत् । त्यत् । न । योर्जनम् । अचेति ।</u>
सम्बः । ह । यत् । मुरुतः । गोर्तमः । तः ।
पत्रयन् । हिर्णयऽचकान् । अयंःदंष्ट्रान् ।

विऽधावतः । वराहून् ॥ ५ ॥

(१५६) एपा । स्या । वः । मुरुतः । अनुऽभुत्री । प्रति । स्तोभाति । वाघतः । न । वाणी ।

अस्तीभयत् । द्यर्था । <u>आसा</u>म् । अर्चु । स्वधाम् । गर्भस्त्योः ॥ ६ ॥

अन्वयः— १५५ (हे) मरुतः ! हिरण्य-चक्रान् अयो-दंप्रान् वि-धावतः वर-आहृन् वः पश्यन् गोतमः यन् एतत् योजनं सस्वः ह त्यत् न अचेति ।

१५६ (हे) महतः! गमस्त्योः स्व-धां अनु स्या एपा अनु-भर्त्रा वाघतः वाणी न वःप्रति स्तोभति, आसां वृथा अस्तोभयत्।

अर्थ- १५५ हे (मरुतः!) वीर मरुतो! (हिरण्य-चक्रान्) स्वर्णविभृपित पहिये की शक्न के हिथयार घारण करनेवाले (अयो-दंणून्) फौलाद की तेज डाढोंसे- धाराओं से युक्त हिथयार लेंकर (वि-धावतः) भाँतिभाँति के प्रकारों से शत्रुऑपर दौडकर टूट पडनेवाले और (वर-आ-र्ह्न्) विलष्ट शत्रुओंका विनाश करनेवाले (वः) तुम्हें (पर्यन्) देखनेवाले (गोतमः) ऋषि गोतमने (यत् एतत्) जो यह तुम्हारी (योजनं) आयोजना-- छन्दोवद स्तुति (सस्वः ह) ग्रुप्त क्रपसे वर्णित कर रखी है, (त्यत्) वह सचसुव (न अचेति) अवर्णनीय है।

१५६ हे (मरुतः!) वीर मरुतो! तुम्हारे (गमस्त्योः) वाहुओंकी (स्व-धां अनु) धारक राक्तिको शूरता को-ध्यान में रख कर (स्या एपा) वही यह (अनु-भर्ज़ी) तुम्हारे यशका पोपण करनेवाली (वाघतः वाणी) हम जैसे स्तोताओंकी वाणी (न) अव (वः प्रति स्तोभित ) तुममेंसे प्रत्येक का वर्णन करती है। पहले भी (आसां) इन वाणियों ने (वृथा) किसी विशेष हेतुके सिवा इसी भाँति (अस्तोभयत्) सराहना की थी।

भावार्थ- १५५ वीरोंको चाहिए कि वे अपने तीक्ष्ण शस्त्र साथ लेकर शत्रुदलपर विभिन्न प्रकारोंसे हमलोंका स्त्रुपति कर दे और उन्हें तितरबितर कर डाले। इस तरह शत्रुओंको जहर्मुलसे विनष्ट करना चाहिए। ऐसे वीरोंका समु<sup>चित</sup> यलान करनेके लिए किव वीर गाथाओंका स्त्रान करेंगे और चतुर्दिक् इन वीर गीतों तथा काव्यों का गायन शुरू होगा। १५६ वीर पुरुष जय युद्धभूमि में असीम श्रुरता प्रकट करते हैं, तब अनेक काव्यों का स्त्रान बही भासानी

से हो जाता है और ध्यान में रखनेयोग्य बात है कि, सभी किन उन कान्यों की रचना में स्वयंस्फूर्ति से भाग हेते हैं। इसीलिए उन कान्यों के गायन एवं परिशीलन से जनता में बड़ी आसानी से जोशीले भाव पैदा हो जाते हैं।

टिप्पणी- [१५५] (१) चर्क = पहिया, चक्क आकारवाला हथियार । (२) हिर्ण्य-चक्क = सुवर्णकी पच्चीकारी से विभूषित पिहिया जैसे दिखाई देनेवाला शस्त्र । (३) वर-आ-हुः (वर-आ-ह्न्) = विलष्ठ शत्रुको धराशायी करनेवाला (४) योजनं = जोडना, रचना, तैयारी, शब्दों की रचना करके काव्य बनाना । (५) अयो-दंष्ट्र = फौलाद का बना एक हथियार जिसमें वई तीक्ष्ण धाराएँ पाई जाती हैं। (६) बि-धाव् = शत्रु पर माँति माँति के प्रकारों है चटाई करना। (७) सस्यः = ग्रुस ढंग से; देखो ऋ ५१३०१२ और ७१५१७, ३८९। [१५६](१) गमस्ति किरण, गार्डी का एएवंश, हाय, कोइनी के आगे हाथ, सूर्य, किरण। (२) स्व-धा = अपनी धारक शक्ति, सामर्यं, सत्ता। (३) युत्रा = ६४५, अनाव्यक, विशेष कारण के सिवा, निष्काम भाव से, स्वाभाविक रूप से।

दिवोदासपुत्र परुच्छेपऋषि ५व. शशरू १

(१५७) मो इति । सु । बुः । बुक्त् । बुमि । तानि । पोंस्यो । सर्ना । मृत्त् । बुम्नानि । मा । बुत्त । बुद्धा । ब

ड्रासार्त्तं । तद् । नुरुद्धः । यद् । नु । दुक्तर्रम् । <u>वि</u>षुत । यद् । नु । दुक्तर्रम् ॥ ८॥ निकादरमञ्ज सगस्यक्तपि (क्ष्माध्यक्षाः

(१५८) तत् । त् । <u>बोचाम् । रभ</u>सार्य । वन्ति । पृष्टिम् । मृद्धिक्तम् । बृद्यमर्ख । <u>के</u>त्रेचे । ऐक्षाऽदेव । यानेन् । <u>मरुतः । तुदिऽस्वनः । युक्षाऽदेव । कुक्तः । तृदि</u>पार्दि । <u>कर्तन</u> ॥१॥

सन्दरः— १९६ (हें ) महतः ! वः तानि सना पाँस्या ससत् मो सु समि मृत्रम्, उत द्वान्तानि मा सार्ष्यः, उत ससत् पुरा (मा) सार्ष्यः वः यद् वित्रं नव्यं स-मन्यं द्योगत् तत् द्वागे द्योग ससासु, यद् च दुस्तरं यत् च दुस्तरं दिष्टतः।

१९८ हैं । मरुद्धः रमसाय अन्यति, त्रुपमस्य केतवे, तत् पूर्वे महिन्वे सु वीचामः हो । दुवि-स्वतः राज्यः । युधादव पामन् रेधादव तविपारि कर्तन ।

सर्थ- १४६ हे (महतः!) दीर महतो (दः ताति) तुन्हारे दे सना) सनातन पराक्रम करनेहारे (पौत्या) वल (सत्सद्) हमसे (मो सु अभि मृदम्) कभी हुर न होने पार्थः (उत उसी महार हमारे (मृत्माति) यहा मा दारिकः) कहारि स्रीय न हों। (उत ) दैसे ही अस्मद् पुरा हमारे नगर [मा] जारिकः) कभी वीरान या अहड न हों। (दः यन् ) तुन्हारा दो (दिशे ) आखर्यकारक (नव्यं) नया तथा (अ-मत्यें) अमर (धोयाद हन् ) गोशालाओं से लेकर मानवों तक धन है, वह सभी (धुगे युगे ) मत्येक युग में अस्माह हम में स्थिर रहे। (यन् व दुस्तरं यन् व दुस्तरं को कुछ भी अदिक्य धन है, वह सभी हमें (दिश्व ) दे दो।

रिश्व है (मरुदः! वीर मरुदो (रमसाय सत्मते) पराष्ट्रम करते के लिए सुयोग्य जीवत मात हो, इसस्य कीर (कृपमस्य केदवे विस्कृष्टों के मेदा वनने के लिए (दन्) वह तुन्हारा (पूर्व) माचीन काटसे बसा सारहा (महिन्दं महस्य स्ववोचान हम ठीक ठीक कह रहे हैं। हे (तुविस्तनः) गरखनेवाले दया (राक्षः!) समर्थ वीरो ! (सुधाइव) युस्वदेश के समानही यामन्) राष्ट्रदेश पर बहाई करने के लिए (रिदाइव घवकते हुए शाहि की नाई (दविभागि कर्दन वस मान करो।

मार्वार्थ- १५७ हमेगा दीर पाक्रप के इस कर दिसहायें, हमें भी उसी तरह दोरत दुने बार्च तियास कामें ही राष्ट्रि मिले । उस राष्ट्रि के बदस्तरूप हमार पर पर्छ । हमारे नगर समुद्रिमाओं परें। प्रतिपट दीरों का दूस प्रस्ट हो बाद् । हमें इस मीटि का घर मिले कि, यह कमी उसे हम से म दीन से सहे ।

र्भद्र इस सामर्थवाद वर्ते होर होता के पर पा बैठ सकें, इसीतिए इस वीगों के बाग का गायर तथा परर कार्ते हैं। युद्ध बिढ बारे के मीके पर विस तकह तुम्हारी इतवह या तैयारियों दुशा कार्डी हैं, उन्हें देने श्री कञ्चन्य बनाये पत्नी। वन तैयारियों में तिहक भी हीतापन संगद्दे पाप, प्रेमी साववारी पतनी वाहिए।

िष्यणी-[१९७] के द्वीया = मैं-शाका, वहां नार्षे वैद्यी सहती हैं, रहालों न पडा। [१५८] (१ रसमाः वहवार, सप्तक, शक्ति, सामर्थ, कीर, सरा, कीद्र, सान्द्र।  $| \cdot | \cdot |$  हुएसः = वहवार, वर्त कानेवाला  $| \cdot | \cdot |$  हुएसस्य केतुः = वहिष्य दीर वा वस्य, कित्त दिन्द्र।  $| \cdot | \cdot |$  केतुः = प्रस्य, तेता, प्रदेश, दिना, स्वय।

(१५९) नित्यंम् । न । सूनुम् । मधुं । विश्रंतः । उपं । क्रीळांन्ते । क्रीळाः । विद्यंषु । घृष्वंपः । नक्षंन्ति । रुद्राः । अवंसा । नमुखिनम् । न । मुर्धन्ति । खऽतंवसः । हृविःऽकृतंम् ॥२॥

(१६०) यसै । ऊर्मासः । अमृताः । अरांसत । रायः । पोर्पम् । च । हृविर्षा । दृदाशुर्षे । वृक्षन्ति । असमै । मुरुतः । हिताःऽईव । पुरु । रजींसि । पर्यसा । मयःऽभ्रवेः ॥३॥

अन्वयः— १५९ नित्यं सूनुं न मधु विभ्रतः घृष्वयः क्रीळाः विद्येषु उप क्रीळन्ति, रुद्राः नमस्विनं अवसा नक्षन्ति, स्व-तवसः हविस्-कृतं न मर्धन्ति।

१६० ऊमासः अ-मृताः मरुतः यस्मै हविषा ददाशुपे रायः पोषं अरासत अस्मै हिता व मयो-भुवः रज्ञांसि पुरु पयसा उक्षन्ति।

अर्थ-१५९ (नित्यं स्तुं न) पिता जिस प्रकार अपने औरस पुत्र को खाद्यवस्तु दे देता है, वैसे ही स्वयं के लिए (मधु विश्वतः) मिटासभरे रस का धारण करनेवाले ( घृष्वयः) युद्धसंघर्षमें निपुण और (फ्रीलाः) फ्रीडासक्त मनोवृत्तिवाले ये वीर (विद्येषु उप कीलिन्त) युद्धों में मानों खेलकूद में लगे हाँ, इस माँति कार्य करना गुरू करते हैं। (रुद्धाः) शतुको रुलानेवाले ये वीर (नमस्विनं) उपासकों की (अवसा नक्षन्ति) स्वकीय शक्ति से सुरक्षित रखते हैं। (स्व-तवसः) अपने निजी वलसे युक्त येवीर (हियस्-एनं) हिविष्याच देनेवाले की (न मर्धन्ति) कए नहीं पहुँचाते हैं।

१६० ( जमासः ) रक्षण करनेवाले, ( अ-मृताः ) अमर वीर महतों ने ( यस्मै हविणाद्दाष्ट्रणे ) जिस हविष्यान देनेवाले को ( रायः पोपं ) धन की पुष्टि ( अरासत ) प्रदान की- वहुतसा धन दे दिणे ( अर्मम ) उसके लिए ( हिताःइव ) कल्याणकारक मित्रों के समान ( मयोः-भुवः ) सुख देनेवाले वे चीर ( रजांगि ) हल चलाई हुई भृमि पर ( पुरु पयसा ) बहुत जल से ( उक्षन्ति ) वर्षा करते हैं ।

भाषार्थ- १.२६ जिस तरह पिता अपने पुत्र को खानेकी चीजें देता है, उसी प्रकार बीरों को चाहिए कि वे भी सभी लोगों को पुत्रवत् मान उन्हें खानपान की वस्तुएँ प्रदान करें। ये बीर हमेशा खिलाडीपन से पारस्परिक अर्ता करें अंत धर्मपुत्र में जुशलतापूर्वक अपना कार्य करते रहें। शत्रुओं को हटाकर साधु जनों का संरक्षण करना चाहिए और उत्ते उद्देश लोगों को दिस्से प्रदार का कहन देकर सुख पहुँचाना चाहिए।

१२० सब के संरक्षण का तथा उदार दानी पुरुषी के भरणपीपण का बीडा बीरी की उठाना प्रताहै। विकि कीर समुद्धी उत्तरा के दिनकतों हैं, अत्युव वे सबको सुख पहुँचाते हैं।

<sup>ि</sup>एएफी- [१.45] (१) मानु = मीटा, मीटा रम, शहद, मीमरम । (१) नित्यः = हमेशी की, व बर्ही काला, महत्व, परी पार्थों स्ट्लेबाला। (१) नित्यः मृनुः = औरम पुत्र, जिसका दूमरे का होना अमंभव है। (१) पुष्य प = (१२ मेदी स्पर्यायां च) चदाकारी में निपुत्र। [१६०] (१) उत्मः = (अव्सर्था) हिस्स कालेश्याः, प्रकार मिन्न, जिय नित्र। २) रज्ञम् = पूलि, जीती हुई जमीन, वर्षर मूमि, भेतिविष्टें। सेच १८८ हे लिए।

(१६१) आ । ये । रजांसि । तिविधीभिः । अन्यंत । प्र। वः। एवासः । स्वऽयंतासः । <u>अध्वन्</u> । भयंन्ते । विश्वा । भ्रवंनानि । हम्यो । चित्रः । वः । यामः । प्रऽयंतासः । <u>ऋ</u>ष्टिषुं ॥ ४ ॥ (१६२) यत् । त्वेषऽयामाः । नृदयंन्त । पवतान् । दिवः । वा । पृष्ठम् । नयीः । अर्चच्यवः । विश्वः । वः । अन्मन् । भ्रयते । वनस्पतिः । राध्यन्तीऽइव । प्र । जिहाते । ओपिषः ॥५॥

अन्वयः- १६१ चे प्वासः तविषीभिः रजांसि अध्यत, ख-यतासः प्र अध्वजन्, प्र-यतासु वः ऋष्टिपु विश्वा भुवनानि हम्यो भयन्ते, वः यामः विजः।

१६२ त्वेप-यामाः यत् पर्वतान् नदयन्त, वा नर्याः दिवः पृष्टं अचुच्यवुः, वः अत्मन् विश्वः वनस्पतिः भयते, ओपधिः रधीयन्तीद्दव प्र जिहीते।

वर्ध- १६१ (ये एवासः) जो तुम बेगवान् बीर (तिविधीभिः) अपने सामध्यों तथा वर्होद्वारा (रजांसि सन्यत) सब लोगों का संरक्षण करते हो, तथा (स्व-पतासः) स्वयं ही अपना नियंत्रण करनेवाले तुम जब शहुपर (प्र सक्षजन्) वेगपूर्वक दोंड जाते हो और जब (प्र-यतासु वः ऋष्टिषु) अपने हथियारों को बागे धकेलते हो, उस समय (विश्वा भुवनानि) सारे भुवनः (हर्म्या) वडे यडे प्रासाद् भी (भयन्ते) भयभीत हो उडते हैं, क्योंकि (वः यामः) तुम्हारी यह हलचल (चित्रः) सचमुच आधारे जनक है।

१६२ (त्वेष-यामाः) वेगपूर्वक चढाई करनेवाले ये वीर (यत्) जय (पर्वतान् नदयन्त) पहाडों को निनादमय बना डालते हैं, (वा) उसी प्रकार (नर्याः) जनता का हित करनेवाले ये वीर जय (हिवः पृष्टं अच्चच्यद्वः) अन्तरिक्ष के पृष्टमाग पर से जाने लगते हैं, उस समय हे वीरो ! (यः अक्रम् ) नुम्हारी इस चढाई के फलस्वरूप (विध्वः वनस्पतिः) सभी वृक्ष (भयते) भयव्याकुल हो जाते हैं और सभी (ओपिधः) औपिधयाँ भी (रधीयन्तीहव रथ पर वैटी हुई महिला के समान (प्रजिद्दीते) विकेपित हुआ करती हैं।

भावार्ध- १६१ ये बीर सम की रक्षा में दल्लियत हुका बरते हैं और जब करना निवंत्रण रवयं ही। इसने हैं। तथा बाहुइल पर टूट पड़ते हैं, तब रवयं रहातें से यह सब कुछ होता हैं. इसलिए सभी लोग सहस जाते हैं, क्योंकि इनका आक्रमण कोई साधारणसी यात नहीं है। इन बीरों की घटाई में भीपणता प्रयोग्न माला में पाई जाती है।

१६२ वर इसके बरनेवाले द्वा लोग शतुद्दक पर चडाई बरने के लिए पदाहों में तथा अन्तरिक्ष में बढ़े जोर से आक्रमण बर देते हैं, तब दुस्वनस्पति सभी दिचलित हो बाते हैं।

टिप्पणी- [१६१] ११ प्याः = जातेयाता, देशवाद, घरत, घोटा १ (२ इय-यत = रम् टरामे १ स्वरं हो अस्ता तियमत करतेटारा । [१६२] १ १ त्येष-पामः = स्वेषः देगपूर्वेद क्या हुमा १ यामः ) आवस्य क्रिसे शिंशा हैरार्थेद हैं है विदुत्येग में यह पर पाया काता । (२) प्रमत्यितः = वनम्-पितः ) = देव, संभा, यूप, मोम, यहा भागे हुन ।

(१६३) यूयम् । नः । <u>उग्राः । मुरुतः । सु</u>डचेतुनां । अरिष्टडग्रामाः । सुडमृतिम् । <u>पिपर्तन् ।</u> यत्रं । वः । <u>दिद्युत् । रदेति । क्रिविंः ऽदती । तिणाति । पृक्षः । सुधिताऽइव । बहेणां ॥६॥ (१६४) प्र । स्कम्भऽदेष्णाः । <u>अनव</u>भ्रऽराधसः । <u>अलातृ</u>णासः । <u>विदर्थेषु । सु</u>ऽस्तुताः । अर्चन्ति । अर्कम् । मुद्दिरस्यं । पीतये । <u>विदुः । वी</u>रस्यं । प्रथमानि । पीस्यां ॥ ७॥</u>

अन्वयः -- १६३ सु-धिताइव वर्हणा यत्र वः क्रिविर्-दती दिशुत् रदति, पद्दवः रिणाति, (हे) उप्राः मस्तः ! यूर्यं सु-चेतुना अ-रिष्ट-ग्रामाः नः सु-मितं पिपर्तन ।

१६४ स्कम्भ-देष्णाः अन्-अवभ्र-राधसः अल-आ-तृणासः सु-स्तुताः विद्धेषु मिरस्य पीतये अर्क अर्चन्ति, वीरस्य प्रथमानि पौंस्या विदुः।

अर्थ- १६३ ( सु-धिताइव ) अच्छे प्रकार पकडे हुए (वर्हणा ) हथियार के समान (यत्र )जिस सम्म (यः ) तुम्हारा ( क्रिविर्-दती ) तिक्षण रूप से दंदानेदार और (दिस्तुत् ) चमकीली तलवार (र्वति ) रामुदल के दुकडे दुकडे कर डालती है, तथा (परवः रिणाति ) जानवरों को भी मार डालती है, उस समय हे ( उप्राः महतः! ) शूर तथा मन में भय पैदा करनेवाले वीर महतो ! (यूयं ) तुम (सु चतुना ) उत्तम अन्तःकरणपूर्वक ( अ-रिष्ट-प्रामाः ) गाँवों का नाश न करते हुए ( नः सु-मिति ) हमारी भच्छी मुद्धि को यहाते हो ।

१६४ (स्कम्भ देणाः) आश्रय देनेवाले, (अन्-अवभ्र-राघसः) जिनका धन कोई छीन नहीं सकता ऐसे, (अल-आ-नृणासः) राष्ठुओं का पूरा पूरा विनाश करनेहारे तथा (सु-स्तुताः) अत्यन सराहर्नाय ये वीर (विद्धेषु) युद्धस्थलों तथा यहाँ में (मिद्रस्य पीतये) सोमरस पीने के लिए (अके अर्चन्त ) पूजनीय देवता की मली भाँति पूजा करते हैं। क्योंकि वही (वीरस्य) वीरों के (प्रथमानि) प्रधम श्रेणी में परिगणनीय (पाँस्या विदुः) वल तथा पुरुषार्थ जानते हैं।

भाषार्थ- १६३ अपने तीक्ष्ण इथियारों से बीर सैनिक शशु का बिनाझ कर देते हैं, इतनाही नहीं अपित शर्त । पशुभी का भी वध कर दालते हैं। हे बीरो ! तुम्हारे शुभ अंतःकरण से हमारी सुबुद्धि बढाओं और हमारे प्रामी । विनास न करे।

१२८ वीर लोग ही अन्य मण्डानी को आश्रय देते हैं, अपने धनवैभव का मली प्रकार संरक्षण कर्ते हैं। इत्युभी का ज़िनान करते हैं। और सोमरस का सेवन करके युद्धों में। अपना प्रभाव दशीते हैं। तथा परमारमा की उपापण भी करते हैं। ऐसे वीर ही अन्य वीरों की शक्तियों की यथोचित जाँच करने की क्षमता स्वते हैं।

हिल्सणी - [१६३] (१) वर्ष्टणा = शस्य, नोकवाला शस्य, नोक। (२) ग्रामः = देहात, जाति, मर्गि संद। दे सु-चेतु = टनम मन। (४) रद् (विलेखने) = दुक्ता करना, सुरचता। (५) द्ती = बं कानेवालः, कारतेवाला। [१६४] (१) स्कस्मः = स्तंम, आश्रय, आधारस्तरम। (२) देण्णां = द्वान, दें। (१) श्रवान्धः = स्तंम, श्राश्रय, आधारस्तरम। (२) देण्णां = द्वान, दें। (१) श्रवान्धः = स्तं = संग ले जाना, श्रीन लेना, सीची शह से न ले जाकर अज्ञात पगदंशी से ले जाना। (१) साधमः = सिद्धि, अल्ल, कृता, द्वा, देन, संपत्ति। (५) अल्लातृणास्यः = [अल्ल (अलं) + आतृणायः = विश्व स्तेवाले पुर्ण स्तं व टक्करन करतेदारे।

- १६५) श्वतभ्रं जिडिभः । तम् । श्रिभिङ्कतेः । श्रुषात् । पुःडिभः । रक्षत् । मुरुतः । यम् । आर्वत । जन्म । यम् । जुग्राः । तुवसः । विडर्ष्णिनः । पुार्थनं । शंसीत् । तनैयस्य । पुष्टिपुं ॥ ८॥
- १६६) विश्वांनि । मुद्रा । मुरुतः । रथेषु । वः । मिथुसपृध्यांऽइव । तुविपाणि । आऽहिता । अंसेषु । आ । वः । प्रऽपंथेषु । खादयंः । अर्थः । वः । चुका । सुमर्या । वि । वृवृते ॥ ९ ॥

१६६ (हे) मरुतः ! वः रथेषु विश्वानि भद्रा, वः अंसेषु आ मिथ-स्पृध्याइव तित्रेपाणि गाहिता, प्र-पथेषु खादयः, वः अक्षः चका समया वि ववृते ।

अर्थ- १६५ हे ( उन्नाः ) शूर, ( तवसः ) विल्ड और ( वि-रिष्टानः ) समर्थ ( महतः !) वीर-महतो !(यं) जैसे ( अभिहुतेः ) विनाश से और ( अधात् ) पापसे तुम ( आवत ) सुरक्षित रखते हो, ( यं जनं ) जिस मुख्य का ( तनयस्य पुष्टिषु ) वह अपने वालवच्चों का भरणपोपण कर ले, इसलिए ( शंसात् ) निन्दा से ( पाधन ) वचाते हो, ( तं ) उसे (शत-मुजिभिः ) सैकडों उपभोग के साधनों से युक्त ( पूर्भिः ) दुनों से (रक्षत करो।

१६६ हे ( मरुत: ! ) वीर मरुतो ! (वः रधेषु ) तुम्हारे रथों में ( विश्वानि भद्रा ) सभी कल्याणकारण वस्तुएँ रखी हैं।(वः अंसेषु आ ) तुम्हारे कंघों पर (मिथ-स्पृष्या६व) मानों एक दूसरे से वढाऊपरी करनेवाले (तिवणिण) वलयुक्त हथियार (आहिता) लटकांय हुए हैं।(प्र-पधेषु) सुदूर मार्गों में यात्रा करने के लिए (खाद्यः)खानेपीने की चीजों का संग्रह पर्याप्त है। (वः अक्षः चक्रा) तुम्हारे रथके पहियों को जोडनेवाला डंडा तथा उसके चक्र (समया वि ववृते) उचित समय पर घूमते हैं।

भावार्ध- १६५ जो दलवान् तथा वीर होते हैं, वे जनता को नाश तथा पापहत्यों एवं निदा से बचाने की चेष्टा में सफलता पाते हैं। इन बीरों के भुजवल के सहारे जनता सुरक्षित और अकुतोमय होकर अच्छे गर्दों से युक्त नगरी में निवास करते हैं और वहाँ पर अपने पुत्रपौष्टों का संरक्षण करते हैं।

१६६ वीरों के रघों पर सभी आवश्यक युद्धसाधनों का संप्रह रहता है। वे अपने शरीरों पर हाियार धारण करते हैं। दूर की यात्रा के लिए सभी जरुरी छानेपीने की चीजें रघों पर हुक्ट्री की हुई हैं और उनके रघों के पहिये भी उचित वेला में जैसे घूमने चाहिए, वैसे ही फिरते रहते हैं।

टिप्पणी-[१६५] (१) अभिहुतिः = विनाश, हार, हानि, श्रांति, पराजय। (२) पुर् = नगर, पुरी, क्रींटा, वट। (२) मुर्जिः = (मानवी जीवन के लिए साध्यक) टपमीग। (१) द्रांतः = स्तुति, साशीर्वाद, श्राप, निन्दा। (५) वि-रिप्टान् = यडा, विशेष स्तुत्य, विशेष सामर्थं से युक्त। [१६६](१) प्र-पयः = लंदा मार्गे, यात्रा, दूर का स्थान, चौंदी राह या सदक। (२) समया = (सं-स्रया) = समीप, मौंदे पर, नियत समय में मिलकर जाना। (३) मृत् = घूनना (१) अह्मः = रथ के पहिसों को जोदनेवाला दंदा।

(१६३) यूयम् । नः । <u>उग्राः । मुरुतः । सुरुचेतुनां ।</u> अरिष्टरग्रामाः । सुरुमृतिम् । <u>पिपुर्तन् ।</u> यत्रं । वः । <u>दियुत् । रदंति । किविः ऽदती । रिणाति । पृथः । सुधिताऽइव । बुर्हणां ॥६॥ (१६४) प्र । स्कम्भऽदेष्णाः । <u>अनव</u>भ्रऽराधसः । <u>अलात</u>ृणासः । <u>विदर्थेषु । सुरुस्त</u>ताः । अर्चीन्ते । अर्कम् । मृद्धिरस्यं । पीतयें । <u>विदुः । वीरस्यं । प्रथमानि । पीस्यां ॥ ७॥ ।</u></u>

अन्वयः— १६३ सु-धिताइव वर्हणा यत्र वः क्रिविर्-दती दिशुत् रदति, पद्दः रिणाति, (हे) अमः मस्तः ! यूर्यं सु-चेतुना अ-रिप्र-ग्रामाः नः सु-मितं पिपर्तन ।

१६४ स्कम्भ-देष्णाः अन्-अवभ्र-राधसः अल-आ-तृणासः सु-स्तुताः विद्धेषु मिर्रिस पीतये अर्कं अर्चन्ति, वीरस्य प्रथमानि पौंस्या विदुः।

अर्थ- १६३ ( सु-धिताइव ) अच्छे प्रकार पकडे हुए (वर्हणा ) हथियार के समान (यत्र ) जिस सम्म (यः ) तुम्हारा ( क्रिविर्-दती ) तिक्षण रूप से दंदानेदार और (दिद्युत् ) चमकीली तलवार (र्रात ) रात्रुदल के दुकडे दुकडे कर डालती हैं, तथा (परवः रिणाति ) जानवरों को भी मार डालती हैं, उस समय हे ( उग्राः महतः! ) शूर तथा मन में भय पैदा करनेवाले वीर महतो ! (यूपं ) तुम (सु चेतुना) उत्तम अन्तः करणपूर्वक (अ-रिष्ट-ग्रामाः ) गाँवों का नाश न करते हुए (नः सु-मित ) हमारी अच्छी युद्धि को वढाते हो ।

१६४ (स्कम्म देणाः) आश्रय देनेवाले, (अन्-अवभ्र-राधसः) जिन का धन कोई छीत नहीं सकता ऐसे, (अल-आ-तृणासः) शश्रुओं का पूरा पूरा विनाश करनेहारे तथा (सु-स्तुताः) अत्यक्ष सराहनीय ये वीर (विद्धेषु) युद्धस्थलों तथा यहाँ में (मिद्दरस्य पीतथे) सोमरस पीने के लिए (अर्क श्रुचिन्त) पूजनीय देवता की मली माँति पूजा करते हैं। क्योंकि वही (वीरस्य) वीरों के (प्रथमानि) प्रथम श्रेणी में परिगणनीय (पौंस्या विदुः) वल तथा पुरुपार्थ जानते हैं।

भाषार्थ- १६३ अपने तीक्षण हथियारों से चीर सैनिक शशु का विनाश कर देते हैं, इतनाही नहीं अपित शर्व पर्धों का भी वध कर दालते हैं। हे चीरो ! तुम्होर श्रुभ अंतःकरण से हमारी सुबुद्धि बढाओं और हमारे प्रामीं अ विनाश न करो।

१६८ वीर लोग ही अन्य सउननी को आश्रय देते हैं, अपने धनवैभव का भली प्रकार संरक्षण कांगें। शत्रुभी का विनाश करते हैं और सोमरस का सेवन करके युद्धों में अपना प्रभाव दर्शाते हैं तथा परमाश्मा की उपानी भी करते हैं। ऐसे वीर ही अन्य वीरों की शक्तियों की यथोचित जाँच करने की क्षमता रखते हैं।

टिप्पणी- [१६३] (१) वर्ष्टणा = शस्त्र, नोकवाला शस्त्र, नोक। (२) ग्रामः = देहात, जाति, सर्वा मंघ। (३) सु-चेतु = टलम मन। (४) रद् (विलेखने) = टुकडा करना, खुरचता। (५) द्ती = बं करनेवाला, काटनेवाला। [१६४] (१) स्क्रम्भः = स्तंम, आश्रय, आधारस्तम्म। (२) देण्णं = द्वि, हर्षे (३) अच-भ्र = माग ले जाना, छीन लेना, भीधी राह से न ले जाकर अज्ञात पगढंबी से ले जाना। (१) राभ्रस् = मिदि, अल, हरा, द्या, देन, संपत्ति। (५) अल्लातृणासः = [अल (अलं) + आहुणामः = करनेवाले ] पूर्ण स्पेण टच्चाटन करनेवारे।

(१६५) श्वतभ्रं जिडिभः । तम् । अभिडिह्रं तेः । अघात् । पूः डिभः । रक्षत् । मुरुतः । यम् । आर्वत । जर्नम् । यम् । जुग्नः । त्वसः । विडिरिज्ञिनः । पुष्यने । शंसीत् । तनेयस्य । पुष्टिपुं ॥ ८ ॥ (१६६) विश्वानि । भद्रा । मुरुतः । रथेषु । वः । मिध्सपृष्यां डह्व । तुविपाणि । आऽहिता ।

(१६६) विश्वांनि । <u>भद्रा । मुरुतः । रधेषु । वः । मिध</u>स्पृष्ट्यांऽइव । तुविपाणि । आऽहिता । अंसेषु । आ । वः । प्रऽपंधेषु । <u>खा</u>द्यंः । अर्धः । वः । चुका । सुमर्या । वि । ववृते ॥ ९ ॥

अन्वयः— १६५ (हे) उग्नाः तवसः वि-रिष्शनः मध्तः । यं अभिहुतेः अघात् आवत, यं जनं तनयस्य पुष्टिषु शंसात् पाथनः तं शत-भुजिभिः पूर्भिः रक्षत ।

१६६ (हे) मरुतः ! वः रथेषु विश्वानि भद्रा, वः अंसेषु आ मिथ-स्पृध्याइव तित्रपाणि आहिता, प्र-पथेषु खादयः, वः अक्षः चक्रा समया वि ववृते ।

सर्थ- १६५ हे (उन्नाः) शूर, (तवसः) विल्फ और (वि-रिप्शानः) समर्थ (मरुतः!) वीर-मरुतो!(यं) जिसे (न्नामेह्नतेः) विनाश सं और (स्वात्) पापसे तुम (स्वात्) सुरक्षित रखते हो, (यं जनं) जिस मनुष्य का (तनयस्य पुष्टिषु) वह अपने वालवच्चों का भरणपोपण कर ले, इसलिए (शंसात्) निन्दा से (पाधन) वचाते हो, (तं) उसे (शत-भुजिभिः) सैकडों उपभोग के साधनों से युक्त (पृभिः) हुगों से (रक्षत्) रक्षित करो।

१६६ हे ( महतः! ) वीर महतो! (वः रघेषु ) तुम्हारे रघों में ( विश्वानि भद्रा ) सभी , कल्याणकारण वस्तुएँ रखी हैं। (वः अंसेषु आ ) तुम्हारे कंघों पर (मिथ-स्पृष्यादव)मानों एक दूसरे से चढाऊपरी करनेवाले (तविषाणि) यलयुक्त हथियार (आहिता) लटकाये हुए हैं। (प्र-पथेषु) सुदूर मार्गों में यात्रा करने के लिए (खाद्यः)खानेपीने की चीजों का संप्रह पर्याप्त है। (वः अक्षः चक्रा) , तुम्हारे रघके पहियों को जोडनेवाला डंडा तथा उसके चक्र (समया वि वच्चते) उचित समय पर घृमते हैं।

भावार्थ- १६५ जो दलवान् तथा वीर होते हैं, वे जनता को नाम तथा पापहत्यों एवं निदा से बचाने की चेष्टा में सफलता पाते हैं। इन वीरों के भुजवल के सहारे जनता सुरक्षित और अकुतोमय होकर अच्छे गढ़ों से युक्त नगरी में निवास करते हैं और वहाँ पर सपने पुत्रशैष्ट्रों का संरक्षण करते हैं।

१६६ वीरों के रघों पर सभी कावहपक युद्धसाधनों का संग्रह रहता है। वे करने शरीरों पर हिपयार धारण करते हैं। दूर की यात्रा के लिए सभी अल्ही कानेपीने की चीज रघों पर इक्ट्री की हुई हैं सौर उनके रघों के पहिये भी उचित्र वेला में जैसे घूमने चाहिए, वैसे ही फिरते रहते हैं।

ि टिप्पणी-[१६५] (१) लिमहुतिः= दिनाम, हार, हानि, क्षति, पराजय। (२) पुर् = नगर, पुरी, कीला, 0 = 1 (२) मुजिः = (मानवी जीवन के लिए साहर्यक) उपमीग। (१) होसः = स्तृति, लासीबाँद, बाय, निन्दा 1 (५) वि-रिद्यान् = यदा, विशेष स्तृत्य, विशेष सामर्थं से युक्तः। [१६६] (१) प्र-पयः = लंदा मार्ग, यात्रा, दूर वा स्थानः सौदे पर, विषट समय (२) समया = (सं-लया) = समीप, मीदे पर, विषट समय के मिलकर जाना। (२) युत् = पृतना (१) लक्षः = रथ के पहिचों को जोदनेवाला दंदा।

(१६७) भूरींणि । भद्रा । नर्येषु । बाहुषु ।

वर्धःऽसु । रुक्माः । रभुसार्सः । अञ्जर्यः ।

अंसेषु । एताः । पुनिषु । क्षुराः । अधि ।

वर्यः। न । पृक्षान् । वि। अनुं । श्रियः । धिरे ॥ १० ॥

(१६८) महान्तेः । महा । विऽभ्वेः । विऽभ्वेतयः ।

दुरेऽदूर्भः। ये । दिन्याः इड्न । स्तर्ऽभिः ।

मुन्द्राः । सुऽ<u>नि</u>ह्वाः । खरितारः। <u>आ</u>सऽभिः ।

सम्ऽमिश्वाः। इन्द्रे। मुरुतः। पृरिऽस्तुर्भः॥ ११ ॥

अन्वयः— १६७ नर्येषु वाहुषु भूरीणि भद्रा, वक्षःसु रुक्माः, अंसेषु एताः रभसासः अञ्जयः, पविषु अधि क्षुराः, वयः पक्षान् न, अनु श्रियः वि धिरे।

१६८ ये मरुतः महा महान्तः विभवः वि-भृतयः स्तृभिः दिव्याः इव दूरे-हराः (ते) मन्द्राः सु-जिद्धाः आसभिः स्वरितारः, इन्द्रे सं-मिन्छाः परि-स्तुभः।

अर्थ- १६७ (नर्येषु) जनता का हित करनेवाले इन वीरों की (वाहुषु) भुजाओं में (भूरीण भड़ा) यथेए कल्याणकारक शक्ति विद्यमान हैं, (वक्षः सुरुक्षमाः) उनके वक्षः स्थलों पर मुहरों के हार तथा (अंसेषु) कन्धों पर (एताः) विभिन्न रँगवाले, (रभसासः) सुदृढ (अञ्जयः) वीरभूषण हैं, उने (पविषु अधि) वज्रों पर (क्षुराः) तीक्ष्ण धाराएँ हैं, (वयः पक्षान् न) पंछी जिस तरह हैंने धारण करते हैं। करते हैं, उसी प्रकार (अनु श्रियः वि धिरे) भाँति भाँति की शोभाएँ वे धारण करते हैं।

१६८ (ये मरुतः) जो चीर मरुत् ( महा) अपनी महत्ता के कारण ( महान्तः ) यहे (विश्व सामर्थ्यवान् ( वि-भृतयः ) ऐश्वर्यशाली, तथा ( स्तृभिः ) नक्षत्रों से युक्त ( दिव्याः इव ) स्वर्गीय देखी गण की नाई सुहानेवाले, ( दूरे-हशः ) दूरदर्शी, ( मन्द्राः ) हिप्ति और (सु-जिह्नाः) अच्छी जीम रहते हैं कारण अपने ( आसिः ) मुखोंसे ( स्वरितारः ) भली भाँति वोलनेवाले हैं। वे ( इन्द्रे सं-मिश्हाः) हैं को सहायता पहुंचानेवाले हैं, अतः ( परि-स्तुभः ) सभी प्रकार से सराहनीय हैं।

भावार्थ-१६७ जनता का हित करने के लिए वीरों के बाहु प्रस्कुरित होने तथा आगे बढ़ने लगते हैं भी उनके उरोभाव पर एवं कंधों पर विभिन्न वीरभूषण चमकते हैं । उनके शस्त्र तीक्ष्ण धाराओं से युक्त होते हैं। एंडी जिस माँति अपने देनों से सुदाने लगते हैं, उसी प्रकार ये वीर इन सभी आभूषणों एवं आयुधों से बों में प्रतीत होते हैं।

१६८ वीरों में श्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं, इसी कारण से वे महान तथा ऊँचे पर पर विराजमान होतें। सीर वे अध्यधिक सामर्थ्यवान, ऐश्वयवान, दूरदर्शी, तेजस्वी, रहासित, अच्छे भाषण करनेहारे और परमारमा के का बीडा उटाने के कारण सभी के लिए प्रशंसनीय हैं।

टिप्पणी- [१६७](१) एतः = वेजस्वी, माँवि माँवि के रंगों से युक्त, वेग से जानेवाला। [१६८](१) वि-मुः = वटवान, प्रमुख, समर्थ, व्यापक, शासक। (२) दूरे-हृद्दाः = दूर से ही दिखाई देनेवाले, दूर र्ष के पुष्ठ, दूरदर्शी।(३) वि-भृतिः = विशेष ऐश्वर्ययुक्त, शक्तिमान्, बद्धपन, वल, वेभवशालिवा। (४) मुन्ति = = मधुर मायग करनेदारा, अच्छा वाग्मी; (५) स्वरितृ = उत्तम स्वर से बोलनेदारा। (१६९) तत्। वः । सुऽजाताः । मृह्तः । मृह्विऽत्वनम् । हीर्वम् । वः । हात्रम् । अदितेः ऽइव । वृतम् । इन्द्रेः । चन । त्यन्नसा । वि । हुणाति । तत् । जनीय । यस्ते । सुऽकृते । अरोध्वम् ॥ १२ ॥ (१७०) तत् । वः । जामिऽत्वम् । मृह्तः । परें । युगे । पुरु। यत् । शंसेम् । अमृतातः । आर्वत । अया । धिया । मनेवे । श्रुंष्टिम् । आर्व्य । साक्षम् । नरेः । दंकनैः । आ । चिकित्रिरे ॥ १३ ॥

अन्वय:- १६९ ( हे ) सु-जाताः मरुतः ! वः तत् महित्वनं अदिते इय द्धि वर्त यः दावं, यस्मे सु-रुते जनाय त्यजसा अराध्यं, तत् इन्द्रः चन वि हणाति ।

१७२ (हे ) अन्वृतासः मस्तः ! यः तत् जामित्यं, यत् परे युगे दांसं पुरु आवत, अया थिया मनये साकं दंसनः नरः श्रुष्टि बाज्य आ चिकित्रिरे ।

थर्ध-१६९ हे (सु-जाताः मरुतः!) झुलीन बीर मरुतो ! (धः) नुम्हारः (तत् महित्वनं) वह यड-णन सचमुच प्रसिद्ध है। (अदितेःह्य दीर्घ यतं) भृमि के विस्तृत यत के समान ही (दः दायं) नुम्हारी उदारता बहुत वहीं है, (यस्में) जिस्स (सु-छते) पुण्यात्मा (जनाय मानव के तुम स्वजसा) अपनी त्यागवृत्ति से जो (अराध्यं) दान देते हो, (तत्) उसे (इन्द्रः चन [चन] वि हुणाति) इह तक विनष्ट नहीं कर सकता है।

१०० हे ( अ-मृतासः मस्तः !) अमर वीर मस्त्गण ! । यः नन् जामित्यं ) तुम्हारा यह भाई-पन बहुत मसिद्ध है, ( यत् ) जिस ( परे युगे ) माचीन काल में निर्मित । माने मन्दिर की सुन गर नुम हमारी ( पुरु आवत ) बहुत रक्षा कर चुके ही और उसी । अया थिया हम दुद्धि ने मने अमर्थ । महापा-मात्र के लिए ( सार्व नरः ) मिलजुलकर पराक्षम करनेवाल नेता देने हुए तुम । देसने अपने क्यों से ( शुष्टि आव्य ) एश्वर्य की रक्षा कर के इस में विद्यमान ( आ चिकित्रिके दोगों को दुर हटाने हो ।

भाषार्थ- १६९ दीर पुरुष पड़ी भारी उदारता से जो दान देते हैं, उसी से उत्या बटायन प्रश्न के कि एकी के समान ही ये बढ़े विसालचेता एवं उदार हुआ करते हैं। हुआ कर्य बरायेक्ट दे दूर से जो भटायता जिएती है, वह अप्रतिम तथा बेजीड ही हैं। एक बार ये बीर अगर कुछ बार्यकरों को दे हालें, तरे बोर्ट भी इस दूर की छीन नहीं सकता। दीरों की देन की छीन होने दी मजाल भला किम में होती है दिनेवाचा जब मुर्वेग्य वर्ष की उम दान को पाने के अधिवारी हों।

१७० हम बीसें का आदुनेस सचसुच अदर्शतीय हैं। अतीनकार में तुम अदी में दि तमाने करा कर हो हो हो हो है। इस बीसें का आदुनेस सचसुच अदर्शतीय है। अतीनकार में तुम अदी में दिन समाने और कितन है है। हम के पित समाने के समाने समान समाने समाने समाने समाने समाने समाने समाने समाने समान समाने समान समान समान समान समाने समाने स

<sup>ि</sup>ष्यणी-[१६६](१) शहिता = ( स + हिनः । अगरिष्टन, धारी, प्रकृति, गण । वर्ति + ि ) = । अग देनेदारी, गामेशी दीवें देनेदारी।(२) दार्च = राग, रेन।(२ प्रवास = रागा, भी , रान। [१३०]। (१) सामित = एव दी देश पापिता में रापच होने से माईपान का मनगर, गण्या मीट, सामित्र = गई। । अगरें पा प्यार।(२) शृष्टिः = सुनना, महारण, या, देनवर्भवणण मुख्य, देववें । (३) देनवें = । (४) सा-विशिष्ट = विशिष्ण सामा, होद द्रावाराः

(१६७) भूरोंणि । मुद्रा । नर्येषु । बाहुषु ।

वर्धःऽसु । रुक्माः । रुभसासः । अञ्जयः ।

अंसेषु । एताः । पुविषु । क्षुराः । अधि ।

वर्यः। न । पुक्षान् । वि। अनुं । श्रियः । धिरे ॥ १० ॥

(१६८) महान्तेः । महा । विऽभ्तेः । विऽभूतयः ।

दूरेऽदृर्शः। ये । <u>दि</u>च्याः ऽईव । स्तृऽभिः ।

मन्द्राः । सु<u>ऽजि</u>ह्वाः । खरितारः । <u>आ</u>सऽभिः ।

सम्ऽमिश्वाः। इन्द्रे। मुरुतः। पृरिऽस्तुर्भः॥ ११ ॥

अन्वयः— १६७ नर्येषु वाहुषु भूरीणि भद्रा, वक्षःसु रुक्ताः, अंसेषु एताः रभसासः अञ्जयः, पितृषु अधि क्षुराः, वयः पक्षान् न, अनु श्रियः वि धिरे।

१६८ ये मरुतः महा महान्तः विभवः वि-भृतयः स्तृभिः दिव्याः इव दूरे-दृशः (ते) महाः सु-जिह्नाः आसिभः स्वरितारः, इन्द्रे सं-मिन्छाः परि-स्तुभः। \*

अर्थ- १६७ (नर्येषु) जनता का हित करनेवाले इन वीरों की (वाहुषु) भुजाओं में (भूरीण भूरा) यथेए कल्याणकारक शक्ति विद्यमान हैं, (वक्षः सुरुक्तमाः) उनके वक्षः स्थलों पर मुहरों के हार हैं। (अंसेषु) कन्धों पर (पताः) विभिन्न रँगवाले, (रभसासः) सुदृढ (अञ्जयः) वीरभूपण हैं, जां (पिवपु अधि) वज्रों पर (क्षुराः) तीक्ष्ण धाराएँ हैं, (वयः पक्षान् न) पंछी जिस तरह हैंने धार करते हैं। करते हैं।

१६८ (ये महतः) जो वीर महत् ( महा) अपनी महत्ता के कारण ( महान्तः ) वहे (विभेष्म सम्प्र्यवान् (वि-भृतयः) ऐश्वर्यशाली, तथा (स्तृभिः) नक्षत्रों से युक्त (दिव्याः इव) स्वर्गीय देश गण की नाई सुहानेवाले, (दूरे-हशः) दूरदर्शी, (मन्द्राः) हिर्पित और (सु-जिह्नाः) अच्छी जीम राने कारण अपने ( आसिमः) मुखाँसे (स्वरितारः) भली भाँति वोलनेवाले हैं। वे (इन्द्रे सं-मिक्षाः) को सहायता पहुंचानेवाले हैं, अतः (परि-स्तुभः) सभी प्रकार से सराहनीय हैं।

भावार्थ- १६७ जनता का हित करने के लिए वीरों के बाहु प्रस्फुरित होने तथा आगे बढ़ने लावे हैं उनके उरोभाव पर एवं कंधों पर विभिन्न वीरभूपण चमकते हैं । उनके शस्त्र तीहण धाराओं से युक्त होते हैं पंछी जिस माँवि अपने हैंनों से सुहाने लगते हैं, उसी प्रकार ये वीर हन सभी आभूपणों एवं आयुधों से बों प्रतीत होते हैं।

र्द्द वीरों में श्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं, इसी कारण से वे महान तथा ऊँचे पर पर विराजमान हैं। सीर वे अध्यधिक सामर्थ्यवान, ऐश्वर्यवान, दूरदर्शी, तेजस्वी, रुष्ठिसित, अच्छे भाषण करनेहारे और परमामा के का बीडा उटाने के कारण सभी के लिए प्रशंसनीय हैं।

टिप्पणी - [१६७](१) एतः = तेजस्वी, भाँति भाँति के रंगीं से युक्त, वेग से जानेवाला। [१६८] वि-सुः = बल्वान्, प्रसुन्त, समर्थ, व्यापक, शासक। (२) दूरे-हराः = दूर से ही दिलाई देनेवाले, दूर् हिं पुक्त, दूरदर्शी। (३) वि-भृतिः = विशेष ऐश्वर्ययुक्त, शक्तिमान्, बल्पन, बल, वैभवशालिता। (३) हैं कि मधुर मापण करनेहारा, अच्छा वागमी। (५) स्वरितृ = उक्तम स्वर से बोल्जेहारा।

(% १।१६७१२-११)

(१७३) आ । नुः । अर्वःऽभिः । <u>म</u>रुनंः । <u>य</u>ान्तु । अच्र्छं ।

स्येष्ठेंभिः । <u>वा</u> । वृहत्ऽदिवैः । सुऽ<u>मा</u>याः ।

अर्घ। यत्। एपाम् । निऽयुत्तः। प्रमाः। सुमुद्रस्यं। चित्। धनर्यन्तः। पारे॥ २॥

(१७४) <u>मि</u>म्यर्क्ष । येषु । सुऽर्धिता । घृताचीं । हिरेण्यऽनिर्निक् । उपेरा । न । <u>ऋ</u>ष्टिः । गुर्हा । चरेन्ती । मनुपः । न । योषां । <u>स</u>भाऽचेती । <u>वि</u>दुध्योऽइव । सम् । वाक् ॥ ३ ॥

अन्वयः— १७३ सु-मायाः मरुतः अवोभिः ज्येष्ठोभिः यृहत्-दिवैः वा नः अष्ठछ आ यान्तु, अध यत् एपां परमाः नियुतः समुद्रस्य पोरे चित् धनयन्त ।

र्ऽष्ट सु-धिता घृताची हिरण्य-निर्णिक् ऋष्टिः उपरा नः चेषु सं मिम्यस्. गुहा चरन्ती मनुषः योषा नः विद्ध्याद्व वाक् सभा-वती ।

बर्ध- १७३ (सु-मायाः) ये बच्छे कौशल से युक्त (महतः) बीर महत्-गण अपने (बबोमिः संरक्षण-क्षम शक्तियों के साथ बार (स्पेष्टेभिः) श्रेष्ठ (षृहत्-दिवेः वा ) रन्तों के साथ (मः बच्छ आयान्तु ) हमारे निकट आ जाएँ। (अध यत् ) बौर तदुपरान्त (पर्पा परमाः नियुनः) इनके उत्तम बोडे (समुद्रस्य पारे चित् ) समुन्दर के भी परे चले जाकर (धनयन्त) धन लानेका प्रयन्न करें।

१७४ ( सु-धिता ) मही भाँति सुदृढ दंगसे पढ़िड़ी हुई. र घृताची तेज यनाई हुई. हिरण्य-निर्णिक् ) सुवर्ण के समान चमकनेवाली र ऋष्टिः त्रतवार र उपरा न ) मेघनण्डल में विद्यमान विज्ञली के समान (येषु ) जिन वीरोंके निकट र से मिन्यक ) सदेव रहा करती है, यह गृहा चरनी परेट्र में संचार करती हुई ( मनुषः योषा न ) मानवकी नारी के समान कभी अदृष्य रहती है और कभी दभी ( विद्याद्य वाक् ) यहसभा की वाणी की न्यार्ट सभा-वर्ती समानदों में मकट हुआ करती है।

साधार्य- १७३ तिहुन बीर सरती संरक्षणसम रातियों के माम हमारी राश वरें से र दिस्य राज प्रदान वाले हमारी संपत्ति कहा है। उसी प्रकार इतके घोड़े भी ममुद्रपार चले जावर वहीं में संपत्ति हायें सीर हमारें दिया है है १७४ वीरोंकी तलवार सेह फीलाइकी करी हुई है सीर वह तीहर पूर्व क्यादेव चमाकी दिला पड़ा हिंग पड़ती है। दीर लील इसे बहुत मजदूत तरहसे हाथमें पकड़े रहते हैं। तथादि वह मानवी महिलाके समान कभी कभी निजानों दिया पड़ी रहती है सीर चित्रय संप्रवीय के समान वह किन्दी स्वमारों पा पुढ़के जारी रहने पर बाहर सरना कारण उन्हों तीह है।

(१७५) पर्रा । शुभाः । अयासंः । युच्या । साधारण्याऽईच । मुरुतः । मिमिक्षुः । न । रोदसी इति । अर्प । नुदन्त । घोराः । जुपन्ते । वृधम् । सुख्यार्य । देवाः ॥४॥ (१७६) जोर्पत् । यत् । ईम् । असुर्या । सचध्ये । विसितऽस्तुका । रोदसी । नृऽमनाः । आ । सूर्याऽईच । विधतः । रर्थम् । गात् । त्वेपऽप्रतीका । नर्भसः । न । इत्या ॥ ५॥

अन्वयः- १७५ शुभ्राः अयासः मरुतः साधारण्याइव यव्या परा मिमिक्षुः, घोराः रोदसी न अप सुदन्त, देवाः सख्याय वृधं जुपन्त ।

१७६ असु-र्या नृ-मनाः रोदसी यत् ई सचध्ये जोषत्, वि-सित-स्तुका त्वेप-प्रतीका सूर्या-इव विधवः रथं नभसः इत्या न आ गात्।

अर्थ- १७५ (शुभाः) तेजस्वी, (अयासः) राष्ठु पर हमला करनेवाले (महतः) वीर महत् (साधारण्या-इव) सामान्य नारी के साथ जैसे लोग वर्ताव रखते हैं, उसी तरह (यव्या) जो उत्पन्न करनेवाली घर्ती पर (परा मिमिश्चः) बहुत वर्षा कर चुके हैं। (घोराः) उन देखते ही मनमें तनिक भय उत्पन्न करनेवाले मगतोंने (रोदसी) आकाश एवं धरती को (न अप नुदन्त) दूर नहीं हटा दिया। अर्थात् उनकी उपेक्षा नहीं की, क्योंकि (देवाः) प्रकाशमान उन महतोंने (सख्याय) सबसे मित्रता प्रस्थापित करनेके लिए ही (पृथं) बडण्पनका (जुपन्त) आंगिकार किया है।

१७६ (असु-यां) जीवन देनेहारी और (नृ-मनाः) वीरों पर मन रखनेवाली (रोदसी) धर्ती या विद्युत् (यत् ईं) जो इनके (सचध्ये) सहवास के लिए (जोपत्) उनकी सेवा करती है। वह (वि-सित-स्तुका) केदा सँवारकर ठीक वाँचे हुए (त्वेप-प्रतीका) तेजस्वी अवयववाली (स्यांहव) स्यांसावित्री के समान (विधतः रथं) विधाता के रथपर (नभसः इत्या न) स्यं की गति के समान विद्येप गति से (आ गात्) आ पहुँची।

भावार्थ- १९५ जो शूर तथा बोर हैं, वे उर्वरा भूमि को बड़े परिश्रमपूर्वक जोतते हैं और मेघ भी ऐसी घरती हैं व्येष्ट वर्षा करते हैं। जिस प्रकार सामान्य नारी से कोई भी सम्बन्ध रखता है, उसी प्रकार ये बीर भी भूलोक हैं गुलोक में विद्यमान मय चीजों से मित्रतापूर्ण सम्पर्क प्रस्थापित करते हैं। इसीसे इन बीरों को बढ़दान प्रति हुआ है।

र्७६ वीरों की पर्ती वीरों पर असीम प्रेम करती है और वह खूब सँवारकर तथा बन-ठन के वासान सिगार करके असे साबित्री पति के घर जाने के लिए विधाता के रथ पर बैठ गयी थी धैसे ही पतिगृह पहुँवरे ई लिए वह भी वीरों के रथ पर चढ जाती है।

( घन-भची ) तीक्ष्म चागवाली (हिरण्य-निर्मिष् ) स्वर्ण की न्याई कान्तिमय दिखाई देनेवाली ( उपरा त ) मेगी रिजली के समान चमकनेवाली ( ऋष्टिः ) वीरों की तलकार सदैव वीरोंके निकट रहा करती है, लेकिन वह कभी कमी ( गुटा चान्ती ) परदे में रहतां हुई नारी के समान अदृश्य रहती है, तो एकाध अवसर पर जिस प्रकार यहमंद्रप वेदेवाणी प्रकट होती है, उभी तरद यह ( विद्ध्या ) युद्धभूमिमें या रणमें अपना स्वस्त्य व्यक्त करती है। [१८९] ( १ ) प्रदर्भ = ( यवानां क्षेत्रं ) = जिस घरती में जी पदा होते हों। ( २ ) अयासः = गतिशील, आक्रवण कर्ण होरे। [ १८६] ( १ ) मूर्यो = स्वं की पुत्रो, नवपरिणीता वध्। ( २ ) इत्या = गति, जाना, सहक, पार्टी, चारन। ( ३ ) अमु-र्यो = जोवन प्रदान करनेवाली। ( १ ) प्रतिक = अवयव, चेहरा। ( ५ ) नमम् = मेप, बर्ण स्वाक्ष्या, सूर्य।

(१७७) आ । <u>अस्थापयन्त</u> । युवतिम् । युवानः । श्रुभे । निऽमिंश्लाम् । <u>वि</u>दर्थेषु । पुजाम् । <u>अ</u>र्कः । यत् । <u>वः । मुरुतः । ह</u>विष्मीन् । नार्यत् । <u>गा</u>थम् । सुतऽसोमः । द्रुवस्यन् ॥ ६ ॥

(१७८) प्र । तम् । <u>विवक्ति</u> । वक्म्यः । यः । <u>एपाम्</u> । <u>म</u>रुत्ताम् । <u>माह</u>िमा । <u>स</u>त्यः । अस्ति । सची । यत् । <u>इे</u>म् । <u>इ</u>पेऽमनाः । <u>अह</u>म्ऽयुः । <u>स्थिता । चित्</u> । जनीः । वहेते । सुऽ<u>भा</u>गाः ॥ ७ ॥

अन्वयः— १७७ (हे) मरुतः ! यत् अर्कः हविष्मान् सुत-सोमः वः दुवस्यन् विद्येषु गार्थं आ गायत्, युवानः नि-मिन्हां पद्मां युवर्ति सुभे अस्थापयन्त ।

१७८ एपां महतां यः वदस्यः सत्यः महिमा अस्ति, तं प्र विवक्तिम, यत् हैं स्थिरा चित् सचा वृष-मनाः अहं-युः सु-भागाः जनीः वहते।

अर्थ- १७७ है ( मरुतः !) बीर मरुतो ! ( यत् ) जब ( अर्कः ) पूजनीय, ( हविष्मान् ) हविष्यान्न समीप रखनेवाला और ( सुत-सोमः ) जिसने सोमरस निचोड रखा है, वह ( वः दुवस्यन् ) तुम बीरों की पूजा करनेहारा उपासक ( विद्येषु ) यहाँ में ( गार्थ ) स्तोत्र का ( या गायत् ) गायन करता है, तब ( युवानः ) तुम युवक बीर ( नि-मिन्हां ) निस्य सहवास में रहती हुई ( पज्ञां ) वल्द्याली ( युवित ) नवः पौवना-स्वप्रसी की- ( हुने ) सच्छे मार्ग में, यह में ( यस्थापयन्त ) प्रस्थापित करते हो, ले शाते हो ।

१७८ (एपां मरुतां ) इन बीर-मरुतों का (यः वक्म्यः ) की वर्णनीय एवं (सत्यः ) सच्चा (मिहमा अस्ति ) यङ्क्पन है (ते प्र विवक्ति ) उसका में भलीभाँति दखान करता है। (यन् हैं) यह इस तरह कि यह (स्थिरा चित् ) अटल धरती भी ( सचा ) इनका अनुसरण करनेवाली ेष्ट्रय-मनाः) यल वानों से मनःपूर्वक प्रेम करनेहारी पर वीरपन्ती यनने की । अहं-युः ) अहंकार धारण करनेवाली और (मु-भागाः ) सोमान्य युक्त ( जनीः । प्रज्ञा । वहते ) धारण करनी है. उत्पन्न करती है।

भावार्थ- १७७ वर उपानक तुरहारी प्रसंक्षा करते हैं, तब वीसें की धर्मरकी सन्मार्ग पर चळती. हुई अपने पहि का यस बदाती हैं।

र्ड दीतें की महिमा इतनी अवर्थनीय है कि, घरतीमाता तक वनकी स्वता पा हाथ हो हा सक्ती भागवताकी प्रदा का धारपदीपण परती है। इन दीतें दी महिलाएँ भी इनके पराठम से संतुष्ट हो कर अच्छे गुणी से चुक्त संवान की जन्म देवी हैं।

िर्पणित-[१७०] (१ पत्न = यहाराकी, मानर्पयान् । + १ वृद्यस् = ( हुप्तर्गति= मानात देता है, प्रशासका है) सम्मात प्रशास है वृद्धस्य = प्रशासका प्रमान प्रतिहास । से १८५ देवी । [१७८] ११) प्रमान = ( यप् परिमापित । स्तितिका द्वारा = स्त्राप्त = स्त्राप्त । स्तितिका = सम्प्राप्त सेवले सेवले सेवले सेवले सेवले सेवले । स्तित्र है। प्रशासका स्त्राप्त सेवले सेवले सेवले प्रशासका स्त्राप्त स्त्राप्त सेवले । स्त्राप्त स्त्राप्त सेवले । प्रशासका स्त्राप्त स्त्राप्त स्त्राप्त सेवले । प्रशासका सेवले ।

(१७५) पर्स । शुभाः । अयार्सः । युग्या । साधारण्याऽईन । मुरुतः । सिमिक्षुः । न । रोदसी इति । अपं । नुदन्त । घोराः । जुपन्तं । नुर्धम् । सुरुयार्य । देवाः ॥४॥ (१७६) जोषत् । यत् । ईम् । असुर्यी । सम्बन्धे । विसितऽस्तुका । रोदसी । नुऽमर्नाः । आ । सूर्याऽईन । विधतः । रथम् । गात् । त्वेपऽप्रतिका । नर्भसः । न । इत्या ॥ ५॥

अन्वयः- १७५ शुभ्राः अयासः मरुतः साधारण्याद्य यव्या परा मिमिक्षः, घोराः रोदसी न अप हुदन्त, देवाः सख्याय वृधं जुपन्त ।

१७६ असु-र्या नृ-मनाः रोदसी यत् ई सचध्ये जोपत्, वि-सित-स्तुका त्वेप-प्रतीका सूर्या-इव विधतः रथं नभसः इत्या न आ गात् ।

अर्थ- १७५ (ग्रुम्नाः) तेजस्वी, (अयासः) दात्र पर हमला करनेवाले (मगतः) वीर मध्त् (साधारण्या-इव) सामान्य नारी के साथ जैसे लोग वर्ताव रखते हैं, उसी तरह (यव्या) जो उत्पन्न करनेवाली धर्ती पर (परा मिमिक्षुः) वहुत वर्षा कर चुके हैं। (घोराः) उन देखते ही मनमं तनिक भय उत्पन्न करनेवाले मध्तोंने (रोदसी) आकाश एवं धरती को (न अप नुदन्त) दूर नहीं हटा दिया। अर्थात् उनकी उपेक्ष नहीं की, क्योंकि (देवाः) प्रकाशमान उन मख्तोंने (सख्याय) सबसे मित्रता प्रस्थापित करनेके लिए ही (वृधं) वडण्पनका (जुपन्त) आंगिकार किया है।

१७६ (असु-र्या) जीवन देनेहारी और (नृ-मनाः) वीरों पर मन रखनेवाली (रे। द्सी) धर्ती या विद्युत् (यत् ई) जो इनके (सचध्ये) सहवास के लिए (जोपत्) उनकी सेवा करती है। वह (वि-सित-स्तुका) केश सँवारकर ठीक वाँधे हुए (त्वेप-प्रतीका) तेजस्वी अवयववाली (स्यांहव) सूर्यासावित्री के समान (विधतः रथं) विधाता के रथपर (नभसः इत्या न) सूर्य की गति के समान विशेष गति से (आ गात्) आ पहुँची।

भावार्थ- १७५ जो शूर तथा वीर हैं, वे उर्वरा भूमि को बड़े परिश्रमपूर्वक जोतते हैं और मेव भी ऐसी घरती हैं यथेष्ट वर्षा करते हैं। जिस प्रकार सामान्य नारी से कोई भी सम्बन्ध रखता है, उसी प्रकार ये बीर भी भूटोक हैं खुटोक में विद्यमान सब चीजों से मित्रतापूर्ण सम्पर्क प्रस्थापित करते हैं। इसीसे इन बीरों को बहुषान इत हुआ है।

१७६ वीरों की पानी वीरों पर असीम प्रेम करती है और वह खूव सँवारकर तथा वन-ठन के वासिं तिंगार करके जैसे सावित्री पति के घर जाने के लिए विधाता के रथ पर वैठ गयी थी वैसे ही पतिगृह पहुँवते हैं लिए वह भी वीरों के रथ पर चढ जाती है।

( घृत-अची ) तीक्षण धारावाली (हिरण्य-निर्णिक् ) स्त्रणं की न्याई कान्तिमय दिखाई देनेवाली (उपरा न ) मेघी विजली के तमान चमकनेवाली (ऋष्टिः) वीरों की तलघार सदैव वीरोंके निकट रहा करती है, लेकिन वह कभी कनी (गुहा चरन्ती) परदे में रहती हुई नारी के तमान अदृहय रहती है, तो एकाध अवसर पर जिस प्रकार यह मंडप वेदवाणी प्रकट होती है, उसी तरह वह (विदृष्या) युद्धभूमिमें या रणमें अपना स्वरूप व्यक्त करती है। [१६५] (१) यद्यं = (यवानां क्षेत्रं) = जिस धरती में जो पेदा होते हों। (१) अयासः = गतिशील, आक्रमण करें होरे। [१७६] (१) सूर्यो = सूर्यं की पुत्रो, नवपरिणीता वधू। (१) इत्या = गति, जाना, सढक, पाटकी वाहन। (१) असु-र्यो = जीवन प्रदान करनेवाली। (१) प्रतीक = अवयव, चेहरा। (५) नभस् = मेद, वर्ष आकारा, सूर्यं।

(१७७) आ । <u>अस्थापयन्त</u> । यु<u>वितिम् । युवीनः । शु</u>भे । निऽमिश्काम् । <u>वि</u>दर्थेषु । पुज्राम् । अर्कः । यत् । <u>वः । मुरुतः</u> । <u>ह</u>विष्मीन् । गार्यत् । <u>गा</u>थम् । सुतऽसीमः । दुवस्यन् ॥ ६ ॥

(१७८) प्र । तम् । <u>विविक्तम्</u> । वकम्यः । यः । <u>एपाम्</u> । <u>मरुतोम् । माह</u>िमा । सुत्यः । अस्ति । सर्चा । यत् । <u>ई</u>म् । वृषेऽमनाः । अहुम्ऽयुः ।

स्थिरा । <u>चित्</u> । जनीः । वहंते । सु<u>ऽभा</u>गाः ॥ ७ ॥

अन्वयः— १७७ (हे ) मस्तः ! यत् अर्कः हविष्मान् सुत-सोमः वः दुवस्यन् विद्थेपु गार्थं आ गायत्, युवानः नि-मिश्ठां पज्ञां युवर्ति सुभे अस्थापयन्त ।

१७८ एपां मरुतां यः चक्म्यः सत्यः महिमा अस्ति, तं प्र विवक्तिम, यत् ईं स्थिरा चित् सचा वृप-मनाः अहं-युः सु-भागाः जनीः वहते।

अर्थ- १७७ है (महतः!) बीर महतो ! (यत्) जय (अर्कः) पूजनीय, (हविष्मान्) हविष्याज्ञ समीप रखनेवाला और (सुत-सोमः) जिसने सोमरस निचोड रखा है, वह (वः दुवस्यन्) तुम वीरों की पूजा करनेहारा उपासक (विद्धेषु) यहों में (गार्थ) स्तोत्र का (आ गायत्) गायन करता है, तव (युवानः) तुम युवक वीर (नि-मिन्हां) नित्य सहवास में रहती हुई (पज्ञां) वलद्याली (युवतिं) नव-योवना-स्वपत्नी को-(शुभे) अच्छे मार्ग में, यज्ञ में (अस्थापयन्त) प्रस्थापित करते हो, ले आते हो।

१७८ (एपां मरुतां) इन चीर-मरुतें का (यः वक्म्यः) जो वर्णनीय एवं (सत्यः) सच्चा (मिहमा अस्ति) वर्डण्पन है (तं प्र विविक्ति) उसका में भिक्षीभाँति वसान करता हैं। (यत् ई) वह इस तरह कि यह (स्थिरा चित्) अटल धरती भी (सचा) इनका अनुसरण करनेवाली (वृप-मनाः) यल वानों से मनःपूर्वक प्रेम करनेहारी पर चीरपत्नी वनने की (अहं-युः) अहंकार धारण करनेवाली और (सु-भागाः) सौमाग्य युक्त (सनीः) प्रजा (वहते) धारण करती है. उत्पन्न करती है।

भावार्थ- १७७ जब उपासक तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तय बीरों की धर्मप्रकी सन्मार्ग पर चळती हुई अवने पति का यश बहाती है।

र्७८ वीरों की मिरिमा इतनी अवर्णनीय है कि, घरतीमाना तक उनकी झरता पर लुज्य होकर अच्छी भाग्यशाली प्रजा का धारणपोषण करती है। इन बीरों की महिलाएँ भी इनके पराक्रम से संबुध होकर अच्छे गुणीं से युक्त संतान को जन्म देती हैं।

टिप्पणी-[१७०](१)पछ = बलवाली, सामध्येतान्। (२) दुवस् = ( दुवस्यति= सम्मान देता है, पूजा वस्ता है) सम्मान पूजा। दुवस्यत् = पूजा करनेवाला, सम्मान बरनेहारा। संब १८५ देवी। [१७८](१) वस्मन् = ( वप् पिमापणे) स्त्रितिहतीत् च्द्रायः = स्तुष्य, वर्गनीय। (२) सच् = । समयाये सेवते सेवने च) = अनुसरण करना, पिछवम्य वस्ता, सहयाम से रहना, आज्ञामान लेना, महामता करना। (३) जितिः = जन्म, उखित (प्रजा) संतिति। (४) पृष-मनाः = पिल्ड पर आमक्त होनेवाली, जिमहा चित्र वर्षा पर लगा हो, पहचान मनवाली।

(१७९) पान्ति । <u>मि</u>त्राऽवर्रुणौ । <u>अव</u>द्यात् । चयते । <u>ईम् । अर्यमो इति । अप्रेऽग्रस्तान् ।</u> <u>उत्त । च्यवन्ते । अच्येता । श्रुवाणि । व्वृधे । ईम् । मरुतः । दातिऽवारः ॥ ८ ॥ (१८०) नहि । नु । वः । <u>मरुतः</u> । आन्ति । <u>अ</u>से इति । <u>आ</u>राचात् । चित् । शर्वसः । अन्तेम् । <u>आपुः ।</u> ते । श्रृष्णुनां । शर्वसा । श्रूगुऽवांसेः । अणैः । न । द्वेषेः । श्रृप्ता । परि । स्थुः ॥९॥</u>

अन्वयः— १७२ (हे) मरुतः ! मित्रा-वरुणौ अवद्यात् ई पान्ति, अर्यमा उ अन्प्रशस्तान् चयते, उत अन्वयुता भुवाणि च्यवन्ते, ई दाति-वारः वनुधे।

१८० (हे ) मरुतः! वः शवसः अन्तं अन्ति आरात्तात् चित् असे नहि नु आषुः, ते पृष्णुना शवसा शुश्वांसः भूपता द्वेपः, अर्णः न, परि स्थः।

अर्थ- १७९ हे (सरुतः!) चीर-मरुतो! (भित्रा-चरुणो) सित्र एवं चरुण (अवद्यात्) निद्रतीय रोपों से (ई पान्ति) रक्षण करते हैं। (अर्थमा उ) अर्थमा ही (अ-प्रशस्तान्) निंदा करनेयोग पन्तुओं को (चयते) एक और कर देता है और (उत्त) उसी प्रकार (अ-च्युता) न हिलनेवाले तथा (ध्याणि) इट शतुओं को भी (च्याचन्ते) अपने पदों पर से ढकेल देते हैं, (ई) यह तुम्हारी (दाति-पारः) दान का पर हमेशा (चत्रुधे) चढता जाता है। तुम्हारी सहायता अधिकाधिक मिलती रहती है।

१८२ हे (मस्तः!) वीर-मस्तो! (वः शवसः) तुम्हारी सामर्थ्य की (अन्तं) चरम सीमा (अन्ति) समीप से या (आरात्तान् चित्) दूर से भी (अस्मे) हमें (निहे नु आपुः) सवमुच प्रार्त सहीं हुई है। ने प्रण्युना शवसा) वे वीर ओवशयुक्त वस से (शृशुवांसः) बढनेवारे, आते अपता श्वापुरुष की धन्तियाँ उद्योगवास वस से (हेपः) शत्रुओं को (अर्णः न) जस के समान स्पर्ति स्थुः विरासेत हैं।

भावार्थ- १०१ उरासक की निज, वरण तथा अयमा दोषों से और निंदा से बचाते हैं। उसी प्रकार ये <sup>बीर</sup> भ्रित शत्रभेरे को भी पहलड़ करके सारी प्रजा की प्रसाविशील वनने में सहायता पहुँचाते हैं। सहायता करी ही गुण दर्शने प्रतिक करता हो रहता है।

्रेटन परका कर दिलायाने की जो याकि वीरों में अंतर्निगृह बनी रहती है, उसकी चरम सीमाहा <sup>झार</sup> इसी एस दियों हो भी नहीं है। मूँहि उन वीरों में यह सामध्ये छिपा पढ़ा है कि, उनके बाहुओं को तुरस्य पास्<sup>ह</sup> एस इंटरट दर डाले, करा वे प्रतिपठ बर्धिया ही यह रहते हैं। इसी हुर्दस्य वाक्ति के सहारे वे बाहु को धेरहर वंसे दिस्त कर देते हैं।

<sup>ि</sup>रपारी - [१२९] १ दातिः = 'दादाते । दान, ग्याम, महायता; (दा छेदते ) काटमा, तोदता । (१) इत्यार = बर, समूर, राजि देवर, दिवस, मन्यि । [१८०] (१) धृपत् = अयुका प्राप्तव कातेवादा, वि इत्योर काते की अन्या से युक्तः (२) पूरम्यु = वट सप्टमपूर्ण भाव कि जिससे अयुका प्राप्तव अवस्य किया जन को दिवस = देव के नेकाला, दुक्तनः

(१८१) ब्यम् । <u>अघ । इन्ह्रंस्य । प्रेष्टांः । व्यम् । खः । बोल्यम् । स</u>ऽम्ये । ब्यम् । पुरा । महिं । ला । अनुं । चृत् । त्र्वा । <u>त्रमुक्षाः । त</u>राम् । अनुं । स्यात् ॥१०॥ (१८२) एषः । वुः । तोमेः । <u>मन्तः । इयम् । गीः । मान्ता</u>र्यस्य । मान्यस्य । <u>का</u>रोः । आ । <u>इषा । यासीष्ट् । त</u>न्त्रें । ब्याम् । <u>वि</u>घामं । <u>इषम् । ज</u>तर्जनम् । <u>त</u>ीरङदोतुम् ॥ ११ ॥

(१८२) यहाऽयंहा। <u>बः। सम</u>ना। तुनुवीर्षः । वियंम्ऽधियम्। <u>बः। देव</u>ऽयाः। <u>क</u>हितं। दुविष्वे। आ । <u>बः । अ</u>र्वाचंः । सु<u>वि</u>तायं । रीदंस्योः । सहे । <u>बबुत्या</u>म् । अर्वने । सुबृक्तिऽभिः ॥ १ ॥

सम्बद्धः— १८१ अद्य वर्षे इस्ट्रस्य प्रेष्टाः, वर्षे श्वः, पुरा वर्षे सः महि च युन् अतु स-सर्वे वेचिमहिः तत्र क्रभुक्षाः नर्रो नः यतु स्वात् ।

१८२ [ अ॰ ११६६१४५: १७२ देखिये । ] [ १८२ | यज्ञा-यज्ञा दः स-सना तुतुदेशिः, धियं-धियं देव-याः व दक्षित्ये, रोदस्योः सु-दिकाय महे अवसे सु-वृत्तिभिः दः अवस्तिः स्व ववृत्यो ।

सर्थ-१८१ (सद्य द्यं ) आह हम इन्ह्रस्य प्र-ष्ट्राः ) इन्ह्र के शतीव प्रिय देने हैं (द्यं ेतम ध्यः) कल भी दसी तरह उसके प्यारे दनेते । (द्यार दयं पहले हम नः ) हमें । मित को प्राप्त मित जाप इस लिए । द्यार सहु ) प्रतिदित (स-मर्थे हुटों में (टेस्ट्रेमित हम देवित एक स्वे हैं-प्रार्थना कर सुके तत्) कि इस्पु-ध्याः दह इन्द्र मर्गः ) स्व मानवों में न हमें अन् र्यार । सहुकृत देने । १८९ (इन्हर्श्याः १९९ हिल्लेशः)

26 (यहा-यहा हर वर्ष में वा तुम्हारा (स-मना मन हा राम भाव (तृहुईता ) सेवा वर्ष में त्या वर्ष की वाला है। तुम भागा (धर्य-धियं हर विवाद है। त्या वर्ष की रामायं पाने की इच्छा से ही (वृश्विष्ये ) धारण वर्षने ही ( सेवरप्ये ) धारण वर्ष ही ( स्वृश्विष्ये ) धारण वर्षने ही ( सेवरप्ये ) धारण वर्ष ही ( स्वृश्विष्ये ) धारण वर्ष ही ( सेवरप्ये ) धारण वर्ष ही ( सेवरप्ये ) स्वृश्विष्य तथा महे अवसे ( सव का पूर्ण रहणा वर्ष ही । एक्ट्रिय कि पान वर्ष हो । स्वर्ण वर्ष सामी से पाने हमें ( प्रवृश्विष्य हमार्थ क्षेत्र ) हमार्थ की प्रवृश्विष्य हमार्थ हमार्थ की प्रवृश्विष्य हमार्थ की प्रवृश्विष्य हमार्थ हमार्थ की प्रवृश्विष्य हमार्थ हमार्थ हमार्थ की प्रवृश्विष्य हमार्थ हमार्थ हमार्थ की प्रवृश्विष्य हमार्थ ह

भाषार्थ-१८१ इस प्रशु से प्रार्थना करते. हैं कि, सतीन दर्तन न वह स्थित तीने के तो में तत इस जर नवान रहि रखें दिवसे हमें सहस्तन किसे सीम नवार्थ में समग्री सहद में शिवारी दने

१८२ ( णाट शहरूर १४ १८३ हेलिये ) ]

१८६ बीसे हे मन को संतृतिक हता ही हमें हर हुन कर में में ति हता है, महति प्रतान हरते. हैं ति हताग करते हैं दिन हैंबी शालि कादन सह कीती की मुन्तिकियात मृत्या है जिल्ली उनका हत्योग स्तान कादिए। इसीतिश मेंसे महान बे से को कादने सनुस्त हमाना कातिहा

ि सिंदर्ग (१८६६) १ कर्ष क्षांत्र १००० साम्बर्ध कर्म में मुक्त मान मान १०० वृह १ (१ में सु मान दिया, शायाप, रहारे, प्रथम १००० में में मुक्त क्षांत्र में मान मान १००० वृह १ स्थाप मान १००० वृह १ में सु मान सिंदर्ग (१८६०) कर्म १००० वृह १ में सिंदर्ग है के स्थाप कर्म १००० वृह १ में सिंदर्ग है के स्थाप कर्म १००० वृह भी मान १००० वृह सिंदर्ग है कि सिंद्र्य है कि सिंदर्ग है कि सिंदर्ग है कि सिंद्र्य है कि सिंदर्ग है कि सिंद्र्य है कि सिंदर्ग है कि सिंदर

(१८४) <u>चत्रासंः । न । ये । स्व</u>ऽजाः । स्वऽत्वेवसः । इपंम् । स्वः । <u>अभि</u>ऽजार्यन्त । धृतेयः। <u>सहिस्रियोसः । अपाम् । न । क</u>र्मयः । <u>आ</u>सा । गार्वः । वन्द्यांसः । न । <u>उ</u>क्षणः ॥ २ ॥ (१८५) सोमांसः । न । ये । सुताः । तृप्तऽअँचवः । हृत्ऽसु । पीतासंः । दुवसंः। न । आसंते। आ । एपाम् । अंसेंपु । रिम्भणीऽइव । रिम्भे । हस्तेषु । खादिः । च । कृतिः । च । सम् । दुधे ॥ ३ ॥

अन्वयः— १८४ ये. वत्रासः न, स्व-जाः स्व-तयसः धृतयः इपं स्वः अभिजायन्त, अपां फर्मयः न, सहस्रि-यासः, वन्यास गावः उक्षणः न आसा ।

१८५ सुताः पीतासः हृत्सु तृप्त-अंशवः सोमाः न, ये दुवसः न, आसते, एपां अंसेपु रिम्मणीः इव आ ररभे, हस्तेपु च खादिः कृतिः च सं दधे।

अर्थ-- १८४ (ये) जो (ववासः न) सुरक्षित स्थानों के समान सवको सुरक्षित रखते हैं और जो (स्य-जाः) अपनी निजी स्फ़्तिं से कार्य करते हैं और (स्व-तवसः) अपने वलसे युक्त होनेके कारण (धूतयः) शत्रुओं को हिला देते हैं वे (इपं) अन्नप्राप्ति तथा (स्वः) स्वप्रकाश के लिए ही (अभिजायन्त) सभी तरहसे जन्मे होते हैं, वे (अपां ऊर्मयः न) जलके तरंगों के समान (सहस्व-यासः) हजारों लेगों को प्रिय होते हैं। वेही (वन्द्यासः गावः उक्षणः न) पूज्य गौ तथा वैलों के समान (आसा) हमारे समीप रहें।

१८५ (सुताः ) निचोडे हुए (पीतासः) पिये हुए (हत्सु ) हृद्य में जाकर (हृप्त-अंशवः) हिष्त करनेवाले (सोमाः न ) सोमरस के समान, (दुवसः न ) पूष्य मानवों के समानहीं जो वीर पुरुष राष्ट्र में (आसते ) रहते हैं (एपां अंसेषु ) उनके कंधों पर (रिम्भणीइव ) लट्ट ले चढाई करनेवाली सैनी के समान हथियार (आ ररभे ) विद्यमान हैं । उसी प्रकार उनके (हस्तेषु खादिः ) हाथों में अलंकार तथा ( कृतिः च ) तलवार भी (सं दुधे ) भृली प्रकार धरे हुए हैं ।

भावार्थ-- १८४ स्वयं वेरणा से ही वीर सैनिक जनता का संरक्षण करने के लिए आगे आते हैं। अपनी शाकि से शावुओं का नाश करके ये जनता को भयमुक्त करते हैं। वे मानों लोगों को अन्न एवं तेजिस्ता देने के लिए ही जने हों। पानी के समान सभी लोग उन्हें चाहते हैं और सब की यही इच्छा है कि, गाय वैल जैसे वे अपने समीप सदैव रहें।

१८५ सोमरस के सेवन के उपरान्त जैसे हुए एवं उमंग में वृद्धि होती है उसी प्रकार जो वीर जनता में कर्म करने का उत्साह बढाते हैं उनके कंघों पर हथियार और हाथ में ढाल तलवार दिखाई देते हैं।

टिप्पणी-- [१८४](१) आसा = (बास्, लासः) मुख, समीप, भाँखोंके सामने, सहमने, विलक्त समीप। (१) वजासः = (वजः = आश्रयस्थान, देंकी हुई सुरक्षित जगह, जहाँ रहने पर अच्छी रक्षा हो सकती हो, भाश्रयः । गुछ। (१) स्व-जः = अपनी मेरणा से आगे वढनेवाला, द्सरे के द्याव से नहीं। (४) स्वः (स्व-गः) वेज, अपना प्रकाश (५) उत्ति = लहर, तरंग। [१८५](१) अंद्युः = सोमवछी, सोमरस। (२) := (इती छेदने= काटना) = काटनेवाला आयुध, तलवार। (३) रम्भ = लकदी, लाटी। रिम्भणी = लाठी हें हों दंकरने वाली सेना। माले के समान शस्त्र।

(१८४) ब्वासं: । न । ये । स्वऽताः । स्वऽतेवसः । इपम् । स्वः । अभिऽनार्यन्त । धृतेयः। स्वृहिस्यासः । अपम् । न । कुर्मयः । आसा । गार्वः । वन्द्यासः । न । व्रक्षणः ॥ २ ॥ (१८५) सोमांसः । न । ये । सुताः । तृप्तऽजैशवः । हृत्ऽसु । पीतासः । दुवसः । न । आसेते। आ । एपाम् । असेपु । रुम्भिणीऽइव । रुम्भे । हस्तेषु । खादिः । च । कृतिः । च । सम् । दुधे ॥ ३ ॥

अन्वयः— १८४ ये. ववासः न, स्व−जाः स्व−तवसः धूतयः इपं स्वः अभिजायन्त, अपां ऊर्मयः न, सहस्रि−यासः, वन्द्यास गावः उक्षणः न आसा ।

१८५ सुताः पीतासः हत्सु तृप्त-अंशवः सोमाः न, ये दुवसः न, आसते, एपां अंसेषु रिम्पणिः इय आ ररभे, हस्तेषु च खादिः कृतिः च सं दधे।

अर्थ-- १८४ (ये) जो (यवासः न) सुरक्षित स्थानों के समान सवको सुरक्षित रखते हैं और जो (स्व-जाः) अपनी निजी स्फूर्ति से कार्य करते हैं और (स्व-तवसः) अपने वलसे युक्त होनेके कारण (धृतयः) रापुओं को हिला देते हैं वे (इपं) अन्नप्राप्ति तथा (स्वः) स्वप्रकाश के लिए ही (अभिजायन्त) सभी तरहसे जन्मे होते हैं, वे (अपां ऊर्मयः न) जलके तरंगों के समान (सहस्रि-यासः) हजारों लेगों को प्रिय होते हैं। वेही (वन्यासः गावः उक्षणः न) पूज्य गी तथा वैलों के समान (आसा) हमारे समीप रहें।

१८२ (सुनाः) निचोड हुए (पीतासः) पिये हुए (हृत्सु) हृद्य में जाकर (तृप्त-अंशवः) तृष्ठि करनेवाले (सोमाः न) सोमरस के समानः (दुवसः न) पृष्य मानवों के समानहीं जो वीर पृष्प राष्ट्र में (आसते) रहते हैं (एयां अंसेषु) उनके कंधों पर (रिम्भणीइव) छट्ठ छे चढाई करनेवाली सैनी के समान हथियार (आ रर्भ) विद्यमान हैं। उसी प्रकार उनके (हस्तेषु खादिः) हाथों में अलंकार तथा (इतिः च) नलवार भी (सं द्धे) भली प्रकार धरे हुए हैं।

भाषाधी- १८८ स्वयं घेरणा से ही बीर सैनिक जनता का संरक्षण करने के लिए आगे आते हैं। अपनी बार्ति से राष्ट्रभी का नाम करके के जनवा को भयमुक्त करने हैं। वे मानों लोगों को अन्न एवं तेजस्विता देने के लिए ही जर्म हों। पानी के समान सभी छोग उन्हें चाहने हैं और सब की यही इच्छा है कि, गाय बैल जैसे वे अपने समी। सदैय रहें।

१८९ की नरम के सेवन के टपरानत जैसे हुए एवं उमंग में बृद्धि होती है उसी प्रकार जो बीर जरता में कमें काने का उपनाद बदाते हैं उनके कंधों पर हथियार और हाथ में ढाळ तळवार दिखाई देते हैं।

हिएस्मी- [१८२] (१) आसा = ( बास्, आस:) मुत्र, समीप, आँखोंक सामने, सहमने, बिलकुल मनीप। (१ वज्रास्तः = वजः = आश्रपस्थान, देंकी हुई सुरक्षित जगह, जहाँ रहने पर अच्छी रक्षा हो सकती हो, आश्रपः एवः एवः। (१ स्व-ज्ञः = अपनी भेगा से आंत वहनेवाला, दूसरे के द्वाव से नहीं। (१) स्वः ( स्वना ) वजः अपनः भवागः १ सनि = लहर, तरंग। [१८५] (१) अंद्युः = सोमवल्लो, सोमस्य। (१) := । दुर्श हेदने= अदनः) = बादनेवाला आयुध, तलवार। (१) रस्म = लक्दी, लाही। रिम्मणी = लाही हैंही

<sup>्</sup>रेशके बाठी सेवा। साठे के समात शस्त्र।

(१८४) बुत्रासः । न । ये । स्वऽजाः । स्वऽत्वसः । इपम् । स्वः । अभिऽजार्यन्त । धृतेपः। सहिस्योसः । अपाम् । न । ऊर्मयः । आसा । गार्वः । वन्द्यांसः । न । उक्षणः ॥ २ ॥ (१८५) सोमोसः । न । ये । सुताः । तृप्तऽअँशवः । हृत्ऽसु । पीतार्सः । दुवसः। न । आसंवे। आ । एपाम् । असंपु । रम्भिणीऽइव । रम्भे । हस्तेषु । खादिः । च । कृतिः । च । सम् । दुधे ॥ ३ ॥

अन्वयः— १८४ ये. वत्रासः न, स्व-जाः स्व-तवसः धृतयः इपं स्वः अभिजायन्त, अपां कर्मयः न, सहिम्र-यासः, वन्यास गावः उक्षणः न आसा ।

१८५ सुताः पीतासः हत्सु तृप्त-अंशवः सोमाः न, ये दुवसः न, आसते, एपां अंसेपु रिभणीः इव आ ररभे, हस्तेपु च खादिः कृतिः च सं दधे।

अर्थ- १८४ (ये) जो (ववासः न) सुरक्षित स्थानों के समान सबको सुरक्षित रखते हैं और जो (स्व-जाः) अपनी निजी स्फूर्ति से कार्य करते हैं और (स्व-तबसः) अपने बळसे युक्त होनेके कार्य (धृतयः) राष्ट्रओं को हिला देते हैं वे (इपं) अन्नप्राप्ति तथा (स्वः) स्वप्रकाश के लिए ही (अभिजायन्त) नभी तरहसे जन्मे होते हैं, वे (अपां ऊर्मयः न) जलके तरंगों के समान (सहस्व-यासः) हजाराँ लेगों को प्रिय होते हैं। वेही (वन्यासः गावः उक्षणः न) पूज्य गो तथा वैलों के समान (आसा) हमारे समीप रहें।

१८९ (सुताः) निचोड हुए (पीतासः) पिये हुए (हृत्सु) हृद्य में जाकर (तृप्तःश्रंद्रावः) हित यरनेवाट (सोमाः न) सोमरस के समानः (द्रुवसः न) पृष्य मानवों के समानहीं जो वीर पृष्य राष्ट्र में (आसते) रहते हैं (एपां अंसेषु) उनके कंशों पर (रिम्भणीइव) छट्ठ छे चढाई करनेवाछी सैनी के समान हथियार (आ रर्भ) विद्यमान हैं। उसी प्रकार उनके (हस्तेषु खादिः) हाथों में अलंकार तथा ( हितः च ) नलवार भी (सं देश) भली प्रकार घरे हुए हैं।

भाषाधी- १८८ स्वयं प्रेरणा से ही बीर मैनिक जनता का संरक्षण करने के लिए आगे आते हैं। अपनी शाकि है रायुओं का नाम करके दे जनता को भयमुक्त करते हैं। ये मानों लोगों को अन्न एवं तेजस्विता देने के लिए ही जाने हो। पानी के समान सभी लोग उन्हें चाहते हैं और सब की यही हुच्छा है कि, गाय बैल जैसे ये अपने सनी। सर्वेष की

१८२ की सस्य के सेवन के उपरान्त जैसे हुई एवं उमंग में बृद्धि होती है उसी प्रकार जी <sup>बीर</sup> अवट<sup>ा</sup> में कमें काने का उपराद बदाते हैं उनके कंधों पर हथियार और हाथ में ढाल तलवार दिखाई देते हैं।

डिप्पणी:- [१८२] । १) आसा = ( अस्तु, आसः) सुन्न, सभीप, आँखोंक सामने, सहमने, विकतुरु मभीप। (१) समासः = ( ववः = आव्रदर्भात, देंडी हुई सुर्गातन जगह, जहाँ रतने पर अच्छी रहा हो सकती हो, आव्रण्यानः सुन्न । (३ स्व-कः = अपनी नेरणा से आंग वहतेवाला, तृष्टे के द्वाव से नहीं। (४) स्वः ( स्व ग) अपनीतः अपनीतः कारा रूपः अपनीतः निव्यानः (१) अपनीतः व्यापः (१) अपनीतः व्यापः (१) अपनीतः व्यापः (१) अपनीतः व्यापः (१) व्यापः व्यापः (१) व्यापः व्यापः (१) व्यापः व्यापः (१) समासः व्यवश्री, लागाः स्विमणी = लाग्ने देशः स्वापः व्यापः (१) समासः व्यवश्री, लागाः स्वापः व्यापः व्यापः व्यापः व्यापः व्यापः (१) समासः व्यवश्रीः व्यापः समासः व्यापः (१) समासः व्यवश्रीः व्यापः स्वापः समासः समासः समासः समासः समासः (१) समासः व्यवश्रीः व्यापः समासः समास

(१८६) अर्व । स्वऽयुक्ताः । दिवः । आ । वृथां । युयुः । अर्मत्याः । कर्शया । <u>चोदत्</u> । त्मनां । अर्देणवंः । तुर्विऽजाताः । अर्चुच्यवुः । हळ्हानिं । <u>चि</u>त् । मुरुतंः । आर्जेद्ऽऋष्टयः ॥ ४ ॥

(१८७) कः । वः । अन्तः । मुरुतः । ऋष्टिऽविद्युतः । रेजंति । त्मनां । हन्योऽइवः जिह्नयां । धन्वऽच्युतेः । इपाम् । न । यामीने । पुरुऽप्रेपाः । अहन्यः । न । एतंशः ॥ ५ ॥

अन्वयः— १८३ स्व-युक्ताः दिवः वृथा अव आ ययुः, (हे) ल-मत्याः ! तमना कराया चीदत, अ-रेणवः तुवि-जाताः भ्राजत्-ऋष्रयः मरुतः दृद्हानि चित् अचुच्यवुः ।

१८७ (हे ) ऋष्टि-विद्युतः मरुतः ! इपां पुरु-प्रैपाः धन्य-च्युतः न, अन्हस्यः एतराः न, वः अन्तः त्मना जिह्नया हुन्याह्य कः रेजित !

वर्ध- १८६ (स्व-युक्ताः) स्वयं ही कर्म में निरत होनेवाले वे वीर (दिवः) छुलोक से (तथा) अनायासही (अव आ ययुः भिनेचे आये हुए हैं। हे (अ-मत्योः!) अमर वीरोः! (दमना ) तुम अपने (कदाया ) कोडे से घोडों को (चोदत ) प्रेरित करों। ये (अ-रेणवः भिनेच , तुवि-जाताः) यल के लिए प्रसिद्ध तथा (आजत्-ऋष्टयः ) तेजस्वी हथियार धारण करनेवाले । मरतः ) वीर सकत् (रज्हानि चित् ) सुदृद्धों को भी (अञ्चयपुः ) हिला देते हैं।

१८७ हे (ऋष्टि विद्युत: मरतः ! ) आयुधों से विराजमान बीर मरते। ! तुम । इसे । अस के लिए (पुरु-प्रेपाः ) बहुत प्ररणा करनेहारे हो । (धन्य-च्युतः न ) धनुष्य से छोड़े हुए बाग की न्यारे या (अ-हन्यः ) जिसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे (एतशः न ) विशाय हुए पीड़ के समान (वः अन्तः ) तुममें (त्मना स्वयं ही (जित्वया ) जीभ के साथ-वाकीर्माहन । हन्यार्थ हुई। जैसे हिलती है, यसही (कारजित ! ) कोन भला प्रेरणा करता है :

भावार्ध- १८२ सरती ही हुग्छा से कार्य करतेवाले ये बीर दिग्यस्वस्ती हैं और निश्वाम आप से निश्चित्र कार्यों में हुट लाते हैं। इन निर्मेख एवं तेवस्ती योगें में हुग्नी श्रमता है जि, प्रवत सबुओं में भी करा सज़ तानि इनके सामने सबे रह सके !

१८७ दीर सैनिक भए वी छुटि के लिए पहुन प्रयान करते हैं। धनुष्य से छोटा हुआ नीर जिसे जीत पहुँच जाता है, देसे ही या भली मीनि नियाया हुआ घोड़ा कैसे छीड़ करना रहता है, देसे की तुम जो कार्य-भार करते हो, उसे अपनी तरह निभावे हो। भला हुआमें तुमीं स्वतावेदणा कैसे स्वित्ती होती है

िष्णणी-[१८६]-१) रेष्ट्राः = प्रतिश्वः, सवः, लरेष्ट्राः = स्वस्तः वीकानितः व स्व-युन्ताः = श्रीः दुष्ताः, रदेव दुष्ताः १दे पुष्ताः । = स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः । स्वतः स्वतः स्वतः । स्वतः स्वतः । स्वतः स्वतः । स्वतः स्वतः । स्वतः स्वत

मस्द (हिं•े ६०

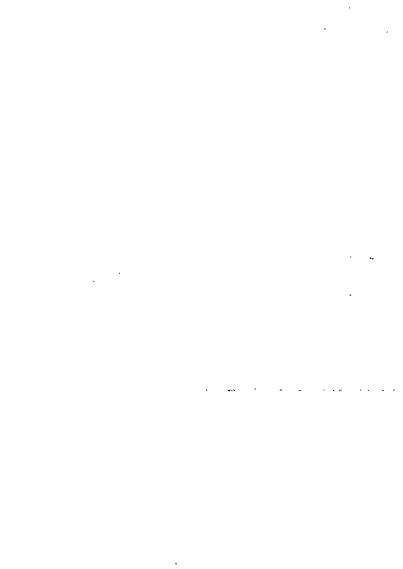

- (१९०) प्रति । स्तोभान्ति । सिन्धंनः । पुविऽभ्यः । यत् । अश्रियाम् । वार्चम् । उत्ऽर्द्दरयेन्ति । अर्व । समयन्त । विऽद्युर्तः । पृ<u>धि</u>न्यास् । यदि । घृतम् । मरुर्तः । प्रुष्णुवन्ति ॥ ८ ॥
- (१९१) अर्धत । पृक्षिः । मृद्देते । रणीय । त्वेपम् । अयासीम् । मुरुतीम् । अनीकिम् । ते । सुप्सरासीः । अजनयन्त । अर्म्यम् । अपुत्रयन् ॥ ९ ॥ आत् । इत् । स्वधाम् । इपिराम् । परि । अपुत्रयन् ॥ ९ ॥

अन्वयः— १९० यत् पविभ्यः अभ्रियां वाचं उदीरयन्ति, सिन्धवः प्रति स्तोभन्ति, यदि मरुतः घृतं प्रुण्युवन्ति, पृथिव्यां विद्युतः अव स्मयन्त ।

१९१ पृथ्निः महते रणाय अयासां मरुतां त्वेषं अनीकं अस्त, ते सप्सरासः अभ्वं अजनयन्त आत् इत् इविरां स्व-धां परि अपदयन् ।

अर्थ- १९० ( यत् ) जब ये बीर ( पिनभ्यः ) रथ के पिहयों से ( अश्वियां वासं ) मेघसदश गर्जना ( उदीरयन्ति ) प्रवर्तित कर देते हैं, तब ( सिन्धवः ) निद्याँ ( प्रति स्तोभन्ति ) वीखला उठती हैं ( यदि ) जिस समय ( मस्तः ) बीर मस्त् ( घृतं ) जल ( पृष्णुवन्ति ) वरसने लगते हैं तब ( पृथिःयां ) घरतो पर ( विद्यतः ) विजलियाँ मानों ( अब स्थयन्त ) हुँसनी हैं, ऐसा जान पडना है।

१९१ (पृक्षिः) मातृभूमि ने (महते रणाय) यह भारी संग्राम के लिए अयामां मरुतां) गतिमान् वीर मरुतों का (स्वेपं अनीकं) तेजस्वी सैन्य (अस्त ) उत्पन्न किया। (ते सप् सरामः) वे (कहे होकर हलचल करनेवाले वीर (अभ्वं अजनयन्त) पत्नी श्रामि प्रवट कर चुंका। (गात् हत्) तदुपरान्त उन्होंने (इपि-रां स्व-धां) अन्न देनेवाली अपनी धारक शान्ति को हो। परि अपद्यत ) वतुर्दिक् देख लिया।

भाषाध- १९० (आधिमीतिक अर्थ-) इन वीरों का रथ घलने लगे, तो सेघों की दहाइमी सुनाई पर भी ते और विदेशों को पार करते समय जलप्रवाह में भारी खलदली मच जाती है। । आधि दिक्क अर्थ-) जब वायुप्रवाह बर्श हमते हैं, तब मेघगर्जना हुआ करती हैं, दामिनी की दमक दीख पहती हैं और मुनलावार वर्षाये परस्वस्था नारियों में महानु बाह आती है।

१९१ राष्ट्र से जुराने के लिए मातृसूमि की प्रेरण से दीरों की प्रदेह सेना अर्थनात में आ गयी। एन श्रित इनवर राष्ट्र पर टूट परनेवाले इन बीरों ने युद्ध में बढ़ी भागी राक्ति प्रकट की भीर उन्होंने देना है, उस दानिमें अब्द वा भुजन बरने की क्षमता थी।

िष्णणी = [१९०] (१) स्तुस्क (नन्स्) = रक्ष्य होत्रा, प्रति + स्तुस् = सन्दर्श स्वाना। (२ प्रुप = (रतेहनरवेदनपूर्वेषु) हृति बरना, गीला बरना। (३) पवि = पित्रे ही पदी, हार्गा, वज्र स्ते की लोहा। [१९६] (१) स्तप्-स्राः = [१६५ स्मान्ये दिन्हें होना, स् = गर्ने। स्मान्य पाना, गिन्त्वर हार्गे हैं दर जानेवाले, संवस्त्व होक्षर लहनेदाले। (१) अस्ये = दहा स्वाम, स्रमृत्युर्वेद्याले (१) द्विप = स्तप्ती, प्रवेदह, बल्बान्, प्रत्य, क्षित्र, क्षप्त देनेदाला।



( 寒 91 9 4 1 3 - 3 )

(१९५) चित्रः । वः । अस्तु । यार्मः । चित्रः । ऊती । सुऽदान्वः ।

मर्रतः । अहिं ऽभानवः ॥ १ ॥

(१९६) आरे । सा । वः । सुऽदानवः । मरुतः । ऋज्ञती । शरुः ।

आरे । अश्मी । यम् । अस्येथ ॥ २ ॥

(१९७) तृण्ऽम्कन्दस्यं । नु । विर्यः । परि । वृङ्क्तः । सुऽदान्वः । ऊध्वीन् । नः । कर्त । <u>जी</u>वसे ॥ ३ ॥

अन्वयः— १९५ (हे) सु-दानवः अ-हि-भानवः मरुतः ! वः यामः ऊती चित्रः अस्तु । १९६ (हे) सु-दानवः मरुतः ! वः सा ऋज्जती शरुः आरे, यं अस्यथ अश्मा आरे। १९७ (हे) सु-दानवः ! तृण-स्कन्द्स्य विशः तु परि वृङ्क, नः जीवसे ऊर्ध्वान् कर्त ।

अर्थ- १९५ हे ( सु-दानवः ! ) अच्छे दानशूर और (अ-हि-भानवः) जिनका तेज कभी न घट जाता है, ऐसे (मरुतः!) वीर मरुतो!(वः) तुम्हारी ( यामः) हलचल (चित्रः) आर्ध्वयकारक तथा तुम्हारी (ऊर्ता) संरक्षणक्षम शक्ति भी (चित्रः [चित्रा]) आश्चर्यकारक (अस्तु) होवे।

१९६ हे ( ख़-दानवः मरुतः!) भर्छी भाँति दान देनेचाले चीर मरुतो! ( वः ) वह तुम्हारा ( ऋअती ) वेगसे शत्रुदलपर हुट पडनेवाला (शरुः ) हथियार हमसे (आरे ) हुर रहे। ( यं अस्यथ ) जिसे तुम शहुपर फेंक देते हो, वह (अस्मा) वज्र भी हमसे (आरे ) दूर रहने पाय।

१९७ हे ( सु-दानवः! ) अच्छे दानशूर वीरो ! ( तृण-स्यन्दस्य ) निगरे ये समान आसानीस नष्ट होनेवाले (विदाः) इन प्रजाजनों का नादा ( तु ) शीप्रही ( परिन्युक्त ) दूर तटा दो, अर्थान् उन्हें खुरिक्षत रखो। (नः जीवसे) इम बहुत दिनौतक जीवित रहें, रसिवद हमें । क्रायीन वर्त) उग फोटिके बना दो।

भायाध- १९५ बापुरल पर घडाई करने की बीरों की योजना बड़ी ही विल्लान है और उपन करने की जाकि भी बहुत घरी है।

१९६ घीरों का हथियार इस पर म गिरे।

१९७ जो जनता तिनके के समाय सुगमता से बिनष्ट होती हो, उसे बचा कर उच्च पर्वक के आश्री और दीर्घाषुण्यसंपन्न करो ।

टिप्पणी [ १९५ ] ( १ ) अ-िभातवः = ( अ-शीन-भानवः = अ-शीयमार- भानवः ) = जितरा तेज हमी कम न होता हो १ (१) द्रान-पः = (दा-दाने ) = दान देनेदाले, उद्या, देव । द्रान-दः = (दा-छदने ) = दहदे बरतेवाले, बरत बरतेवाले, राक्षस । - (१९६) (१) ऋळज् = देगमें जाना, हैं।इना, प्रदरन बरना, सर्ने हुन करना । क्राम्बती = वेगसे वातेवाणी, सरवरेवाणी, सरवट कातेवाणी। १२ हामः = वणा, नीम, रमव, बद्ध, क्रांप्र। (१) आरमम् = पाधाः, (पाधाः पासा कवा हथियार भेषः, वज्ञः, पतातः, भोते । ४ अपे = दूरः, समीर । [१९७] (१) स्वास्त् = ( पतिशोषत्योः । गिर परता, नद्द रोतः, दिलता, सूच जाना । २ तूण स्वस्त = प्राप्तत्र वा तिनके की न्याई दूधर दथर परे रहता, सूख दाता ! ११ हार्च = हिना।

शुनकपुत्र गृत्समदक्रापि (पहले शुनहोत्रपुत्र आहिरस और उसके बाद शुनकपुत्र भार्गव) (ऋ० २१३०१९९) (१९८) तम् । वुः । शर्थम् । मार्रुतम् । सुम्नुऽयुः । गिरा ।

उपं । ब्रुवे । नर्मसा । दैन्यम् । जर्नम् ।

यथा । रुपिम् । सर्वेऽवीरम् । नशांमहै । अपत्युऽसाचेम् । श्रुत्यंम् । द्विवेऽदिवे ॥११। (ऋ० २।३४ । १-१५)

(१९९) <u>धारावराः । मुरुतः । धृष्णुऽओंजसः । मृगाः । न । भी</u>माः । तर्विपीमिः । अर्वितेः अग्नर्यः । न । शुशुचानाः । <u>ऋजी</u>पिणः । भृमिम् । धर्मन्तः । अर्प । गाः । अवृण्<u>वत</u> ॥१॥

् अन्वयः— १९८ वः तं दैव्यं जनं मारुतं शर्धं सुम्न-युः नमसा गिरा उप वृवे,यथा सर्व-वीरं अपस-साचं श्रुत्यं रिवं दिवे-दिवे नशामहै ।

१९९ धारा-वराः घृष्णु-ओजसः, मृगाः न भीमाः, तिवर्षाभिः अर्चिनः, अग्नयः न, ग्रुगुचाना ऋजीपिणः भृमि धमन्तः मरुतः गाः अप अत्रुण्वत ।

अर्थ- १९८ (वः) तुम्हारे (तं) उस (दैव्यं) तेजस्वी (जनं) प्रकट हुए (माहतं दार्घं) चीर महतं के वल की, (सुम्न-युः) में सुखको चाहनेवाला, (नमसा) नमनसे और (गिरा) वाणी से (उप युवे) सराहना करता हूँ। (यथा) इस उपाय से हम (सर्व-वीरं) सभी वीरों से युक्त (अपत्य-सार्च) प्रवेष पौत्रादिकों से युक्त तथा (श्रुत्यं) कीर्तिसे युक्त (र्रायं) धनको (दिवे-दिवे) प्रति दिन (नशामहे) प्राप्त करें।

१९९ (धारा- वराः ) युद्ध के मोर्चे पर श्रेष्ठ प्रतीत होनेवाले. (धृष्णु-श्रोजसः) शत्रु को पछाडने के वलसे युक्त, (सृगाः न भीमाः) सिंहकी न्याई भीषण, (तिवर्षाभः) निज वलसे (अविंगः) पूजनीय ठहरे हुए, (अग्नयः न) अग्नि के जैसे (शुशुचानाः) तेजस्वी, (ऋजीषिणः) वेग से जोतेवाले या सोमरस पीनेवाले और (भृमिं) वेग को (धमन्तः) उत्पन्न करनेहारे (मरुतः) वीर मरुत् (गाः) किरणों को [या गौओं को ] शत्रु के कारागृह से (अप अनुण्वत) रिहा कर देते हैं।

भावार्थ- १९८ में बीरों के बल की प्रशंसा करता हूँ। इससे हम सभी को बीरतायुक्त धन मिलता रहे। व धन इस माँति मिले कि, उसके साथ शूरता, बीरता, धीरज, बीर संतान एवं यश भी प्राप्त हो। अगर शूरता आरि स्पृहणीय गुणों से रहित धन हो, तो हमें वह नहीं चाहिए।

१९९ ये बीर बमासान लडाई के मोर्चे पर श्रेष्टता सिद्ध कर दिखाते हैं और बीरतापूर्ण कार्य करके बन्हा हैं। वे शत्रु को पछाड देते हैं। अपने निजी वलसे उच्च कोटिके कार्य निप्पन्न करके बंदनीय बन जाते हैं। श्रुप्त्र श्रेष्ट अपहरण की हुई गाँकों को छुडा लाते हैं।

टिप्पणी— [१९८](१) नग् = (अद्र्शने) अभाव में विलीन होना, पहुँचना, पाना, मिल्ना।(२) जर्न = अन्-जनी प्राहुमांवे) = उत्पन्न हुआ।(३) सर्च-चीरं=सभी तरह की श्रुरताकी शक्तियों से परिपूर्ण। [१९९] (१) धारा = भीच. प्रवाह, सेना का मोर्चा, समूद्र, कीर्ति, सादश्य, भाषण। (२) आर्चन् = पूजा करनेवाल, प्रकाशमान (तिचिपीभिः अर्चिनः = बल से तेजस्वी या बल से मातृमूमि की पूजा करनेहारे।)(३) ऋर्र (गितिस्थानार्जनेपीपार्जनेपु) जाना, प्राप्त करना, अपनी जगह स्थिर रहना, बलवान होना। (४) ऋजीपिनः गितिस्थान, स्थिर, बल्ए, रस निचोडने पर बचा हुआ अंश, सोम।(५) सृगः = सिंह, जानवर। (६) भूमिः = भ्रमण, झंझावात, राग्रता, आवर्त।

(२००) द्यार्वः । न । स्तुऽभिः । चित्रयन्तु । खादिनः ।

वि । अभियाः । न । द्युत्युन्त् । वृष्टयः ।

कुद्रः । यत् । वुः । मुरुतः । रुक्मुऽवृक्षसुः ।

वृषा । अर्जनि । पृश्न्याः । शुक्रे । ऊर्धनि ।। २ ॥

(२०१) जुधन्ते । अर्थान् । अत्यान् ऽइव । आजिर्षु ।

नुदस्यं । कर्णैः । तुर्यन्ते । आग्रुऽभिः ।

हिरंण्यऽशिप्राः । मुस्तुः । दिविध्वतः । पृक्षम् । याथ् । पृषंतीभिः । संऽमुन्यवः ॥३॥

अन्वयः— २०० स्तुभिः न चावः खादिनः चितयन्त, वृष्टयः, अभ्रियाः न, वि चुतयन्त, यत् (हे) रुक्म-वक्षसः मरुतः ! वः वृषा रुद्रः पृथ्न्याः शुक्रे ऊर्धाने अजनि ।

२०१ अत्यान् इव अध्वान् उक्षन्ते, नदस्य कर्णेः आशुभिः आजिपु तुरयन्ते, (हे) हिरण्य-शिष्राः स-मन्यवः मरुतः ! द्विध्वतः पृषतीभिः पृक्षं याथ ।

अर्ध— २०० (स्तुभिः त ) नक्षत्रों से जिस प्रकार (द्यावः ) द्युलोक उसी प्रकार (खादिनः ) कँगन-धारी वीर इन आभूषणों से (चितयन्त ) सुहाते हैं। (वृष्ट्यः) वल की वर्षा करनेहारे वे वीर (अश्चि-याः न ) मेघ में विद्यमान विज्ञलों के समान (वि द्युतयन्त ) विद्येप ढंग से द्योतमान होते हैं। (यत् ) फ्योंकि हे ( रुक्म-चक्षसः ) उरोभाग पर मुहरों के हार पहननेवाले ( गरुतः !) वीर महतो! (दाः ) तुम्हें (वृषा हदः ) दलिष्ठ रुद्र ( पृदन्याः ) भूमि के ( शुक्ते क्यनि ) पवित्र उदरमें से ( अज्ञिन ) निर्माण कर चुका।

२०१ (अत्यान् इव ) घुडदौड के घोडों के समान अपने (अध्वान् ) घोडों की भी ये वीर (उझन्ते ) चिछिफ करते हैं। वे (नदस्य कणेंः) नाद करनेवाले, हिनहिनानेवाले (आशुभिः) घोडों-सहित (आजिपु) चुडों में, चढाई के समय (तुरयन्ते) वेग से चले जाते हैं। हे (हिरण्य-शिशः) सोते के साफे पहने हुए (स-मन्यवः) उत्साही (महतः!) वीर महतो ! (दिव-ध्वतः) राष्ट्रश्रों को हिलानेवाले तुम (पूपर्वाभिः) धष्येवाली हिर्रानयोंसहित (पृक्षं याध) अब के समीप जाते हो।

भावार्थ— २०० वीरों के भाभूपण पहनने पर ये दीर बहुत भले हिखाई देते हैं और वे विजलों के समान चमकने लगते हैं । मातृभृमि की सेवा के लिए हो ये अस्तिस्व में आ चुके हैं ।

२०१ बीर मस्त् अपने घोडों नो पुष्टिकारक शक्त देकर, उन्हें यहवान् दना देवे हैं और हिनहिनानेवाछे घोडों के साथ शीम ही रणभूमि में तुरन्त जा पहुँचते हैं। वे शब्रुओं को परास्त कर विपुट अब पाते हैं।

टिप्पणी--[२००] (१) स्तृ = नसन्न, तारका। (२) अभ्रियः = मेघ में पैदा होनेवाली विजली। (३) प्रिक्षिः = गी, घरती, अंतिसि। [२०१](१) नदस्य कर्षोः (कर्षाः ) = नाद करनेवाले. हिनाईनानेवाले (घोडीं के साम, ) [नदस्य आग्रुभिः कर्षाः = घोषणा करने के त्वरासील सींगसहित,कर्णः = Mego-Phone।](२) अभ्यः = घोडा, व्यापनेवाला, ख्र खानेवाला, घोडेके समान दलवान्। (३) उद्ध् = भिष्य करना, गीला करना, सब्ल होना।(४) आजि = (धज् गर्ता) सन्नु पर करने का धावा, हमला, सीम्रजपूर्व विदुद्गतिसे की हुदं घडाई।(५) मन्युः = व्यनाह, स-मन्युः = व्यनाहसे युक्त, (मंत्र २०३ देखी।) (६) द्विच्यत् = (ध्रा क्रयने) हिलानेवाला।

(२०२) पृक्षे । ता । विश्वां । भुवना । व्वक्षिरे । मित्रार्थ । वा । सर्दम् । आ । जीरऽदीनवः । पृषंत्ऽअश्वासः । अनुवभ्रऽराधसः ।

ऋजिप्यासः । न । व्युनेषु । घूःऽसर्दः ॥ ४ ॥

(२०३) इन्धेन्वंऽभिः। धेनुऽभिः। रुष्यार्द्घऽभिः। अध्नुस्मऽभिः। पृथिऽभिः। <u>श्राजत्-ऋष्</u>यः। आ । हुंसार्सः । न । स्वसंराणि । गुन्तन् ।

मधीः । मदांय । मुहतः । सुऽमुन्यवः ॥ ५ ॥

अन्वयः— २०२ जीर-दानवः पृपत्-अश्वासः अन्-अवभ्र-राधसः, ऋजिप्यासःन, वयुनेषु धूर्-सर्। पृक्षे मित्राय सदं चा ता विश्वा भुवना आ वविक्षरे । २०२ (हे) स-मन्यवः भ्राजत्-ऋष्टयः मरुतः ! इन्घन्वभिः रप्शत्-ऊधभिः धेनुभिः अ-

ध्वस्माभिः पथिभिः मधोः मदाय, हंसासः स्व-सराणि न, आ गन्तन ।

अर्थ- २०२ (जीर-दानवः) शीघ्र विजय पानेवाले, (पृषत्-अध्वासः) घव्येवाले घोडे समीप् रखनेवाले, (अग्-अवभ्र-राधसः) जिनका धन कोई भी छीन नहीं सकता, ऐसे और ( ऋजिप्यासः न) सीधी राह से उन्नति को जानेवाले के समान (वयुनेषु)सभी कमीं में (धूर्-सदः) अप्रभाग में वैदने वाले ये वीर (पृक्षे ) अन्नदान के समय (मित्राय सदें वा ) मित्रों को स्थान देने के समान (ता विश्वा भवना ) उन सब भवनों को (आ वविक्षरे ) आश्रय देते हैं।

२०३ हे (स-मन्यवः) उत्साही, (भ्राजत्-ऋष्टयः) तेजस्वी हथियार धारण करनेवाले (महतः!) वीर मरुतो ! (इन्धन्वभिः) प्रज्वलित, तेजस्वी (रप्शत्-ऊधिभः) स्तुत्य और महान् धर्मों है युक्त (धेनुभिः) गौओं के साथ (अ-ध्वम्मभिः) अविनाशी (पथिभिः) मार्गों से (मधोः मदाप) सोमरसजन्य आनन्द के लिए इस यक्ष के समीप ( हंसासः स्व-सराणि न ) हंस जैसे अपने निवार स्थान के समीप जाते हैं, उसी प्रकार (आ गन्तन) आओ।

भावार्थ- २०२ ये वीर उदारचेता, अश्वारोही, धनसम्पन्न, सरळ मार्ग से उन्नत बननेवालों के समान सभी कर करते समय अग्रगन्ता वननेवाळे हैं। अन्न का प्रदान करते समय जैसे वे मित्रों को स्थान देते हैं उसी प्रकार सभी प्राणियोंको सहारा देनेवाले हैं।

२०३ विपुछ दृघ देनेवाली गाँभों के साथ सोमरस पीने के लिए ये वीर अच्छे सुघर मार्गों पर है ( यज्ञ की ओर सा जायँ।

टिप्पणी— [२०२] (१) जीर-दानुः = (जीर = जल्द, तलवार, दानु = शूर, विजयी, विजेता, दान री बाला, काटनेवाला ) शीघ विजयी, तुरन्त दान देनेवाला, तलवार ले मास्काट करनेवाला । (२) ऋजिप्य = (का प्राप्य ) सीधी सह से जानेवाला, सरलतया अपनी उन्नति करनेवाला । (३) व्युनं = ज्ञान, कर्म, नियम, व्यवस्था (Rule, Order) (४) अन्-अवभ्र-राधसः = अपतनशीक धन से युक्त । (५) धूर-सर् प्रमुख, धुराके स्थान में बैठनेवाला। (६) भुवनं = भुवन, प्राणी, बनी हुई चीज। [२०३](१) अ-ध्वस्मर् (ध्वंस् अवसंसने गती च) अविनाती।(२)स्य-सर = [स्व-स- (सर्) गती]स्वयमेव जिमर आहे। प्रवृत्ति हो, वह स्थान, घर, अपना स्थान। (३) स-मन्युः = उत्साही, समान अंतःकरण के, एक विश्वति (देखिए मंत्र २०१।)

२०४) आ । नः । ब्रह्माणि । मुरुतः । सुऽमुन्यवः ।
नुराम् । न । शंसैः । सर्वनानि । गुन्तन् ।
अश्वांऽइव । पिप्यतः । धेनुम् । ऊधंनि ।
कर्ते । धिर्यम् । जित्तित्रे । वार्जऽपेशसम् ॥ ६ ॥
(२०५) तम् । नः । दात् । मुरुतः । वाजिनेम् । रथे ।
आपानम् । ब्रह्मे । चितर्यत् । दिवेऽदिवे ।
इपम् । स्तोतृऽभ्यः । वृजनंषु । कारवे ।
सुनिम् । मेधाम् । अरिष्टम् । दुस्तरेम् । सहैः ॥ ७ ॥

अन्वयः- २०४ (हे) स-मन्यवः मरुतः ! नरां शंसः न नः ब्रह्माणि सवनानि सा गन्तन, अध्वांइव धेनुं ऊधनि पिष्यत, जरित्रे वाज-पेशसं धियं कर्ते।

२०५ (हे) मरुतः! रथे वाजिनं, दिवे-दिवे ब्रह्म चितयन्, आपानं तं इयं स्तोत्तभ्यः नः दात, वृजनेषु कारवे सनि मेधां अ-रिष्टं दुस्-तरं सहः।

अर्थ-२०४ हे (स-मन्यवः मरुतः!) उत्साही मरुतो !(नरां शंसः न) शुरां में प्रशंसनीय वीरां के समान (नः ब्रह्माणि सवनानि) हमारे झानमय सोमसत्रकी ओर (आ गन्तन) आ जाओ। (अभ्यांइय) घोडी के समान हृष्पुष्ट (धेनुं) गौको (अधिन) दुग्धाशय में (पिप्यत) पुष्ट करो। (जिरित्रे) उपासक को (वाज-पेशसं) अन्नसे भली प्रकार सुरूपता देने का (धियं कर्त) कर्म करो।

२०५ हे (महतः!) बीर महतो ! हमें (रधे वाजिनं) रथमें वैठनेवाला वीर और (दिवे-दिवे) हरिदन (आपानं ब्रह्म चितयत्) प्राप्तव्य ज्ञान का संवर्धन करनेवाला प्रानी पुत्र दे दो. तथा इस माँति (तं इपं) वह अभीए अन्न भी (स्तोतृभ्यः नः दात) हम उपासको को देदो। (पुजनेषु कारवे) युद्धों में पराक्रम करनेहारे बीर को धन की (सिनं) देन (मेघां) बुद्धि तथा (स-रिष्टं) अविनाशी एवं (दुस्-तरं) अन्नय (सहः) सहनशक्ति भी दे दो।

भावार्ध-२०४ द्वर सैनिकों में जो सबसे अधिक द्वर होते हैं, उनका अनुकरण अन्य दीरोंको करना चाहिए। इस भाति अधिक पराक्रम करके वे सदैव सरकमों में अपना हाथ वैटावे। परिषुष्ट घोड़ी के समान गाँधू भी चयल तथा पुष्ट रहें। गौओं को अधिक दुधार बनाने की चेष्टा करें। अस से दल बहाकर द्वारीर प्रमाणबद्ध रहे, द्वीलिए भाविमीति के प्रयोग करने चाहिए।

२०५ हमें हार, ज्ञानी, रथी, तथा सत्यनिष्ठ पुत्र मिले। हमें पर्याप्त सह मिले। लढाई में बीरताद्र्य वार्य कर दिसलानेदाले को भिलनेयोग्य देन, ब्रह्मिनी प्रदलता, सदिनाशी सौर सजेय शक्ति भी हमें भिले।

टिप्पणी-[२०४](१) पेदास् = सुरुपता, तेजस्विता।(२) तृ = नेजा, स्रा।(१) धेतुं अधिन पिन्यत=
गौस दुग्धातय पुष्ट रहे पेहा करो, गौ अधिक दूध देने करो देता दरो। (४) जिरितृ = स्टोठा, उपामक, मका।
(५) वाज-पेदास् = अब से यक पाकर को सारीरिक गठन होता हो।(६) धी = दुन्दि, कर्म, जिल्हान्द्रांक किया
हुआ कर्म।) [२०५](१) मेधा = साक्ति, धारणा-दुन्दि।(२) सहः = सपुके हमके महन करके अपने स्थात
पर अपराभूत दसो में एटे रहने की साकि।(१) सुन्न = दुर्थ, गट में रहकर करने का सुद्द।

सरद (हिं०) ११.

(२०२) पृक्षे । ता । विश्वां । भुवना । <u>ववश्विरे</u> । <u>मित्रार्य । वा । सर्दम् । आ । जीरऽदीनवः।</u> पृषंत्ऽअश्वासः । <u>अनव</u>भ्रऽराधसः ।

ऋजिप्यासेः । न । <u>वयु</u>नेषु । घृःऽसदेः ॥ ४ ॥

(२०३) इन्धन्वंऽभिः। धेनुऽभिः। रुप्शर्द्घऽभिः। अध्नुस्मऽभिः। पृथिऽभिः। <u>आजत् ऋष्यः।</u>

आ । हंसासंः । न । स्वसंराणि । गुन्तुन् ।

मधीः । मदाय । <u>मुरुत</u>ः । सुऽ<u>मुन्यव</u>ः ॥ ५ ॥

अन्वयः— २०२ जीर-दानवः पृषत्-अश्वासः अन्-अवभ्र-राधसः, ऋजिप्यासःन, वयुनेषु धूर्-सर्। पृक्षे मित्राय सदं वा ता विश्वा भुवना आ वविश्वरे । २०३ (हे) स-मन्यवः भ्राजत्-ऋष्टयः मरुतः! इन्धन्विभः रप्शत्-ऊधिभः धेनुभिः व-ध्वरमाभः पिथिभिः मघोः मदाय, हंसासः स्व-सराणि न, आ गन्तन ।

अर्थ- २०२ (ज्ञीर-दानवः) शीव्र विजय पानेवाले, (पृषत्-अश्वासः) घव्येवाले घोडे समीप रखनेवाले, (अन्-अवभ्र-राधसः) जिनका धन कोई भी छीन नहीं सकता, ऐसे और (ऋजिप्यासः ने) सीधी राह से उन्नति को जानेवाले के समान (वयुनेषु) सभी कर्मों में (धूर्-सदः) अग्रभाग में वैठने वाले ये वीर (पृक्षे) अन्नदान के समय (मिन्नाय सदं वा) मिन्नों को स्थान देने के समान (ता विश्वा भुवना) उन सब भुवनों को (आ वयिक्षरे) आश्रय देते हैं।

२०२ हे (स-मन्यवः) उत्साही, (श्राजत्-ऋष्यः) तेजस्वी हथियार धारण करनेवाले (महतः!) वीर महतो ! (इन्धन्वभिः) प्रज्वलित, तेजस्वी (रप्शत्-ऊधिभः) स्तुत्य और महान् धर्नो है युक्त (धेनुभिः) गौओं के साथ (अ-ध्वम्मिभः) अविनाशी (पथिभिः) मार्गो से (मधोः मद्राप) सोमरसजन्य आनन्द के लिए इस यज्ञ के समीप (हंसासः स्व-सराणि न) हंस जैसे अपने निवाह स्थान के समीप जाते हैं, उसी प्रकार (आ गन्तन) आओ।

भावार्थ- २०२ ये वीर उदारचेता, अश्वारोही, धनसम्पन्न, सरळ मार्ग से उन्नत बननेवालों के समान सभी क्रिं करते समय अग्रगन्ता बननेवाले हैं। अन्न का प्रदान करते समय जैसे वे मित्रों को स्थान देते हैं उसी प्रकार सभी प्राणियों को सहारा देनेवाले हैं।

२०३ विपुछ दूघ देनेवाली गाँभों के साथ सोमरस पीने के लिए ये वीर अच्छे सुघह मार्गी पर है। पद की भोर सा जाय ।

टिप्पणी— [२०२] (१) जीर-दानुः = (जीर = जल्द, तळवार; दानु = शूर, विजयी, विजेता, दान रिवाला, काटनेवाला ) शीव्र विजयी, तुरन्त दान देनेवाला, तळवार ले मारकाट करनेवाला । (२) ऋजिप्य = (क्रिं प्राप्य) सीधी राह से जानेवाला, सरलत्या अपनी उन्नति करनेवाला । (३) वयुनं = ज्ञान, कमं, नियम, विवयस्या (Rule, Order) (४) अन्-अवभ्र-राधसः = अपतनशील धन से युक्त । (५) धूर्-सर्व प्रमुस, धुराके स्थान में बैटनेवाला । (६) भुवनं = भुवन, प्राणी, बनी हुई चीज । [२०३] (१) अ-ध्यरमर्व (ध्वंम् अवसंतने गर्वो च) अविनाशी ! (२) स्व-सर = [स्व-स- (सर्) गर्वो ] स्वयमेव जिधा अति श्वाले ही प्रवृत्ति हो, वह स्थान, धर, अपना स्थान । (३) स-मन्युः = उरलाही, समान अंतःकरण के, एक विकार । (देलिए मंत्र २०१।)

(२०४) आ । नः । ब्रह्माणि । मुरुतः । सुऽमुन्यवः ।
नुराम् । न । शंसः । सर्वनानि । गुन्तन् ।
अश्वांऽइव । पिप्यत् । धेनुम् । ऊधंनि ।
कर्ते । धिर्यम् । जिरित्रे । वार्जंऽपेशसम् ॥ ६ ॥
(२०५) तम् । नः । दात् । मुरुतः । वाजिर्नम् । रथे ।
आपानम् । ब्रह्मं । वितयंत् । दिवेऽदिवे ।
इपम् । स्तोतृऽभ्यः । वृजनेषु । कारवे ।
सुनिम् । मेधाम् । अरिष्टम् । दुस्तरेम् । सर्हः ॥ ७ ॥

अन्वयः- २०४ (हे) स-मन्यवः मरुतः ! नरां शंसः न नः ब्रह्माणि सवनानि सा गन्तन, अश्वांइय धेनुं ऊर्धान पिष्यत. जरित्रे वाज-पेशसं धियं कर्त ।

२०५ (हे) मरुतः! रथे वाजिनं, दिवे-दिवे ब्रह्म चितयत्, आपानं तं इपं स्तोत्तभ्यः नः दात, वृजनेषु कारवे सनि मेथां अ-रिष्टं दुस्-तरं सहः।

अर्थ- २०४ हे (स-मन्यवः महतः!) उत्साही महतो !(नरां शंसः न) शूरों में प्रशंसनीय वीरों के समान (नः ब्रह्माणि सवनानि) हमारे शानमय सोमसबकी ओर (आ गन्तन) आ जाओ। (अश्वांदव) घोडी के समान हृष्टपुष्ट (घेनुं) गौको (ऊधिन) दुग्धाशय में (पिप्यत) पुष्ट करो। (जिरित्रे) उपासक को (वाज-पेशसं) अन्नसे मही प्रकार सुरूपता देने का (धियं कर्त) कर्म करो।

२०५ हे (महतः!) चीर महतो ! हमें (रथे वाजिनं) रथमें वैठनेवाला चीर और (दिये-दिये) हरिदन (आपानं ब्रह्म चितयत्) प्राप्तव्य ज्ञान का संवर्धन करनेवाला ज्ञानी पुत्र दे दो. तथा इस माँति (तं इपं) वह अभीए अन्न भी (स्तोनुभ्यः नः दात) हम उपासको को देदो। (पृजनेषु कार्ये) युद्धों में पराज्ञम करनेहारे चीर को धन की (सिनं) देन (मेघां) बुद्धि तथा (स-रिष्टं) अविनाशी एवं (दुस्-तरं) स्रज्ञेय (सहः) सहनशक्ति भी दे दो।

भावार्ध- २०४ शूर कैनिकों में को सबसे अधिक शूर होते हैं, उनका अनुकरण अन्य वीरोंको करना चाहिए। इस भाति अधिक पराक्रम करके वे सदैव सक्तों में अपना द्वाप देंदावे। परिपुष्ट घोडी के समान गीएँ भी चपल तथा पुट रहें। गौंकों को अधिक दुधारु यनाने की चेद्दा करें। अस से वट बढ़ाकर शरीर प्रमाणबद्ध रहे, हुनीटिए भाँतिमाँति के भयोग करने चाहिए।

२०५ हमें शूर, ज्ञानी, रथी, तथा सत्यनिष्ठ पुत्र मिले। हमें पर्यात अब मिले। लडाई में बीरतायून वार्य कर दिस्रकानेदाले को मिलनेयोग्य देन, बुद्धिकी प्रस्तता, अदिनाशी और सज्जेय शक्ति भी हमें निले।

टिप्पणी- [२०४] (१) पेरास् = सुरूपता, तेजस्विता। (२) मृ = नेजा, सूर। (१) घेतुं ऊर्यान पिष्यत= गौसा दुग्धाराय पुष्ट रहे ऐसा वसे, गौ अधिक कूथ देने कमे ऐसा करो। (१) जरितृ = स्टोता, उपानग, यक्त। (५) बाज-पेदास् = अब से यक पाकर जो सारीसिक गहन होता हो। (१) घी = हादि, कर्म, जातपूर्व किया हुआ कर्म।) [२०५] (१) मेघा = साकि, धारणा-हादि। (२) सहः = सहके हमके महन करके अपने स्थान पर अपराभूत दसी में खडे रहने ही साकि। (१) सूजनें = हुगी, गह में रहनर करने हा हुद।

सरद (हिं०) ११.

(२०२) पृक्षे । ता । विश्वां । भुवना । <u>त्विधि । मित्रार्ग । सार्यम् । आ । जी</u>रङ्गितः। पृषेत्ऽअश्वासः । <u>अनव</u>भ्रऽरोगसः ।

ऋजिप्यासः । न । बुयुनेषु । भूःऽसर्दः ॥ ४ ॥ (२०३) इन्धेन्वऽभिः । धेनुऽभिः । रूपार्द्भऽभिः । अध्यस्मऽभिः । पृथिऽभिः । <u>आज्</u>यस्या

आ । हंसार्सः । न । स्वर्तराणि । गुन्तुन् । मधीः । मद्योग । मरुतः । सऽमन्यवः ॥ ५ ॥

अन्वयः— २०२ जीर-दानवः पृषत् भाषासः अन्-अवभ्र-रापसः, ऋजिप्यासःन, ययुनेषु प्र<sup>-हाः</sup> पृष्ठे मित्राय सर्दं वा ता विश्वा भुवना आ ववशिरे ।

२०३ (ह) स-मन्ययः भाजत्-ग्रहण्यः मम्तः ! इन्धन्यभिः रवात्-अधिः धेर्निः हे ध्वस्मभिः पथिभिः मधाः मदाय, हंसासः स्य-सराणि न, धा गन्तन ।

अर्थ- २०२ (जीर-दानवः) श्रीञ्च विजय पानेपाले, (गुपम् अभ्यासः) घण्याले विजे के रखनेवाले, (अन्-अवभ्र-राधसः) जिनका धन कोई भी श्रीन नहीं मकता, ऐसे और (क्रिज्यास सीधी राह से उन्नति को जानेवाले के समान (ययुनेषु) सभी कमीं में (प्र-सदः) अप्रमान के से वाले ये वीर (पृक्षे) अन्नदान के समय (मित्राय सदं गा) मित्रों को स्थान देने के समान (ति भ्रवना) उन सब भुवनों को (आ वविक्षर) आश्रय देते हैं।

२०२ हे (स-मन्यवः) उत्साही। (भ्राजत्-ऋष्यः) तेजस्वी हथियार धारण करनेवाले (क्टं वीर मरुतो ! (इन्धन्यभिः) प्रज्वलित। तेजस्वी (रुदात्-ऊधिभः) स्तुत्य और महार् की युक्त (धेनुभिः) गौओं के साथ (अ-ध्वम्मभिः) अविनाद्यी (पथिभिः) मागां से (मधोः की सोमरसजन्य आनन्द के लिए इस यहा के समीप (इंसासः स्व-सराणि न) हंस जैसे अपते कि स्थान के समीप जाते हैं, उसी प्रकार (आ गन्तन) आओ।

ξī

( <del>t</del>

तरं

नानि

है। जीत

بؤا أؤ

हिर दिस

गोहा हु

(3)

हिंदी होने

त् अवस्त

मर्

भावार्थ- २०२ ये वीर उदारचेता, अधारोही, धनसम्पन्न, सरह मार्ग से उन्नत बननेवाहों के समान सर्वे करते समय अप्रगन्ता वननेवाहें हैं। अन्न का प्रदान करते समय जैसे वे मित्रों को स्थान देते हैं उनी प्रशी प्राणियोंको सहारा देनेवाहे हैं।

२०३ विपुछ दृध देनेवाली गाँभों के साथ सोमरस पीने के लिए ये बीर अच्छे सुवह मार्गी राहेरी यज्ञ की ओर क्षा जायें।

टिप्पणी— [२०२] (१) जीर-दानुः = (जीर = जल्द, तलवार; दानु = शूर, विजयी, विवेग, विवेग, विजयी, विवेग, व

नुराम् । न । शंसीः । सर्वनानि । ग<u>न्तन</u> । अश्वांऽइव । <u>पिप्यत्</u> । <u>धेनुम्</u> । ऊधंनि । कर्ते । धिर्यम् । ज<u>रि</u>त्रे । वार्जंऽपेशसम् ॥ ६ ॥ (२०५) तम् । नः । द्वात् । <u>मरु</u>नः । <u>वा</u>जिनीम् । रथे । <u>आपा</u>नम् । त्रह्मे । <u>चि</u>तर्यत् । द्विवेऽदिवे । इपम् । स्<u>तोतृ</u>ऽभ्यः । वृजनेषु । <u>का</u>रवे । सुनिम् । मेधाम् । अरिष्टम् । दुस्तर्रम् । सर्हः ॥ ७ ॥

(२०४) आ । नः । ब्रह्माणि । मुरुतः । सऽमन्यवः ।

अन्वयः- २०४ (हे) स-मन्यवः मरुतः ! नरां शंसः न नः ब्रह्माणि सवनानि सा गन्तन, अश्वांइव धेनुं ऊधनि पिष्यत, जरित्रे वाज-पेशसं धियं कर्ते ।

२०५ ( हे ) मरुतः! रथे वाजिनं, दिवे-दिवे ब्रह्म चितयत्, आपानं तं इपं स्तोत्रभ्यः नः दात, वृजनेषु कारवे सनि मेधां अ-रिष्टं दुस्-तरं सहः ।

वर्ध- २०४ हे (स-मन्यवः मरुतः!) उत्साही मरुतो !(नरां शंसः न) शूरों में प्रशंसनीय वीरों के समान (नः ब्रह्माणि सवनानि) हमारे ज्ञानमय सोमसत्रकी सोर (आ गन्तन) आ जाओ। (अभ्वांइव) घोडी के समान हृष्टपुष्ट (घेनुं) गोको (ऊर्घान) दुग्धाशय में (पिप्यत) पुष्ट करो। (जरित्रे) उपासक को (वाज-पेशसं) अन्नसे भूली प्रकार सुरूपता देने का (धियं कर्त) कमें करो।

२०५ हे (महतः!) चीर महतो ! हमें (रथे चाजिनं) रथमें चैठनेवाला चीर और (दिवे-दिवे) हरिदेन (आपानं ब्रह्म चितवत्) प्राप्तव्य ज्ञान का संवर्धन करनेवाला ज्ञानी पुत्र दे दो, तथा इस माँति (तं इपं) वह अभीए अन्न भी (स्तोनुभ्यः नः दात) हम उपासको को देदो। (वृजनेषु कारवे) युद्धों में पराक्रम करनेहारे चीर को धन की (सिनं) देन (मेधां) बुद्धि तथा (अ-रिष्टं) अविनाशी एवं (दुस्-तरं) अज्ञेय (सहः) सहनशक्ति भी दे दो।

भावार्ध- २०४ द्युर सैनिकों में जो सबसे अधिक द्युर होते हैं, उनका अनुकरण अन्य वीरोंको करना चाहिए। इस भाति अधिक पराक्रम करके वे सदैव सरकरों में अपना हाथ घटाये। परिपुष्ट घोडी के समान गाँउ भी चपल वया पुष्ट रहें। गौंओं को अधिक दुधारु बनाने की चेष्टा करें। अस से वल बढ़ाकर शरीर प्रमाणवद्ध रहे, इसीलिए भाँतिमाँति के प्रयोग करने चाहिए।

२०५ हमें द्रार, ज्ञानी, रथी, तथा सत्यनिष्ठ पुत्र मिले। हमें पर्यात श्रद्ध मिले। लढाई में श्रीरतापूर्व कार्य ुक्र दिखळानेवाले को मिलनेयोग्य देन, बुद्धिकी प्रवलता, श्रीदनाशी और क्षेत्रेय शक्ति भी हमें मिले।

<sup>ि</sup> टिप्पणी-[२०४](१) पेरास् = सुरुवता, तेजस्विता।(२) मृ = नेता, श्रा।(१) धेर्नु ऊर्धान पिप्यत= त्रीका दुग्धाराय पुष्ट रहे ऐसा करें।, गी अधिक दूध देने लगे ऐसा करें। (१) जिस्ति = स्त्रीता, उपासक, भक्त । १९५) वाज-पेरास् = अब से यल पाकर जो शारीरिक गटन होता हो।(१) धी = सुदि, कर्म, (ज्ञानपूर्वक किया १ हुआ कर्म ।) [२०५](१) मेधा = शक्ति, धारणा-सुदि।(२) स्तृहः = श्रुके हमले सहन करके अपने स्था १ स्थारम्ब द्यों में सदे रहने की शक्ति।(१) बुजनं = दुर्ग, गट में रहकर करने का सुद।

(२०६) यत् । युञ्जते । मुरुतेः । स्वम्पऽर्वक्षसः । अर्थान् । रथेषु । भगे । आ । सुऽदानंतः । धेनुः । न । शिक्षे । स्वसंरेषु । पिन्तृते । जनाय । रातऽहैत्रिपे । मुहीम् । इपंम् ॥ ८ ॥

(२०७) यः । नः । मुक्तनः । वृकऽताति । मर्त्यः । पिषुः । दुधे । वृस्तवः । रक्षंत । रिषः । वृर्तर्यत । तषुषा । चिकियां । अभि । तम् । अर्थ । रुद्धाः । अगसीः । हुन्तन् । वधरितिं ॥ ९ ॥

अन्वयः - २०६ यत् सु द्वानवः रुक्म-चक्षसः मरुतः भगे अभ्वान् रथेपु आ युज्जते, घेनुः शिक्षेनः रात-हविषे जनाय स्वसरेषु महीं हपं पिन्वते।

२०७ (हे) वसवः मरुतः ! यः मर्त्यः वृक-ताति नः रिपुः द्घे. रिपः रक्षत, तं तपुपा विक्रिया अभि वर्तयत, (हे ) रुद्राः ! अशसः वधः अव हन्तन ।

अर्थ-२०६ (यत् सु-दानवः) जय दानशूर एवं रहकम-वक्षसः महतः) वक्षःस्यलपर स्वर्णमुद्रिकार्यों से बना हार धारण करनेवाले बीर महत् (भगे) पेश्वर्यप्राप्ति के लिए अपने (अश्वान्) घोडों को (रथेषु आ युक्षते) रथें। में जे ड देते हैं, तव वे (धेनुः शिश्वे न जैसे गो अपने वछड के लिए दूध देती हैं। उसी प्रकार (रात हविथे जनाय) हविष्याच देनेवाले लोगों के लिए स्व सरेषु) उनके अपने घरों में ही (महीं इपं पिन्वते) वडी भागी अञ्चलमृद्धि पर्याप्त मात्रा में प्रदान करते हैं।

२०७ हे (चसवः मरुतः!) यसानेवाले वीर मरुतो! यः मर्त्यः) जो मानव (वृक-ताति) भेडिं के समान ऋर वन (नः रिपुः दधे) हमारे लिए रात्रुभूत होकर वैठा हां, उस (रिपः) हिंसक से (रहत हमारी रक्षा कीजिए। (तं) उसे (तपुपा) संतापदायक (चिक्रया) पिहिये जैसे हिंथियार से (अभि वर्तः यत) घर डालो हे (रुद्राः!) रात्रुको हल नेवाले वीरो !(अशसः) पेट् (वध्यः) हननीय रात्रुका (अ हन्तन) वच करो।

भावार्थ- २०६ की. युद्ध के लिए रथपर चडकर जाते हैं और उधर भारी विजय पाकर धन साथ ले आते हैं। प्रार्थ सदार पुरुशें को वहीं धन उचित मात्रा में विभक्त करके बाँट देते हैं।

२०७ जो मनुष्यं कृ वनकर हमसे शत्रुतापूर्ण व वहार करता हो. उससे हमें बचाओ। चारों सीरमें इह

टिप्पणी- (२०६] (१) भगः = ऐश्वर्ष, धर्माग्यः सुखः, कीर्तिः, वैभवशालिता । (२०७) (१) चिक्रियाः कं) = चक्रव्यूरः, पश्चिषे के समान दृथियार । (२) अशस् = (अशस् ) = अपशस्तः दृष्ट (अश्) मर्त्रकः ह । १३ र तं तपुषा चिक्रिया अभि चर्तयत = (वं) उस शत्रु को (तपुषा) ध्यक्रनेवाले, जल्द तपनेवाले (चीक्रा) कवत् दिखाई दंनेवाले शस्त्रों से धरकर (अभि) चतुर्दिक् (वर्तयत) धेर दो ।

(२०८) <u>चित्रं । तत् । वः । मुरुतः । यामं । चेकिते</u> ।

पृद्यन्याः । यत् । ऊर्षः । अपि । आपर्यः । दुहुः ।

यत् । वा । निदे । नर्वमानस्य । <u>रुद्रियाः</u> ।

त्रितम् । जरीय । जुरुताम् । अद्यास्याः ॥ १० ॥

(२०९) तान् । <u>नः । महः । प्रतः । एव</u>ऽयार्तः । विष्णोः । एवस्यं । प्रऽभूथे । <u>हवामहे</u> । हिर्रण्यऽवर्णान् । <u>ककु</u>हान् । युतऽसुचः । <u>त्रह</u>ाण्यन्तेः । शंस्येम् । राधः । <u>ईमृहे</u> ॥११॥

अन्वयः— २०८ (हे) महतः ! वः तत् चित्रं याम चेकिते. यत् अ पयः पृश्न्याः अपि अधः दुहुः, यत् (हे) अ-दाभ्याः हिद्रयाः ! नवमानस्य निदे त्रितं जुरतां जराय वा।

२०९ .हे) मरुतः! एव-य तः महः तान् वः विष्णोः एपस्य प्र-भृथे हवामहे, ब्रह्मण्यन्तः यत स्रुचः हिर्ण्य वर्णान् ककुहान् रास्यं राधः इमहे ।

अर्थ-२०८ है (मरुतः ! वीर परतो ! (वः तत् चित्रं तुम्हारा वह आध्यंत्रनक (याम) हमला (चिक्ति । सव को चिद्ति है. (यत्) क्योंकि सव से आपयः । मित्रता करनेवाले तम (पृत्न्याः अपि सधः ) गीके दुग्धादाय का (दुहुः ) दोहम करके दूध पीते हो । (यत् ) उसी प्रकार हे (अ-दाभ्याः ) न दवनेवाले (रुद्रियाः ! ) महाचीरो ! (नवमानस्य ) तुम्हारे उपासक की (निदे । निदा करनेहारे तथा (त्रितं ) त्रित सामवाले ऋषिको (सुरतां ) मारने की इच्छा करनेवाले दासुओं के (सराय वा ) विनादा के लिए तुम्ही प्रयत्नदील हो । यह वात विख्यात है ।

२०९ हे (मस्तः!) बीर मस्तो! (एव यातः) देगसे जानेवाले (महः) तथा महस्वयुक्त ऐसे (तान् वः) तुम्हें हमारे (विष्णोः) स्वापक हितकी (एपस्य) इच्छा की (म मुघे। पृति के लिए (हवामहे) हम बुलाते हैं। (ब्रह्मण्यन्तः) हानकी इच्छा करनेहारे तथा। यतः सुचः। पुष्य कर्म के लिए क दिवस हा उदमेवाले हम (हिरण्य-वर्णान) सुदण्यत् तेजस्वां एवं (क्षुहान्) सत्यन्त उच्छा ऐसे इन वीरों के समीप (शस्यं राधः) सराहनीय धनकी (ईमहे ) याचना करते हैं।

सादार्थ- २०८ वीर सैनिक प्रमुद्दल पर जब धादा करते हैं, तो उस च्हाईबो देख प्रेक्षक सच्छाईसे लाते हैं। ये दीर गोहुन्य को पीते हैं और सबने अनुवाधिओं की रक्षा करते हैं, कात वे रामुक्ते वधा निनदकोंने दिलकुक नहीं उसते हैं।

२०९ बीरों को युलाने में हमारा पती अभिमाय है कि वे तमारे मार्यजीनय हित की जो अभिमायाँ हैं। इन्हें पूर्व करनेमें महापता दे हैं। हम झान पाने की अभिकापा करने हैं और एत्व्य हम प्रयासतील भी हैं। द्वीलिए हम हुन क्षेफ बीरों के निकट जावर उनसे प्रयंसनीय धन मौग रहे हैं। वे तमारी क्ला पूर्व करें।

हिष्पणि- : २०८) (१) अदाभ्य = (श्व-दाश्य) न दश्तेवाला, विसे दोई क्षति न पहुँदा हो। (२) आपि:= स्राप्त, सुनमतः से शक्त होनेवाला, भित्र। (२) त्रिम = विष्वाद के तद्यशान का प्रदार कानेवाला [एस्ट, हिन, त्रित में तीन इति विविध सरवद्यान के प्रदर्भक थे। एस्ट, हैन, वैट वर्षों का प्रदर्भन उस्तोंने विवार ]

[२०९] (१ 'एक-रायम् = वेरपूर्वक ज ने तना । (२) कहुत् = प्रयम् , उत्तृष्ट, स्वसी क्षेत्रः । (२) यत स्तृष्ट् = प्रयम् के प्रयम् प्रयम् स्तृति दनेके तिष् जिसने सुद्धा नेपार कर गयी हो (अच्छ दार्व दाने दे दे विष् विसने कमर कम की हो, ऐना स्थानी प्रयम् । (४) हिर्णयान्त्री = वो स्तद सुर्ग्यक्षि से होमिन बीत-तोर वर्णयान्त्री = वो स्तद सुर्ग्यक्षि से होमिन बीत-तोर वर्णयान्त्री = वो स्तद सुर्ग्यक्षि से होपिन बीत-पर्मा प्रयम्भवो सेर्प्य । यान पर १०१०) वेर्पी ना सेंग पीर प्रवत्नाया जाता है; इसी मीति पर्मी पर महर्गी का वर्ण पीत है, ऐना स्वित किया है।

## गात्रिपुत्र विश्वामित्र उति (७० अस्सर—६)

(२१४) प्र । युन्तु । बार्जाः । तर्विपीभिः । अवर्यः । अपे । सम्डिमिश्तः । पृत्तिः । अपुत्र युद्धत्व उद्ये । मुरुतेः । विश्व उत्तेदसः । प्र । वेपुणिन्तु । प्रतितान् । अद्योग्याः ॥॥ (२१५) अग्नि असि । मुरुतेः । विश्व उक्तेष्टयः । जा । त्रेणम् । उप्रम् । अतंः । ईमुद्दे । व्यव ते । स्वानिनेः । कृद्दियोः । वर्ष अभिनेतिजः । गिहाः । न । हेण उक्तेत्वः । सुउद्दानेवः॥।

् अन्वयः— २१४ वाजाः अग्नयः तिविधिभः प्र यन्तुः सुभे सं भिष्ठाः प्रविधः अपुक्षतः अन्दास्याः वि वेदसः वृहत्- उक्षः मनतः पर्वतान् प्र वेषयन्ति ।

२६५ मरुतः अग्नि-श्रियः विश्व-रुख्यः, उतं न्वेतं अव: आ ईमहे, ते वर्ष-निर्णिक स्टि हेप-कृतवः सिंहाः न, स्वानिनः सु-दानवः ।

अर्थ-२१४ (वाजाः) यत्यान् या अवयान् (अश्रयः) अश्रिवय् नेजस्भी वीर (यथिपीभिः) अव वलीसिंदत राजुदलपर (प्रयन्तु) चढाई को या हट परें। श्रिमः) लाककत्याणं के लिए (सं मिस्टा<sup>) ह</sup> हुए वे वीर (पृथ्तीः अयुक्त ) घथ्येवाली योडियाँ या हिरिणियाँ रूपों में जोड देते हैं। (अ-दाभ्याः) द्वनेवाले. (विश्व-वेदसः) सभी धनों से युक्त और (युहत्-उक्षः) अशीव बलवान् वे (मस्तः) व मस्त् (पर्वतान् प्र वेपयन्ति) पहाडोंको भी हिला देते हैं।

२१५ (मस्तः अग्निश्चियः) व वीर मस्त् अग्निवत् नेजस्वी हैं और (विश्व-ग्रुष्ट्यः) सभी दिस् में से हैं। उनके (उन्ने त्वेषं अवः) प्रखर नेजस्वी संरक्षणको। वयं आईशहे) हम चाहते हैं। (तेषे निर्णिजः) वे स्वदेशी गणवेश पहननेवाले हैं तथा (महियाः) महावीर के समान श्रूवीर हैं (हेप-क्रनवः सिंहाः न) गर्जना करनेवाले सिंह के समान (स्वानिनः) वटा शब्द करनेहारे हैं। (सु दानवः) वडे अच्छे दानी हैं।

ं भावार्थ- २१४ वीर अपना वल एकवित कर के शत्रुदल पर हुट पटें। जनता का दित करने के लिए वे निर्हा कर कार्य करें। ये बीर किसी से दबनेवाले नहीं हैं और अष्टे ज्ञानी एवं सामध्येवान् होने के कारण यदि प्रवर्त तो पर्वत-श्रेणियों को भी अपनी जगह से उखाड फेंक देंगे।

२१५ ये बीर अग्नि की नाई तेजस्वी हैं और छपक होते हुए भी सेना में प्रविष्ट हुए हैं। ये खरेरी घनाये हुए गणवेश का ही उपयोग करते हैं। हमारी इच्छा है कि वे हमें संकटों से यचायें। वे शेर की नाई विशे हैं और शत्रुको जुनौती देने में झिझकते नहीं। ये वढे उदार भी हैं।

टिप्पणी-[२१४](१) वाजः = अत्त, यज्ञ वल, वेग, लडाई, मंपति।(२) तिविर्पा = (तिविष्) वल, मार्गः विल्छ, पृथ्वी।(१) अञ्चयः = अग्नि के समान तेजस्वी।(अगले मंत्र में 'अग्निश्चियः 'शब्द देविष्)। हिं। (१) कृष् = (विलेखने) खींचना, पराजित करना, प्रमुख प्रस्थापित करना, एल चलाना। (२) विश्व-कृष्टि कृषक, सभी मानव, सब को खींचनेवाला। देखिए ''इन्द्र आसीत्सीरपतिः रात्रफ्रतुः, कीनाशा आसन् कृष् सुदानवः॥(अथर्व ६।३०।५।)।(३) निर्णिज् = पुष्ट, पवित्र, वस्त्र।(४) वर्ष = वर्षा, देश। वर्ष तिर्दि स्वदेश में बने हुए कपडे पहननेवाला, देशी वरदी यागणवेश उपयोग में लानेवाला, वर्षा को ही जो पहनामा मार्वेही

## गाथिएत्र विश्वामित्र ऋषि ( ऋ॰ ३।२६।४—६ )

(२१४) प्र । युन्तु । वार्जाः । तर्विषीभिः । <u>अ</u>त्रयः । युमे । सम्डर्मिश्वाः । पूर्वतीः । <u>अपुक्ष</u> वृह्त्ऽउक्षः। मुरुतः । विश्वऽवैदसः । प्र। वेपुयनितः । पर्वतान् । अदाभ्याः ॥॥॥ (२१५) अग्निऽश्रियः । मुरुतः । विश्वऽक्रंष्टयः । आ । त्वेषम् । उग्रम् । अर्वः । ईपहे । व्यम् ते । स<u>्वा</u>निनेः । रुद्रियोः । वर्षेऽनिनिजः । <u>सिं</u>हाः । न । हेपऽक्रंतवः । सुऽदानेवः॥५

अन्वयः— २१४ वाजाः अग्नयः तविपीभिः प्र यन्तु, शुभे सं-मिन्छाः पृपतीः अयुक्षत, अन्दाभ्याः विध वेदसः बृहत्- उक्षः मरुतः पर्वतान् प्र वेपयान्ति । २१५ मरुतः अग्नि-श्रियः विश्व-क्रप्यः, उत्रं त्वेचं अवः आ ईमहे, ते वर्ष-निर्णिजः हिंद्रण

हेप-कतवः सिंहाः न, स्वानिनः सु-दानवः ।

अर्थ- २१४ ( वाजाः ) वलवान् या अञ्चवान् (अग्नयः ) अञ्चित्रत् तेजस्वी वीर (तिविपीभिः ) अप् वर्लोसहित रात्रुदलपर (प्रयन्तु) चढाई करें या ट्रूट पडें। ( शुभे ) लोककल्याण के लिए (सं मिस्राः) इत हुए वे वीर (पृपतीः अयुक्षत ) धव्येवाली घोडियाँ या हरिणियाँ रधों में जोड देते हैं। (अ-दाभ्याः) द्वनेवाले (विश्व-वेदसः) सभी धनों से युक्त और (वृहत्-उक्षः) अतीव वलवान् वे (महतः) वी मस्त ( पर्वतान् प्र वेपयन्ति ) पहाडोंको भी हिला देते हैं।

२१५ (महतः अग्निश्रियः) ये वीर महत् अग्निवत् तेजस्वी हैं और (विश्व-कृष्ट्यः) सभी किसान में से हैं। उनके (उम्रं त्वेषं अवः) प्रखर तेजस्वी संरक्षणको (वयं आ ईमहे ) हम चाहते हैं। (ते वर्ष निणिंजः) वे स्वदेशी गणवेश पहननेवाले हैं तथा (रुट्रियाः) महावीर के समान श्रुर्वीर औ (हेप-क्रतवः सिंहाः न्) गर्जना करनेवाले सिंह के समान (स्वानिनः) वडा शब्द करनेहारे हैं है

(स्र दानवः) वडे अच्छे दानी हैं।

भावार्थ- २१४ वीर अपना बल एकत्रित कर के शत्रुदल पर टूट पडें। जनता का हित करने के लिए वे मिठड़ी कर कार्य करें । ये वीर किसी से दवनैवाले नहीं हैं और अच्छे ज्ञानी एवं सामर्थ्यवान् होने के कारण यदि प्रवस वी

तो पर्दत-श्रेणियों को भी अपनी जगह से उखाड फेंक देंगे। २१५ ये बीर अग्निकी नाई तेजस्वी हैं और कृपक होते हुए भी सेना में प्रविष्ट हुए हैं। ये स्वदेश हैं बनाये हुए गणवेश का ही उपयोग करते हैं। हमारी इच्छा है कि वे हमें संकटों से बचायें। वे शेर की नाई वहाँ हैं और शतुको चुनाती देने में झिझकत नहीं। ये वडे उदार भी हैं।

े । (२) तिवधी =(तिविष्) वल, सामा टिप्पणी- [ २१४ ] (१) वाजः = अन्न, यज्ञ, वल, वेग, लडाई ेश्रियः ' शब्द वंखिए)। । ११% बलिष्ठ, पृथ्वी । (३) अञ्चयः = अग्नि के समान ते⊤स्नी (अगले ाना । (२) विश्व-कृष्टि= <sup>हो</sup> (१) कृष् = ( विलेखने ) खींचना, पराजित करन ., की ता आसन् म<sup>हती</sup> कृपक, सभी मानव, सव ं १७) । देखि

सु दानवः॥ ( <sup>अथर्न</sup> (a) (f) ેર્યા. જ स्वदेश में बने हुए

निर्णित" वर्षा. मानतं ही। को

र्षप्रत्यसासः । ज्ञुन्त्रप्रम् । मन्तरः । जुन्। सिस्। सुरवास् । स्रापः । हुम्हे । १४) त्रावस्यसासः । ज्ञुन्त्रप्रम् । सन्तरः । जुन्। सामस् । सरवास् । स्रापः । हुम्हे ।

(०१-११९५७ व्ह ) मीद्य व्याचास्त्र दृष्टीह

। :मिटम्बस्य । स्वाव्या । स्था । स्था । स्थाप्य । स्याप्य । स्थाप्य । स्थाप

सन्यः— १९६ गएं गएं बातं-त्रातं अग्नेः सामं सर्तां भावः सु-शस्तिःमः ईसहे, पृगत्-सम्बासः -अवस्र-राधसः शीराः विद्येषु यमं गन्तारः । -अवस्र-राधसः शीराः विद्येषु यमं गन्तारः ।

१६० (है) ह्यादाःच (ह्याद-अव्द !) खुन्यु-वा अस्वाभिः महाझुः मध्यन् वे परिवाः -स्य-धं अ श्रेष्टं अवः महास्ति ।

होएं (संप्रांति । इस में हुस में हैं (संद-होद्र) ग्रंथं में लिसही-एन्हें ग्रंड (ग्रंग-ग्रंग) हैं (संदेन से लिसहों । से लिस्ता से लिसहों से लिसहों

सायाधी - रेडिट एम बीसे के बाध्य का बाधव दुनित्य है कि, दीसे के टर रूम में तथा थे के विभाव में सेरिया स्थित रही पाय । हुन दीसे के विकट दोटे रहे हुन हैं कि के बाने - दैरेव में हैं । इन हमा में पना पर यह स यभी परमा और ने बुनसे के प्रमाणिक कान्य हैं। हमाने में किस के बोर्स के प्रमाणिक प्रमाणिक से प्रमाण कान पूरा पर हैन हैं।

हियाँ है। इयाँ है। सरकार स्थापन स्थापन किया या साहित कराहे हैं। तह तह कराह सहस्य अवस्य राज्य स्थान स्थापन स्थापन

हित्य की [ हर्ड़] ( 1 ) यायान तता ये किया के स्थार का दिस्ता ( टीट को यह दिस्ता का बर्स किया वाक्ष कर कर के स्थार के स्थार कर के स्थार के

## गाथिपुत्र विभ्वामित्र ऋषि ( ऋ॰ ३।२६।४—६ )

(२१४) प्र । यन्तु । वार्जाः । तार्विपाभिः । अग्नयंः । ज्ञुभे । सम्डिमिश्वाः । पृषेतीः । अगुक्का वृह्वत्ऽउर्थः । मरुतंः । विश्वऽवेदसः । प्र । वेपयन्ति । पर्वतान् । अद्योभ्याः ॥४॥

(२१५) अग्निऽश्रियः । गुरुतः । विश्वऽर्कृष्टयः । आ । त्येषम् । ज्यम् । अर्वः । ईपहे । युगम् । ते । ते । ते प्रकृति । विश्वऽर्कृष्टयः । आ । त्येषम् । ज्यम् । अर्वः । हुपहे । युगम् । ते । ते प्रकृतवः । सुऽदानेवः ॥५॥

अन्वयः— २१४ वाजाः अग्नयः तिविपीभिः प्र यन्तु, शुभे सं-मिन्छाः पृपतीः अयुक्षत, अन्दाभ्याः विध-वेदसः वृहत्- उक्षः मन्तः पर्वतान् प्र वेपयन्ति ।

२१५ महतः अग्नि-श्रियः विश्व-श्रष्टयः, उग्नं त्वेषं अवः आ ईमहे, ते वर्ष-निणितः हिप-कतवः सिंहाः न, स्वानिनः सु-दानवः ।

अर्थ- २१४ (वाजाः) वलवान् या अज्ञवान् (अग्नयः) अग्निवत् तेजस्वी वीर (तिविपीभिः) अर्थे वलीं सिहित राजुदलपर (प्रयन्तु) चढाई करें या हुट पडें। ( युभे) लोककल्याण के लिए (सं मिखाः) इन्हें हुए वे वीर (पृथ्तीः अयुक्षत) धव्वेवाली घोडियाँ या हरिणियाँ रथों में जोड देते हैं। (अ-दाभ्याः) व द्वनेवाले. (विश्व-वेदसः) सभी धनों से युक्त और (वृहत्-उक्षः) अतीव वलवान् वे (मस्तः) मस्त् (पर्वतान् प्रवेपयन्ति) पहाडोंको भी हिला देते हैं।

२१५ (महतः अग्निश्रियः) वे वीर महत् अग्निवत् तेजस्वी हैं और (विश्व-कृष्ट्यः) सभी कित में से हैं। उनके (उन्नं त्वेषं अवः) प्रखर तेजस्वी संरक्षणको। वयं आ ईगहे) हम चाहते हैं। (ते विश्विक्तिः) वे स्वदेशी गणवेश पहनतेवाले हैं तथा (रुद्रियाः) महावीर के समान श्र्वीर हैं (हेप-क्रतवः सिंहाः न) गर्जना करनेवाले सिंह के समान (स्वानिनः) वडा शब्द करनेहारे हैं (सु दानवः) वडे अच्छे दानी हैं।

ं भावार्थ- २१८ वीर अपना वल एकत्रित कर के शत्रुदल पर हूट पड़ें । जनता का हित करने के लिए वे मिड़ कर कार्य करें । ये वीर किसी से दबनेवाले नहीं हैं और अच्छे ज्ञानी एवं सामर्थ्यवान् होने के कारण यदि प्रवस तो पर्दत-श्रेणियों को भी अपनी जगह से उखाड फेंक देंगे ।

२१५ ये वीर अग्नि की नाई तेजस्वी हैं और कृपक होते हुए भी सेना में प्रविष्ट हुए हैं। ये स्वर्ति बनाये हुए गणवेश का ही उपयोग करते हैं। हमारी इच्छा है कि वे हमें संकटों से बचायें। वे शेर की नाई दूही हैं और शतुको चुनौती देने में झिझकते नहीं। ये बढ़े उदार भी हैं।

टिप्पणी- [ २१४ ] (१) वाजः = अञ्च, यज्ञ, वल, वेग, लडाई, संपत्ति। (२) तिविषी = (तिविष्) वल, सान विलंध, पृथ्वी। (२) अञ्चयः = अञ्च के समान तेजस्वी। (अगले मंत्र में 'अञ्चिश्चियः 'शब्द देविष्)। ।२। (१) कृष् = (विलेखने) खींचना, पराजित करना, प्रभुत्व प्रस्थापित करना, हल चलाना। (२) विश्व-कृष्टि = कृषक, सभी मानव, सब को खींचनेवाला। देविष् ''इन्द्र आसीत्सीरपतिः शतकतुः, कीनाशा आसन् प्रमुद्ध सुन्तवः॥ (अथर्व ६।२०।१।)। (३) निर्णिज् = पुष्ट, पवित्र, वस्त्र। (४) वर्ष = वर्षः, देश। वर्षः तिर्णितः स्वदेश में वने हुए कपडे पहननेवाला, देशी वरदी या गणवेश उपयोग में लानेवाला, वर्षा को ही जो पहनावा मानवेष

(३१६) बार्वस्वस्यासः । ज्यम्बस्य द्याचास्य ऋषि ( २० जाम्डा ३-१० ) र्वेन्स्वस्य । ज्यम्बस्य । स्वास्य क्षि । स्वास्य क्षित्र । स्वास्य स्वास्य क्षित्र । स्वास्य । स्वास्य । स्वास्य । स्वास्य । स्वास्य । स्वास्य । स्वास्य

क्रस्वयः— ११६ नणं नणं वातं-वातं अग्रेः भामं महतां ओतः सु-शस्तिभिः ईमहे, पृषत्-अभ्यासः अन्-अवभ-राधसः शीराः विद्येपु यद्यं गन्तारः ।

अनु-स्व-छं स-होहं अवः महीति। अनु-स्व-छं स-होहं अवः महीति।

थरी- ११६ (गणं-गणं) हर सेस्य-विमाग में और (बातं-वातं) हर समूह में (अमे: मामं) आप्र का वैज तर 1 (मस्तां ओजः) मस्तों का यर उत्पन्त हो। इसलिए हम। (सु-ग्रास्तिभिः) उत्तमः अच्छी स्तुतियों से ( ईमहे) उत्तन्ती प्रार्थना करते हैं। (पृषत्-अव्यासः) घट्यों से युक्त बोड रखनेशले (अस्-अवभः रायसः। जितका धन छोता न जाता हो पेसे ने (भाराः) घेर्यकुक्त बीर (बिह्येषु) पद्मों में पा युद्धों में (यद्दे गन्तारः) ह्यतस्थान के समीप जानेशले हैं।

भावाधि - देर्ड़ हम बीरों के दाध्य का गायब हमहिए उसने हैं कि, बीरों के दर देख में बचा मधेक विभाग में सेन्सिस स्थिर रहने पाय । हम दीरों के मिक्ट पोटे रसे तुष् हैं और पे अती - पैनेपाली हैं। इस के पास जो पत्त हैं, यह व उभी घरना और न बुमरों के प्रकाशिस करना हैं। सम्म में जियर आभाविद्यान हा इपि एसा पूरे यह प्रकाश के पहुंचकर साम पूरा कर देख हैं।

259 जिन से राह का प्रसान हो जाय, ऐना यह बस्स गाहिर हो से बोरों हा भी नहसत्त बस्स याहिर । योर अस्त पारक राक्ति दरा वर रिक्षी दा भी हेप न करने हुए यह नहें कार्यों से करहना पाक्स प्रसर्भ रने जोठे हैं।

हित्यां। [१६३](१) तत्तः नस्राय, तेत्र का मिनात ( Division, अशंहित का नंत, जिन से २० रथ, कु दार्थ, ८१ योह, १३ थ वेह, १३ थेहरू निवाही हो। देखिय तेस १४४ पर की हित्यों )। (१) सान: = मसुरा, तस्र, जिन केहरू, देखायें । (१) सीर्य: चर्च, रिवाहों हो। देखिय तेस कर्म में देख्या-दात होता हो।) आसम्भात । (१) सीर्य: (अ) सीर्य: चर्च, रिवाहों को स्थाद किर्य: (१८३) (१ द्वाव-प्रथा: (१४४) में एं का वा (अप) सीरा, उन पोर्ड पर केहराला थो। हिरामाथ की नाव महत्त्वां हो।) अस्म = कार, वर्षा पर, वर्षा वर्ष, वर्षा वर्ष, वर्षा वर्ष, वर्षा वर्ष, वर्षा वर

(२१८) ते । हि । स्थिरस्यं । श्वंसः । सर्लायः । सन्ति । युष्णुऽया ।
ते । यार्मन् । आ । यृष्त्ऽविनः । त्यनां । पान्ति । शर्थतः ॥२॥
(२१९) ते । स्पन्द्रासंः । न । उक्षणः । अति । स्कन्द्रन्ति । शर्वेराः ।
मुरुवांम् । अर्थ । महंः । दिवि । क्षमा । च । मन्महे ॥३॥
(२२०) मुरुत्ऽसं । वः । दुधीयहि । स्वोर्मम् । युज्ञम् । च । युष्णुऽया ।
विश्वे । ये । मार्नुषा । युगा । पान्ति । मर्त्यम् । प्रिपः ॥४॥

अन्वयः— २१८ घृष्णु-या ते हि स्थिरस्य शवसः सखायः सन्ति, ते यामन् शश्वतः घृपत् विनः सन्

२१९ स्पन्द्रासः न उक्षणः ते शर्वरीः अति स्कन्दन्ति, अधमस्तां दिवि क्षमाच महः मन्महे २२० ये विश्वे मानुषा युगा मर्त्ये रिपः पान्ति, वः घृष्णु-या मस्तसु स्तोमं यद्गं च द्यीमहि अर्थ- २१८ (घणाः साते हि.) वे सम्बद्धी परं अध्यासम्बद्धी कि (क्षिप्रस्ता सम्बद्ध) स्थापी एवं स्ट

अर्थ- २१८ (घृष्णु-या ते हि) वे साहसी एवं आक्रमणकर्ता वीर (स्थिरस्य शवसः) स्थायी एवं अटल वल के (सलायः सन्ति) सहायक हैं।(ते यामन्) वे चढाई करते समय (शश्वतः) शाश्वत (धृपत् विनः यिजयशील सामर्थ्य से युक्त वीरों का (तमना) स्वयं ही (आ पान्ति) सभी ओरसे संरक्षण करते हैं।

२१९ (ते स्पन्द्रासः) रात्रु को विकम्पित करनेवाले (न उक्षणः) और वलवान् वीर (रा<sup>वरी</sup> ं अति स्कन्दन्ति) रात्रियों का अतिक्रमण करके आगे चले जाते हैं। (अध) अब इसलिए (महतां मरुतों के (दिवि क्षमा च) द्युलोक में एवं पृथ्वी पर विद्यमान (महः मन्महे) तेजःपूर्ण काव्यका <sup>हुम</sup> मनन करते हैं।

२२० (ये) जो चीर (विश्वे) सभी (मानुषा युगा) मानवी युगों में (मर्त्यं) मानवजो (रिष पान्ति) हिंसक से यचाते हैं, ऐसे (वः) तुम (धृष्णु-या) विजयशील सामर्थ्य से युक्त (मरुखी) मर्ली के लिए हमं (स्तोमं यर्ज च) स्तुति तथा पवित्र कार्य (द्यीमहि) अर्पण करते हैं।

भावार्थ- २१८ ये साइसी और श्रुवीर सैनिक वल की ही सराहना करते हैं। जब ये शत्रुदल पर आक्रमण गर देते हैं, तर स्थायी एवं विजयी वल से पिन्यूण बीरों की रक्षा करने का गुरुतर कार्यभार स्वयं ही स्वेच्छा से उठावे हैं।

२१९ जो बिछ बीर शत्रु के दिल में धडकन पैदा करते हैं, वे रात्री के समय दुइमनीं पर चडाई की हैं और दिन के अवसर पर भी आक्रमण प्रचिलत रखते हैं। इसीलिए हम इन के मननीय चरित्र का मनन करते हैं।

२२० जो बीर मानवी युगों में रायुओं से अपनी रक्षा करते हैं, उन के सामर्थं की सराहना कार्य चाहिए।

दिप्पणी - [२१८] (1) सम्बत् = असंख्य, चिरकाळ तक टिकनेवाळा, सतत । [२१९] (1) मन्मर्यः च्छा, स्तुति, (मनवीय काट्य)। (२) दावैरीः आति स्कन्दन्ति = ये वीर दिन या रात्री का तिक भी ख्वालं र के अरना बाक्यन वसवर वारी रखते हैं। (३) स्पन्द् = (किञ्चिच्चले ) = दिलना, दिलाना। [२१९] । युगे = बुगुक, पनिपन्नी, प्रवा, अनेक वर्षों का काळ। (२) मत्यैः = मानव, मरणधर्मी मनुष्य।

(१९६) अईन्तः । में | चुद्रमन्दः । असीमिटसन्तः ।।भा। भ मुद्रम् । मुद्रम् । हिंदा । हिंदा । स्था

(४४६) जा छिने: । जा | चुवा । मरे: । जरना: | स्रो: । जुनेस्त । असी ह्यान् । अहै । हिर्द्यने: । चुवा । सरका: । जुनेस्त ।

। हिं। हें । हें हैं । हें । ह

सन्दरः- १११ मे वहन्तः स-दातदः स-सामि-रावसः दिवः तरः पहिनेत्यः मरह्यमः पदः म वचे। सन्दरः- १११ में वहन्तः स-दातदः स-सामि-रावसः दिवः वरः पहिनेत्यः मरह्यमः पदः म वचे। सः अवृक्षतः मावः स्पया नवे।

१९९ में पार्यवाः, में उसे क्लिस्से, सहीसो बुबेस वा महः हिंचः स्वरम्भ वा या बबुन्स । १९९ स्टर-श्वतं ऋण्यसे साहवं हायः उस् संस्, उस स्वर्धाः तरा स्वर्धः तरा हे होतं न्यान ने प्रकार ने प्रकार ने प्रकार ने स्वर्धः । स्वर्धाः । स्वर्धः । स्वर्यः । स्वर्यः । स्वर्यः । स्वर्यः । स्वर्यः । स्वर्धः । स्

त्या (हेवः नेबस्ताः बोतमात (तरः) मेर्गा है, उत् (यस्पिन्यः) पून्य , मरब्न्यः वोर-मरगो क स्या (हेवः नेबस्ताः बोतमात (वरः) मेर्गा है, उत् (यसिपन्यः) पून्य , मरब्न्यः वोर-मरगो क हिस्य प्रके प्रकेश स्था क्रिक्ताः वार इसकी (वा स्वी) पूना हो।

(178 (1818) (25)  $\dot{e}$   $\dot{e}$ 

ं है कि एक केंद्र किया किया किया किया है। किया है कि क्या किस्सार किया है। कि किया किया किया किया किया किया कि

(बहीतो) निवेपो के सनीप के (बुद्धे वा) मैहारों में प्रथ्या नहा दिया पिरकुर युरोरोज ( तथ-स्थे वा ) स्थान में ( या बबुयन ) सभी तरह से पड़ेने हों।

<u>साबाद- ४६६ देवाव</u>े राम् द्रांस का सब्या सन्यर कारा द्राहर ।

स्सर्थ दार दुरे हरियारि के सदे हुन दे पीर बहुत है की बया हुन है । स्सर्थ दे पीर सुनेदक दर्ग सम्बद्धि है । क्योंद है सी बया हुन है ।

iffing fin one algemes ger d'e d'almes vol 21 fin omn in de fond fint 1999.

हिन्दर्स- [४३४] ४ सन्देव = राज के हुट देए त्रंपका दर्श कड़े एत . इत् चर्य = राज चड़ी वर्ष सर्वे हे रिस्ट संस्था दर्श | १ सन्देव = राज के हुट त्रंपका दर्श कड़े एत्र । १ स्त्रंच चर्य चड़ी

形[新]茅庐

(२२५) जुत । सम । ते । पर्रुष्ण्याम् । अर्णाः । वसत । जन्ध्यवः । जुत । पुच्या । स्थानाम् । अद्विम् । <u>भि</u>न्दुन्ति । ओजंसा ॥९॥

(२२६) आऽर्पथयः । विऽर्पथयः । अन्तं:ऽपथाः । अनुंऽपथाः ।

एतेभिः । मह्यम् । नामंऽभिः । युज्ञम् । विऽस्तारः । ओहते ॥१०॥

(२२७) अर्घ । नर्रः । नि । <u>श्रोहते</u> । अर्घ । <u>नि</u>ऽयुतंः । <u>श्रोहते</u> । अर्थ । पारावताः । इति । <u>चित्रा । र</u>ूपाणि । दर्श्या ॥ ११ ॥

अन्वयः- २२५ उत स्म ते परुष्यां शुन्ध्यवः ऊर्णाः वसत, उत रथानां पत्या ओजसा अद्गि भिन्दिन्ति

२२६ आ-पथयः वि-पथयः अन्तः-पथाः अनु-पथाः एतेभिः नामभिः विस्तारः महं व

ओहते। २२७ अध नरः नि ओहते, अध नियुतः, अध पारावताः ओहते, इति रूपाणि चित्रा दस्य अर्थ- २२५ (उत स्म) और (ते) व वीर (परुप्पयां) परुप्पी नदी में (शुन्ध्यवः । पवित्र ही

(ऊर्णाः वसत) ऊनी कपडे पहनते हैं (उन) और (रथानां पच्या) रथों के पहियाँ से तथा (ओजस वंड वलसे ( अद्भि भिन्दन्ति ) पहाड को भी विभिन्न कर डालते हैं।

२२६ (आ-पथयः) समीप के मार्ग से जानेवाल, (वि-पथयः) विविध मार्गों से जानेवाल (अन्तः-पथाः ) गुप्त सडको परसे जानेवाळे (अनु--पथाः) अनुकूळ मार्गीसे जानेवाळे, (एतेभिः ना<sup>मि</sup> ऐसे इन नामों से (विस्तारः) विख्यात हुए ये वीर (महां) मरे छिए (यतं ओहते) यत्र के हिवणा ढोकर लाते हैं।

२२७ (अध) कभी कभी ये वीर (नरः) नेता वनकर संसार का (नि ओहते) धारण करते (अध नियुतः) कमी पंकियों मं खंड रहकर सामुदायिक ढंगसे और (अध) उसी प्रकार (पारावता दूर जगह खंडे रहकर भी (ओहते ) वोझ ढोते हैं, (इति ) इस भाँति उनके (रूपाणि ) स्वरूप (विश्र आश्चर्यकारक तथा (दृश्यी) देखनेयोग्य हैं।

भावार्थ- २२५ वीर नदी में नहाकर शुद्ध होते हैं और ऊनी कपडे पहनकर अपने रथों के वेग से पहाडों तह है लॉंघ कर चले जाते हैं।

२२६ ऑति भाति के मार्गों से जानेवाले बीर चहुँ और से अबसामग्री छाते हैं।

२२७ वीर पुरुष नेता वन जाते हैं और सेना में दूर जगह या समीप खडे रहकर संरक्षण का छमूना बी उठा छते हैं। ये सुस्वरूप तथा दर्शनीय भी हैं।

टिप्पणी- [२२५] (१) पहस्= शरीर का अवयव; परुप्णी = शरीर, नदी का नाम। (२) ऊर्णी = दर जनी कपडे ।

[२२६] (१) आ-पथः = सरळ राह। (२) वि-पथः = विशेष मार्ग, विरुद्ध दिशा में जानेता सडक । (३) अन्तः- पथः = गुप्त विवरमार्ग, भूमि के अन्दरकी सडक, दरों में जानेवाला मार्ग । (४) अतु-प्रधः पगडंडियाँ या वडी मढङ की वाजू से जानेवाला सँकरा मार्ग ( Foot-- l'aths)।

[२२७](१) नियुत् = घोडा, स्तोता, पंक्ति।(२) पारावताः = दूरदूर बढे हुए; दूर हैंव व

रहे हुए।

। १८ । मृह्ये । छोड् । मास । यास । होस । १ । छो । १८ ॥ । क्रेमन्यवः। उरस्त । आ। क्रीएवः। नृतः।

सार्वस । गुणम् । चुम्स । रूपम् । गिरा ॥ १३ ॥ । मिहि । मुन्दे । सिद्धे । मिहि । मुन्दे ।

र्वेत्वावः । ओवसा १ स्वेताः । स्वितः । इत्वर्षत् ॥ ६८ ॥ । मार्विस् । मार्विस् । सामा । सित्रम् । म । योषणा ।

मुष्र। ये ऋष्वाः स्रिप्निवृत्यः क्वयः वेथसः सान्ति, तं मारतं गणं नमस्य गिरा रमय्। .स्तुभः व-मन्यदः कीरियाः उत्सं आ मृतः, वे के चित् मे तापवः स, ऊमाः

) सुपे। योपणा मित्रं म माहतं गणं अच्छ दाना, ओजसायुन्जादः दियः वा

। छ (ज्ञाह) होडह छहाहर (क्ही) द्रेस प्रहि लिए उत्राह रिकाएप्र ( तापक ) कुछ , फुड़ार नामस के शिक्त ( कामस ) : क्रिप्ट (क्रिप्टी के के)। केष्ट्र 1छ (:क्रिप्ट 1छ) डाष्ट्रायक्ट (क्रिप्ट ) क्रिये के छाष्ट्रमण्य रतुमः) छत्दो से सराहनीय तथा (कुभन्यदः) मातृभूमि की पूजा करनेशके

हिन्स प्रीव प्रदा ( क्या है । इस करने के क्या है । इस है । इस कर के क्या है । , हामहाइ छ । जाह हो : हे हैं हैं । हो है है है है । इंग्रह । हि ( है ) । उस्कीस (

। भित्रार ( इवर्ष ह्यद् ( इवर्ष प्राज्ञा ) आशि । । शिहि है । है हिस्छि ( 15 किये। ) सेह के छोड़ एं है । है सी हैं। गुन्ताह । (साप्त प्रस्क मार्च ( मार्च ) त्राह ( क्रम क्रम साम्रो । ( क्रम क्रम क्रम िक ग्रांक्ष कि हमी प्रशं ३७५ छह। किव्छु ( न व्यं गणग्राप्त) । उव्योक्त (! । कि इन्हारू हि शिषा (क्रमप्र) साथ हे स्व

। रक तमन प्रांत इस कमिड हि लिए क्रिक्ट कि माने हुए हेन की बृध्यि काने हैं। ोक (6 4**6 95 रह** एक से रह। हैं प्रतिशास है एकी हैं, दें में कि क्य के मीप्रवास गी

। भेडिनाक १९७ कि मीसुनाम = (१११क १६५ - मून, वहार १६० मन्द्र (६) । क्तिवि होत्रि । क्रिं मेरे हे एक्ष्याच एक्ष्य वाहत है कि एक्ष्य के स्वाहत है कि एक्ष्य वाहत है है कि एक्ष्य वाहत है है कि एक्ष

1 12121

्कृ = ( होड़ होंगे ) - ।ताह अतह कु , ।कछना , ।कड़ि = हि ) , विहरू = गाएन। हि है। वेसस् = [विनया = क्रांसा, चलव क्रांसा, आज्ञा क्रांसा मुख्यायोक कार्य क्रांसाला। [। क्षंत्रध्यस्वयस्य ।] मुन नो के समान अद्दर्ग (१) केन्द्रित उपाः होरा = हृद्य नंत्रक ।(३) केन्द्रित् (२३१) तु । मुन्<u>वा</u>नः । एपाम् । देवान् । अच्छं । न । वृक्षणां । दाना । सुचेत् । सूरिऽभिः । यार्मऽश्रुतेभिः । <u>अ</u>ख्निऽभिः । ॥ १५ ॥

(२३२) प्र । ये । में । बन्धुंऽएपे । गाम् । वोचन्त । सूर्यः । पृक्षिम् । <u>वोचन्त । मातर्ग्।</u> अर्थ । पितर्रम् । द्विगणम् । कृद्रम् । <u>वोचन्त</u> । शिक्वंसः ॥ १६ ॥

(२३३) सप्त । मे । सप्त । शाकिनेः । एकंम्डएका । श्वता । दुदुः । यम्रनियाम् । अधि । श्रुतम् । उत् । रार्धः । गर्व्यम् । मुजे । रार्धः । अरुव्यम् । मृजे । ॥ १७ ॥

अन्वयः— २३१ वक्षणा न एयां देवान् अच्छ नु मन्वानः सूरिभिः याम-श्रुतेभिः अक्षिभिः दाना स<sup>वेत ।</sup> २३२ वन्शु-एपे ये सूरयः मे प्र वोचन्त गां पृक्षि मातरं वोचन्त, अय शिक्वसः इपिनं रुद्धं पितरं वोचन्त ।

२३३ सप्त सप्त शाकिनः एकं-एका मे शता दद्दः, श्रुतं गव्यं राधः यमुनायां अधि उत् मृदे, अञ्च्यं राधः नि मृजे ।

अर्थ- २३१ (वक्षणा न) वाहन के समान पार ले जानेवाले (एपां देवान् अच्छ) इन तेजस्वी वीर्ष की ओर (तु) शीव्र पहुँच कर (मन्वानः) स्तृति करनेहारा, (सूरिभिः) शानी. (याम-श्रुतेभिः) वडार्ष के वार में विख्यात एवं (अक्षिभिः) वस्त्रालंकारों से अलंकत ऐसे उन वीरों से (दाना) दान के सार्थ (संचेत) संगत होता है।

२३२ उनके ( वन्धु-एपे ) वांधवांक जाननेकी इच्छा करने पर (ये स्रयः) जिन झानी वीरी (मे प्र वोचन्त ) मुझसे कहा, उन्होंने '(गां) गौ तथा (पृष्टि) भूमि हमारी (मातरं) माताएँ हैं" (वोबनी ऐसा कह दिया। (अध) और (शिक्वसः) उन्हीं समर्थ वीरोंने ' (इष्मिणं इदं) वेगवान् महावीर हमारी ( पितरं ) पिता है '' ऐसा भी कह दिया।

अर्थ- २३३ (सप्त सप्त ) सात सात सैनिकों की पंक्ति में जानेवाले (शाकिनः ) इन समर्थ वीरों में (एकं-एका) हरेकने (मे शता दहुः) मुझे सौ गौएँ दे दीं। (श्रुतं) उस विश्रुत (गव्यं राधः) गोसमूहर्सी धनको (यमुनायां अधि) यमुना नदीं में (उत् मुजे) घो डालता हूँ और (अक्वयं राधः) अध्वर्सी संपत्ति को वहीं पर (नि मृज) धोता हूँ।

भावार्थ- २३१ वे वीर संकटोंमें से पार ले जानेवाले हैं और आफमण करने में बड़े विख्यात हैं । वे हानी हैं और वस्रालंकारों से भूपित रहते हैं । ऐसे उन तेजस्वी वीरों के पास दान लेकर पहुँच जाओ ।

२३२ गौ या भूमि मरुतों की माता है और रुद्ध उनका पिता है। २३३ वीरों से दानरूप में प्राप्त हुई गौएँ तथा मिले हुए बोडे नदीजळ में घोकर साफसुगरे खिने चाहिए।

हिप्पणी-[२३१](१) वक्षणं-वक्षणा = अग्नि, छाती, नदी का पात्र, नदी, बाहन । [२३२](१) शिक्वस् = (शक् शक्तौ) समर्थ, सामर्थवान् ।

२३८) अ: | वेट | वार्त्म | व्याम् | कः | ग्रुशांच | क्या | युपः | व्याम् | त्याम् | संस्थाम् | व्याम् | त्याम् | संस्थाम् | कः | वार्त्म | त्याम् | संस्थाम् | कः | वार्त्म | त्याम् | संस्थाम् | कः | वार्त्म | त्याम् | संस्थाम् |

यभी मिसी: सिर्दास् । अपी । जीतन: । इन्नाम: । वेहन: । मह ॥ ७॥ ॥

। कृम । सीटहा । सीटहु । केट । :हुम्टाह । क् । :हुम्ह । म् । हे (३६८) । है।। डिम्हे । होहे । हेम्हेर । होमहें । :हेम्हें । :हिम्हें । :हेम्

अन्वयः— १३४ यत् किलास्यः युयुत्रे पर्गं जानं कः वर्, कः वा पुरा महतां सुम्नेपु आस ? १३५, रथेपु तस्युपः प्रतात् क्यां ययुः, कः आ गुआव, आपयः बृष्यः इलाभिः सह कर्मे

र्गहें में बीप्रः खिप्रः में उत आतर्वः प्रमाहिः' सरः मत्।ः अ-रृतसः इमार्म तहतर्म स-हास असे सदीः र

सुंहि श्ले। वर्धे— १३४ वीर महत्तीते ( यत् ) त्रव (क्लिस्यः ) धन्येवाली हिरमिगाँ (युषुत्रे ) अपने रधाँ में प्रदेश हो, तर्व ( प्रयो ) इन्हें ( वांते ) त्रवा रहर्व (कां वेर्च ) स्ति । एवं । इन्हें वांवा । इन्हें । व्यो

जोड़ हों, तव ( पर्या ) इसके (जाने ) जनमज रहस्य ( कः नेह) की महा जातता था है ( व्हां च ) और कीन महा ( पुरा ) पहुंछ इस ( महतां चुम्बेषु ) वीर महत्ता के खुखरुकावा में (आस) रहता था है कीन महा ( पुरा ) पहुंछ इस ( महतां चुम्बेष्ठ ) हुए ( प्रातम् ) इस बीरों के समीप कीन महा (क्या वयुः)

किस तरह जाते हैं ! उसी प्रकार उनके प्रभाव का वर्णन (कः आ बुशाव !) महा किसे सुनने मिला ! (आपयः ) मित्रवत् हितकते एवं (बुश्यः ) वर्गके समास शांतिङ्खिक ने वीर अपनी (क्षामिः सह ) मोओं के साथ (करने सु-इने सु-इने) किस उसम दानी की ओर ् अनु सब्हाः ) अनुकूल हो चले परे ।

हिल्याहि - [ १३४ | (१) क्लिस्पे = स्टेंड पडरा । जिल्लास्टी = पड़ेबाली ( ११४ | (१) जिल्लास्पे = स्टेंबाली ( १८०) ह्ला - (१८० - १८०) ह्ला - (१८०) ह्ला - (१८०) ह्ला - (१८०) ह्ला - (१८०) हिल्ला - (१८

[ इंडेर्ड ] ( १ ) ब्रिस्स साम्राज्या देशे, बोहा, बगास, नोस, प्राप्तात ।

(२३७) ये । <u>अ</u>ञ्जिपुं । ये । बाशींपु । स्वऽमानवः । स्वक्षु । रूक्मेपुं । स्वादिपुं । श्रायाः । रथेपु । धन्वंऽसु ॥ ४ ॥

(२३८) युष्मार्कम् । स्म । रथान् । अर्नु । मुदे । दुधे । मुरुतः । जीर्ऽदान्यः । वृष्टी । द्यार्यः । यतीःऽर्द्यं ॥ ५ ॥

(२३९) आ । यम् । नर्रः । सुऽदानंबः । द<u>दा</u>शुपे । <u>दि</u>वः । कोर्शम् । अचेच्यवः ।

वि । पुर्जन्यम् । स<u>ुजान्ति</u> । रोदं<u>सी</u> इति । अनुं । धन्वना । यन्ति । नुष्टयंः ॥ ६ ।

अन्वयः— २३७ ये स्व-भानवः अञ्जिषु ये वाशीषु स्रश्च हक्मेषु खादिषु रथेषु धन्यसु श्रायाः। २३८ (हे) जीर-दानवः महतः! मुदे वृष्टी यतीःइव द्यावः युष्पाकं रथान् अनु दधे सा। २३९ नरः सु-दानवः दियः ददाशुषे यं कोशं आ अचुच्यवुः रोदसी पर्जन्यं वि स्जिति

बृष्ट्यः धन्वना अनु यन्ति । अर्थ- २३७ (ये) जो (स्व-भानवः) स्वयंप्रकाशमान वीर, ( अञ्जिषु) वस्त्रालंकारों में, (वार्शापु) कुठारों में (स्रञ्जु) मालाओं में, ( रुक्मेषु ) स्वर्णमय हारोंमें, ( खादिषु ) कँगनों में, ( रथेषु ) रथोंमें और (धन्यसु धनुष्यों में (श्रायाः ) आश्रय लेते हैं, अर्थात् इनका उपयोग करते हैं।

२२८ हे (जीर-दानवः मरुतः !) शीव्रतापूर्वक चिजय पानेवाले वीर मरुतो ! (मुदे) आतंश् के लिए में ( चुर्था ) वर्षा के समान ( यतीः इव ) वेगपूर्वक जानेवाले ( द्यावः ) विजलिया के समान तेजस्वी ( युष्माकं रथान् ) तुम्हारे रथोंका ( अनु दथे स्म )। अनुसरण करता हूँ ।

२३९ (नरः ) नेता, (सु-वानवः) अच्छे दानी एवं (दिवः ) तेजस्वी वीर (ददाशुषे)दानी लोगें के लिए (यं कोशं) जिस भाण्डार को (आ अचुच्यद्युः) सभी स्थानों से वटोर लाते हैं, उसका वे (रोदसी) युलोक एवं भूलोक को (पर्जन्यं) वृष्टि के समान (वि स्वजन्ति) विभजन कर डालते हैं। (वृष्युः) वर्षो के समान शांतता देनेवाल वे वीर अपने (धन्वना) धनुष्यों के साथ (अनु यन्ति) वेर्षे

जाते हैं।
भावार्थ- २३७ ये वीर तेजस्वी हैं और आभूषण, कुटार, माला, हार धारण करते हैं, तथा रथ में वैठकर धर्वां का उपयोग करते हैं।

२२८ में थीतें के रथ के पीछे चला आ रहा हूँ. (में उन के नार्ग का अवलम्बन करता हूँ।)

२३९ ये बीर झुरतापूर्ण कार्य कर के चारों ओर से धन कमा लाते हैं और उन का उचित बँटवारा कर के े जा को सुसी करते हैं।

िटप्पणी-[२३८](१)द्रानु = (हा दाने, हो अवखण्डने, दान् खण्डने ) दान देनेहास, श्रूर, विदेता, वै

[२३९.] (१) च्यु = मिरना, मॅबाना, टपक जाना।

(५८०) वर्षेद्रायाः । सिन्द्रवः । सोद्धा । द्वः । य । सर्वैः । ह्रेयवः । जता ।

(४८६) आ। बाब । मुख्यः । खिनः । बा । अन्वरिक्षात् । असात् । चतन्त्रः ॥ ७ ॥ स्वयाः । असार । व्यवः ॥ ७ ॥ स्वयाः ॥ स्वयाः ॥ ७ ॥ स्वयाः ॥ स्वयाः ॥ ७ ॥ स्वयाः ॥ स्वयः ॥ स्वयाः ॥ स्वयः ॥ स्वयः

मा। अर्ब। ह्याव । निर्धाटवर्षः ॥ ८ ॥

धेनवः वथा रतः य सद्धः । १४१ (हे) महतः ! छिवः उत अ-मात् अन्तरिशात् आ यात, परावतः मा अव स्थात । १४२ वः अत्-इत-आ हु-आ रसा मानि रीरमत्, वः हुनुः सिन्धुः मा, वः पुरीपिणी सर्धुः

मा परि स्थात्, असे श्त् दः सम्म अस्तु। अथ- २८० ( यस् प्रन्यः ) तो नश्चिर्ये ( अध्यतः विमोचमे ) मार्ग हुँड तिलालने के लिए ( स्यताः अधाःह्य) वेगवास् खोडाँके समाम ( वि वर्तन्ते ) वेगवृष्क वह जाते। हैं, वे १ होन्द्र । स्वत्यः भाम का साम्भ

(तत्रानाः) कीडनेवाकी (विस्थवः) बहियो (धनवः वया । गोश्री के समान । रतः ) उपनाज्ञ भूमियों की ओर (प्रसन्धः) वहने हगी। भूमियों की ओर (प्रसन्धः) वहने हगी। १४१ है (परतः) वंगर महती। (दिवः) बुरुष्य से तथा । उत उनो प्रधार । प्रमान सम्ब

रिशात्) असीम अंतरिशमेंसे (था यात) दयर आओ, (परायतः) हुर्देह हेदारे थे। या पर स्थाप म रहा । १४२ (यः ) तुम्हें ( अत्-ह्त-था ) तेजहीन और (सु-भाः महित - रहा - रसामान ह माः मा निर्मास्त्र) रसमाण न कर (यः ) तुम्हें (कुमुः) चंनपूर्व अस्यान दर्भहारा - निरमुः - सिंगुः माः योचमें हो (मा ) न रोक हें. (यः ) तुम्हें (युगीवणी ) जहां व प्रियुं - सर्पुः - सर्पु मंदा-भा पार

स्थात् ) से घेट छेवे । ( अस्मे वृत्ते ) हमें हों। ( या सुम्ते ) तुरदाया सुख ायत् । यात् या, मात्र प्राप्त । सावारी- स्थात् विवारी के प्राप्त के प्राप्त करों के प्राप्त के प्राप्

क्षिक्त हो से में हैं ।

हिरम् तो १९४३] । १९४२ | १९४२ | १९४२ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १९४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४ | १८४४



वेस् । सैमेर्ड । सर्वः । सिन्नटयोदी । भीभगम् ॥१३॥ वर्षः । हैमेर्ड । सर्वः । सिन्नटयोदी । भीभगम् ॥१३॥

स्वस्थिति । स्वा अववस् । सहा १८॥ स्वस्थिति । स्वा अववस् । सर्वाः । स्वा भूपवस् । स्वा । स्वा । १८॥

स्ति । <u>सु</u>त्रम् । साम । <u>मुख्यः । सह ॥ १४ ॥ स्त्रे रात-हत्याय स-जाताय म बयुः? हिस्ते थान्यं बीजं वहच्चे, यत् रायः वः ईमहे तत् विग्य-मागु</u>

शंर हिट्टम् स्माम्ड सीम् इस्ते १७६१ शिक्षात्रम् सम्बु छेस्स

स्थी। एम मंद्रक मिं में घर सड़ निर्माण मिर्ग हुत्र । कि. दोस्त के में में के मिल्लास मिल्ला । के मिल्लास । देश भड़े से मिल्लास के मिल्लास मिल्लास । देश भड़े से मिल्लास मिल्लास मिल्लास मिल्लास ।

केहर आहे हैं। यस सामा विस्तानम् राहे केहर काहि केहर्य-पाय - शीपै की स्वास्तानम् अन्य - जाते केहर केहर्य-पाय - हिस बारक दयन्त्र होता - जाड़े किस होत

स्यस्थितः हित बाह्य द्याया स्थापः च्याप् १९४ । से दायय रेसियासास्या च्या चार चार स्थापः चार्या भागाः से दायय रेसियासास्या च्या चारा चार स्थापः चार्या भागाः से दायय रेसियासास्य चार्ये हैं। (उस्तान संग्रेष्ट)

. हो इन्हर्ड हेन क्षेत्र में ब्राह्म होता हो.

१८६ रिज फुर्वेच पुरस्य दिवस्य जाहराच द्वरा १ देवर ख्रु १ स्थे कर्यक्रमे े लेक्प इस् एस प्रकृति

1 80% 834 EFF 67 EF.

(२४८) सुडदेवः । <u>समह । असति</u> । सुडवीरः । <u>नरः । महतः । सः । मर्त्यः ।</u> यम् । त्रार्यध्वे । स्थामं । ते ॥ १५ ॥

(२४९) स्तुहि । भोजान् । स्तुत्रतः । अस्य । यामेनि । रणेन् । गार्वः । न । यर्वसे । युतः । पूर्वीन्ऽइव । सस्तीन् । अर्तु । ह्युय । गिरा । गुणीहि । कामिनः ॥ १६॥ (७० अ४४० - १४)

(२५०) प्र । शर्घीय । मार्रुताय । खडमानवे । इमाम् । वार्चम् । <u>अनज्र । पुर्वत</u>ऽच्युते । <u>वर्म</u>ऽस्तुभे । दिवः । आ । पृष्ठऽयज्यने । द्यम्नऽश्रंवसे । महिं । नृम्णम् । <u>अर्चेत</u> ॥ १ ॥

अन्वयः— २४८ (हे) नरः मरुतः! यं त्रायध्ये सः मर्त्यः सु-देवः, स-मह, सु-वीरः असति, ते स्याम २४९ स्तुवतः अस्य भोजांन् यामनि, गावः न यत्रसे, रणन् स्तुहि, यतः पूर्वान्इव कार्मि

सखीन ह्रय, गिरा अनु गृणीहि। २५० स्व-भानचे पर्वत-च्युते मारुताय राधीय इमां वाचं प्र अनज, वर्म-स्तुभे दिवः पृष्ठ यज्वने सुम्न-श्रवसे महि नुम्णं आ अर्चत।

अर्थ- २८८ हे (नरः महतः!) नेता वीर महतो! (यं) जिसे (त्रायध्ये) तुम वचाते हो, (ह मर्त्यः) वह मनुष्य (सु-देवः) अत्यन्त तेजस्वी, (स-मह) महत्तासे युक्त और (सु-वीरः) अच्छा वी (असित) होता है। (ते स्याम) हम भी वैसे ही हो।

२८९ (स्तुवतः अस्य) स्तवन करनेवाले इस मक्त के यदा में (भोजान्) भोजन पाने के लि (यामन्) जाते समय (गावः न यवसे) गौएँ जिस तरह वासकी ओर जाती हैं वैसे ही, (रणन्) आतन्द पूर्वक गरजते हुए जानेवाले इन वीरों की (स्तुहि) प्रशंसा करो, (यतः) क्योंकि वे (पूर्वान् वि पहले परिचित तथा (कामिनः) प्रेमभरे (सखीन्) मित्रों के समान अपने सहायक हैं। उन्हें (हव

अपने समीप बुलाओं और (गिरा) अपनी वाणी से उनकी (अनु गृणीहि) सराहना करो।
२५० (स्व-भानचे) स्वयंप्रकाश और (पर्वत-च्युते) पहाडों को भी हिलानेवाले (मारता शर्धाय) मरुतों के वल के लिए (इमां वाचं) इस अपनी वाणी को-कविता को तुम (प्र अनज) भली भाँ सँवारों, अलंकृत करो। (धर्म-स्तुभे) तेजस्वी वीरों की स्तुति करनेहारे, (दिवः पृष्ठ-यन्वने) दिश्च स्थान से पीछे से आकर यजन करनेवाले और (युम्न-श्रवसे) तेजस्वी यश पानेवाले वीरोंको (मार्ष गृमणं) विपुल धन देकर (आ अर्चत) उनकी पृजा करो।

भावार्थ- २८८ जिन्हें वीरों का संरक्षण प्राप्त होने, वे बड़े तेजस्वी, महान तथा वीर होते हैं। हम उसी प्रकार वर्गे २८९ भक्त के यहाँ में जाते समय इन वीरों को वड़ा भारी हुए होता है। चुँकि ये सब का हित वारी हैं, इसलिए इनकी स्तुति सब को करनी चाहिए।

२५० अलंकारपूर्ण काव्य वीरों के वर्णन पर बनाओ और उन्हें धन देकर उनका सत्कार करी।

टिप्पणी- [२४९] (१) भोजः = ( भुज्- पालनाभ्यवहारयोः = भोग प्राप्त करनेहारा। (१) यामन् = पूज् ति, हळवळ, चढाई, हमला। (३) अनु+गृ श्रीत्साहन देना, अनुग्रह करना, सराहना करना, उमंग बढाना। [२५०] (१) यज् = देना, यज्ञ करना, सहायता प्रदान करना, पूजा-संगति-दानात्मक कार्य । (२) पृष्ठ = पीठ, पीछे से। (३) द्यमं = ( ए = क्षरणदीपयोः ) प्रकाशमान, तेजस्वी, व्या

) पृष्ठ -यज्वा = पीछ से अर्थात् किसी को भी विदित न हो, इस ढंग से सहायता देनेवाला । (५) नृत्यं = -मन ) = मानवी मन, जो मानवी मन को बरवस अपनी ओर खींच छे ऐसा धन ।

आ। <u>हार्</u>डोम्टइवः। स्वयन्पटलाः। रमिधाः। वर्षट-स्टाईबवः। वाष्ट्रस्वितः। संस्वः। तर्बेष्टव्वेषः।

विषाः उदस्यवः वर्ग-वृषः अध्व-युज्ञः प्र परि-जयः त्रिन्यः विश्वता

ामा स्टान्त । अदम-दिखवः वात-तिवपः पर्वत-च्युतः हाडुनि-चृतः त्ततयत्-अमाः आ अब्द्या । १ (वः तिवपा ) तुम्हारे वलवायः, (उद्य-पवः) प्रजाके छिए । सुद्धि करनेहारे तथा (अभ्व-युवः ) रथोमें घोडे जोदनेवाले वीर

त्रीसे सुसदा होता है और (वाशीत) शृहकी सुनीती देता है, नेवाहा (आपः) डीवन, जल (अवना) पृथ्वी पर (स्वरान्ति) गर्जना की के समास वलवान्, (तरः ) नेता, (अश्म-दिववः ) हथियारोके शिक्ष समास वावशील एवं तेजस्वी, (पचंत-च्युतः) पहाडों को

।ज्ञानम्जर्म ग्रांध मिति (:F-दी ) छ।उन्हु ग्राँध है रिएक मिप्नु क्ट्रै

ायु क समास गावशाल एव वजस्या, १ प्यान-स्थुतः) पहाडा का जुक, (स्तवयत्-अमाः) योषणा करने की शक्ति पुकः (१मसाः) हो अपसा सचा तेज हिस्सा हते हैं। हो अपसा सचा तेज हिस्सा करते हैं, ग्यां में ॥ के खिए जब की स्पर्या मरते हैं, भ्यां में ॥ के खिए जब की स्पर्या मरते हैं। भ्यां में शिव हो हो हो हो हो हो

( 3देत् + ते = उद्दर्भ ने पोत्रम) ( त्र ने पोद्ध ने पोद्

कि प्राप्त प्राप्त होते देहें । एसार दर राष्ट्र प्राप्त हो है कि राष्ट्र भी

(२४८) मुज्देवः । सम्ह । <u>असति</u> । सुऽवीरः । <u>नरः । महतः । सः । मत्यैः ।</u> यम् । त्रार्यध्वे । सामे । ते ॥ १५ ॥

(२४९) स्तुदि । मोजान् । स्तुत्रतः । अस्य । यामंनि । रणन् । गार्वः । न । यर्वसे । यतः । पूर्वोन् उद्दव । ससीन् । अनु । ह्यु । गिरा । गुणीहि । कामिनः ॥ १६॥ (७० ५५५४) - १५)

(२५०) प्र । अर्थाय । मारुंवाय । खडभानवे । इमाम् । वार्चम् । <u>अनज् । पूर्वत</u>ुऽन्युर्वे । <u>अर्थ</u>डम्तुर्मे । द्विवः । आ । पृष्ठव्यज्वने । सुम्नडश्रंवसे । महिं । नृम्णम् । <u>अर्चत् ॥ १ ॥</u>

्रान्ययः — १४८ हे। नरः महतः ! यं बायध्वे सः मर्त्यः सुन्देवः, सन्मह, सुन्वीरः असति ते स्याम १४२ स्तृततः अस्य मे।जान् यामनि, गावः न यवसे, रणन् स्तुहि, यतः पूर्वान्द्रव कारि

वर्धात हर, विस ततु मुलीति।

े कि स्व नानो पोत-च्युते मारुताय दाधीय इमां वा<mark>चं प्र अनज, घर्म-स्तुमे दिवाण</mark> कि कि अन्त नार्व भाद गुरुषे जा जन्यत ।

्रिकेट १८६६ (चरा महता: ! नेता वीर महतो ! (यं ) जिसे (बायध्वे ) तुम बचाते ही। ( चर्च विकास क्षेत्रका क्षेत्रका ! नेता वीर महतो ! (यं ) जिसे (बायध्वे ) तुम बचाते ही। ( चर्च विकास क्षेत्रका क्षेत्रका अध्यक्त तेजस्थीः (सन्मह्) महत्तासे युक्त और (सु-बीरा) अद्धार्थ

ा है है तो है। ते स्थाम ) हम भी बेसे ही हीं।

ेडरे (उन्हें कर्य स्तान क्रिक्शिक्ष क्रम के यज्ञ में (भाजान्) भाजन पातं के हि इति के कि कि कार करके तथके वार्ष जिस्त तरह वासकी और जाती हैं वैसे ही, (रणन्) आतन इति हैं कि इति अववाद इति वार्ष ही (स्तुहि) प्रशंसा करों, (यतः) क्योंकि वे (पूर्वति इति के कि कर देश कर्यन्ति विमाने समान्। सिनों के समान अपने सहायक हैं। अहैं (स्

Lot to a first at the feest of the sent to annual to an author a married to the sent to th

सैंटर्धा ॥ ६ ॥ अर्द। स्ते। यः। जस्मिष्ठितं। स्टब्रावितः। चिद्धः टर्दत्। सन्पूर्तः। अर्द्धः। मुवज्ञः। (४५८) असाखि । ग्रह्मः । महत्वः । वर्ष । ज्यामर्थ । वेशम् । क्रम् । क्रम् । ज्ञामः ।

न। अस्य। रावः। उव। दस्यान्ते। च। ऋववः। असिस्। या। वस्। राजानस्। (१५६) त। साम्बर्धा मार्खः। त। हिष्यु । त। स्वयं । ता स्वयं । ता सिष्यु । ता सिष्यु । ता सिष्यु । ता सिष्यु । त

गा । सम्बद्ध ॥ जा

स-मीपसः ! बसुःह्व वन्तं स-गं अ-त्मति मः अनु नेवथ । अन्वयः— १५५ ( हे ) वेथसः महतः ! शर्यः अधाति, यत् क्ष्माह्व अर्णस् वृक्षं मोषय, अथ स्म(हे)

वययते, न रिव्यति, अस्य रायः न उप दस्यान्ते, ऊत्तयः न । १५ई ( है ) महतः ! यं ऋषि वा राजानं वा सुसुद्ध सः स जीयते, न हत्यते, न क्षेत्रति, न

-नांह (हो।एक) रुक् (बंधसः) रुक् (बंधसः) वीद (बंधसः) वीद (बंधसः) विद्यार (बंधसः) विद्यार (बंधसः) विद्यार (बंधसः)

। किन् रू में रपड़ार शिनि मिन्डे क्रिकुछ ( धर्म हरू ) मेंड र्हान्रेक पाक प्रजी भागा किया ( सन्ते) जानेवाले के (सन्ते) अच्छा मागे द्याति हैं, वेसे ही (अन्ताति सः ) विसा आराम (इहाइक) । रिग्रेट क्षायम क्षेत्र हैं। (अय स्म) और है (स-जोरसः!) होर्वेद मनवाह विभुः हो। क्ति डिंग सिमाम ( देह में में एक माम के क्षिर काम कारिन ( एडाम्प्रक क्रि ) , है कि इ दि माम

ह तथा (उत्तयः ) इनकी संरक्षक शक्तियाँ भी नहीं घटती। हम्पते ) उसकी हत्या नहीं होती हैं, ( म लेयति ) नए नहीं होता हैं. ( म व्ययते ) दुःखी नहीं वनता है क्त तुम अच्छ कार्य में (सुस्य ) प्राप्त करते हो, (सः म जीयते ) वह निर्मत नहीं वनता है, (म शहा हो (। होर महतः ।) बोर महता (। हे भी अप । । विस अपि के । । विश्व । । विस्त वा । । विस्त राजा

। दें कि इ. मारूप एम लीएम दिस्त , ई किन्सी फिराइस कि गिरि सिरी ड्रेपड़ । जेंच रू ग्रंभ कि भीगर से द्वार थिवि कि रिगर्ड थिएटबु रूप्टर सिंह मह प्रकि म प्रकार विर कि है। 1850 रु में प्रमुख्य काम कि दिशा मेर पर्त कि विश्व कि 

<sup>[</sup> रेपरे ] ( १ ) सुद्र = बरणा देना, पक्ता, केंद्रना, पोया देना, वय करना । ( १ ) हिंप् । राजापनी ,मानकार्रक ,रिक = ( रिक्ना ( . मिर्ग स्वव्हे मुख्य है । सिर्ग ( ह ) । स्वर्ग मार्ग होता, वार साम, वार साम, वार साम ( ह ) स्वर्म हिलाने समुद्र । (३) अन्द्रमति = आसन न हनेनाहा, नार्य ओर नानाया, आमायास, समाय न होनेनाहा। (३) शिष्याते [ १५५ ] ( १ ) अर्णस् = गतिमात, चंबर, जिसमें बरवरो तथी हुई हो ऐसा प्रवाह, वर, सामग्रात,

<sup>(</sup> ६४) क्षाय होना ।

(२५३) वि । अक्तून् । <u>रुद्</u>राः । वि । अहानि । <u>शिक्यसः</u> । वि । अन्तरिक्षम् । वि । स्त्रीति। ध<u>तयः</u> ।

वि । यत् । अज्ञीन् । अर्जथ । नार्यः । <u>ई</u>म् । यथा । वि । दुःऽगार्नि । <u>मस्तः</u> । न । अर्ह । रिष्यथ ॥ ४ ॥

(२५४) तत् । <u>वीर्धिम् । वः । मरुतः । महि</u>ऽत्वनम् । <u>दीर्धम् । ततान</u> । सर्धः । न । योर्जनम् । एताः । न । यामे । अर्गुभीतऽशोचिपः । अनश्चऽदाम् । यत् । नि । अर्गातन । <u>गि</u>रिम् ॥ ५ ॥

अन्वयः— २५३ (हे) धूतयः शिक्वसः रुद्राः मरुतः ! यत् अक्तून् वि, अहानि वि, अन्तरिक्षं वि, <sup>(जांति</sup> वि अजथ, यथा नावः ई अज्ञान् वि, दुर्गाणि वि, न अह रिष्यथ ।

२५४ (हे) महतः ! वः तत् योजनं वीर्थं, सूर्यः न, दीर्घं महित्वनं ततान, यत् यामे, प्ताःन, अ-गृभीत-शोचिपः अन्-अश्व-दां गिरिं नि अयातन ।

अर्थ- २५३ हे (धूतयः) रावुओं को हिलानेवाले, (शिक्वसः) सामर्थ्ययुक्त एवं (रुद्राः महतः!) दुश्मनों को रुलानेवाले वीर महतो! (यत्) जब (अक्तृ वि) रात्रियों में (अहानि वि) दिनों में (अन्तिरिक्षं वि) अन्तिरिक्षमें से या (रजांसि वि अजथ) धूलिमय प्रदेशमेंसे जाते हो, उस समय (यथा नावः ईं) जैसे नौकाएँ समुन्दरमें से जाती हैं, वैसे ही तुम (अज्ञान् वि) विभिन्न प्रदेशों में से तथा (दुर्गाणि वि) वीहड स्थानोंमें से भी जाते हो, तब तुम (न अह रिष्यथ) विलक्षल थक न जाओ, विना थकावट के यह सब कुछ हो जाय ऐसा करो।

२५८ हे (मरुतः!) बीर मरुतो! (वः तत्) तुम्हारी वे (योजनं) आयोजनाएँ तथा (वीर्ष) दाकि (सूर्यः न) सूर्यवत् (दीर्घं महित्वनं) अति विस्तृत (ततान) फैली हुई हैं. (यत्) क्योंकि तुम (यामे) दात्रु पर किये जानेवाले आक्रमण के समय (एताः न) कृष्णसारों के समान वेगवान वनकर (अ-गृभीत-शोचिपः) पकड़ने में असंभव प्रभाव से युक्त हो और (अन्-अश्व-दां) जहाँ पर घोडे पहुँ नहीं सकते, ऐसे (गिरिं) पर्वतपर भी (नि अयातन) हमले चढाते हो।

भावार्थ- २५३ जो बिछ वीर होते हैं, वे रात को, दिन में, अन्तरिक्ष में से या रोगिस्तानमें से चले जाते हैं। वे समतल भूमि पर से या बीहद पहाडी जगह में से बरावर आगे बढ़ते ही जाते हैं, पर कभी थक नहीं जाते। (इन भाँति शत्रदल पर लगातार हमले करके वे विजयी बन जाते हैं।)

२५८ वीरों की बनाई हुईं युद्धकी आयोजनाएँ तथा उनकी संगठनशक्ति सचमुच बडी अन्ही है। दुर्मनी पर धावा करते वक्त वे जैसे समतल भूमि पर आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार वे शत्रु के दुर्ग पर भी चढाई करते हैं। किचाते नहीं।

टिप्पणी-- [२५२] (१) शिक्यम् = (शक् शक्ती) कुशल, बुद्धिमान, सामध्येयुक्त । शिक्य = कुशल, सामध्येयुक्त

रिपश्च (१) योजनं = जोडनेवाला, दृकद्वा होनेवाला, व्यवस्था, प्रयस्न, आयोजना। (२) अर्थे अध्य-द्य (गिरिः) जहाँ पर घोडे पग नहीं घर देते, ऐसा स्थान, पहाडी गढ, दुर्गम पर्वतः। (३) गिरिः = वर्धे। पार्वतीय दुर्ग, वाणी।

(२५५) असीचि । यही । यही । वर्षे चित्रा । वर्षे : इंदर्ग । वर्षे । व्रेप्त । व्येप्त ।

(१५६) त । सः । <u>जीववे । मस्तः</u> । त । <u>इत्यो</u> । त । <u>मेथिति । ता वस् । तावस् । त्रावित्तम् । स् । स् । स्वांत्रम् । स्</u>

॥ । विद्देश ॥ व ॥

। म :प्रस्त, मिन्सिन, यस राय: त उप दस्यानि, उत्तय: त ।

अन्य :- १५५ (हे) वेयतः नरतः ! रायः अजातः, यत् स्पनाद्व अरोसं वृक्षं नोपयः, अय स्म (हे) स-जोपसः ! वशुःह्व पन्तं सु-गं अ-रमति सः अनु नेपय । स्भेष्टः ! वशुःह्व पन्तं सु-गं अ-रमति सः अनु नेपय ।

कार्छ (द्यादार) कर (देवत ) प्राहुत ! किन्म प्रहित । किन्म ) कार्ष (द्यादार हुद्ध ) कर (क्षाद्य ) कर क्षाद्य । क्षाद्य हुद्ध । क्षाद्य हुद्ध । क्षाद्य क्षाद्य । क्षाद्य क्षाद्य । क्षाद्य क्षाद्य । क्षाद्य क्षाद्य क्षाद्य । क्षाद्य क्षाद्य क्षाद्य । क्षाद्य क्षाद

स्ति हैं ( मरवा: !) वीर महता ( के सिन्न के ) विस्त का भा के सिन्न के । स्वाम जो शां का साम के । स्वाम जो शां कि साम के । स्वाम के । से स्वाम के । से साम के साम के । से साम क

स्प्रीयांपें - १५९५ क्यें सम्बद्ध क्षेत्र क्ष

ź

<sup>ी</sup> स्ट्री भीत होता ।

(२५३) वि । अकत्त् । छ्द्राः । वि । अहानि । शिक्यसः । वि । अन्तरिक्षम् । वि । स्व

<u>धृतयः</u> । वि । यत् । अज्ञान् । अजीथ । नार्यः । <u>ई</u>म् । <u>यथा</u> । वि । दुःऽगार्ति । <u>मर</u> न । अर्ह । रिष्यथ ॥ ४ ॥

(२५४) तत् । <u>वीर्धम् । वः । मस्तः । महि</u>ऽत्वनम् । <u>दीर्धम् । ततान</u> । स्र्यः । न । योर्व एताः । न । यामे । अर्ग्धभीतऽशोचिषः । अनेश्वऽदाम् । यत् । नि । अर्यातन । <u>गि</u>रिम् ॥ ५ ॥

अन्वयः— २५२ (हे) धृतयः शिक्वसः रुद्राः मरुतः ! यत् अक्त्न् वि, अहानि वि, अन्तरिसं वि, र वि अज्ञथ, यथा नावः ई अज्ञान् वि, दुर्गाणि वि, न अह रिष्यथ ।

२५४ (हे) महतः! वः तत् योजनं वीर्यं, सूर्यः न, दीर्वं महित्वनं ततान, यत् यामे, पत अ-मुभीत-शोचिपः अन्-अश्व-दां गिर्हि नि अयातन।

अर्थ- २५३ हे (धृतयः) रात्रुओं को हिलानेवाले, (शिक्वसः) सामर्थ्ययुक्त एवं (रहाः मल हुश्मनों को रुलानेवाले वीर मरुतो! (यत्) जब (अक्तृत् वि) रात्रियों में (अहानि वि) शि (अन्तरिक्षं वि) अन्तरिक्षमें से या (रजांसि वि अजथ) धृलिमय अदेशमेंसे जाते हो, उस समय ( नावः हैं) जैसे नौकाएँ समुन्दरमें से जाती हैं, वैसे ही तुम (अज्ञान् वि) विभिन्न प्रदेशों में से (दुर्गाणि वि) वीहड स्थानोंमें से भी जाते हो, तब तुम (न अह रिप्यथ) विलक्कल थक न जाओ, थकावट के यह सब कुछ हो जाय ऐसा करो।

२५8 हे (मरुतः!) बीर मरुतो! (बः तत्) तुम्हारी वे (योजनं) आयोजनाएँ तथा (वी दाक्ति (सूर्यः न) सूर्यवत् (दीर्घं महित्वनं) अति विस्तृत (ततान) फैली हुई हैं. (यत्) क्यों कि (यामे) राजु पर किये जानेवाले आक्रमण के समय (एताः न) कृष्णसारों के समान वेगवान व (अ-गृमीत-रोोचिपः) पकड़ने में असंभव प्रभाव से युक्त हो और (अन्-अश्व-दां) जहाँ पर घोडे प

नहीं सकते, ऐसे (गिरि) पर्वतपर भी (नि अयातन) हमले चढाते हो।
भावार्थ- २५३ जो बिल्ड वीर होते हैं, वे रात को, दिन में, अन्तिरक्ष में से या रेगिस्तानमें से चले जाते हैं।
समतल भूमि पर से या बीहद पहाडी जगह में से बरावर आगे वढते ही जाते हैं, पर कमी यक नहीं जाते।
भाँति शतुदल पर लगातार हमले करके वे विजयी बन जाते हैं।

२५८ वीरों की वनाई हुई युद्धकी आयोजनाएँ तथा उनकी संगठनशक्ति सचमुच वडी अन्ही है। डी पर धावा करते वक्त वे जैसे सनतळ मृमि पर साक्षमण करते हैं, उसी प्रकार वे शत्रु के दुर्ग पर भी चवाई करने हैं किचाते नहीं।

टिप्पणी- [२५३] (१) शिक्यस् = (शक् शक्षो) कुशल, बुद्धिमान, सामध्यंयुक्त । शिक्य = द्वाड, इ मान, समर्थ । (२) अज्ञ = सेव, समतल मृमि ।

िर्पश्च ] (१) योजनं = जोडनेवाला, इकट्ठा होनेवाला, व्यवस्था, प्रयत्न, आयोजना। (१) अ अध्य-द्य (गिरिः) जहाँ पर बोडे पग नहीं घर देने, ऐसा स्थान, पहाडी गढ, दुर्गम पर्वत्र। (३) गिरिः = र् पार्वतीय दुर्ग, वाणी।

र्वेटगर्स ॥ ६ ॥ अम् । स्म । यः । ज्ञरमेष्ठिस । सट्योतसः । स्वैःटइंस । राप्तम । अपै । पुत्तत । ४८८) अस्राख । श्रमुः । स<u>रवः</u> । सर्व । <u>ज</u>्यसर्व । मान्त्र । बैसर्स । स्त्रमाटइंस | मृत्ताः ।

त्र । सुस् । स्यान्ते । स्टब्स् । स् । इस्तु । स । इस्तु । स । सिन्नि । सि

अन्वयः— १५५ ( हे ) वेथतः महतः ! शर्यः अआजि, यत् कपनाइच अर्थतं बृक्षं मोषथ, अथ स्म (हे ) 1-त्रोपतः ! चञ्चः इच यन्तं सु-मं अ-रमति नः अनु नेषथ ।

गा । सम्हम् ॥ व ॥

द्भात । वं स्थाप वा रावानं वा सुबद्ध सः न जीयते, न हम्पते, न क्षेत्रति, न स्थते, न रिप्यति, अस्य रायः न उप द्स्यन्ति, जनयः न ।

नधीं (नेथसः) कहं (नेथसः) व्यक्ति ( नहतः ! ) बीर महतो ! तुम्हारा ( श्रांः ) वर्षः ) वर्षः । अधि । वर्षः । अधि । वर्षः । वरः । वरः

द्रवृह्ण सहतः !) बार महता ! (व स्ताय वा) । वच साय का पा ( राजान वा) । वच राजा हो तुम अच्छे कार्य में , चुच्ह्य ) प्रारंत करते हो, ( सः न जीयते । वह विविद्य नहीं बनता है, ( म हम्पते ) उसकी हत्या नहीं होती है, ( म लेघिते ) नष्ट नहीं होता है. ( त च्ययंते ) हु:खी नहीं बनता है और (न रिप्पति ) झीय भी नहीं होता है। ( अस्य रायः ) हसके धन ( म उप स्ट्योन्त ) नष्ट नहीं होते हैं तथा ( कतयः ) इनकी संरक्षक शक्तियों भी नहीं घटनी।

\* **\*** '

हिल्याी- [ १५५] ( १ ) अपीस् = मोनमान, चंबर, विनमें प्रस्ति नही हुई हो ऐना प्रवाह, दर, मामान, मसुरू । (१ ) अ-रमाति = भागन न हेनेवारा, चारों भीर दानेवारा, आधानगर, समान न होनेवारा। १ । सुसू । (१) अ-रमाति = भागन न हेनेवारा, चारों भीर दानेवारा, आधानगर, समान न होनेवारा। १ । सुसू = (हप् स्टब्से सुप्तीन, मोगीव । अपि कर्ना, वश्व करना, नोरका मधेरता। (४ ) रूपना = देनन, पिडां

<sup>(</sup>स्री शीय होता । [ इंसई ] ( 1 ) सूद्रें = दोता हैंसा देसा देस्सा बेंदेरसा दोता हैंसा उत्त स्था । ( ४ ) सामी हैंसावाय ताल होता । ( त) वससे = ( कि. या + च च्यों बेंदेरसा होता हैंसा उत्त स्था । ( ४ )

(२५७) नियुत्वन्तः । ग्रामङ्जितः । यथां । नरः । अर्थमणः । न । मुहतः । कुवन्धिनः । पिन्वन्ति । उत्सम् । यत् । इनासः । अर्थस्न् । वि । उन्दन्ति । पृथिनीम् । मध्यः अन्धेसा ॥ ८ ॥

(२५८) <u>प्र</u>वत्त्रंती । <u>इयम् । पृथि</u>वी । मुरुत्ऽस्यः । <u>प्र</u>वत्त्रंती । द्यौः । <u>भवति । प्र</u>यत्ऽस्यः। प्रवत्त्रंतीः । पथ्याः । अन्तर्रिक्ष्याः । अवत्त्रंन्तः । पर्वताः । जीरऽदीनवः ॥९॥

अन्वयः— २५७ यथा नियुत्वन्तः ग्राम-जितः नरः कवन्धिनः मगतः, अर्थमणः न,यत् इनासः असर्व उत्सं पिन्वन्ति पृथिर्घा मध्यः अन्धसा वि उन्दानित।

२५८ ( हे ) जीर-दानवः! इयं पृथिवी महद्भ्यः प्रवत्-वर्ता, घोः प्र-यद्भ्यः प्रवत्-वर्ता भवति अन्तरिक्ष्याः पथ्याः प्रवत्-वर्ताः, पर्वनाः प्रवत्-वन्तः ।

अर्थ- २५७ (यथा) जैसे (नियुत्वन्तः) घोडे समीप रहानेवाले, (म्राम-जितः) दुश्मनांके गाँव जीति । घाले, (नरः) नेता, (कवन्धिनः) समीप जल रहानेवाले (महतः) वीर महत् (अर्थमणः न) अर्थमां समान (यत् इनासः) जव वेगसे जाते हैं, तव (अस्वरन्) शब्द करते हैं। (उत्सं पिन्वन्ति) जलकुण्यं को परिपूर्ण वना रहाते हैं और (पृथिवीं) भूमि पर (मध्यः) मिटास भरे (अन्धसा) अन्न की (वि उन्दन्ति) विशेष समृद्धि करते हैं।

२५८ हे (जीरदानवः!) शीघ्र विजयी वननेवाले वीरो! (इयं पृथिवी) यह भूमि (मरुद्भ्यः) वीर मरुतों के लिए (प्रवत्वती) सरल मागोंसे युक्त वन जाती है, (द्योः) युलोक भी (प्रवद्भ्यः) वेषः पूर्वक जानेवाले इन वीरों के लिए (प्रवत्वत्वती) आसानीसे जानेयोग्य (भवति) होता है, (अन्तरिक्षाः पथ्याः) अन्तराल की सडकें भी उनके लिए (प्रवत्-वतीः) सुगम यनती हैं और (पर्वताः) पहार्षः भी (प्रवत्-वतः) उनके लिए सरल पथ्यत् वने दीस पडते हैं।

भावार्थ- २५७ घुडसवार वीर शत्रुओं के ग्राम जीत लेते हें, तथा वेगपूर्वक दुश्मनों पर धावा करते हैं। उस मन वे वहीं भारी घोषणा करते हैं और जिलकुण्ड पानी से भरकर भूमंडल पे मधुरिमामय अन्नजल की समृद्धि की बन्ना विपुलता कर देते हैं।

२५८ वीरों के लिए पृथ्वी, पर्वत, अन्तरिक्ष एवं आकाशपथ सभी सुसाध्य एवं सुगम प्रतीत होते हैं। (बीरों के लिए कोई भी जगह बीहड या दुर्गम नहीं जान पडती है।)

टिप्पणी-- [२५७] (१) नियुत् = घोडा, पंक्ति। (१) अन्धस् = अञ्च ( अन्-धस्) प्राण का धारण का । (३) कवन्धिन् = जलकुण्ड या पानी की बोतलें ( Water-bottles) समीप रखनेवाके। [२५८] (१) प्रवत् = सुगम मार्ग, समतल राह, ऊँचाई, डाल।

(४४८) वर्ष । ब्रह्मः । ब्रह्मः । ब्रह्मः । व्यवः । व्य

तम् । अन्यन्त् । वृत्रन्। अतित्विष्त । यत् । स्वरंत्ति । योषम् । विटवेतम् ।

अन्वयः - १५६ (है) महतः ! स-भरतः स्वरं नारः सुर्वे नार्यः, (हे) दिवः नरः! यत् वः अन्वयः - १५६ (है) महतः! स-भरतः स्वरं-नारः सुर्वे नार्यः, (हे) दिवः नरः! यत् वः अन्वयः अस्वाः न अह अथन्तः सवाः अस्य अध्वतः परं अस्य नार्यः।

विचतः अस्वाः न अह् अथयत, सथः अस्व अध्वतः पारं अस्वयः । ? १० (है) एथे गुभः महतः। वः अंचेषु ऋएपः, परम् खाद्यः, वसःमु व्यभाः, गभस्योः आगेन-धानसः विशुतः, शीर्षम् हिरण्यधोः वः अंचेषु ऋएपः, परम् खाद्यः, वसःमु व्यभाः, गभस्योः आगेन-धानसः विशुतः, शीर्षम् विरण्यधोः विवतः। वे अ-गुभीत-शोन्यं नाकं दशत् । विप्यं विद्याः। १६ अत्यन्त अशिन्ययः, यस् ऋत-यसः विवतं घोपं स्वरान्ति। विद्याः। विद्याः। वीर्षः महतः। वीर्षः विवतं घोपं स्वरोते कार्यंका वोश्च उठानेवाछे, मानों (स्वर्रः अधे- १५९ हे (महतः!) वीर्षः महतो। (स्वरः) समान क्ष्यं कार्यंका वोश्च उठानेवाछे, मानों (स्वरः

तरः) स्वर्गके नेता तुम (सूपे उदिते) सूपेंके उद्य होनेपर (मद्य) होपेंत होते हो। है (दिवः नरः!) तेत्र केंग्रें नेता तुम (सूपे उदिते) सूपेंके उद्य होनेपर (मद्य) हुम्होर देविनेवाले घोड़े (न अह अथयत्त) तेत्र हो। तेत्र परं) है। विस्तु अध्याः) तुम्हार दोविनेवाले घोड़े (मर्स् अप्ताः) स्वर्म निक्यां परं) हुम मार्ग के अम्प तिनेवाले परं) पर्वेच अप्ताः। विस्तु (स्वर्म केंग्रेंस हुह्मेनेवाले चीर महताः) उप्प्राः विस्तु केंग्रेंस हुम्हार (चिर्च वाजाः है। एस् वाह्मः) पर्वेच महताः) अप्रित्याः। विस्तु केंग्रिस हम्मेनेवाले हम्भे हम्मेनेवाले हिम्मेनेवाले हम्मेनेवाले हम्मेनेवाले हम्मेनेवाले स्वर्माः) अप्रित्यां महत्यां मार्थे पर (हिर्च प्रित्याः चित्राः।) सुचणेंके भव्य शिरहाण रखे हुए हैं। १६१ हें (अप्तः (शिष्य) मार्थे पर (हिर्च प्राप्तिः चित्राः) होत्राः) सुचणेंके प्रत्यां वीरह्माणं स्वर्में (स्थिं स्वर्माणं सुद्ध हम्में (स्थिं स्वर्में) प्रतिमाणं वीर महताः। विस्तु (स्थिं सुचने) उस अप्तावेहत नेवस्वां (सार्क) आकाशमेंसे (स्थिं) महताः।) प्रतिमाणं वीर महताः। (सं अप्तावेचं) उस अप्तावेहत नेवस्वां (सार्क) आकाशमेंसे (स्थिं)।

भावारी - १५९ समी कामी का मार बीर बीर के का मावसे बराबर बॉट कर उठाते हैं। दिनका मारम होने पह ( क्योंत् काम शुरू करना स्थान होवा है, हुमलिए) के आनिक्दत होते हैं। ऐसे उरसाही बीर बोडोंके थक वामेंने पहुळे हो अपने गन्तव्यस्थान पर पहुँच नामें। १६० हम मंत्र में महतों के जिस पहनाने का बखान किया है, बह ( Millitary millorm )ही हैं। १६१ अपने बळ का संगठन काक तेजिसका बरा ें। विष्योंका जळ हक्हा करने सबसे बहि दो, वर्गोंक चतवा जळ पर्यास मात्रा में पाने के जिए अपने स्वासाय

लुव, संविद्ध, जिर्फ, केश हुआ ।

<sup>11</sup> स-भरस् = सम भाव से कारमार ने जनप्य पक नहीं चाते, वभी तक मानव : नित्ताः शियाः = सुवर्णेको वेछ प्रियोः : वाठा, सर्पकी-जरको बाह् रखनेवाछ।

हिष्यणी - [ २५,६ ] (१) मरः = भार, बोझ, बाह्य, समूह, उठानेवाला । [यस स अययन्त, सराः अध्वतः वारं बाह्य थ

अपने साहचे या खंचको पहुंचनेका प्रयान करें।] [१६] (१) के किसाखाळे साळे। [२५१] (१) सत-चु = च्याने के किसाखाळे साळे। [१५१] (१) सत-चु = च्याने (१) पुरव्वळ = पाने, पोन्छ

(२६२) युष्माऽदेत्तस्य । मुरुतः । विऽचेतसः । रायः । स्याम । रथ्यः । वर्यस्वतः । न । यः । युष्किति । तिष्यः । यथां । दिवः । अस्मे इति । ररन्तु । मुरुतः । सहस्मिण्म् ॥१३॥ (२६३) यूपम् । रायम् । मुरुतः । स्यार्हऽवीरम् । यूपम् । ऋषिम् । अवय । सार्मऽविप्रम् । यूपम् । अविन्तम् । भूरतायं । वार्जम् । यूपम् । धृत्य । रार्जानम् । श्रुष्टिमन्तम् ॥१४॥ (२६४) तत् । वः । यामि । द्रविणम् । सुद्यः । यने । स्वः । न । ततनाम । नृन्। अभि इदम् । सु । मे । मुरुतः । हुर्यत् । वर्चः । यस्यं । तरेम । तरसा । श्रुतम् । हिमाः ॥१५॥ इदम् । सु । मे । मुरुतः । हुर्यत् । वर्चः । यस्यं । तरेम । तरसा । श्रुतम् । हिमाः ॥१५॥

अन्वयः— २६२ (हे) वि-चेतसः मरुतः! युष्मा-दत्तस्य वयस्-वतः रायः रथ्यः स्याम, (हे) मरुतः! असे यः, दिवः तिष्यः यथा, न युच्छिति सहस्मिणं ररन्त । २६३ (हे) मरुतः! यूयं स्पार्ह-वीरं रिष, यूयं साम-विमं ऋषिं अवथ, यूयं भरताय अर्वन्तं वाजं, यूयं राजानं श्रुष्टि-मन्तं घत्य। २६४ (हे) सदः जतयः! वः तत् द्रविणं यामि, येन नृन् स्वः न अभि ततनाम, (हे) मरुतः! इदं मे सु-वचः हर्यतः यस तरसा हातं हिमाः तरेम।

अर्थ- २६२ हे (वि-चेतसः महतः!) विशेष ज्ञानी वीर महतो! (युष्मा-दत्तस्य) तुम्हारे दिये हुए (वयस्-वतः) अन्नसे युक्त होकर (रायः) ऐश्वर्य के (रथ्यः) रथ भरके लानेवाले हम (स्याम) हों। है (महतः!) वीर महतो! (अस्मे) हमें (यः) वह (दिवः तिष्यः यथा) आकाश में विद्यमान् नक्षण के समान (न युच्छति) न नष्ट होनेवाला (सहस्रिणं) हजारों किस्म का धन देकर (ररन्त) संतुष्टकरो। रुद्दे हे (महतः!) लीर पहले । (सहस्रिणं) कर्ता

२६३ हे (मरुतः!) वीर मरुतो ! (यूयं) तुम (स्पार्ह-वीरं) स्पृहणीय वीरों से युक्त (र्रायं) भा का संरक्षण करते हो; (य्यं सामः वित्रं) तुम शांतिप्रधान या सामगायक विद्वान (ऋषिं अवध) ऋषिं का रक्षण करते हो; (य्यं) तुम (भरताय) जनता का भरणपोपण करनेवाले के लिए (अर्वन्तं वाजं) योडे तथा अन्न देते हो और (य्यं) तुम (राजानं) नरेश को (श्रुप्टि-मन्तं) वैभवयुक्त करके उसे (धत्थ) यारित एवं पुष्ट करते हो।

२६३ हे (सद्य-ऊतयः!) तुरन्त संरक्षण करनेवाले वीरो! (वः तत्) तुम्हारे उस (व्रिक्षिं यामि) व्रव्य की हम इच्छा करते हैं। (येन) जिससे हम (नृन्) सभी लोगों को (स्वः न) प्रकार्त समान (अभि ततनाम) दान दे सकें। हे (मरुतः!) वीर मरुतो! (इदं मे सु-वचः) यह मेरा अच्छा वक्ष (हर्यत) स्वीकार कर लो; (यस्य तरसा) जिसके वलसे हम (शतं हिमाः) सौ हेमन्तऋतु, सौ विं (तरेम) दुःखमें से तैरकर पार पहुँच सकें, जीवित रह सकें।

भावार्थ- २२२ सदसों प्रकारका धन और अञ्चहमें प्राप्त हो। वह धन आकाशके नक्षत्रकी न्याई अक्षय एवं अटल रहे। २२२ वीर पुरुष द्वारतायुक्त धन का वितरण करके ज्ञानी तस्वज्ञ का पोषण करके प्रजापालनतस्वर भू<sup>वार्ठ</sup> का पालनपोषण एवं संवर्धन करते हैं।

२५८ हे संरक्षणकर्वा वीरो ! हमें प्रचुर धन दो ताकि हम उसे सब लोगों में बॉट दें । में अवना वर्ष वचन दे रहा हूँ । इसी माँवि करते हम सौ वर्षों तक दुःख हटाकर जीवनयात्रा वितायें ।

डिप्पणी-[२६३](१) श्रुप्टि = मुननेवाला, सहायता, वर, वैभव, सुझ।
[२६४](१) स्वर् = स्वर्ग, जल, सूर्यक्रिण, प्रकारा।(२) हुर्य् (गतिकान्त्योः) = गिर्व क्रिया हुन्छ। करना।(२) यामि (याचे) = याचना करता हूँ, चाहता हूँ।(४) स्वः न = (स्वर् न, स्वर्ण) = स्वर्यक्रिया तत्, तैसे सूर्य अपने क्रिया को समान रूप से बाँट देता है वैसे।[शतं हिमाः तरेम = पश्येम शादः वात्री

॥९॥ चम्ह्ह । :पिर | हेर | मानष्ट | मुद्देह | हो | स्प्रेम मुस्रीक्ट | र । अबैः। वुरमितः। अवुराभेः। अभेत् । यतास्। अवे । स्थिः। अवुत्तव ॥१॥ |:用货车2件至| 迎記 |:中下 | 为至 |:中央东京市 |:市场市 |:市中之下 (产 105

कर मिरिप्रधीड किस्टित (फ्युक्त-प्रहास) ,जीवल्जिक प्रक शिक्ता प्रहिति ( क्षिप्रप्र-प्त ) हर्ने -प्रेष्ठ । निमृष्ट् हरः निष्ट मंद्रः गरु , निष्ट ने हंती हरा । तमाहर हर निगर भट्ट :प्रिप्ट :हिरह :भीतिम: सुनिय: कु जेवी इं प्रहित वय: कुरिय: महत निवास: स्वित कु जेवित कु जेवित हैं - किया किया किया है जिल्ला किया है जिल्ला है जिल्ला किया है जिल्ला है जि

ि होत्र गिनहार कि हिन् ( हिन्हार हिए ) एमम होट प्रजी है गिएजर होति। मिट । धर के मिट । ताहर है जाहर उक्त माण्य कि कि हो हो हो हो हो हो हो है जह से प्राप्त । कि जह से प्राप्त । क (JEEJE) ग्रांस (BE । 13 नित्र तमाहित सफन पहिती ( BEIV मी प्रिक्ट) में मिलाज कि मिक्र तिती कि माध्याम (Jupile) जीए वि हम (जिन्नेम) मह विहास एजाए कि यह विस्पृत्त 13 前 台部 (西班巴) 希语中时的 मही तं मिष्टित (किए भट्ट ) एर (अएर) क्रिए । है होह उम् (क्रिए ) है एप्रिक्त होह (:EKE) नाहार (:निधिष्ट), लाहनीह निमायन नीम किस (:मीसप-स) | उत्तर प्रपष्ट कर तीम 

1 डें हेडाइ कि साफ कि स्रीक्त ETR BÎRIC ÎPÊ ÎRM SÎN Î EEP BÎŞ ERÎLIB EVPU Î FODISTA Î ÎURBUNA DIŞA FŞ ÎVE 13 टाउ होता पृत्यी इं नीड्य एम एक मीस्योग क्रांटम क्या हिस्स इंग्रह शाम मीस्याप होते. 当師那 ागड़ हाए तहाहुत पृत्री इंतिह की वि वित्य ति हैं है। है के प्रिक्ति के प्रिक्शिय 

E3 (の記) E3元 INIS Elips (Iniz is essen ilnum) = ( fim ) Im ( f ) ( Infelin ersel suppliers ( Sie wie in fin ! דיקום (ביקוק (ביק קבי קבי קוקים (בין (ביקים (

i in the 11. 12.35.7

Marie Co

, 32.2.2.2. **3**1.3.1

A Profession

( in )

نغني

\*\*

- (२६०) साद्रम् । जाताः । सुडभ्यः । साकम् । खुक्षिताः ।

  श्रिये । चित् । आ । युडतुरम् । बुबुधुः । नरः ।
  विद्रगेकियः । स्यैस्यऽइव । रुश्मयः ।
  युर्भम् । याताम् । अतुं । स्थाः । अवृत्सत् ॥३॥
- (२६८) आञ्चोत्रयंस् । वः । मुरुतः । मुहिऽत्तुनम् । द्वित्रप्रियंस् । स्पैसऽइत । सर्थणम् । ज्वोत् कृति । बुस्मान् । अमुत्रद्वे । दु<u>धातन्</u> । जुनेस । पुलाम् । अनु । स्थाः । <u>अपुत्सत्</u> ॥ ४ ॥

(१६८) उत्। ईर्य्य । महत्वः। चुर्यः। चुर्यः। चुर्यः। चुर्यः। महत्वः। महत्वः। महत्वः। न्यंत्यः। प्रित्तः। चुर्य्यः। विद्याः। उत्। द्वाः। उत्। द्वाः। उत्। द्वाः। उत्। द्वाः। उत्। द्वाः। उत्। द्वाः। चुर्यः। चु

सुमनः म उत् ईस्तस्यि' रताः द्वाम तावा असे सर्वस्य । सन्दरः— ४३८ (४) तैरावतः मववः तैन व्यवस्य ।

३,७० (हे) महतः,! यत् यूपतीः अभ्वात् यूषु अयुग्ध्वं, हिरण्यपात् आकात् प्रति अमुग्लं,

विम्बाः इत् स्पृथः वि सस्पय, रथाः गुमे यातो अनु अतुस्तत । १७१ (हे) महतः! वः पर्वताः स वरन्तः नथः स, यत्र अचिष्यं तत् गच्छप इत् उ, उत

याबा-पृथिवी परि याथत, रथाः सुभं यातां अनु अवृत्तत । अर्थ- १६९ हे ( पुरीपिषाः महतः ! ) जहतं युक्त बीर भहतो ! ( यूपं ) तुम (समुद्रतः) समुद्र के जह को ( उत् रियथ ) क्रपर प्रेरणा देते हो और ( बूधि वर्षय्य ) वर्षां का प्रारम्भ करते हो । हे , ह्याः ! )

शुक्री विसर करनेवाल वीरी ! (वः धेतवः ) कुद्धारी गोषं ( स उप दस्यान्त । शीण नहीं होती हैं। ( स्याः धुने० ) [ १६५ वो मंत्र देखिए । ]

ंड० हें ( महतः !) बीर महता ! ( वत् पृपतीः अस्रात् ) तव सन्तेवाले बोडों का तुम, (बृषु) हर केंब्रें के अप्रमान में बोड हेंने हों भीर ( हिरण्यपान अन्तात् ) स्वण्य केंब्रेंच हों प्रति अस्पर्य केंब्रेंच हों प्रति अस्पर्य किमित्र प्रहित हों, तव ( विश्वाः इत् ) सभी ( स्पृयः) चहाक्रपरी करनेवाले हुस्ननोंको तुम (विश्वाः इत् ) सभी ( स्पृयः)

प्रमास्य ( क्रिक्ट कर देते हो। ( रयाः द्वामः ) ( वेह में में में क्षिपः ) पहीद्वर । । वेह में में क्षिपः ) प्राक्र ( क्रिक्ट ) प्राक्र ( क्रिक्ट ) प्राक्र ( क्रिक्ट ) प्राक्र ( क्रिक्ट ) क्रिक्ट ( क्रिक्ट )

न दाल, (नयः न) नाश्या ना राज न नदमाय । (यत ) प्रांतर (जावद्य । जात का इंग्डा हो, तत्र) न दाल, (नयः न) नाश्या ना राज में ( चावा-पृथियों ) भूमंदछ एवं चुलोक् में ( प्रीर वायत्) नारी ओर युमी । (रया: युमे ... ... ) [ मंत्र रहें यो देखिए । ]

हिज्यणी- [ १६९ ] ( १ ) ह्त्यः = चंतरी, उस ( द्व्च= फॅरना, नास स्ता, चीतरा, परासना होता । ) फॅरनेवास, स्थुनितास, विचयशीर, प्रासाना ( १ ) पुरीप = चर्छ ( विषय् ), पर , विशा ( ही-१५ ) पता से ची इष्ट हैं वह, सरीर में वो इष्ट हैं वह ।

प्रायुन्त वहवा, राशीया बारा कावा । । अस्तः = ( वर्ष सावायात्र ) = वात्री, धवपव, चळ, विष्टु, इत्यू । १९१

(२७२) यत्। पूर्व्यम् । <u>मरुतः</u>। यत् । चु। नृतंनम् । यत्। उद्यते । <u>वसवः। यत्। च</u> । शस्यते विर्श्वस्य । तस्ये । <u>भव्य</u> । नर्वेदसः । शुर्भम् । <u>य</u>ाताम् । अनु । रथाः । <u>अवृत्सत्</u> ॥८

(२७३) मृळतं । नः । मुरुतः । मा । विधिष्टन । असाम्यम् । शर्मे । बहुलम् । वि । यन्तन

अधि । स्<u>तो</u>त्रस्यं । <u>स</u>रूयस्यं । <u>गातन्</u> । शुर्भम् । <u>या</u>ताम् । अनुं । रथाः । अनृत्सत्॥९। (२७४) यूयम् । असान् । नयुत् । वस्यः । अच्छ । निः । अंहतिऽभ्यः । मुरुतः । गृणानाः जुपर्ध्वम् । नुः । हुव्यऽदातिम् । युजुत्राः । वुयम् । स्याम । पर्तयः । <u>रयी</u>णाम् ॥१०।

अन्वयः— २७२ (हे) वसवः महतः ! यत् पूर्च्यं, यत् च नूतनं, यत् उद्यते, यत् च दास्यते, तस्य विश्वस

नवेदसः भवथ, रथाः शुभं यातां अनु अवृत्सत । २७३ (हे) मरुतः ! नः मुळत, मा चिधिष्टन, अस्मभ्यं बहुलं दार्म वि यन्तन, स्तोत्रस्

सख्यस्य अधि गातन, रथाः शुभं यातां अनु अपृत्सतः २७४ (हे) गृणानाः महतः ! यूयं अस्मान् अंहतिभ्यः निः वस्यः अच्छ नयत, (हे) यजनाः

नः हव्य-दातिं जुपध्वं, वयं रयीणां पतयः स्याम ।

अर्थ- २७२ हे ( वसवः मरुतः ! ) ले।गीं को वसानेहारे वीर मरुता ! ( यत् पूर्व्य ) जो पुरातन, पुराना है (यत् च नूतनं ) और जो नया है (यत् उद्यते ) जो उत्कृष्ट है और (यत् च दास्यते ) जो प्रशंसित् होता है, (तस्य विश्वस्य) उस सभीके तुम (नवेदसः भवथ) जाननेवाले होशो। (रथाः शुभं०)

मित्र २६५ वाँ देखिए।] २७३ हे (मरुतः!) वीर मरुतो ! (नः मृळत) हमं सुखी वनाओ; (मा विधएन) हमं न मार डालोः ( अस्मभ्यं ) हुमें ( वहुलं शर्म वि यन्तन) वहुत सारा सुख दे दो और हमारी (स्तोत्रस्य सख्यस्य)

स्तुतियोग्य मित्रता को तुम ( अधि गातन ) जान छो । ( रथाः द्युभं० ) [ मंत्र २६५ वाँ देखिए । ] २७४ हे (गृणानाः मरुतः!) प्रशंसनीय वीर मरुतो ! (यूयं) तुम (अस्मान् अंहतिभ्यः निः)

हमें दुर्दशासे दूर हटाकर (वस्यः अच्छ) वसने के लिए योग्य जगह की ओर (नयत) ले बली। है (यजत्राः!) यज्ञ करनेवाले वीरो! (नः हव्य-दार्ति) हमारे दिये हुए हविष्यान्नका (जुपध्वं) सेवन करो। (वयं) हम (रयीणां पतयः स्याम) विभिन्न प्रकारके धनों के स्वामी या अधिपति वन जायँ, ऐसा करो।

भावार्थ- २७२ पुराना हो या नया, जो कुछ भी ऊँचा या वर्णनीय ध्येय है, उसे वीर जान के और उसके छिए सचेहराँ। २७३ हमें सुख, आनन्द एवं कल्याण प्राप्त हो, ऐसा करो । जिस से हमारी क्षति हो जाए, ऐसा कुछ भी

न करो और हम से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखो।

२७४ हमें वीर पुरुप पार्वों से बचाएँ और सुखपूर्वक जहाँ निवास कर सकें, ऐसे स्थान तक हमें पहुँचा दें। हम जो कुछ भी हविष्यान्न प्रदान करते हैं, उसे स्वीकार कर हमें भाँति भाँति के धन मिले, ऐसा करना उन्हें उिवत है।

टिप्पणी- [२७२] (१) यत् उद्यते = (उत्-यते = ऊर्ध्व प्राप्यते ) (सायणभाष्य ) ऊँचा प्राप्तव्य है। (२) ् नचेद्सः = नवेदस् = " नञ्राण्नपान्नवेदा० "- पा० सू० ६-३-७५ द्वारा इस पद की सिद्धि की है, पर अर्थ निर् धात्मक दीख पडता है। सायणाचार्यने 'जाननेवाळा ' ऐसा अर्थ किया है। ऋ. १-१६५-१३ में 'नवेदाः ' पर और वहाँपर भी ( सा॰ भा॰ में ) वही अर्थ किया है। ' अनुत्तम ' (सबसे उत्तम) पदके समान ही ' नवेदाः' पर्म अर्थ बहुबीहि समास से ' अधिक ज्ञानी ' यों करना चाहिए।

[२७४] (१) अंहतिः = दान, पाप, चिंता, कष्ट, दुःख, आपत्ति, बीमारी ।

(गिलड़म् ) मुखीमिट्ट ग्रांध हेड्ड न त्रियाम मिट्टाट (गिलड्र-ए-ग्रेग) गुण्ठ गुड्ड ( इड्डीनम्पड्रेब्लीम् ) २०९९ । हे । डिम् ह (धेम् ) कि जिन्नि एम्हम्-एर मर (धेम् ) साम FIE), pre 1k (FAINK) pîap (UŞÎF) # ÎRFS (FIIRPS) ABE (F) ÎE (F), Î #E ÎN उस्ती रिम (:सिग्ट में) त्रीह जिहिमाइट एप्रिसिंग कि जिहुए कृतिहुए (:सिप्ट-ाप्ट) ई प्राक्त सिप्ट (हरू हित्र व्या विस्त (हिल्ला स्था सिल्ले केंग्रिया स्था सिल्ले (हिल्ले विस्त है व्रिल्ले सिल्ले हिल्ले हिल्ले हैं व्रिल्ले हिल्ले हिल्ले हैं व्रिल्ले हिल्ले हैं व्रिल्ले हिल्ले हैं व्रिल्ले हिल्ले हैं व्रिल्ले हैं व्रिल्ले हिल्ले हैं व्रिल्ले हैं व्रिल्ले हिल्ले हैं व्रिल्ले हैं व्या है व्रिल्ले हैं व्या है व्य हीं, में (फ्राए हार ) में कालह प्रमाहात्म (ख्रीर : प्रांत नामहार) कि महाहम के किया ( :हिंगे किस्म, । एक कि प्राप्तम के किस प्रक्रि (गंग ) किस्लाः (अंग) हे गणिष्टाः के प्रति हम गिर् गोहर (:मीहीह: मिसिन्ड), काहामहीहाह ( हेन्याह) मही हाए (एए) ! हाए (! हाए) हु भण्ड -थिए :मारः : । : तिम (ई) , तियि । ए जिसम् क्षेत्र महत्वा महत्वा । महतः । यः असः हमागाः रंग्डीहं हीतिवृड्ड हं एं.सुग्ह मं :सृत्-गाः हुड़ हित सिग्नाम हिन्हो गण्य ।हृड ३७३ । क्टाए हरू। : इही क्राप्तकार : इहिंगी किन्नम रंगम यंगी : मिलिए : मीमिन्ड केन्द्रीह हिंह | हिंह (हैं) १२९ — : क्राप्त । हिमीं : | चुं : | मुंखे : | खिमीं : | चुं : | मीं : इवं : | मीं मंद्रमु : | चुं : | । गर | क्रममूह | तीयू । तिन्द्रम | तिन्द्रियोग् | क्रियोपू । क्रियोप् । क्रियोप् । क्रियोप् । : फ़िड़में ट्रमाँफ । <u>थे</u> । जात । ज़िमाराष्ट्र । नीतिहेड । मुख्नीति । ते । कं । स्वा । स्वा । ह्या । व्य । ह्या । स्वा भिष्ट । जान मुन्ता । मुन्त ॥४॥ । मिह्याः । अस्तिमः । मुख्यं । मुण्यं । अस्ति । अस्ति । मुल्यं । मुल्यं । मुल्यं । मुल्यं । मुल्यं । मुल्यं । 11811 કું ૦ જે

उम 1 है कि 116 पूरी के बाजहुम 13 प्रमाहम में हैं 118 प्रमा कि प्रमा प्रमा कि प्रमाण में छोड़ कि छोड़ है। वह । मुन्नाह दीक हरमह मेव मेंगू होते होते विगर मेंगरी १४६ हेंस् अद्भाग अद्भाग होते होते हैं हैं। वहा से मेंगू हेंहर । इ १०६ कि हि एस ११६ के १४५ कि 1 डे निविध्यम्। हे प्रमाम निव्ह उत्तर्भ । हु-मीम । इव निविध्य के कि (वहः कि ) और है प्रमादय में (:प्राप्ट : F) । 155 म प्रीट (! :Бэम ) ई। ई। ई। हि प्राप्ट 5रम्ती प्रीपड़ ( तीप्र एट Бमम्ह) । हिन्मीट हेडु तिरीष्ट

[( P.P. F) ।तीह , महाहम , मृतिम , महाहमें = :安康 ( 戶 ) । ध्रप्तम , किहिलाहम , कहम (मंद्र , मंग्रह , मंग्रह = मिली) = मिलिनीम्हें (२) विस्तृत्व (३) विस्तृत्व (४) विस्तृत ارجيل (१) [६६३] । उन्हें कि प्रहा (भाषान् ) मान्यम् । अन्य । १०३ । १०३ । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० | १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | ( हिन्द्र अहार ने अहार हेड्डिंग, सहार हम्बार क्यार हेड्डिंग, अहार ि lbfs ग्राप्टम एक कति हैं कि है कि है कि है कि प्रति है कि है है है कि कि कि है है कि है है कि है है कि है है

J. P. L. L.

les's

علابي

1

(२७८) नि । ये । <u>रि</u>णन्ति । ओर्जसा । वृथां । गार्वः । न । दुःऽधुरः । अक्रमीनम् । <u>चि</u>त् । स्वर्थम् । पर्वतम् । <u>गि</u>रिम् । ग्र । च<u>यवय</u>न्ति । यार्मऽभिः ॥॥

(२७९) उत् । तिष्ठ । नूनम् । एपाम् । स्तोमैः । सम्ऽउंक्षितानाम् ।

(२०५) ठए । <u>एष्</u> । पुनर्ग । <u>एष</u>म् । स्तामः । सम्डउाक्षतानाम् । मुरुताम् । पुरुऽतर्मम् । अर्पृच्यम् । गर्चाम् । सर्गम्ऽइव । ह्यये ॥५॥

(२८०) युङ्ग्ध्वम् । हि । अरुपीः । रथे । युङ्ग्ध्वम् । रथेषु । <u>रोहितः ।</u>

युङ्ग्ध्वम् । हरी इति । अजिरा । धुरि । वोळ्हेवे । विहेष्ठा । धुरि । वोळ्हेवे ॥६॥ अन्वयः— २७८ दुर्-धुरः गावः न ये ओजसा वृथा नि रिणन्ति यामभिः अदमानं गिरि स्वर्-यं पर्वतं

चित् प्र च्यवयन्ति ।

२७९ उत् तिष्ठ, नृनं स्तोमैः सम्-उक्षितानां एषां मन्तां पुरु-तमं अ-पूर्व्यं गवां सगैहव ह्रये।

२८० रथे हि अरुपीः युङ्ग्ध्वं, रथेषु रोहितः युङ्ग्ध्वं, अजिरा वहिष्ठा हरी बोळ्हवे धुरि वोळ्हवे धुरि युङ्ग्ध्वं।

अर्थ- २७८ (दुर्-धुरः गावः न) जीर्ण धुराका नाश जैसे वैल करते हैं, उसी प्रकार (ये) जो विर (ओजसा) अपनी सामर्थ्य से शत्रुओं का (वृथा) आसानी से विनाश करते हैं, वे (यामिभः) हमलें से (अश्मानं गिरिं) पथरीले पहाडों को तथा (स्वर्-यं पर्वतं चित्) आकाशचुम्बी पहाडों को भीं (प्रचयवपन्ति) स्थानस्रष्ट कर देते हैं।

२७९ ( उत् तिष्ठ ) उठो, ( नूनं ) सचमुच (स्तोमेः ) स्तोत्रॉ से (सम्-उक्षितानां) इकट्ठे वढे हुए ( एपां मरुतां ) इन वीर मरुतों के (पुरुतमं ) यहुतही यडे ( अ-पूर्व्य ) एवं अपूर्व गण की, ( गवां सर्गे इव ) वैलों के समूह की जैसे प्रार्थना की जाती है, वैसे ही ( ह्वये ) में प्रार्थना करता हूँ ।

२८० तुम अपने (रथे हि) रथ में (अरुपीः) लालिमामय हरिणियाँ (युइन्ध्वं) जोड दो बौर अपने (रथेषु) रथ में (रोहितः) एक लालवर्णवाला हरिण (युङ्ग्ध्वं) लगा दो, या (अजिरा) वेगवार (विहण्डा हरीं) ढोने की क्षमता रखनेवाले दो बोडों को रथ (वोळहवे धुरि वोळहवे धुरि) खींवने के लिए धुरा में (युङ्ग्ध्वं) जोड दो।

भावार्थ- २७८ अपनी शक्ति के सहारे वीर शत्रुओं का वध करते हैं और पर्वतन्त्रेणी को भी जगह से हिंगी देते हैं।

२७९ में वीरों की सराहना करता हूँ। ( वीरों के काव्य का गायन करता हूँ।) २८० रथ सींचने के लिए घोडे, हिरनियाँ या हरिण रखते हैं।

टिप्पणी- [२७८] (१) स्वर्-यः = स्वर्ग तक पहुँचा हुआ, आकाश को छूनेवाला, । (२) दुर्-धुर् = दुरी धुरा, जीर्ण धुरा।

[२७९] (१) सम्-जिस्त = संवर्धित, ( सम् ) एकतापूर्वक ( उक्षित ) वळवान वनाया हुआ। [२८०] (१) अरुपी = ( अरुप = लालिमामय ) राक्तिम वर्णवाळी ( घोडी-हिरनी ) अरुपी

[२८८] (१) अरुपा = (अरुप = लालमामय) संक्रम वर्णवाढी (घोडी-हिस्नी) अ-रुपा (स्प् = क्रोध करना) = नांत प्रकृति की (हिस्मी)।(२) अजिर = (अज् गतौ) वेगवान्।(स्पॉ में हिमी) वा कृष्ण-सार जोडने का उद्धेख मंत्र ७३ तथा ७४ की टिप्पणी में देखिए।)

मा। वः। वामुव। सरवः। चिरमं। सरवं। य। वर्मः। रह्नवं। नारवं।। (१८१) व्रव । स्वः । बाबी । अर्द्धः । वृद्धिः । व्रद्धाः । व्रद्धाः । व्रद्धाः ।

(४८४) ध्वंस । ये। साध्यम् । चेवम् । अवेध्वम् । आ । इत्रामद्दे ।

गरिमत् । सुरक्षि । मुरक्षि । महोयवे । महोत्र । महिल्हु । गिष्ट्र । महिल्हु । ।।।।।। (४८३) वर्ष। वः। शक्ष्म। रहेरधैभूष। जेवस्। वेवस्ते । आ। हुने।

एँ हेंगा हुन्छ (हे) रिज़ित एर एस सम्बद्ध स्था । अर्थ हो। एर हे स्था । इन्हें स्था । । हर्ने मा करत्, तं रभेषु प्र चीद्त । अलय:— १८१ उत स्यः अरयः तुनि-स्वानः द्रश्तः वाजी इह धावि स्म, (है) महतः! वः पानेषु

। हेड्ड ११६ छाड़ हुने १ । इमाम्ह । ए क्रम

स्किन ( क्रिक 18 रेम्। इस मिएडाइम ग्रिड्स (धुमीय : ह) । किरुप्त रोह ( !: किरुप्त ) है। ई प्रित हिन्द्र ( स्रोतः ) सं प्रितः । हेर् ( इहे ) हिन्द्र ( हिन्द्र ) स्थान हिन्द्र ( हिन्द्र ) । हिन्द्र । । । । । । अर्थ- २८१ (उत् ) सत्त्वत् (सः ) वह (अद्यः ) राज्ञा आभाने युक्त (वि -स्वानः ) उह न्यास

(रोद्सी) बाबाधुधिनी ( महस्तु सना) भीर महती के साथ ( अ। तस्यों ) वेडी हुई है, उस ( अवस्तुं ) छि। हेन्स् । क्राप्त ( क्रिस्टी ) विविद्युक्त क्रिक्टी (क्रिक्स) हिन्द्य (क्रिक्स) हिन्द्य (क्रिक्स) हिन्द्य (क्रिक्स) । कि कोंड़ कींप किप उन्नरहें में एँछ ( इड़ाईन ए पृष्ट ) स्ट ( ह ) तार्छक ह

हिंद्रि सार कि एन्ड्रम ( रिपडिस ) थान के किन्रम और ( किन्छ सन्त में कियोग्राधा अड़र ( पिन्नुकास ) १८३ (यस्मित्) जिस में (स-वाता ) मही स्मित्र (स-मगा) अस्त्र प्रमें प्रसे प्रके प्रके प्रके 清新茅庐 ब्रम्त समा मह मण्ट (इमाइह ।सं एं हो । वह महिल्म गीह ( हंग हंग्रम ) इन्हिंग्र गीम स्थिति ।

। ऐका हाथ रूप हिन्न हुँ इन्ड कडूप ग्रींस कि वाणक देन्ड प्रजी देनेडम द्रक्षित काय सम्बद्धित किया है SF - शिविस । हैं 157म 1नेथाए में ग्राक्रए कठि (ईट्ट 18) किछम (छाट) हैं (तं) उस (वः) सुरहारे (रथे-शुभं) रथ में सुहानेवाले (लेपं) वेजस्शे और (पतस्यं) सराहतीय

वित्रयी रथ का काय हम स्वये हैं वया गायन भी क्ले हैं। है हिन्द्र मह ,हैं कि शिवा है जावा देश हैं कि वाता है। है कि मार्थित है कि मार्थित है है।

र्टे शिसमें समुचा माग्य समाया हुआ हैं, कुंबे तेयरनी महनों केवय बहनों सराहा में करवा है 1

मंत्रक होनेवाता, सव हे चुरानेवारा। ह शह = चुर. समान्या (१) शवस्त्रा समान्या (१) शवस्तुः = द्वा व्यान्या (१) शवस्तुः । है एक्क १६ एक ११० हैं भाव स्कृत्यी गिव्य

[१८३](१) सि-बाय करहे तथा देशे, हेडीन, उत्तम कंपने पहर दुधा वा प्रियम [

12

(羽の 414 219-6)

(२८४) आ । <u>रुद्रासः</u> । इन्द्रंऽवन्तः । स्रुऽजोपंसः । हिरंण्यऽरथाः । सु<u>वि</u>तार्य । गुन्त<u>न</u> । <u>इ</u>यम् । वः । अस्मत् । प्रति । <u>हुर्यते</u> । मृतिः । तृष्णऽजे । न । दिवः । उत्साः । <u>उ</u>दन्यवे ॥१॥ (२८५) वाशींऽमन्तः । <u>ऋष्टि</u>ऽमन्तः । <u>मनीि</u>षणः । सुऽधन्वानः । इपुंऽमन्तः । <u>निपुङ्गिणः । </u> सुऽअश्वाः । स्थ । सुऽरथाः । पृक्षिऽमात्रः । सुऽआयुधाः । मरुतः । याथन । शुर्भम् ॥२॥ (२८६) धृनुथ । द्याम् । पर्वतान् । द्यशुपे । वस्ते । नि । वः । वनो । <u>जिहते</u> । यामनः । <u>भि</u>या। कोपयंथ । पृथिवीम् । पृक्षिऽमात्रः । शुभे । यत् । <u>उग्राः</u> । पृषेतीः । अर्युग्वम् ॥३॥

अन्वयः— २८४ (हे) इन्द्र-चन्तः स-जोपसः हिरण्य-रथाः रुद्रासः! सुविताय आ गन्तन, र्षं असत् मतिः वः प्रति हर्यते, (हे) दिवः! तृष्णजे उदन्यवे उत्साः न ।

२८५ (हे) पृश्चि मातरः मरुतः ! वाशी-मन्तः ऋष्टि-मन्तः मंनीषिणः सु-धन्वानः इषु-मन्तः

निपङ्गिणः सु-अश्वाः सु-रथाः सु-आयुधाः स्थ शुभं याथन ।

२८६ दाजुषे वसु द्यां पूर्वतान् धूनुथ, वः यामनः भिया वना नि जिहते, (हे) पृक्षि-भातरः!

शुभे यत् उद्याः पृषतीः अयुग्ध्वं पृथिवीं कोपयथ।

अर्थ- २८८ है (इन्द्र-वन्तः) इन्द्रके साथ रहनेवाले, (स-जोपसः) प्रेम करनेहारे, (हिरण्य-रथाः) सुवर्ष के वनाये रथ रखनेवाले तथा (कद्रासः!) राजु को कलानेवाले वीरो! (सुविताय) हमारे वैभव को वढाने के लिए (आ गन्तन) हमारे सप्तीप आओ। (इयं अस्मत् मितः) यह हमारी स्तुति (वः प्रित ह्यते) तुममें से हरेक की पूजा करती है। है (दिवः!) तेजस्वी वीरो! जिस प्रकार (तृष्णजे) प्यासे और (उदन्-यवे) जलको चाहनेवालेके लिए (उत्साःन) जलकुंड रखे जाते हैं, उसी प्रकार हमारे लिए तुम हो।

२८५ हे (पृक्षि-मातरः महतः!) भूमि को माता माननेवाछे वीर महतो! तुम ( वार्शा-मन्तः) कुडारसे युक्त, (ऋष्टि-मन्तः) भाछे घारण करनेवाछे. (मनीषिणः) अच्छे ज्ञानी, (सु-धन्वानः) सुन्ध धनुष्य साथ रखनेहारे. (इषु-मन्तः) वाण रखनेवाछे, (निपङ्गिणः) तूणीरवाछे. (सु-अध्याः सु-र्याः) अच्छे घोडाँ तथा रथाँसे युक्त एवं (सु-आयुधाः) अच्छे दिथयार धारण करनेहारे (स्थ) हो और सिं छिए तुम (शुभं) छोककल्याण के छिए (वि याथन) जाते हो।

२८६ (दाशुपे) दानी को ( यसु ) धन देनेके छिए जय तुम चढाई करते हो तय ( यां) हुले को और ( पर्यतान् ) पहाडाँको भी तुम ( धृनुध ) हिला देते हो । उस ( यः ) तुम्हारे ( यामनः भिषा ) हमले के उरसे ( यना ) अरण्य भी ( नि जिहते ) यहुतही काँपने लगते हैं। हे ( पृक्षि-मातरः ! ) भूमि माता समझनेवाले बीरो ! ( शुभे ) लोककल्याण के लिए ( यत् ) जय तुम ( उन्नाः ) उन्न स्वरूपवाले की वन ( पृपवीः ) धन्येवाली हरिणियाँ रथों में ( अयुग्ध्यं ) जोडते हो, तय ( पृथिवीं कोपयथ ) भूमिको भूमें कर उलते हो ।

भावार्थ- २८८ वीर हमारे पास आ जायँ और प्यासे हुए छोगोंको जळ दें और हमारी वाणी उनका कावगार्व करें। २८५ सभी मॉवि के शक्काखों एवं हथियारीसे मुसउन वनकर ये वीर शशुद्क पर भीषण आक्रमण का मुक्त करने हैं। २८६ बीर सैनिक हाथ में शखास्त्र केकर जब सउन होते हैं तब सभी छोग सहम जाते हैं।

टिप्पर्णा- [२८४] (१) इन्द्रः = इन्द्र, राजा, इंखर, श्रेष्ठ, प्रस्तु । इन्द्रचन्तः = राजा के साथ रहतेवार्छ । किनका प्रसुद्ध हो। (२) सुचित = सुदैव, कवयाण, धेभव की समृद्धि। (३) स-जोपसः = (समावशीर्षः) एक दुनरे पर समान शीवि करनेवारे, समान उत्सादी।

(२८७) वातेऽतिवपः । मुख्तः । चुपैरतिताः । युपाःऽदेव । सुठवेदाः । सुरादेशः । प्राःइदेव । सुरादेशः । प्राःहेद्व । सुरादः ।

(२८८) कुटहुत्साः । अख्यिपस्यः । सुरक्षाः । स्मेरहेसः । अस्वस्यः । अस्यः । अस्वस्यः । अस्यः । अस्य

(३८९) कुएवं: [चु: | मह्तः | अंसेवो: | आसे | चु: | औ: | अधि | तुन्ते | पिषिये।।है।।

अन्वयः- ९८७ महतः वात-त्विपः वर्ष-तिणिजः यमाः इव सु-तहराः सु-पेशतः पिशङ्ग-अयाः अदगः अभ्यः अन्वयः- ९८७ महतः सु-पेशतः वर्षः अन्दिः अन्यः अन

,हासहड = केंद्र (ई.) । द्वार (इस्ट्र), क्षांक्रस्य, (अड्डा इस्ट्रें (क्षेत्रद्वासीत 18 - = 1518 - १ , ( 885 ] -गीणकडी

ाडें रिश्ट हरान हु हुर्न हीं। क्या इसर क्षार कार कार होने से हु८ हैं । एक प्राप्त छोएन के प्र विहसीयक छोत्र क्रिक

राष्ट्रित हम राज ( हिस्सी मानुसा महेन पारमध्य एवं साथ है। हिरद सम्हार ( एवं रहे ) बता रह राष्ट्रित है।

देश, शहू। तितिक = बस्त, मारणद्रत | वर्ष-नितिच्च (१) वर्ष विक्या १६४३ हैं। १) ११६तो १ ११६तो १ ११६तो १ ११६वो १ ११६वो १ १८८ वर्ष १ १८६ वर्ष १ १ १८६ वर्ष १ १८६ वर्ष १ १८६ वर्ष १ १ १ १८६ वर्ष १ १८६ वर्ष

नी पारे जाते हैं। बबुरक के बीर पनुष्य की रोतियों कोदने पर दुंक रहते हैं और बनी कमी बबुरपंक भी और बाने सरद [थि.] १५

(२९०) गोडमेत् । अर्थाडवत् । रथंडवत् । सुडवीरम् । चुन्द्रडवेत् । रार्धः । मुरुतः । दुदु । न प्रदर्शस्तिम् । नः । कृणुत् । <u>रुद्धियासः । अक्षीय । वः</u> । अर्वसः । दैव्यस्य ॥७॥ (२९१) हुये । नरं: । मरुंतः । मृळतं । नुः । तुविऽमवासः । अर्मृताः । ऋतेऽज्ञाः । सत्यंऽश्रुतः । कर्वयः । युवानः । वृहंत्ऽगिरयः । वृहत् । उक्षमाणाः ॥८॥

(羽の ५1५८19-८)

(२९२) तम्। 👸 इति । नूनम्। तिविषीऽमन्तम्। ए<u>पा</u>म्। स्तुपे। गुणम्। मारुतम्। नन्यंसीनाम् ये । आशुडर्अश्वाः । अमेडवत् । वर्हन्ते । जुत । <u>ईशिरे</u> । अमृतस्य । स्वुडरार्जः ॥१। अन्वयः --- २९० (हे) मरुतः ! गो-मत् अश्व-वत् रथ-वत् सु-वीरं चन्द्र-वत् राघः नः ददः (हे रुद्रियासः ! नः प्र-रास्ति कुणुत, वः दैव्यस्य अवसः भक्षीय । १९१ हये नरः मरुतः ! तुवि-मघासः अ

मृताः ऋत-ज्ञाः सत्य-श्रुतः कवयः युवानः वृहत्-गिरयः वृहत् उक्षमाणाः नः मृळत । २९२ स्व-राजः रे आशु-अध्याः अम-वत् वहन्ते उत अ-मृतस्य ईशिरे तं उ नूनं एषां नव्यसीनां माहतं तविषी-मन्तंगणं सुपे अर्थ- २९० हे (मरुतः!) वीर मरुतो ! (गो-मत्) गौओं से युक्त, (अध्व-वत्) घोडों से युक्त. (रध वत्) रथों से युक्तः (सु-वीरं) वीरों से परिपूर्ण तथा (चन्द्र-वत्) सुवर्ण से युक्तं, (राघः) अन्न (नः दर्

हमें दे दो । हे ( रुद्रियासः ! ) वीरो ! (नः) हमारी ( प्र-शस्ति) वैभवशालिता (रुणुत) करो । (वः) तुम्हारी (दैव्यस्य अवसः ) दिव्य संरक्षणशक्ति का हम ( भक्षीय ) सेवन कर सकें. ऐसा करो ।

२९१ ( हये नरः मरुतः !) हे नता एवं वीर मरुतो ! (तुवि-मघासः) वहुत सारे धनसे युक (अ-मृताः) अमर, ( ऋतज्ञाः ) सत्य को जाननेवाले, ( सत्य-श्रुतः ) सत्य कीर्ति से युक्त. ( कवयः युवा<sup>तः )</sup> ज्ञानी एवं युवक, (वृहत् गिरयः) अत्यन्त सराहनीय और (वृहत् उक्षमाणाः) प्रचंड वल से युक्त वर्ष (नः मृळत) हमें सुखी वनाओ।

२९२ (स्व-राजः) स्वयंशासक ऐसे (ये) जो वीर (आशु-अश्वाः) वेगवान घोडों को सर्मी रखनेवाले हैं, इसिलिए (अम-वत् वहन्ते ) आतवेग से चले जाते हैं, (उत्र) और जो (अ-मृतस इंशिरे) अमर लोक पर प्रभुत्व प्रस्थापित करते हैं (तं उ नृतं ) उस सचमुच ( एपां ) इन (नव्यसीती

सराहनीय (मारुतं) वीर मरुतों के (तिविषी-मन्तं गणं स्तुषे) विष्ठिष्ठ गण-संघ की तू स्तुति कर है। भावार्थ- २९० हर तरह से सहायता करके और हमारा संरक्षण करके बीर हमारी प्रगति में मददगार हीं। जब की प्राप्ति ऐसी हो कि जिसके साथ गाँ, रथ, अश्व एवं बीर सैनिक की सर्मृद्धि हो जाय ।

२९१ ऐसे बीर जनता का संरक्षण कर हम सब को सुखी बना दें।

२९२ जो बीर बन्दनीय हों उनकी प्रशंसा सभी को करनी चाहिए। येही बीर प्रहलोक तथा पाड़ी पर श्रभुव्य प्रस्थापित करने की क्षमता रखते हैं।

की संभावना होने के कारण बहुत से धनुष्य रखना आनिवार्य हो, तो आश्चर्य नहीं। बंसे ही कुल्डाडी, भाला, गरा वर्ष धन्य हथियार स्थ में ही रखने पड़ते थे। अतः स्थ बहुत बढ़ा हो, तो स्वाभाधिक है। ये सभी आयुध मली माँि ए पृथक् रखने चाडिए और प्रबंध ऐसा हो कि चाहे जो हथियार ठीक मौके पर हाथमें आ जाय। यदि इस हार्य व्यवस्थाको मानक तो यह स्वष्ट है कि, इन महारथियोंका स्थ अत्यन्त विशास प्रमाण पर बना हुआ होगा। [स्था (१) चन्द्र = बर्द्र, बल, मोना, चन्द्रना। (२) प्र-शस्ति = स्तुति, वर्णन, मार्गदर्शकता, उरकृष्ट्रता (वैन्त्र)। [२२१] (१) मर्च = दान, धन, महत्त्वयुक्त द्रव्य । (२) गिरि = पर्वत, वाणी, स्तुति, आद्राणीय, माननीय । (१) स्व-राज् = (राज् दीसौ = प्रकासना, अधिकार प्रस्थापित करना ) स्वयंश्वासक, स्वयंप्रकास । (२) नव्यसी

(गु स्तुवौ = प्रशंक्षा करना; निवतुं योग्यः नन्यः।)=न्तन, सराहनीय । (३) अ-मृत = अमर, अमरपन, देव, स्वर्ग, हंति ।

. अवस् । यात् । व्यस्म । सादेऽहत्स । युनेऽत्रवस् । स्वयः । युग्नः । युग्वः । युग्नः । युग्नः । युग्नः । युग्नः । युग्नः । युग्नः । युग्नः

(२९५) युपम् । राजीतम् । ह्यम् । जनीय । विभ्वेऽतृषम् । यस्यः । मुस्यः । मुख्यः । प्रदेशः । ।।।।।
अन्ययः — १९३ हे ( विच ! ) ये मयो-भुवः महित्वा अ-मिताः तुवि-राध्यवः मृत्यं वावि-हत्तं थृति-

स्त्रां ( यंजा: मरतः !) यद्य करनेवाले और मरतो ! ( यूयं ) तुम ( जनाय ) लाक्ष्म कर्त्याण के लिए ( रूपं ) श्रृष्टे ( यंजा: मरतः !) यद्य करनेवाले विश्व नर्वे । कुशलतापूर्वेक कार्य करनेहारे ( राजानं) याजा के लिए ( रूपं ) श्रृष्टे विश्व । विश्व निर्मे विश्व हो । विश्व व

भावारी- १९३ तमी लीग वेसे नीरोंडा अभिवार्त करें। १६८ सबको वह बंहर मंतुर स्तेश कारे तिहर मित्र होता है। वहीं पर वलते वा पणकती हुई अंगीडोंड सतीय केंड वार्य । १९४ वनवाहा दित हो इंपलिए आक्र वर्स्ट संतुष्ट करें। वहीं पर वलते पा पणकती हुई अंगीडोंड सतीय हैं वार्य संद्र्य केंड संतुष्ट करें। वहां केंड सिंग केंड संतुष्ट करें। वहां केंड संतुष्ट केंड संतुष्ट करें। वहां केंड संतुष्ट केंड संतुष्ट करें। वहां केंड संतुष्ट करें। वहां केंड संतुष्ट करें। वहां केंड संतुष्ट केंड संतुष्ट केंड संतुष्ट करें। वहां केंड संतुष्ट संतुष्ट केंड सं

मत जिसने हिया हो। (३) द्वालि वाराः = देत, बाराः बवा प्रमाण, समुर्) परे पंताने पर श्रात मत विसने हिया हो। (३) द्वालि वाराः व्यव्यक्षेत्रे हिया है। (३) द्वालि व्यव्यक्ष्ये हे (३) द्वालि है व्यव्यक्ष्ये हिया है। (३) द्वालि है व्यव्यक्ष्ये हिया है। (३) द्वालि है व्यव्यक्ष्ये हिया है। (३) व्यव्यक्ष्ये व्यव्यक्ष्ये व्यव्यक्ष्ये व्यव्यक्ष्ये हिया है। (३) व्यव्यक्ष्ये व्यव्यक्ष्ये व्यव्यक्ष्ये हिया है। (३) व्यव्यक्ष्ये हे व्यवस्था हे व्यवस्यक्ष्ये हे व्यवस्था हे व्यवस्

(२९६) अरा:ऽईव । इत् । अचरमाः । अहांऽइव । प्रद्रप्तं । नायन्ते । अक्वा । महादिनः

पृक्षेः । पुत्राः । <u>उप</u>डमासंः । राभिष्ठाः । स्वर्या । मृत्या । मुरुतः । सम् । <u>मिमिश्</u>वः ॥५ (२९७) यत् । प्र । अर्यासिष्ट । पूर्वतीभिः । अर्थेः । <u>बीळुप्</u>विडभिः । मुहुतः । रथेभिः ।

क्षोदंन्ते । आपंः । रिणते । वनानि । अयं । उसियंः । वृष्भः । ऋन्द्रतु । द्यौः ॥६ (२९८) प्रथिष्ट । यामेन् । पृथिवी । चित् । एपाम् । भर्तीऽइव । गर्भम् । स्वम् । इत्। य्यंः । धुः वार्तान् । हि । अर्थान् । धुरि । आऽयुयुक्ते । वर्षम् । स्वेदंम् । चिक्तरे । रुद्रियांसः ॥७॥

अन्वयः — २९६ अराःइव इत् अन्वरमाः अहाइव महोभिः अन्तवाः प्र प्र जायन्ते, उपमासः रभिष्ठ पृक्षेः पुत्राः खया मत्या सं मिमिश्चः । २९७ ( हे ) मरुतः ! यत् पृपतीभिः अभ्वैः वीलु-पविभिः रवेभि प्र अयासिष्ट आपः क्षोद्नते वनानि रिणते, उद्यियः वृषभः द्योः अव कन्दतु । २९८ एपां यामन् पृथिवे चित् प्रथिष्ट, भर्ताइव गर्भे स्वं इत् शवः धुः हि वातान् अद्वान् धृरि आयुगुन्ने रुद्रियासः स्वेदं वर्षे विकरे

अर्थ— २९६ (अराःइय इत्) पहिये के आरों के समानहीं (अ-चरमाः) सभी समान दीख पडनेबाढ़ें तथा (अहाइय) दिवसतुख्य (महोभिः) यद्धे भारी तेजसे युक्त होकर (अ-कवाः) अवर्णनीय उहरतबढ़ें ये वीर (प्र प्र जायन्ते) प्रकट होतं हैं। (उप मासः) लगभग समान कदके (रिभष्टाः) अतिवेगवान ये (पृक्षेः पुत्राः) मातृभूमि के सुपुत्र (महतः) वीर महत् (स्वया मत्या) अपने मनसे ही (सं मिमिश्चः) सव कोई मिल्रकर एकतापूर्वक विशेष कार्य का सूजन भरते हैं।

२९७ है (महतः!) वीर महतो ! (यत्) जव (पृथतीभिः अश्वैः) धव्येवाले घोडे जोते हुए (बीक्षुः पिविभिः) दढ तथा सामर्थ्यवान पिहयोंसे युक्त (रथिभिः) रथोंसे तुम (प्र अयासिए) जाने लगते हो तव (आपः क्षोदन्ते) सभी जलप्रवाह क्षुव्ध हो उठते हैं, (वनानि रिणते) वनोंका नाश होता है, तथा (जिल्पः वृपभः) प्रकाशयुक्त वर्षा करनेहारा, (द्योः) आकाश तक (अव कन्दतु) भीषण शब्द से गूँज उठता है।

भावार्थ- २९६ ये सभी वीर तुल्यरूप दीख पडते हैं और समान उंगके तेजस्वी हैं। वे अपना कर्तव्य वेगते ए कर देते हैं और अपनी मानुभूमिकी सेवामें मिलजुलकर अविपम भावसे विशिष्ट कार्यको संपन्न कर देते हैं। १९६ जब मरुत् शत्रुदल पर हमले चढाने लगते हैं, याने वायु वह ने लगती है, उस समय जलप्रवाह बौखला उठते हैं, वन वे वेड हूट गिरने लगते हैं और आकाश के वर्षा करनेहारे मेघ भी गरजने लगते हैं। २९८ इन वीरों के शत्रुदल पर हमले चढाने लगते हैं विख्यात हुई। इन्होंने अपना वल राष्ट्र में प्रस्थापित किया और बोडों है होनेवाले आफ्रमणों के फलस्वरूप मानुभूमि विख्यात हुई। इन्होंने अपना वल राष्ट्र में प्रस्थापित किया और बोडों है रथ संयुक्त करके जब ये चढाई करने लगे, तब (इस युद्ध में ) पसीने से तर होने तक वीरतापूर्ण कार्य करते रहे।

टिप्पणी- [२९६] (१) चरम = अंतिम, निम्न श्रेणीका (छोटासा, अल्प प्रमाण का) । अ-चरम = वडा, तुल निम्न श्रेणीका नहीं। (२) अ-कवाः (कव् = वर्णन करना) = अवर्णनीय अदुष्ट, अकुत्सित। (३) सं-मिह् = सं-मिक्ष् = मिलावट करना (To mix with), निर्माण करना (endow with, to prepare, to farnish) वहीं करना, सुमज्ज बनाना। उपमासः रिभिष्ठाः पृश्लेः पुत्राः स्वया मत्या संग्रिमिश्चः = ये मातृभूमि के सुप्त ही समानतापूर्ण वर्ताव करते हैं अविषम दशामें रहते हैं और अपने कर्तव्यको ऐनयसे निभाते हैं। देखों मंत्र ३०५। १४३। जिनमें साम्यभावका वर्णन किया है। [२९७] (१) उश्लियः=गाविषयक, देलके बारेमें, वेल, प्रकाश, दूध, वह वा

। :1हर्ठकः । :18मृष्ट । :सम्परमिठ । :स् । स्कृ । :स्कृम । :५ूम । फ्ट्र (१९९) ।।ऽ।। :11णीमध्य । रुक्रू । :भ्गगिरम्बेर्ट् । :भांस्य । :प्रदेस । :स्कृर्ट्यकेन्स

| मुस्| मिर्स | कुर्वित | सुनित | होने | सिन् | मिर्स | मेर्स | कुर्वे | मिर्स | मेर्स | मेर्स | मिर्स | मिरस | मिर

シーとはみん 0些さ

(३०१) अमीत्। प्रमात्। भूषिः। प्रमातः। जन्तः। मुण्ये। भूष्ये। ज्वाराः। विद्याः। विद्याः। भूषिः। विद्याः। विद्या

अस्यः— १९९ | छ० ५/५०:८: १९९ देखिए।] ३०० वः सुविताय द्वने सद प्रथम्त, दिने बचे, पृथिक्षे झते प्रभटे, अव्यत् उद्दन्ते, रजः या तर्यक्ते, स्वे मानुं अयोवेः अनु अथयोते। १०९ एयं अमात् भियसा भूमिः एजाते, पूर्णं यती व्यक्षिः तोः सः भ्रति, दूरे-हशः पे प्रमानः चित्रयन्ते ( ते ) तरः विद्ये अन्तः महे येतिरे।

नथे- २९६ | इस भाषडादा २११ होत्रया । के विकास मिन्द्र मिन्द्र

फ़्रिही ) जोह किन जह है हैं हैं हैं हैं कि निष्ठा (हिफ्छिड़े) हैं फ़िहीर च्रुक्ट स्पेस्प्र) हि (प्)

(३०६) वर्यः । न । ये । श्रेणीः । पुष्तुः । ओर्जसा । अन्तान् । द्वियः । बृह्तः । सार्नुनः । परिं। अर्थासः । एपाम् । जुमर्ये । यथां । विदुः । प्र । पर्वतस्य । नुभन्त् । अनुच्युवः ॥॥॥

(३०७) मिर्मातु । द्यौः । अदितिः । <u>वी</u>तये । नः । सम् । दानुंऽचित्राः । उपसंः । युतन्ताम् । आ । अचुच्युवः । द्विच्यम् । कोर्शम् । एते । ऋषे । रुद्रस्यं । मुरुतः । गृणानाः॥८

(羽o Y| € 119-74; 99-74)

(३०८) के । स्थ । नुरः । श्रेष्ठंऽतमाः । ये । एकंःऽएकः । आऽयुय । परमस्याः । पराऽवतः ॥१॥

अन्वयः— ३०६ ये वयः न, श्रेणीः ओजसा दिवः अन्तान् वृहतः सानुनः परि पप्तुः, यथा उभये विद्वः एपां अभ्वासः पर्वतस्य नभनुन् प्र अचुच्यवः ।

२०७ द्याः अदितिः नः वीतये मिमातु, दानु-चित्राः उपसः सं यतन्तां, (हे) ऋषे ! गृणानाः एते रुद्रस्य मरुतः दिव्यं कोशं आ अच्चयवः ।

२०८ (हे )श्रेष्ठ-तमाः नरः ! के स्थ ? ये एकः- एकः परमस्याः परावतः आयय ।

अर्थ— २०६ (ये) जो वीर (वयः न) पंछियों का तरह (श्रेणीः) पंकिरूपमें समूह में (श्रोजसा) वेगसे (दियः अन्तान्) आकाश के दूसरे छोरतक तथा (वृहतः) यहे यहे (सानुनः) पर्वतों के शिहर पर भी (परि पण्तः) चारों ओरसे पहुँचते हैं। (यथा) जैसे एक दूसरेका वल (उभये विदुः) परस्पर जात लेते हैं, वैसे ही ये कर्म करते हैं। (एपां अश्वासः) इनके घोडे (पर्वतस्य नमन्न्) पहाड के दुकडे करके (प्र अञ्चयवः) नीचे गिरा देते हैं।

२०७ (द्योः) द्युलोक तथा (अदितिः) भूमि (नः वीतये) हमारे सुखसमाधानके लिए (मिमातु) तैयारी कर लें, (दानु-चित्राः) दानद्वारा आश्चर्यचिकृत कर डालनेवाले (उपसः) उपःकाल हमारे लिए (सं यतन्तां) भली भाँति प्रयत्न करें। हे (ऋषे!) ऋषिवर! (गृणानाः) प्रशंसित हुए (एते) ये ( रुद्रस्य मरुतः) वीरभद्र के वीर मरुत् (दिव्यं कोशं) दिव्य कोश या भाण्डार को (आ अचुन्यकुः सभी ओर से उण्डेल देते हैं।

२०८ हे (श्रेष्ठ-तमाः नरः!) अति उच्च कोटि के तथा नेता के पद्पर अधिष्ठित वीरो ! तुम ( स्थ ) कौन हो ? (ये ) जो तुम (एकः-एकः ) अकेले अकेले (परमस्याः परावतः ) अति खुदूर देश र यहाँ पर ( आयय ) आते हो ।

भावार्थ- २०६ ये वीर पंक्ति में रहकर समान रूप से पग उठाते एवं धरते हुए चलने लगते हैं और इनकी वेग वान गित के कारण दर्शक यों समझने लगता है कि, मानों ये आकाश के अंतिम छोर तक इसी माँति जाते रहें । पूर्वत्थ्रेणियों पर भी ठीक इसी प्रकार ये चढ जाते हैं। एक दूसरे की शक्ति से पिनित वीर जैसे लडते हों, वैसे ही जूसते हैं और इनके घोडे पहादों तक को चक्रनाचुर कर आगे निकल जाते हैं। २०७ सुलोक तथा भूलोक हमारे मुं को यडावें। उप:काल का प्रारम्भ होते ही देन देने का प्रारम्भ हो जाय। ये सराहनीय वीर विजय पाकर धनई घटदाकार खजाना ले आयं और उस दिवणमाण्डार को हमारे सामने उण्डेल दें। २०८ अत्यन्त सुदूरवर्ती प्रदेशमें है विना थकावट के आनेवाले वीर भला तुम कीन हो ?

टिप्पणी- [२०६] (१) नभनु = (नम् = कष्ट देना, तोडमरोड देना) क्षति पहुँचानेवाला, नदी, दृग्रद्धी विभाग । [२०७] (१) दिटय = स्वर्गाय, आश्चर्यकारक । (२) च्यु = (गता) वटोरना, गिर जाना। (१) मा (माने) = मापना, समाना, तैयार करना, वाँचना, दर्शाना। (४) वीतिः = जाना, उत्पन्न करना, उत्पन्न उपमोग, लाना, तेन ।

Day of Williams

(३०८) के | बः | उजाः | के | जमीयंवः | क्यम् | ग्रेकः | क्या | च्या |

(३४०) <u>ब</u>र्यम् । नोदः : त्वास् । वि । संस्थाप् । वदः । वृषः । (३४०) <u>बर्यम्</u> । नोदः : त्वासं । वि

अंगेन्डत्त्यः। यथा । अत्या ॥॥।। (३११) परा । <u>ग</u>राहः। <u>इतन</u> । मधासः। भद्रजानयः।

अन्वयः— ३०९ वः अञ्चाः देव ? सभोदावः देव ? क्यं शेक ? क्या वय ? पृष्टे सदः ततोः वसः । ३१० एपां जधने चोदः, पुत्र-कृषे जनयः स. सरः सद्भाति वि यमुः । ३१६ हे वीरासः मयीसः भद्र-जातयः अग्नि-तपः ! वया अत्ययं परा इतत ।

ें हैं हिस्स माग्ड क्ष्मर (१६म :क्षारीस्थ ) हैं १ क्ष्मर हैं हैं ग्रिक्ष स्व १ १ क्ष्म :ाक्ष्म स्व १ १ क्ष्म : क्ष्म क्ष्म हैं हैं हैं हैं क्ष्म : क्षम : क्ष्म : क्ष

रस्ती कहीं घर दिये हैं ? ३१० जब (एयां) इस ओडों की (जधने) जांधां पर (चोर्श) बातुक सगरा है. तम (प्र-इध) पुत्रप्रति के समय (जनयः स) खियों जस गोर्शको तानती हैं. पेस हो पे (सर) नेता बोर (सरभाति)

उस वाडी की जॉयों का (वि यस्) विशेष दंगसे नियमन करते हैं। वेत वाडी की जॉयों का (वि यस्) विशेष दंगसे नियम के हितकती, भर्-जानयः । उसम भाग भाग हुए और (अधि-तयः) अधि-तुख्य तेजस्थी वीरो ! (यथा अस्य ) चेसे तुम भर्य हो. पेसे रा भाग होते ।

ह्यर आधा । सावाध- ४०९ एव वीरों के पोड़े हवाम, पर्याण, अन्य वस्तुंचे कही है जैस कमी है !

हर्त्व वसमें खनने हैं. वह में मेर में बीर बन मध्येतावर मोड़ खताबर द्वार होने हैं। बदनी बंदाबादी हैं हैं हैं। है हैं, हिंदन करने खनने हैं पर में बीर बेनिक दक्षें नियमित सरने मधीब होड़ हैंने हैं। बदनी बंदाबादी हैं हैं। हैं है

। बंध १७ दक्षा सम्मा अप देहें

मुंहे वर से व शिर शेर १ नवर सम्मानि दि वक्षा = नीर मीर देश करका करका करिय है है। असे असे में के

到(•近)25年

- (३१२) ये । ड्रेम् । वहन्ते । <u>आशु</u>ऽभिः । पित्रन्तः । मुद्धिरम् । मर्धु । अत्र । अवासि । दु<u>धिरे ॥११॥</u>
- (३१३) येषांम् । श्रिया । अधि । रोदंसी इति । विऽभ्राजन्ते । रथेषु । आ । दिवि । रुक्मःऽईव । उपरि ॥१२॥
- (३१४) युर्वा । सः । मार्रुतः । गुणः । त्वेपऽर्रथः । अनेदाः । ज्ञुभम्ऽयार्वा । अप्रतिऽस्कुतः ॥१३॥

अन्वयः— ३१२ ये मिद्दं मधु पिवन्तः आशुभिः ई वहन्ते अत्र श्रवांसि द्विरे । ३१३ येपां श्रिया रोदसी अधि, उपिर दिवि ठक्मःदव, रथेपु आ विश्वाजन्ते । ३१९ सः माहतः गणः युवा त्वेप-रशः अनेचः शुभं-यावा अ-प्रति-स्हतः ।

अर्थ- ३१२ (ये) जो ( मिद्रं मधु) मिटासभरा सोमरस ( पिवन्तः ) पीनेवाले वीर (आशुभिः ) वेगवान घोडों के साथ ( ई वहन्ते ) शांत्र चले जाते हैं, वे ( अत्र ) यहाँ पर ( अवांसि दिथरे ) वहुतसा धन दे देते हैं ।

२१२ (येपां श्रिया) जिन की शोभासे (रोदसी) ग्रुलोक तथा भूलोक (अघि) अधिशि -सुशोभित-हुए हैं, वे वीर (उपिर दिवि) जपर आकाश में (रुक्मःइव) प्रकाशमान सूर्य के तुल्य (रथेषु आ विश्वाजनते ) रथों में द्यातमान होते हैं।

३१४ (सः) वह (मारुतः गणः) वीर मरुतों का संघ (युवा) तरुण, (त्वेप-रथः) तेजस्वी रथ में वैठनेवाला, (अ-नेद्यः) अनिंदनीय, (शुभं-यावा) शुभ कार्य के लिए ही हलचलें करनेवाला और (अ-प्रति-स्कृतः) अपराजित- सदैव विजयी है।

भावार्थ- ३१२ अच्छे अञ्चलान का सेवन करना चाहिए और वेगवान वाहनों द्वारा शत्रुसेनापर आक्रमण कार्य उचित है, क्योंकि ऐसा करनेसे उच्च कोटि का धन मिळता है ।

३१३ रथों में बैठकर बीर सैनिक जब कार्य करने लगते हैं, तब वे अतीव सुहाने लगते हैं। ३१४ वीरों का समुदाय सरकर्म करनेमें निरत, निष्पाप, हमेशा विजयी तथा नवयुवकवत् उमंग एवं उर्ह्मि

३१४ वीरों का समुदाय संकर्म करनेमें निरत, निष्पाप, हमेशा विजयी तथा नवपुवकवत् उमेग एवं उत्था से परिपूर्ण रहता है।

टिप्पणी— [ ३१२ ] (१) श्रवस् = सुनना, कीति, धन, मंत्र, प्रशंसनीय कृत्य । यहाँ पर 'श्रवांति ' बहु<sup>इद</sup> नान्त पद है, इसलिए 'यश ' अर्थ छेने की अपेक्षा 'धन ' अर्थ करना, ठीक प्रतीत होता है. क्योंकि यश का अर्वे होनेका संभव नहीं, लेकिन धन विविध प्रकार के हुआ करते हैं, अतः वहुवचनी प्रयोग किये जानेपर 'श्रवांति' का वर्ष धनसमूह करनाही ठीक है।

[ २१२ ] रुक्मः = सुवर्णका दुकडा, सुहर, प्रकाशमान । दि्चि रुक्मः = आकाश में प्रकाशमान (स्वी)

[ २१४ ] स्कु = क्दना, उठा लेना, ज्यास होना । प्रतिष्कु = ढकना (पराभूत करना) अ-प्रतिष्कृतः =

आ । बुबियासः । बुर्चित् ॥१६॥

॥४३॥ :६१र्फ्ट । :१६१॥ । : मिर्नुः । निर्मेम । इस् । मुस्यू । मुस्यू । हर्षे । : १ (५९६)

। फिमाक़ । नीमेह । : E । र्न (७९९) । :म्हाट्मे । :।इन्हरकू ॥१९॥ प्रजिद्धः । सिन्द्रिः । १९६) युष्म् । मध्म् । चिष्न्यवः । स्टम्नादः । द्वर्धा । छिषा ।

। नल्हुन ११२ नीन्द्र गय्पाय : न हं : नायदीय : नड्र -15री :1इन्च-3र्षु ७१३ । जानकि एनो पृत्तिकुनमार जारतेनम होमाएकु हेरू ! क्रान्स्निनी ( हे ) हर् ें इंहें में हैं :ह रिप्र हिंदिम हर : सिर्फे : सिर्फे क्षेत्र : हिंदि : हैं में हैं - : हिंदि : हैं हैं - : हिंदि :

नुत् वेद् ) सबसुच कीम भला जानता है ? ात लांद १५ छ । हुए । हुँ देश गिने एड का इनमाथ हुँ है ( हिनी इन हुए ) जीह ए गाणती ( किएर् भरी-११५ धृतयः) चाडुयों को हिल्मियोलः ( सत-जाताः ) सन्द ने तिद जन्म हुए भोर ं प्र-

भेट प्राप्त व प्रस्ति ( स्ट्राप्त क्षाय व्यक्ति व्यक्ति व स्था । प्रस्ति व स्थाय व स्याय व स्थाय व स्याय व स्थाय व स्याय व स्थाय व स्याय व स्थाय व स्य तुस ( थिया ) सतायूनेक वडी खगतने उस बाधेसा को ( फोनारः ) सुन ेंग । (अन्तिन रेन अंत्राक्ष्य हो । एक्ष्य ) मह ( एक्ष्य )! एकि एतिमहेष्य (!क्ष्म्य-हो ) ई इहेड्

। हि छि,छ मिर्गाम ( ममुम् स् । मैंज 

13 के कि गार के भिष्टाउन है कि र १०११ मार्च कर रास्त्र वस्तु १५ मार्च के किया होता है है है रेड एट्ट इंग्लंड के ग्रीह साम समाई हरेड -हैंग होर

र रहे । या प्रकार पर विक्रमें के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार का का का का का का का मारी बरहरी देवें हुयः दृश्य लिए 🛘 🕽 ं रें रें रें पात करा हैन हैंचा हैन। रिली क्र की नवसित में में मानारम पर पिए हैं

र कर कुर एक राज्य र उन्हें कर कुर के एक है व चार्या ने मान र कार्य The section of the se 1 EQUEES अजिवुज एययामगत् ऋषि ( अ३ ५।८७।१-१)

(३१८) प्र । बः । महे । मृतर्यः । युन्तु । विष्णवे । मृहत्वेते । <u>गिरि</u>ज्जाः । ग्व्यामंहत् । प्र । श्रधीय । प्रदर्यवये । सुद्रखाद्ये । त्वसे । भुन्दत्दर्द्ष्ये । त्विक्षताय । श्रवेसे ॥१। (३१९) प्र । ये । जाताः । मृद्धिना । ये । न् । तु । स्वयम् । प्र । तिप्रानां । जुनते । प्रवामंहत् । क्रत्वां । तत् । वः । मृह्तः । न । आद्रश्ये । श्रवः । दाना । मृद्धा । तत् । प्राम् । अर्थ्रयः ॥२॥ अर्थ्रयः । न । अर्द्रयः ॥२॥

अन्वयः- ३१८ एवयामरुत् गिरि-जाः मतयः वः मनत्-वते महे विष्णवे प्र यन्तु, प्र-यज्यवे हुः खाद्ये तवसे भन्दत्-इष्ट्यं भुनि-जताय शवसे शर्धाय प्र।

३१९ ये महिना प्र जाताः, ये च सु स्वयं विकास प्र, प्ययाममत् भुवते, ( हे ) महतः ! वः तव श्रावः फात्वा न आ-धूपे, एपां तत् दाना महा, अद्भयः न, अ-भुष्टासः ।

अर्थ- २१८ (एवयामहत्) मगतों के अनुसरण करनेवाल क्षि की (गिरि जाः) वाणी से निक्षं हुए (मतयः) विचार एवं काव्यमय रहोक (वः) तुम्हारे (महत् व्यते ) महतों से युक्त (महे विणवे विदे व्यापक देव के पास (प्र यन्तु ) पहुँचें । तुम्हारे (प्र-यन्त्ये ) अत्यन्त पूजनीय, (सु-खाद्ये) अले कहे, वलय धारण करनेहारे, (तबसे) बलवानः (भन्दत्-दृष्टे ) अच्छी आकांक्षा करनेवाले, (धुनि व्यत्य ) शत्रु को दृशा देने का वत लेनेहारे (द्रावसे ) वेगपूर्वक जानेनाले (द्रावीय ) वल के लिए ही तुम्हारे विचार एवं काव्यप्रवाह (प्र यन्तु ) प्रवर्तित हो चलें।

रेरे९ (ये) जो अपनी निर्जा (महिना) महत्त्व से (प्र जाताः) प्रकट हुए. (ये च) और जो ले सचमुच (स्वयं विज्ञाना) अपनी निर्जा विद्या से (प्र ) प्रसिद्ध हुए. उन वीरों का (एवयामरुत् हुवतं एवयामरुत् ऋषि वर्णन करता है। है (मरुतः!) वीर मरुतो! (वः तत् दावः) तुम्हारा वह वह (कत्वा) कृति से युक्त होने के कारण (न आ-धृषे) पराभृत नहीं हो सकता है. (एपां तत्) ऐसे तृनं वीरों का वह वल (दाना) दानसे (महा) तथा महत्त्व से युक्त है। तुम ता (अष्ट्रयः न) पर्वतों के समान (अ-धृष्यसः) किसी से परास्त न होनेवाले हो।

भावार्थ- ११८ ऋषि सर्वेड्यापक ईश्वर के सम्बन्ध में विचार करते हैं, उसके स्तोत्रों का गायन करते हैं और उन की प्रतिभा-शक्ति परमारमा की ओर मुड जाती है। उसी प्रकार, बल बड़ा कर शत्रु को मिटयामेट करने के गुरूतर कर्त की ओर भी उनकी मनोवृत्ति झक जाय।

२१९ तुम्हारी विद्या एवं महत्ता अमाधारण कोटिकी है। तुम्हारा यह इतमा विद्याल है कि, कोई तुम्हें पर दिलित तथा पराभूत या परास्त नहीं कर सकता है। तुम्हारा दान भी बहुत बड़ा है और जैसे पर्वत अपनी जगह विश्व रहा करता है, वैसे ही तुम जिधर कहीं रहते हो, उधर मले ही दुश्मन भीषण हमले कर डाले, लेकिन तुम अपने स्थान पर अचल, अटल तथा अदिग रह कर उसे हटा देते हो।

टिप्पणी- [३१८] (१) भन्द् = सुदैवी होना, उत्तम होना, आतन्दित वनना, सन्मान देना, पूजा करना।(१) इष्टि: = इच्छा- आकांक्षा, विनंति, इष्ट वस्तु. यज्ञ ।(३) एवया = संरक्षण करना, मार्ग परसे जाना, निश्चित सहपरें चळना। एवया: महत् = महतों के पथ से जानेहारा, महतों का अनुगामी, ऋषि ( ता० भा०)।

<sup>[</sup> ३१२ ] (१) ऋतु = यज्ञः बुद्धि, सयानापन, शाक्षि, निश्चय, आयोजना, इच्छा। (२) श्रावस् वर्षः, श्रात्रु का नाश करने में समर्थ बळ। (३) अधूष्ट = अकस्पित।

। हुर्नाप्ट्य । :ह्य्ह् । :नांड्हुरहू । एखे । ई्युह् । :ह्यू । :ह्यु । हो । हे । ए (०९६) । ए । :ह्यु । इसे । नां । ह्यु । एर । ह्यु । ह्यु । ह्यु । हे । ह्यु । ह्यु ।

।। है।। हार्नीहरू । :हे।हुरुपूर

। रुत्रमाष्ट्य । स्ट्रेस । क्रीन्नमा<u>स्</u>ट । स्ट्रिट्ट । सी । स्ट्रिस । <u>स्ट्र</u>ह । स (१९६) । स्प्रेनेटसे । स्प्रेप्टरिंग । सिट्ट्र । शिष्ट । क्रीस्ट । स्ट्रिट । स्ट्रिट

॥४॥ :मिरह । :म्रहेरह । निगिन्ही क्ष्मित संस्थान :च्याना न्यर

अस्यरः— १९० सु-सुनदानः सु-भ्दः ने युह्तः हिदः प्र जुन्दिरे, प्रथमत्त् गिरा, पेयां तथ-स्थे हरी न आ हेर्टे, असदः स, स्व-दियुतः, धुनीनां प्र सन्तासः। १११ पदा प्रदयसत्त् स्त्रीनः सुनीः सामा स्वात् आधे अयुक्तः (तहा उरुह्मः सः

1 निक्ति : निर्म्य निर्मात । मिन्न । मुक्त निर्मात : मिन्न । मिन्न ।

से दें। दें। दें। दें। देंगा देंगा के मान क

भावादी- ३३० हे बीर डेसकी बया बक्ता प्राचग्य स्वेबेंस हैं। में स्वरं-साबित हैं। इस पर अमें दियों को पहुंस करी परमादेत हैं। में स्परंप्ताती होंडे हुम् सरदमेवाचे पर पड़े बीर हुस्तों को भी ध्यमीत दूर हैंने हैं विस से में हैं। यह करिया की से सम्बद्ध कर्म में किय डेम्प इस. बार से स्थापन समें किया प्रमाण

विष्यंती - किंदी (1) शुक्त पर्य तरहे ।= व्यवस्थान शुक्त माहेदाला, पूल करहे । किंदि शिक्षाला  $(2 \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{g} - \mathbf{g} \cdot \mathbf{g})$  । किंदि है । कि

क्षित्र हैं (क्ष्म क्षित्र क्ष्म क

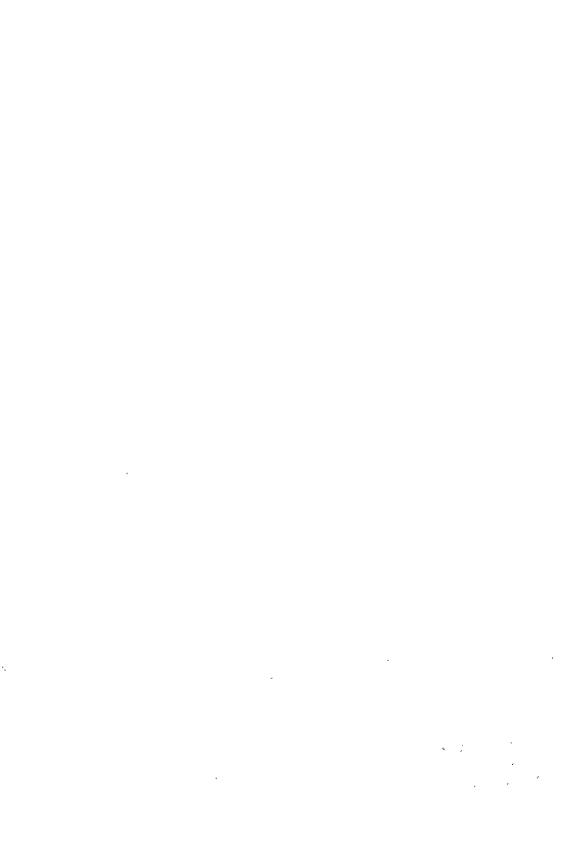

्डेर8) से | हुरसिः | सुडमेखाः | खुयपंः | खुम् | चुन्दु । आ | मुहः | अथिति । बिष्म | पुष्प | पुष्प | पुष्प | सुवर्ष । सुन्ध । अपिता । चुन्दु । आ | मुहः । अथिति ।

खिल्गोः। महः। स्टमन्त्रः। क्रियम्। स्पर्धः । स्वर्धाः । स्वर्यः । स्वर्धाः । स्वर्यः । स्वर्धाः । स्वर्धाः ।

हेपाँसि । सनुविधि ॥८॥ (३२६) गन्ते । सनुविधि ॥८॥ १३६६) गन्ते । सनुविधि ॥८॥ ११३६) गन्ते । सनुविधि ॥८॥ ११३६। सन्ति । सनुविधि ॥८॥

अन्ययः— ३९४ सु-मखाः, अग्रयः यथा तुवि-युम्ताः, ते दत्रासः प्रथमस्त् अवस्तु, द्रिय पृथु पार्थिवं स्वयं प्रयोत् अस्त प्रयोति आ। ३९५ (हे) महतः ! अ-हेपः गातृं सः आ स्ततः व्रित्तः प्रयामस्त् ह्वं ओतः (हे) स-मन्ययः! विण्णाः महः युपातनः, रथ्यः त स्मत्, दंसना समुतः हेपांसि अप्। ३९६ (हे) यवियाः : सु-ग्राम तः यद्गं नग्तः, अ-रक्षः प्रयामस्त् ह्वं ओतः, वि-ओमिले, प्रवेतासः सं, स्येष्टासः, प्र-चेतसः यूपं तस्य निदः हुर्-धत्यः स्थात ।

माचारी प्रशिक्त कांक्र को इन्हें हैं। वे त्रिक्ष संस्था संस्था संस्था कांक्र के के क्ष्म के कि कांक्र के कांक्र के कांक्र कांक्

हिल्पणी [३१८] (४) मसः च्यः, चवरः, द्यंतोय, जानन्ते । (२) अद्भुतः (४ मसं अस्तं ) त हुवा । [३१५] (१) स्मतः प्रस्तः, ठीरु । (४) सत्तः = एस, द्यः, एक लोगगः । [३९६] (१) श्रामः = क



सैटब्रं । मं: | वर्ष । क्यं । शिताः धर्म । सिंधां । क्यांत्यं । विशेषा चित्रं । व्या । ज्यांतः । मैळ्डा । वर्ष । क्यं । (३५४) ध्वेतम । यहाः । चार्ष्यं । विशेषा चित्रं । व्या । व्यांत्रं । विशेषा । विषेषा । विशेषा । विशेषा । विषेषा । विषेषा । विषेषा । विषेषा । व

दुवर्रत् । वी । सर्वः । सद्भर्तः । वी । ह्योबर्त् । येरतव्तवः ॥४०॥ (इइ४) बीस्। बीसक्। बैवतः । यटसायिः । बर्रवे । सैववा ।

अन्वयः— ३३० इन्द्रं न सु-क्रतं, चरणंइय माथितं, धर्मणं न मन्द्रं, विष्णं न सूत्र-मोजसं यः तं आ-विशे स्तुषे । ३३१ सत्येषं तृषि-स्वति यस्-अवीणं पूषणं माठतं शर्थः यथा चर्षिणभ्यः शता सं सहस्या सं आ कारियत्, गूळहा वसु आविः करत्, तः वसु सु-वेदा करत् । ३३२ (हें ) धृतयः प्र-यत्ययः

महतः । देवस वा इंजातस मलेस वा वामस्य प्र-तीतिः वामी सुन्ता अस्तु । थर्थ— ११० (इन्ह्रं न) इन्ह्रंक समात (सु-क्ष्युं) अच्छे क्ष्मै करतेहोरे, (बव्यांह्व) वव्या की नाहुँ भाविनं ) कुशल मारीतार, (अर्थमणं न) अर्थमले तुच्य (मन्ह्रं) आत्म्ह्रंतिक, (विप्यं न ) विर्यं के निर्माः वैसे (सुप-भोजसे) प्रवृत्ति अत्र हेनेवाले, पालमपोपण करतेहारे (वः तं) तुम्हारे उन वीरोंके संघर्भो, हमें (आ-दिशे) मार्ग द्योंचे, इसिलेष (स्तुपे) सराहता हूँ।

रेहेर् (स) अव (सेवं ) तेजस्वी, (सेवि-स्वांत ) महान् आवाज करनेहार, (अन्-अवांग) शब्-रहित तथा (पूषणं ) पोषण करनेवाले (मास्तं श्रधः ) उन वीर मस्तांका सांधिक वल (यथा) जैसे (चर्षणीस्थः ) मानवों को (श्रता सं) सी प्रकार के थन या (सहला सं) हजारों हंग के थन एकही समय (आ कारिपत् ) समीप छापे और (गृळहा वस् ) गुस धनको (आविः करत् ) प्रकट करे, उसी प्रकार

(सः) हम् (वस्) यस (से-वंदा) व्यस्थात्वेक याय हा सक्र (सा क्ष्र)। (सः) हम् (वस्) यस (से-वंदा) विवास्थात्वेक याय हा सक्र (सा क्ष्र)।

बीर महतो !(देवस्य वा) देवको या । ईत्रानस्य मध्स्य वा । यत्र करनेवाल मानवको (बामस्य प्र-नीतिः) सन पानको पणाङो (बामी) प्रशंसनीय तथा । सुनुता । सस्युणे । अस्तु । हो बाए ।

¥.,

शिवपी- [३३०] (१) संजस् जान्यत, जान्यत, वान्यत, वान्यत, वान्यत, वार्यत्वास, वा

(३३३) सद्यः । चित् । यस्यं । चुर्कृतिः । परिं । द्याम् । देवः । न । एति । सर्यः । त्वेषम् । शर्वः । <u>दिधरे</u> । नामं । युज्ञियम् । मुरुतः । वृत्रुऽहम् । शर्वः । ज्येष्टम् । वृत्रऽहम् । शर्वः ॥२१॥

वृहस्पतिषुत्र भरद्वाज ऋषि (ऋ॰ ६।६६।१-११)

(३३४) वर्षुः । छ । तत् । <u>चिकितु</u>षे । <u>चित् । अस्तु । समा</u>नम् । नार्म । <u>धेनु</u> । पत्यंमानम्।

मेतिषु । अन्यत् । द्रोहसे । पीपायं । स्कृत् । शुक्रम् । दुदुहे । पृक्षिः । ऊर्षः ॥१॥ (३३५) ये । अग्नर्यः । न । शोशंचन् । इधानाः । द्विः । यत् । त्रिः । मुरुतंः । बुनुषन्तं ।

<u>अर</u>ेणर्यः । हिरण्ययासः । एपाम् । . साकम् । नृम्णैः । पीस्येभिः । च । भूवन् ॥शा अन्वयः — २२२ यस्य चर्छतिः देवः सूर्यः न, सद्यः चित् द्यां परि एति. मरुतः त्वेषं शवः यहिषं नाम्

दिथिरे, शवः वृत्र-हं, वृत्र-हं शवः ज्येप्छं। ३३४ तत् धेनु समानं नाम पत्यमानं वपुः नु चित् चिक्ति . अस्तु, अन्यत् मर्तेषु दोहसे पीपाय, शुक्रं सकृत् पृक्षिः ऊथः दुदुहे । ३३५ ये महतः, इघानाः अव्रयः न, शोशुचन्, यत् द्धिः त्रिः वत्रधन्त, एपां अ-रेणवः हिरण्ययासः नृम्णेः पौस्यीभः च सार्कं भृवर्।

अर्थ — ३३३ (यस्य) जिनका (चर्छतिः) कर्म (देवः सूर्यः न) प्रकाशमान सूर्य के तुल्य (सर् चित्र तरन्त ( द्यां परि एति ) द्युलोकमें चारों ओर फैलता है, उन (महतः) वीर महतोंने (त्वेपं शवः)

तेजस्वी वल तथा (यज्ञियं नाम ) पूजनीय यश (दिधरे) प्राप्त किया। उनका वह (शवः) वल (वृत्र-हें) वृत्रका वध करनेवाला था और सचमुच वह (वृत्र हं शवः ज्येष्ठं) वृत्रविनाशक वल उच्च केटिका था।

३३४ (तत्) वह जो (धेनु समानं नाम) धेनु एकद्दी नाम है, (पत्यमानं) उसे धारण करें वाला (वपुः) स्वरूप (तु चित्) सचमुचही (चिकितुपे) ज्ञानी पुरुपोको परिचित (अस्तु) रहे। (अन्य उनमें एक रूप (मर्तेषु) मानवों में -मर्त्य लोकमें (दोहसे) दूध का दोहन करने के लिए गोर्ह्य (पीपाय) पुष्ट होता रहता है और ( शुक्रं ) दूसरा तेजस्वी रूप ( सकृत् ) एक वारही ( पृक्षिः ) अर्तार्षि के मेघरूपी ( ऊधः ) दुग्धाशय से ( दुदुहे ) दोहन किया हुआ है ।

३३५ (ये मरुतः) जो मरुत्-वीर (इघानाः) प्रज्वालित (अग्नयःन) अग्निके तुल्य (श्रोत्रुवी द्योतमान हुआ करते हैं और (यत्) जो (द्विः त्रिः) दुगुनी या तिगुनी माशामें विलिध्य होकर (वर्वा वहते हैं (एपां) इनके रथ (अ-रेणवः) निर्मल (हिरण्य-यासः) स्वर्णरञ्जित हैं, और वे वीर (कृष बुद्धि तथा (पौंस्येभिः च सार्क) वलके साथ (भूवन्) प्रकट होते हैं।

भावार्थ- ३२२ जैसे सूर्य का प्रकाश युलोक में फैळता है, उसी प्रकार महतोंका यश तथा बड चतुर्दिक् प्रस्त है है और घेरनेवाले शत्रु को कुचल देता है। ३३४ दो प्रसिद्ध गौएँ 'घेनु ' नाम से विख्यात हैं। एक धेन नाम गोमाता मानवोंके पोपणार्थ दूध देती है और दूसरी अन्तरिक्षमें रहनेवाळी (मेघरूपी माता) वर्षमें एक बार जलकी के वर्षा करके सबको तृप्त करती है। ३३५ वीर सैनिक अपने वलको दुगुना, तिगुना बढाते हैं और अस्विषक बडे हो द हैं। इन के रथ साफसुथरे तथा खर्णसे विभूषित हैं। अपनी बुद्धि तथा बलको ब्यक्त करके ये वीर विख्यात बनते हैं।

[३३२](१) वाम = धन। (२) नीतिः = वर्ताव रखने के नियम। (३) प्रनीतिः टिप्पणी देखिए।] मार्गदर्शकता, वर्ताव । (४) सुनृत = रमणीय, सत्यपूर्ण, मनःपूर्वक, सौम्य, विनयशील । (वृणोति इति) डकनेवाला, वेष्टनकर्ता, राञ्च, वृत्र राक्षस । (२) चर्छातिः = कृति, कर्म, बारंबार की जानेवाली क्ष्री यश, कीति । (३) यित्रियं नाम=मन्त्र १ तथा १८९ टिपणी देखिए। [३३४] (१) बुपः=शरीर, सुन्द्रा, ब्रह्मि

। मैंडमेर । सीट्रांत्र । सीट्र

न । में । स्वीनाः । खेवावः । अवे । खेवे । सेवे । सेवे । केवे | क

अल्ययः— ३३३ ये मीळ्ड्यः दहस्य युवाः सिन्ति, शृष्ट्रियः यास् वो न भरध्ये, महः हि माता महा विदे, सा पृष्टिः सु-म्बे इत् गर्मे आ अधात्। १३७ अन्तः सन्तः अवशानि युनानाः ये मु अया जनुगः न ईपन्ते, यत् श्रिया तन्तं अनु उद्धमाणाः शुन्ययः त्रोपं अनु सिः हुहै। ३३८ येषु पृष्णु माहतं नाम आ न

द्याताः न देहि में में स्वायाः, सु-हानुः न ये अयातः स्तोताः स्यात् में हि में स्वायां स्वयं ( क्षेत्रं स्वयं ) में स्वयं स्ययं स्वयं स

वास करते हैं वें (शुचयः) पवित्र चीर (जीप अनु । इच्छाक अनुकूछ राम । सिः हुई । देत रहे । हैं । साम करते हैं वें (जेय) जिनमें चीर ( पूज्य ) शब्देन करने शरा (जारने नाम) नरमें । साम । मान । साम । साम । साम । (आ द्यासाः) घारण करते हैं और जो (ड़ोहमें निस् ) जनताक पोपपक । स्थासः । भड़क्ते गाः । -जेया चें प्रति हों हैं (सु-होन्हाः) करके वानी चीर । साम (पे । मान स्थासः ) भड़क्ते गाः ।

ताः) चीर हैं उन्हें (उपात् सु जिल् ) भीषण डाकुआँकी भी। अस यास्त ) परास्त कर हैंगे हैं। भाषाधी— देहें से बीर सेनिक बीरमत्ते तुषुत्र हैं। बारी प्रश्नी हरका पेपण करते हैं। बड़ी हाम है दि स्वती का बहुत्य बहुँ और विक्शात हैं। बोक्करवाणके जिल् प्रश्नी पानवस्ती नमेहा पारा करते हैं। स्वावस्ति रहते हैं और शेषोंको कर हराकर समझे असुक्त नमेहा है। वे क्षी अत्रत्न राहिता क्षी वाते हैं। भीर अपना तेम वाकर प्रविज्ञायुक्त संसादत केल हैं। वे क्षी की अर्थ होते हैं। स्वावस्त नाम थारम किया है और जो जनवाक तृष्टा प्रवासक्तीज सेन रहते हैं। वे क्षी की व्यवस्त में क्षी हो।

(३३९) ते । इत् । छुगाः । शर्वसा । धृष्णुऽसेनाः । छुभे इति । युजन्तु । रोदं<u>सी</u> इति । सुमेके इति सुऽमेके ।

अर्थ । स<u>म</u> । <u>एषु</u> । <u>रोद</u>सी । स्वऽशोचिः ।

आ । अमंबत्इसु । तुस्यौ । न । रोकः ॥६॥

(३४०) <u>अन</u>ेनः । <u>यः । मुरुतः</u> । यार्मः । <u>अ</u>स्तु । <u>अन</u>श्वः । <u>चि</u>त् । यम् । अर्जति । अर्र्य अनवसः । अनभीशुः । रजःऽतुः ।

वि । रोर्<u>दसी</u> इति । पुथ्याः । याति । सार्धन् ॥७॥

अन्वयः — ३३९ ते शवसा उत्राः घृष्णु-सेनाः सुमेके उमे रोदसी युजन्त इत्, अध स एपु आमि रोदसी स्व-शोचिः, रोकः न आ तस्थी ।

३४० (हे) मरुतः ! वः यामः अन्-एनः अस्तु, अन्-अश्वः अ-रथीः चित् यं अज अन्-अवसः अन्-अभीकुः रजस्-तूः साधन् रोद्सी पथ्याः वि याति ।

अर्थ— ३२९ (ते) वे (शवसा) अपने वलसे (उत्राः) उत्र प्रतीत होनेवाले, और (पृष्णु-सेनाः) साह सेनासे युक्त वीर (सुमेके) सुहानेवाले (उमे रोदसी) मूलोक एवं युलोकमें (युजन्त इत्) सुसज्ज रहते हैं। (अध स्म) और (अम-वस्सु) वलवान (एपु) इन वीरोंके तैयार रहते समय (रोदसी) आक नथा पृथ्वी (स्व-शोचिः) अपने तेजसे युक्त होते हैं और पश्चात् (रोकः) उन्हें किसी स्कावटसे आ तस्थी) मुठभेड नहीं करनी पडती है!

३४० हे (महतः!) बीर महतो ! (बः यामः) तुम्हारा रथ (अन्-एनः) दोवरहित (अस् रहे, उसे (अन्-अध्यः) घोडे न जोते हों, तोभी (अ-रथीः) रथपर न वैठनेवाला भी (यं अर्जार् जिसे चलाता है। (अन् अवसः) जिसमें रक्षाका साधन नहीं तथा (अन्-अर्माशुः) लगाम नहीं अ (रजस्-तः) धृल उडानेवाला हो तथापि वह (साधन्) इच्छापूर्ति करता हुआ (रोदसी) आक एवं पृथ्वी परके (पथ्याः) मार्गोसे (बि याति) विविध प्रकारोंसे जाता है।

भावार्थ — ३२९ ये बीर तथा इनकी साहसपूर्ण सेना सदैव तैयार रहती है, अतः इनकी राहमें कोई हकावट न नहीं रहती है। इसी कारणसे विना किसी कठिनाई या विष्नके ये अपना कर्तव्य पूरा करते हैं।

रेश्व महतोक रथमें दोप नहीं है। उसमें बोदे नहीं जोते हैं। जो मनुष्य रथ चलातेमें अनभ्यत्र वह भी उसे चला सकता है। युद्धके समय उपयोग दे सके, ऐसा कोई रक्षाका साधन उसपर नहीं है और खींबतेंह कि लगाम भी नहीं है। यह रथ जब चलने लगता है, तब धूल या गई उड़ाता हुआ। भूमिपरसे जाता है और उसी प्रक्रिकारिस में से जी जाता है।

धन्द्र रहण्र सारीरिक दोप दृर हटाकर उसे पवित्र करनेहारे (अध्यातमपक्षमें मस्त्-प्राण)। [३३८](१ पृष्णु नाम = ऐना नान कि जिससे शत्रुक दिल्में सय उपका दो।(१) स्तीन = टाल, चोर, उच्छा।(३) यर् प्राप्त करना। अव+यस= दूर करना, दटाना। [३३०](१) रोकः= तेजस्विता, दीकि। [३४०](१) रावसे = अव, संदल, संरक्षण, यन, गति, यण, समाधान, दुक्ला, आकांक्षा। (१) रजस्-तः = अन्तरिकी द्वराप्तिक वेगसे जित्राता ।(३) रोदसी पथ्याः याति= अन्तरिकी सं रण जाना है।(देखों मंत्र दुरुष्ट्र)।

(३८६) त । बुर्य | बुर्य | न | बुर्य । वार्व ।

। मुख्यम् । मिन्द्रम् । मार्त्वाम् । नार्त्वा । मिल्ह्या । मह्न्या । प्रद्रम् । प्रद्रम्

अस्यः- ३३१ मरतः ! वाद-सावी वे अवश अस वसी म नरुता सु म आस्ति, अस तीके तमके सम्परः- ३३१ मरुतः ! वाद-सावी वे अवश अस वसी म नरुता सु म आस्ति, अस पीके पमके

३८१ (हें ) घरे! ने पहचा बहानि चहने, मधेम्यः पुथियो रेसते, युपते तुराय स-तबसे मास्ताय विने धर्म प्रस्थे ।

अर्थ – ३३१ है (नन्तः! - बीर नहतो! व्याच-वाले वंजानमें वं अवध चिवकी रखा तुम करते हो, ( अस्य ) उसका। वर्ता न ' घरनेवाला कोई नहीं हे, या टनका तहना) विवासक भी कोई। तु न बालि बही रहता है। ( अस्र ) उसी प्रकार ( नेग्रें ) पुत्रोंमें, 'तनवे ' पेंजोंमें, ( गेंग्यु ) गोंशोंमें या (अपनु) तलमें रहमेवालें ( ये ) चिस्र मानवका चंदखण तुम करने हो, 'नः') वह ( पाये ) तुसमें ( यो। ) वृत्तोक्की ( अपने) गोदाालाका भी ' इती ' विदारण करना है, प्रयोग कमता है।

हेडरे हैं अहें। अहें। अहें। तथा अस्मित अनुवादी लेंगां! के बाज सर्म स्टेंगां! के अंग्रेस हें हैं हैं हैं हैं। स्टेंग ने अस्मित वार्मा के स्टेंग के स्टेंं के स्टेंग के स्टेंं के स्टेंग के स्टेंग के स्टेंग के

मायाथी— डेश्डे के और विलंक संस्थात दीया करते हैं, या करने संस्थात प्राप्त कर विलंक कर कि संस्थात कि विश्व के स युक्तेओं, पश्ची या जलप्रसारीय राज्य स्तेताले वित्य असुमारियों सान्तार में यो त्यों कर से कि हैं के स्वीत समास युक्तेओं विश्वेस कर सन्ते हैं, ( क्रेनी इयामें ने स्पेटान्स वित्यतेयारे स्वीती प्राप्त के में स्वीती को स्वीती

भाग है के बेर्ग के कि कर कि कि है कि है कि कि कर का वास्तान वास्ति कर बहर

वर्दी दी सम है है। सुद्र देह्र सुद्रित हत्। ।

दिव्यंती—[55] है। वर्ष स्थाप क्षा राष्ट्र क्षा है। या दा राज्य क्षा स्थाप क्षा स्थाप स्थाप क्षा है वर्ष स्थाप स्थाप क्षा स्थाप क्षा स्थाप स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप स्थाप के स्थाप के स्थाप स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप स्थाप के स्थाप के स्थाप स्थाप के स्थाप

(३४३) त्विपिंडमन्तः । अध्वरस्यंऽइव । दिद्युत् । तृषुऽच्यवंसः । जुह्वंः । न । अयेः ।

अचेत्रयः । धुनेयः । न । <u>वी</u>राः । आर्जत्ऽजन्मानः । मुरुतः । अर्धृष्टाः ॥ १०

(३४४) तम् । वृथन्तंम् । मारुतम् । आर्जत्ऽऋष्टिम् । हृद्रस्यं । सूनुम् । हुवसां । आ । विश द्विः । शर्षीय । शुर्चयः । मुनीपाः । गिरयः । न । आपः । ख्याः । अस्पृधन्॥१

मित्रावरुणपुत्र वसिष्ठऋषि ( ऋ० ७।५६११–२५ )

(३४५) के । ईम् । विऽअंक्ताः । नर्रः । सऽनींळाः । रुद्रस्यं । मयीः । अर्घ । सुऽअर्थाः ॥१॥

(ईं के) भला सचमुच कौन हैं?

अन्वयः — २४२ मरुतः अ-ध्वरस्यइव त्विपि-मन्तः तृषु-च्यवसः, अग्नेः जुह्नः न, दिद्युत् अर्व<sup>१</sup> वीराः न धुनयः, आजत्-जन्मानः अ-धृष्टाः। २४४ तं वृधन्तं आजत्-ऋष्टिं रुद्रस्य सुर्वं म हवसा आ विवासे, दिवः राधीय उत्राः शुचयः मनीषाः, गिरयः आपः न, अस्पृध्रन्। ३४५ रुद्रस्य स-नीळाः मर्थाः स्र-अश्वाः व्यक्ताः नरः ई के ?

अर्थ- ३८३ (महतः) वे वीर महत् (अ-ध्वरस्यइव) अहिंसायुक्त कर्मके समान (त्विष-मत्ते तेजस्वी, (तृपु-च्यवसः) वेगपूर्वक वाहर निकलनेवाले, (अग्नेः जुह्वः न) अग्नि की लपटों के ति (विद्युत्) प्रकाशमान, (अर्चत्रयः) पूजनीय, (वीराः न) वीरोंके समान (धुनयः) शत्रुओंके हिलानेवा (धाजत्-जन्मानः) तेजस्वी जीवन धारण करनेहारे हैं तथा (अ-धृष्टाः) इनका पराभव दूसरे कि नहीं कर सकते हैं। ३८४ (तं चृथन्तं) उस वढनेवाले तथा (धाजत्-ऋष्टिं) तेजस्वी भाले धार करनेहारे (रुद्रस्य स्नुं) वीरभद्रके सुपुत्र (माहतं) वीर महतों के संघका में (आ विवासे) सभी तर्य स्वागत करता हूँ। उसी प्रकार (दिवः शर्धाय) दिव्य चलकी प्राप्ति के लिए हमारी (उप्राः श्रुवण् उप्र तथा पवित्र (मनीपाः) इच्छाएँ (गिरयः आपः न) पर्वत से वहनेवाली जलधाराओं के सम् (अस्प्रध्न ) स्पर्धा करती हैं। ३८५ (अध) और (रुद्रस्य स-नीळाः मर्याः) महावीरके, एक ध रहनेहारे वीर मर्त्य (सु-अध्वाः व्यक्ताः नरः) उत्कृष्ट श्रोडे समीप रखनेवाले, सवको परिचित पर्व ने

भावार्थ— ३८३ ये बीर तेजस्बी, वेगसे घावा करनेवाले, शतुदलको हटानेवाले हैं, अत्रवृद्ध इनका पराभव ही फदारि संभव नहीं।

२८८ में इन शस्त्रांसे सुसदत वीरीका सुस्वागत करता हूँ। हम अपनी पवित्र आकांक्षाओंको वि निकट बड़ी स्पर्धांसे नेजने हैं, वाकि हमें दिव्य बल प्राप्त हो जाय और इस विषयमें सचेष्ट रहते हैं कि अधिकारि बल हमें प्राप्त हो जाय।

२४% हे लोगो ! जो महाबीरके सैनिक, जगताके दितकर्ता एवं अच्छे घोडे समीप रसनेवा<sup>छे होते</sup> कारण सबको परिचित हैं, नला वे कीन हैं ?

टिप्पणी— [३४३] (१) तृषु= प्यासा, शीव-वेगसे जानेवाला । (२) च्यु= वाहर निकलना, गिर पडना, ट्यानी [३४५] (१) व्यक्त = साफ दिखाई देनेवाला, प्रकट हुआ, अलंकुत, स्वच्छ, सबको ज्ञात, स्याना । (२) प्रयोग् (मर्थोन्यो दिशाः। सावगभाष्य) मानवींका दिल करनेडारे। सदस्य मर्योग्न महाबीरके वीर सैनिक (३) सन्तीवीर एक पाने ( Parrack में) रहनेवाले। (देखिने मंत्र ११७,३२१,८८७।)

(३४६) सिंहा । सिंहा । सिंहा । केही । केही । केही । सिंहा । सि

अन्वयः— ३४३ प्यां जनूषि नोकः हि वेद्, ते पियः जीतम् अन्न विदे । ३४७ स्व-पूपिः पियः थिपः विषयः, वात-स्वतसः स्थेतः अस्पुप्त । ३४८ धी-रः प्रतानि निण्या क्षित्रं, यत् मही पृष्टिः उपार ।

३४९ सा बिर्ट महाद्वाः सु-बीरा, सनात् सहन्ती, सुग्णं पुष्पन्ती अस्तु । ३५० यामं वेप्टाः, शुभा शामित्हाः, क्षिया सं-मिरुहाः, आजीभः उजाः ।

थरी — ३१६ (एप) इस विरोह (उन्हों अस्म (सहः हि वेह) क्ष्म (सहः हि वेह) क्ष्म नहि (एप) हे हि — ३४७ विरोह क्ष्म (सहः क्ष्म क्ष्म

(1347) प्राथम के प्राथम के प्रथम से प्रथम के प्रिक्ष के प्रथम के

; 1 g lugl gy (yhe) yr H iyik ver (1yîr-y · H irvizh rîken yîr (:Sien) ier zp (yeî iv) ?8? 1350 (18590 izr / 196 îvrixe phyt izer (firsh ) îs irûs ( fire) yrê we

युक्त होसर (समात् ) हमेशा ही (सहन्ती) शश्रमा पराभव सरमहारी वया (सुन्तं वृत्यन्ती) यसमा संवधन करनेहारी (सस्तु ) यने।

भावारी— १९६ किसीकीभी हक्का जन्मतुराज रात वहीं, यावद् चेटी जनम जाने हों। सेनिक स्वकी याकि चरानेक कार्यम चराजवरी करते हैं, होट हमाते हैं। इंटर दून नीरोक शुरुत्येत कार्य करक मुद्रिसान पुहर्पभीही बिद्रित हैं। इन मीरोक्ष पोषण मैलि अपने हुश्येक प्रशास दिया है। [में कोड़ो अपनी माठा समझनेवाले हैं।] १९९ समूची प्रचा यह एवं पीर वेने, वह अरहा वक रहाते हुई जोर राज्या पास । करवी रहें। इंपण में भीर यहनर हमळे चरानेसे सोवामाना, नेहहबी, वुर्ग नामध्यार हैं।

(३५६) बुन्धी चुः। हुच्या चित्रः। चुन्धित्याः। च्या स्वयम्। ब्रम्भासाः॥१४॥ (३५६) बुन्धी चुः। हुच्या चित्रम्। चिन्धाः॥१४॥

(३५०) असुद्धै । त्या । सङ्ग्रः । बार्यः । बार्यः । बार्यः । व्यव्याः । व्यव्याः । व्यव्याः । व्यव्याः । व्यव्याः ।

ति । विद्युर्तः । स्वानुयासः । स्वानाः । अस् । स्वानु । वानुष्टः । पट्यामाः ॥१३॥ । है । है । स्वानुयासः । स्वानुयासः इत्यान्यः विद्याः व्यान्यः । स्वानुयासः इत्याः व्यान्यः । स्वान्यः । स्वान्यः । । स्वायः ।

वापाः, विसुतः त, स्वाताः कृष्टिमः आयुष्टेः स्व-यो यतु पट्यताताः । यथे- १५५ वे वीर स-यागुथातः ) यद्धे हृष्टियर सतीय रखेतहोर. (हृष्टियः वेगचे त्रतिहारे, (स-निष्काः) सुन्दर सुहराके हृार यार्य करवेदाले उत्त और वे (स्वदं अपनेहो नन्दः रासेरोः

1ई प्रक्रमक्ष क्षेत्रीतिक क्षेत्रकार है । इस्तामकार है । विकास क्षेत्री । विकास क्षेत्री । विकास क्षेत्री । विकास क्षेत्र है । विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र । विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र । विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र । विकास क्षेत्र विकास क्या विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास

्शुचयः (स्वयं पावत होत हुय हुमराताः । पावतः । पावतं सम्मनाल तुम स्टन्न पावतः । प्राप्तः । प्राप्तः । प्राप्तः । तु होतः । प्राप्तः । प्रापतः । प्राप्तः ।

न्द्रानांत्र प्रदेश ( रचनाः ) बमब्नेवाल तुम , कुन्धिनः आयुरः ) घरां कामात्र (प्राप्तः ) प्रवेश क्षाप्रजीहरी

तास , स्थ-यां ) धारत्यांक प्रशासवास्ता प्राप्तकार का स्था प्राप्तकार का स्था प्राप्तकार का स्था है। स्था है । से स्था है

Requir—[ $\{i,i,j\}$  (\*) firs =  $\{i,j\}$  firs is take stable of  $\{i,j\}$  for a signification of the stable of the stab

5) +3) 337F

(३५८) प्र । बुध्न्यां । बः । ईरते । महांसि । प्र । नामानि । प्रऽयुज्यवः । तिरध्वम् । सहिस्यम् । दन्यम् । मागम् । एतम् । गृहऽमेधीयम् । मुख्तः । जुप्ध्वम् ॥१४

(३५९) यदि । स्तुतस्यं । मुहतः । अधिऽइथ । इतथा । विश्वस्य । वाजिनेः । हवीमन् । मुखु । रायः । सुऽवीर्यस्य । दात् । नु । चित् । यम् । अन्यः । आऽदभेत् । अरावा ॥१ (३६०) अत्यांसः । न । ये । मुरुतः । सुऽअर्थः । यक्षऽद्दर्शः । न । शुभयंन्त । मगीः । ते । हम्येऽस्थाः । शिर्शवः । न । शुभाः । वत्सासः । न । शुप्रक्रीकिनः । प्यःऽधाः ॥१

अन्वयः— ३५८ (हे। प्र-यज्यवः महतः ! वः बुध्न्या महांसि व ईरते, नामानि प्र तिर्ध्वं, सित्वियं द्रस्यं गृह-मधीय भागं जुपध्वं । ३५९ (हे) महतः ! वाजिनः विषस्य हवीमर् स्वाद् द्रस्या अधीध, सु-वीर्यस्य रायः मक्षु दात, अन्यः अ-रावा सु चित् यं आदभत् । भिन्नाः अत्यासः न सु-अञ्चः, यक्ष-दृशः मर्याः न शुभयन्त, ते हम्येष्ठाः शिश्वायः न शुभाः, पर्याः व प्रायः न प्र-क्षांत्रिनः।

ारी- २५८ हे (प्र-यज्यवः महतः!) पूज्य वीर महतो ! (वः) तुम्हारे (बुध्न्या महांसि) भेरि जातानीय सामध्ये तथा वल (प्र ईरते ) प्रकट होते हैं। तुम अपने (नामानि ) यशाँको (प्र तिर्ष्यं) सटके ले नाले, वडा दो । (एनं ) इस (सहस्त्रियं ) सहस्राविध गुणैंसे युक्त (दम्यं) घरके (गृह-मेर्य स्टुप्ताने (नामं ) विभागका तुम (जुपध्यं ) सेवन करो।

२५९ हे (महतः!) बार महता! (बाजिनः) अज्ञयुक्त (विष्ठस्य) द्वानी पुरुपकी (हवीमन) हिंविष् प्रश्ता हरने समय की हुई (स्तृनस्य) स्तृतिको (यदि) अगर (इत्था) इस प्रकार तुम (अधीथ) जाते को जु-भीषेत्य) अवळी बीरवास युक्त (रायः) धन (मश्च) तुरन्तही उसे (दात) दे दो। नहीं तो (अव अवस्था किई (अन्स्या) दावृ (तु चित्) सचमुचही (यं) उसे (आदभत्) विनष्ट कर डालेगा।

१३० थे महतः । जो बीर महत् (अत्यासः न ) घुडदोडके बोडींके तुर्य (सु-अश्चा) र देशो भीत्रका मानेवांच हैं, (यक्ष-दशः) यज्ञका द्शीन छेने आये हुए (मर्याः न) छोगोंके तृत्र भूजिता अपने आपको मानायमान करते हैं, (ते) वे बीर (हम्य-ष्ठाः) राजप्रासादमें हिंग १००१ वे ) वाचकों के समान । मुखाः ) सुद्धानेवांछे हैं और (पयो-धाः वत्सासः न) दूधगर गंडी १००० व्योक समान (य-कोछिनः ) अत्याधिक खिलाडीपनसे परिपूर्ण हैं।

ार है। २९८ तर्नि जो कर दिन पड़े हैं वे वकट हों और उनका यहा दशदिशाओं में प्रस्त हो। गृह्यतं <sup>है क</sup> २०१८ है। १९ वर्गन दे ते पत्र देरे। १९९ अञ्चदान करने समय दानीकी प्रार्थनाको यदि ये वीर <sup>पत्रह</sup> २०१८ १९ वर्गन देने पूर्व वन दे उन्हें। अगर ऐसा न हुआ तो दूसरा कोई शयु उस सम्पत्तिको दवा वैदेगा।

रेन र इन है है है है है है इस्ते च दुधाना (नाय हाना) दवाना, प्राना, दवाना है । रेने च है है है है है है है इस्ते च दुधाना (नाय हाना) दवाना, प्राना, दवाना है । रेने च है है है है है है है है है जो देने प्रान्ति होंगे।

ż

। लेखा का का विख्या कि । लेखा कि कि (६३६) ं : लाहा । : हाहा | मिलाह | मिलाह | निष्टाह | सिह | हाहा | मिलाह | हा । सिह | हा । सिह । हा । सिह । हा । सिह । ं अंत्र मृत्यात्ता । हार । ति ति ति । ति ति । ति । विष्ट । हार । विष्ट । विष्ट । विष्ट । विष्ट । विष्ट । विष्ट किन्द्र सिक्ति । सिकि । सिक्ति । सिक्ति । सिक्ति । सिक्ति । सिक्ति । सिक्ति । सिक्ति

मृत्र होता न मिन्तु सम्बद्ध क लिए सामि सामि का मिन्द्र मिन्द्र मिन्द्र मिन्द्र मिन्द्र सामि समित क्ति क्षात्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म हैं। इहं क्ष्म क्ष्म क्षम क्षम क्षम क्षात्म क्षात ॥१९॥ लिए। लिए। १६। लुए । लीए। त्री । उपनूता हिस्सा हि

हिल्ल किए अह क्षित्र कता किल्ला कर कि जू छह जीए छन्छ प्रश्ना छन्छ एक छ लिल्हिल्हा राजीतु किहार इंग्ले एक राजिलक एतिही क्लिन्य क्रिक्टिए हुई निक्र । लीहरू एड्री म्हार्ट लीहरू लिएए संस्था संदेश लीहरू हो हो हा हा है है , लीहरू है है है है है

The first inch in the property of the party of the property of ा रहत तम् सम्मानका किन्द्रम् । इस सम् कि स्थाप । सम्मान किल्लाम् साम्याप । सम्मान किल्लाम् सम्मानका किल्लाम् सम्मानका । सम्मानका सम्मानका सम्मानका सम्मानका सम्मानका सम्मानका सम्मानका सम त्ता हुते हैं के के बिल के बिल हैं के बिल हैं के बिल हैं के कि विक के के विक के कि वि के कि विक के कि वि के कि वि कि होत् क्षा क्षा हिमा होता है। इंग्लंड क्षेत्र होता है। हिमाना प्राप्त होते होता है। तात तात किया की तहार किया का है वह । वहार तहार हिता प्रति हिता प्रति प्रति

The property of the control of the c 

and the company of the contract of the contrac THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH  (३६४) इमे । रधम् । चित् । मुरुतः । जुनन्ति ।
भूमिम् । चित् । यथां । वसंवः । जुनन्ते ।
अपं । वाधध्वम् । वृषणः । तमांसि ।
धत्त । विश्वम् । तनयम् । तोकम् । असो इति ॥२०॥
(३६५) मा। वः । द्वात्रात् । मुरुतः । निः । अराम् ।
मा। पृथात् । दुष्म । रथ्यः । विऽभागे ।

मा। पृथात् । दुध्म । रूथ्युः । <u>विऽभा</u>ग । आ । नुः । स्पार्हे । भजतन् । यसव्ये ।

यत् । ईम् । सुऽजातम् । त्रुपणः । त्रः । अस्ति ॥२१॥

अन्वयः— ३६४ इमे वसवः मरुतः यथा रधं चित् जुनन्ति भृमि चित् जुपन्त, (हे) वृपणः! तमांति अप वाधध्वं, अस्मे विश्वं तोकं तनयं धत्त ।

२६५ (हे) रथ्यः मरुतः! यः दात्रात् मा निः अराम, विन्भागे पश्चात् मा दभ्म, हे) दृष्णः! यः सुन्जातं यत् ई अस्ति स्पार्हे वसव्ये नः आ भजतन।

अर्थ- ३६४ (इमे) ये (चसवः) वसानेहारे (मरुतः) वीर मरुत् (यथा) जैसे (रधं चित्) समृदि शाली मानवके निकट (जुनन्ति) जाते हैं, उसी प्रकार (भृमि चित्) भटकनेवाले भीसमँगेके समीप भी वे (जुपन्त) जाते रहते हैं; हे (चृपणः!) वलिष्ट वीरो! (तमांसि अप वायध्वं) अधेरे को दूर हटा से औ (अस्मे) हमारे लिए (विश्वं तनयं तोकं) सभी पुत्रपौत्रों-संतानों-को (धत्त) दे दो।

३६५ हे (रथ्यः महतः!) रथपर यैठनेवाले वीर महतो !(वः) तुम्हारे (दात्रात्) दाने स्थानसे हम (मा निः अराम ) वहुत दूर न रहें। (वि-भागे ) धनका वँटवारा होते समय (पक्षात् व द्या ) हमें सबके पीछे न रखो। हे (वृपणः!) विष्ठ वीरो !(वः) तुम्हारा (सु-जातं) उच्चके यि (यत् ईं) जो कुछ धन (अस्ति) है, उस (स्पाहें वसव्ये) स्पृहणीय धनमें (नः) हमें (आ भजतन) स प्रकारसे अंशभागी करो।

भावार्थ-- २६४ वीर सैनिक जिस प्रकार धनाड्योंका संरक्षण करते हैं, उसी प्रकार वे निर्धनोंकाभी संरक्षण कार्ते हैं। बीरोंको उचित है कि वे जिधरभी चले जायँ उधर बाँधियारी तूर करके सबको प्रकाशका मार्ग बतला दें। हमारे पुत्रमें को सुरक्षित रख दें।

२५५ हमें धनका वॅटवारा ठीक समयपर मिल जाय।

करना, उच्चार करना, हुँडना, प्रिय होना। (५) अरहस् = जानेवाला, हिल्हेनवाला, शत्रु, शस्त्र (अ-प्रमान) सायनः।) रा = देनाः रहस् = देनेवालाः अ-रहस् = न देनेहारा, जो दान न देता हो-(कंजुस, कृषणा)

<sup>[</sup>३दि४] (१) रश्न = (राध् संसिद्धी) = धनिक, उदार, सुखी, दु:ख देनेवाला, पूजा करने। (२) भृमि = (श्रम् चलने = भटकना) झँझावात, शीघता, इधर उधर धूमनेवाला (भीखमँगा)। (३) अ

<sup>(</sup>गतौ) = जाना, हिल्ला। [२६५] (१) दात्रं = काटनेका हथियार, दान, दानका स्थान। दा-त्रं = जिस दानसे त्राण-त्रं के होता हो, वह दान।

। :मिन्ह । :भिट्टुन्म् । छन्ह् । ध्रेम् । मुम् (३३६

इति देशी देशी रेशा रेशा प्रदेश प्रदेश सामान सीवर्ग

। हैं होत्रही संगद्भ कड़ि ऐक्द 1874 मिड्रु मि ईदि एड है होक छ।उन किंक्ष्रिय

में धर्वरापः । इत् । सानवा । बाचम् । बच्चा ॥२३॥

उक्यापि । या | वः । बस्तन्ते । पुरा । चित् ।

मस्त्रीत्रः। द्याः। तेव्यासि । सार्व्हा ।

अर्थ । स्म । सः । महतः । होदयासः ।

। हुर्ही । शृष्टिशेष्ट । श्रेष्टिह । :1ग्रह

। हैं 1न्ज्य नेपू राज नेपर । 1हनीस ) इंदर्स हुई (द्वाप ) रीप

। क्रि हें इस्प्रहें ( सि हरू :ग्राहा है ) ग्रामड़

पुतनासु साव्हा, महाँद्रः इत् अया बाज सानेता।

। गिरिन्मे । : हुर्म । क्रम् । मेप्रे (७३६

हमस्य अस र्वेषयाचि यः ग्रायारः मैंप सा।

। जिप्तान वसे निर्मेन हैं में हुए हैं । हैं हिस्स हिस्स अपन स्वार्थ में हिस्सी सम

मारा हराहे होड सेहिया। १६६ घारता १६४ हारा १६४ हारा हराहे हारा हराहे हारा है हो से में में में में में में में ात्त्वता ,ग्राप्तिक इस्पार । जन्दि ,प्राप्त इस्पार च्यान चाह्यान है । बर ,बर ,ब्रुष्ट ,ब्रध चांचान (९)

( म्या ) क्षाम्कि ज्वहरत हवी क्रीतब माहे बीग्रेस ज्यानी ग्रेम्पर , बीसमारि ( र. 1 मान्य में इ.सोट में मीरिसम क्राक्ट माहे शीम मह । इसी बंबंद महेरद माम , राम के पिखीय किय मांगड , मांगड क्रमित है ) गर्म है हिंद है है। इस इस इस्ट्रे सेन्डे स्टा सिंह इसेस्ट्र नम्स , मिकाम्म प्राप्त । है होई अपने प्रमास स्थाप हिह , संदर्भ कीहेशन व्यक्ति है। । ई छेक कह सिंद्रभ होते हुए। यस विद्यार सहस्र विद्यार -१इ डाइस्स, सिन्धु ,स.इस्स ,विहानसिक्त । यहने ,यहन नामकीस ,पत्र नद्वप्त : १ हेव्हे । न्यीक्रक्रिय

भावाधी हैहें देश सेविक बद एक्सहुत्वक सहुत इसके हैं, वर दत्ते हैं है निवास, भावाधी भावाधी है।

मुद्री में शुक्रमी का स्वाहर । पराभव करता हैं , इंडिल्स , इंडिल्स , क्वाहर । इंडिल्स , क्वाहर में इंडिल्स (मुस्तिन) प्रशंसा होती है ।( उपः १ दर स्वर्पवास वीर (प्रहारः) महताको सहाप्ता है ।( विरामित हरेडर (हहा 17रू । कि कि हर (कि मेडर (कि) मेडर (के कि मेड कि कि कि कि मिक्ट )

र्वेक शर्यपर (सं हमन्त्र) सिंद हम हम । सह। हे हिंग्ड ।अपडे प्रक्षां सिंध हो ) अर्था (सं -जाहरर ( :भीष्ट्रम ) में 1हर ( हुने ) मेंहडेसड़ - में रूपर ( पृथियांट ) में रिम्रीन ( पृथिय ) कांछ गूर (:काम्हः।गुरु। शहरह ष्टर (क्र.) । एक्स ग्रह्म (:क्रम) क्रमें (:क्रम) क्रमें (:क्रम) हार्य (:क्राम) हैं (:क्रम)

मं :भीट्रम हुद्दी पृष्टिगर्ह पुर्वेद : स्वतः : स्वतः : स्वतः हुद्दे : हुद्दे : स्वतः : स्वतः हिद्दे : स्वतः स्व

(\$5) 1 TET (\$15 (\$15)

जावर्षः । भूत् । पूर्वनास् । अवः ॥२२॥

(३६८) असे इति । वीरः । मुहतः । श्रुष्मी । अस्तु । जनानाम् । यः । असंरः । विष् अपः । येर्न । सुडक्षितये । तरेम । अर्थ । स्वम् । ओर्कः । अभि । वः । स्याम । (३६९) तत् । नः । इन्द्रंः । वर्रुणः । मित्रः । अपिः । आपः । ओर्थधीः । वृतिनैः । जु शर्मन् । स्याम् । मुरुताम् । जुपडस्थे । यूयम् । पात् । स्वस्तिडभिः । सदां । नः॥

( 泥。 이৭이 १-७ )

(३७०) मध्वः । वः । नामं । मार्रुतम् । य<u>जत्राः । प्र । य</u>ज्ञेषुं । शर्वसा । मृदुन्ति । ये । रेजर्यन्ति । रोदं<u>सी</u> इति । <u>चित् । उ</u>र्वी इति । पिन्वन्ति । उत्संम् । यत्।अयांसुः । उगाः ।

अन्त्रयः—१६८ (हे) महतः ! यः असु-रः जनानां विधर्ता असे वीरः शुष्मी अस्तु, येन सु-क्षितये तरम, अध वः सं ओकः आभ स्याम । ३२९ इन्द्रः मित्रः वरुणः अग्निः आपः ओपधीः विनिः नः जुपन्त, महतां उप-स्थे शर्मन् स्यामः यूगं स्वस्तिभिः सदा नः पात । ३७० (हे) यज्ञत्राः! वः मनाम मध्यः योपु शवस्ता प्र मदन्ति, यत् उत्राः अयासुः, ये उर्वी चित् रोदसी रेजयन्ति, उत्सं पिर्वा

अर्थ- २३८ है (मनतः!) वीर मनतो ! (यः) जो अपना (असु-रः) जीवन देकर (जनानां विश्वति होगों का विशेष दंगसे धारण करता है वह (असो वीरः) हमारा वीर (शुप्नी अस्तु) विष्ठ र (येन) जिनकी सहायतासे हम (सु-क्षित्वे) उत्तम निवास करने के लिए (अपः) समुद्रको भी ति विषक्तर नांद्र जाते हैं। (अध) और (यः) तुम्हारे मित्र बनकर हम (स्वं ओकः) अपने निजी धरमें (अस्याम) सुराप्वेक निवास करने हैं।

२३९ (इन्द्रः) इन्द्रः (मित्रः) मित्रः (यसणः) वसणः (अग्निः) अग्निः (आगः) जलः (ओण्धं भंदरिया तथाः यसिनः) यसके पेड (नः तत्) हमारा वह स्तोत्र (जुपन्त ) प्रीतिपूर्वक सेवनकरेते (भन्तां उप स्थे ) यीर महतां के निकटतम सहयास में हम (शर्मन् स्याम) सुखसे रहें । हे वीर्ष (पुर्वे ) तुम (स्विन्तिनः ) कृत्याणकारक उपायों से (सदा ) हमेशा (नः पात ) हमारी रक्षा करें।

२३२ हे - यजनाः ! । पूज्य वीरो ! (यः मामतं नाम) तुम वीर ममतों का नाम सचमुच्या मन्ताः वीतः स्वानः है। ये वीर (यजपु) यज्ञों में (दावसा) वलके कारण (प्रमद्नित) अती हिंदि को लेलुए है। उटते हैं। यत्) जब ये (उन्नाः) उन्न वीर (अयासुः) दानुआंपर चढाई को उदते ह तव वे के उची चित्र) यदी विस्तीणी (रोदसी) आकादा एवं पृथ्वी को भी (रोत्यालि किस्तिक प्रकृति के हिंदि हैं और उत्तव विस्तिक जलन्नवाहकों भी वहा देते हैं।

ों स्थित करते हैं। इन है कि इन है कि पूर्व तथा विमुन्ति से घलाये हमले है फलसहन संवासित

(३७२) त । एतावेत् । उन्ते । वस्ते । वस्ते । वस्ते । वस्ते । उन्ते । उन्ते । वस्ते । व

अन्वयः-१७१ (है ) महतः ! गुणस्ते नि-चेतारः हिः यजमानस्य नस्म यन्ततारः पिष्टियापाः अस्म अस्मान् विश्वेष् चीत्ये वाहिः आं महतः । १७१ होमं महतः हक्तेः आनुष्टः तस्मिः वदा आजन्ते, म प्रतावत् अस्पे, विध्व-पिशः रोह्नी पिशामाः शुभ तमानं आज्ञे का अञ्चतः । १७३ हें भ्यज्ञशः महतः ( वत् वः आपः पुरवता क्राम सा यः हिंहुन् ऋषङ् अस्तुः वः तस्यां अपि मा भूमः अस्ते वः सिक्तः ( वत् वः अपाः पुरवता क्राम सा यः हिंहुन् ऋषङ् अस्तुः वः तस्यां अपि मा भूमः अस्ते वः

चित्रधा सुन्मतिः अस्तु। थरी- हेर्द्र महत्तः! वीर महता! तुम ( स्वानः) काव्यका स्वतं करनेवानोको । किन्यतरः हि-इक्ट्रे करते हो और ( यजमानस्य ) याजक के मन्म - मननीय काव्यका प्र-नेनार । तिनीमा भी हो। । प्रिप्तामाः - सद्ग होपेत एवं प्रस्त स्वतं स्वतं ( अय ) आच अस्मा होपेत प्रमा प्रमाने । ( वीत्रे । हरिययावका स्वतं क्रमेक लिए इस । अरामनार अरामनार । अरामनार हो।

(बीतवे ) हविष्यावका खेवस करनेक जिए इस. वेबहें । जुरानसदर आ सक्त । गाक्रर वेका। हे हैं १ हो महता । वे बीर महत्त । हक्ते । ज्यानुक्राओं ह हारोंसे । आकृषः प्रिकारिक तथा। तसूसिः ) अपने रारीसिंसि भी । वधा आधन्त । जिस मीति जनस्ताने । व एका ह भारते

वाजि । सहद्या सुरस्तितवा सा वाज्यस्य । स्याज्यस्य वर्षान् द्वान् ६० द्वारासास ५,४ ६ । १ द्वांद्वाः - सेव्याद वर्षाः स्वर्धाः स्थान्यस्य द्वार्यस्य द्वार्यस्य द्वार्यस्य द्वार्यस्य स्थान् । स्थान् उत्त स्थार्यस्य हेस्र व्यक्तिस्य स्थान्यस्य क्षाः त्रायस्य । स्थान्यस्य । स्थान्यस्य १ स्थान्यस्य स्थान्यस्य । स्थान्यस्य स्थान्यस्य स्थान्यस्य स्थान्यस्य स्थान्यस्य स्थान्यस्य स्थान्यस्य स्थान्यस्य स्थान्यस्य स्थान्यस्य

and kin mangeling states that a small some selection and the Mark of [302] — fingers and kin mangeling some similar of the final selection that the small some & [302] — fingers and kin mangeling similar arms a small some selection that the small some selection of [302] — fingers

```
(२७४) कृते । चित् । अर्थ । मुरुतं: ।रुणन्त । अनुवद्यासं: । अर्चयः । पानुकाः ।
         प्र । नः । अवत्। सुम्तिऽभिः । युज्जा ।
         प्र । वार्जिभिः । <u>तिरत्</u>। पुष्यसे । नः ॥ ५ ॥
(३७५) उत । स्तुतासः । मुरुतः । व्यन्तु । विश्वेभिः । नामंऽभिः । नरः । ह्वींपि ।
```

ददांत । नः । अमृतंस । गुडजायें ।

जिगृत । रायः । स्नुतां । मुघानि ॥ ६ ॥

अन्वयः- ३७४ अन्-अवद्यासः शुचयः पावकाः महतः अत्र कृते चित् रणन्त, (हे) यजनाः! सु-मार्तिभी प्र अवत, नः वाजेभिः पुष्यसे प्र तिरत ।

३७५ उत विश्वेभिः स्तुतासः नरः मरुतः हवींपि व्यन्तु, नः प्रजाये अ-मृतस्य ददात, स्नृत रायः मघानि जिगृत। अर्थ- २७४ ( अन्-अवद्यासः ) अनिद्नीय ( शुचयः ) स्वयं पवित्र होते हुए दूसरोंको (पावकाः) पवित्र

करनेहारे ये (महतः) वीर महत् (अत्र कृते चित्) यहाँपर हमारे चलाये हुए कर्ममें पश्चमें (रणत) रममाण हों; हे ( यजजाः ! ) पूजनीय वीरो ! ( नः ) हमारी तुम (सु-मितिभिः) अच्छी वुद्धियासे (प्र अवत भली भाँति रक्षा करो। (नः) हम (वाजेभिः) अत्रोंसे (पुष्यसे) पुष्ट हों, इस लिए हमें संकटोंसे (प्रतिरत) पर ले चले।

३७५ ( उत ) निश्चयपूर्वेक ( विश्वेभिः नामभिः ) सभी नामोसे ( स्तुतासः ) प्रशंसित ये (तए महतः ) नेता वीर महत् ( हवीपि व्यन्तु ) हविष्यात प्राप्त करें । हे वीरो ! (नः प्रजाये ) हमारी प्रजाको (अ-मृतस्य ) अमरपनका ('ददात ) प्रदान करो और ( सुनृता रायः ) आनन्ददायक धन तथा (मधानि सुर्खोकोभी (जिगृत ) दे दो।

भावार्थ-- ३७४ ये बीर निष्कलंक, विशुद्ध तथा पवित्रता करनेहारे हैं। हम जिस कार्यका स्त्रपात करने बले हैं। उसमें ये रममाण हों। यह कार्य उन्हें अच्छा लगे। ये हमारी रक्षा करें और अच्छे अन्नसे हमारा पीपण हो, इसिंडर हमें संकटोंसे छुडा दें।

२७५ प्रशंसनीय वीर सभी प्रकारके उत्तम अन्न प्राप्त कर लायँ। समूची प्रजाको अविछित्र सुल प्रश् करें और सभी भाँतिके धन एवं सम्पत्ति प्राप्त कर देवें।

दातृस्वगुणमें स्थिर । [आगः पुरुपता कराम- भूलें करना मानवी स्वभावके अनुकूल है- To err is human] [ ३७४ ] (१) प्र-तिर् = पश्ले तटपर जाना, उस पार चले जाना। (२) कृत = कृष, कर्म, ध्येष,

सेवा, परिणाम । [२७५](१) वी = (गति-ज्याप्ति-प्रजनन-कान्ति-असन-खादनेषु) = लाना, उत्पन्न क्रांनी, पाना, खाना। (२) स्नृत = सत्यपूर्ण, आनन्ददायक, मंगल, प्रिय। (३) मघ = सुल, दान, सम्पति। (१) ग्रः = देना।

भपने शरीरोंपर (समानं अक्षि Uniform) समानरूपका वेश घर देते हैं। (२) पिश् = आकार देना, सजाना, व्यवस्थित होना, प्रकाशमान होना, तैयार रहना, अलंकृत करना।

<sup>[</sup> ३७३ ] ( १ ) ऋधज्- ( क् ) = एथक्, दूर। ( २ ) चानिष्ठा = (चनस्-स्य) बहुतसा अन्न देनेहारी,

(३७६) अ। स्तुतार्तः । मुख्यः । विसे । क्रिता । सुर्वास् । सुर्वेति । सुर्वेति । सिना ।

(३७८) बृत्: । चित्र । बुः । मुखः । त्वेष्येष । भीमीसः । तुनिऽमन्पदः । अपोसः ।

प्र | ये | यहै;5भि: | थोजेश | उत्त | सिले | विचे: | वा | पामेन् | मृथेते | स्वः 5दिश् ॥ प्र | ये | यहै;5भि: | थोजेश | विकास |

। চিদ্দ : ফিন্ন *ক্র-সুন* 

(क्किन्नेन) सर क्षित्र सरकी (स्थी) मुत् : किस प्रीम् प्रिम्म क्षित्र सरका : किस्म स्थित सरका क्षित्र किस्म क्षित्र सरका : क्षित्र सरका सरका क्षित्र किस्म किस्म क्षित्र किस्म किस किस्म किस

हिन्दरी— [३३ई] (१) स्वी-ताता= पश्च सिनस शीमान नभी बन्द सेट हैन अस्य दर्भ । । वाति= वंद्य, देन्यनेदासा (१३६५) १ तुदिन्द= होद्या दरिन सन्ह । १ सिन्द्रिमान हेन्य, सिन्दान । । । । । । । । । । नहर्म (१६८) १६ (३७९) बृहत् । वर्षः । मधर्वत्ऽभ्यः । द<u>्रधात</u> । जुर्जोषन् । इत् । मरुतः । सुऽस्तुतिम् । <u>ग</u>तः । न । अध्यां । वि । <u>तिराति । ज</u>नतुम् । प्र । नः । स्पार्हाभिः । <u>ज</u>तिऽभिः । <u>तिरेत</u> ॥ (३८०) युष्माऽर्ऊतः । विष्रः । <u>मरुतः । शत</u>स्त्री । युष्माऽर्ऊतः । अर्घा । सहिरिः । <u>सह</u>स्रि युष्माऽर्ऊतः । सुम्ऽराट् । जुत । हुन्ति । वृत्रम् । प्र । तत् । वः । अस्तु । धृत्यः । देष्णम् ॥

अन्वयः— ३७९ ( हे ) मरुतः ! मध-वद्भ्यः वृहत् वयः द्धात, नः सु-स्तुर्ति जुजीपन् इत, ग अध्या जन्तुं न वि तिराति, नः स्पार्हाभिः ऊतिभिः प्र तिरेत ।

३८० (हे ) मरुतः! युष्मा-ऊतः वित्रः शतस्वी सहस्री, युष्मा-ऊतः अर्थो सहिति। युष्मा-ऊतः सम्-राद् वृत्रं हन्ति, (हे ) धृतयः! वः तत् देष्णं प्र अस्तु ।

अर्थ— ३०९ हे (मरुतः!) वीर मरुतो! (मघ-चद्भ्यः) धनिकों के लिए (वृहत् वयः) बहुत आरो एवं नुदीर्घ जीवन (दधात) दे दो । (नः सु-स्तुतिं) हमारी अच्छी सराहना का तुम (जुजे।पन् १७ सेयन करे।। तुम (गतः अध्वा) जिस राहपरसे जा चुके हो, वह मार्ग (जन्तुं) प्राणी को विल्ड (न तिराति) चिनष्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार (नः) हमारा (स्पाहीभिः ऊतिभिः) स्पृहणीय संरक्ष द्यानियों से (प्र निरेत) संबर्धन करो।

३८० हे (महतः!) बीर महतो! (युगा-ऊतः) तुमसे सुरक्षित हुआ, (विप्रः) शानी मन् (शतहर्या सहस्रा) सेकडां तथा हजारों प्रकार के धनसे युक्त होता है। (युगा-ऊतः) जिसकी रक्षा व देसमाद तुमने की हो, ऐसा (अवी) बोडातक (सहु-रिः) सहनशक्तिसे युक्त होता है- विज्ञ वाला है। (युग्मा-ऊतः) तुम्हारी सहायतासे सुरक्षित बना हुआ (सम्-राद्) सार्वभौम नरेश (व तिरोधक वृश्मगोंको (दान्ति) मार डालता है। हे (धूत्यः!) शत्रुआंको हिलानेवाले वीरो! (व तिरास वह (देग्ले) दान हमें (प्र अस्त्) पर्यात मात्रामें उपलब्ध हो।

्रायार्थ — २०९ जो घति व हैं, उन्हें उत्तम आरोग्य तथा दीर्घ जीवन मिले । जिस सहपरसे बीर पुरंप <sup>बले हैं</sup> २० व उनके अक्टे प्रबंध है कारण अब हिसी हो भी कुछ कष्ट नहीं उठाना पड़ता है और इनकी संस्थ्र ह वाकि उपर ही वर्ग को है, उनके नहीं की उत्तम रक्षा हो रही है ।

२८२ वर्षि वे बंध हिसी मानव के संरक्षण का बीडा उठा हैं, तो वह अवश्यक्षी धनाड्य, विवर्षी, हैं रूप्योग स्थान हैं।

<sup>•</sup> र. १०० को १८। २०६ मुन् । गर्ना संवेषणे च) = जाना, फुयळना, चळनान्त्र करना। (४) मुक्ष् (गर्ना) = गर्ना । १००० १००० १००० १००० विवेध रोता, वंशनारा। अन्वेदााल् निर्मितः = निर्धेश हो जानेका प्रया वह स्व । १००० के १००० विवेध वेतियान वसे अन्य निर्मितः हो शानिका प्रया वह स्व । १००० के १००० विवेध विवेध विवेध हो शानिका प्रया । १००० विवेध विवेध विवेध विवेध विवेध विवेध विवेध विवेध विवेध हो स्व । १००० विवेध व

गत्। सुखता चिन्नेक्ति । यद । आने । अने । वत । एनं : । हुम्हे । वेराणोम् ॥५॥ ।: हा : फेट्टा : फेर्ट्स । किसे । हिमेह् । सिह्ही । फेर्ड्डिस । फेर्ड्ड । यह । जार (१८६)

(FF-F12,41v.o≅) आहा। हि। देव । देव । होता । केव । होता । होता हो। हो। हो। हो।।।।।। । हन्पृह् । स्टब्स् । मुक्ट्वि । मुक्ट्वि । मुक्से । मुक्से । मुक्से । मुक्से । मुक्से । मिर्मे । प्र

तसी खुने | वस्ता । सिने । अधेमत् । मस्तः । यम् । व्ह्वत् ॥ १॥

ि १८३) मेर मिर्म मिर्म हेर्स हेर्स हेर्स मेर (६८६)

३८२ मधानां स-स्वतिः सा बाचि म, महतः इहं सूकं चुपन्त, (है) बृपणः ! हेपः आरात् । इस्ट्रे इहः : इत्रांग वर्ष द्यः अब इस्ड्रे। अन्वयः— ३८१ मीऋडुप: ६इस्य वात् आ विवासे, महतः सः कृषित् पुनः मंसन्ते, यत् सखतो यत्

। नार : न इंड :सिल्लीस् यूपं क्रिय अशा ।

জিলিন্ট্র চন্ট্র । দিদ্র দিন্দ্র ( লিন্ট্র) দত , ই দিছে চ্যুক্ত মদ্র প্রদান ( স্কর্মির বি हैं, हममें सिम्में होते हैं। (यद सरविते) जिन गुप्त था (यद आपिः) प्रहर पाणिक कार्या है ਗੇਸ਼ਤ੍ਰੇਸ਼ ਜਿਥਾਤ੍ਰਰ (ਨੌਸਰਜੇ) ਸਾਹੰਸ਼ (:ਸਪ੍ਰ) ਸ਼ਾਰ ਸਾਹ ਕਰਦ (ਸੁਸ਼ੰਕ੍ਰ) ਸੰਤ (:ਸ) ਰਤਸ ਸੀਏ ਓ (:ਜਤਸ਼) । है। हेर (सीख़ुदा: ) वाहर ( हार वास् ) एक के उस वीरोबी (आ विवास) हेरहे — हैरह अवसर्व । सहयः : धमे वच्छव ।

(क्रफ्ट) किकम के इं (क्रुंस इंड) है अप शिंह (:क्रुंस) । र्रेड खेकमें मेरिया से स्वाह) रीम ह हर्नेस कुछ । एस) हैं एम्ड्रोप्स इन्हर (:कोन्छ-छ) उप किंग्रीस कामप्र (रामिया ) १८६ । इं हाउड़ 7ड़ ( ब्रिसड़े हरः ) सिर्हण सड़ गाए ( रहम ) ब्रह एएड़ी संप्रहंस के

: क्रिक एक्ट क्रिया ( हाप : म् ) त्रभीतह हम है। वृष्य । (क्रुं ) हम (क्रुं ) में हुए । एक रहू (क्रांक्रा क्रिक्र क्रिक्र क्रिक्र क्रिक्र क्रिक्र ि  $\sum_{i}$  हे रहत हह ( रुसी व्राप्ताः ) कि पिएडई ( एई ) ग्रीमत्र : ग्रीन स्टबीन ( : 1772 ) ई । प्रेंस स्मिन

(हि है छम् ( छछन माह) ाहित्स जीहः । स्टिम । ई । एक | क्रिमहेल : क्रिमहेल ) ई । हिमी ( हिमी । ई । एक ह ( ! एक ह ) ई िर्म (१ क्रि । र्ड मेट (मेठ । १५६ मेठम र्ड (४४म) मेडार छिटा स्में सिर्म (५ मे) हि न्छ, हत्रीम् , हिमाह , शिंह छड़े (इंड-इंड्रे ) मह छहा (के ) ! कि है (!:साहड़े / ई इंड्र

क्षेत्र यावा हैं, अवः हम पानी विचारनाराम् बहुत हुए हहावु हैं। Sie Beise rir 13 Ere gen fing niejie e volleg 3 bro ief felife eg no 305 -titeift

रेंद्रे जिस्ही रसादा मार मीर धरने क्या है हैं हैं वह सुन्धा परचा है। ्रें मिलियन प्रमु हुए प्रसङ्घ हिंदम । दल रहा दहा प्रदेश में मुद्दे प्रसड दल में देश है है रहे

हिष्पयी — [३४६] , १ े नस्= रहेच्या, नमीर बाया, एडमा, रख रीखा, नामने खरा होसा (१ - प्रमूच

वाय, अवराण, दीव, शुरि । हे . चिरामक हे हैं । इस संसद्धे ) पंतादूर हताया, पिक्स हिना, हुनसभा ।

(३८४) युष्मार्कम् । <u>देवाः</u> । अर्वसा । अर्हनि । <u>प्रि</u>ये । <u>ईजा</u>नः । <u>तरति</u> । द्विपः ।

ग । सः । क्षयम् । <u>तिरते</u> । वि । मुहीः । इपंः । यः । वः । वराय । दार्शाति ॥

(३८५) नुहि । वः । चरुमम् । चन । वर्सिष्ठः । प<u>रि</u>ऽमंसेते । <u>अ</u>स्मार्कम् । <u>अद्य । मुरुतः</u> । सुते । सर्चा । विश्वे । <u>पित्रत</u> । <u>का</u>मिनेः ॥३॥

(३८६) नुहि । वः । ऊतिः । पूर्वनासु । मधिति । यस्मै । अराध्वम् । नुरः ।

आभि । वः । आ । अवर्ते । सुडमतिः । नवीयसी । त्यंम् । <u>यात</u> । <u>पिपीपवः</u>

अन्वयः— ३८४ (हे) देवाः ! युप्माकं अवसा प्रिये अहनि ईजानः द्विपः तरित, यः वः वरा इषः वि दाशति, सः क्षयं प्र तिरते। ३८५ (हे ) मरुतः। वसिष्ठः वः चरमं चन नहि परिमंसते, अद्य असाकं सुते <sup>ह</sup>

विश्वे सचा पिवत। ३८६ (हे) नरः ! यस्मै अराध्वं, वः ऊतिः पृतनासु निह मर्घति, वः नवीयसी स अभि अवर्त्, पिपीपवः त्यं आ यात ।

अर्थ- ३८४ हे (देवाः!) प्रकाशमान वीरो! (युप्माकं अवसा) तुम्हारी रक्षासे सुरक्षित हो अहिन ) अभीष्ट दिन (ईजानः ) यज्ञ करनेहारा (द्विपः तरित ) द्वेष्टा लोगोंको लाँध जाता है, श पराभव करता है। (यः) जो (वः वराय) तुम जैसे श्रेप्ट पुरुपोंको (महीः इपः) वहुत सारा अव

द्।शति ) प्रदान करता है, (सः ) वह (क्षयं ) अपने निवासस्थान को (प्र तिरते ) निर्भय वना २८५ हे (मरुतः!) वीर मरुतो ! (वसिण्डः) यह वसिष्ठ ऋपि (वः चरमं चन) तुममेंसे अं भी (निह् परिमंसते) अनादर नहीं करता है, सवकी वरावर सराहना करता है। (अद्य असार्क

दिन हमारे यहाँ (सुते) सोमरसके निचोड चुकनेपर उसे पीनेके लिए (कामिनः) अपनी चाह करनेवाले तुम ( विश्वे ) सभी ( सचा ) मिलजुलकर उस रसको ( पिवत ) पी लो ।

३८६ हे (नरः!) नेता वीरो ! तुम (यस्मै) जिसे संरक्षण (अराध्वं) देते हो, व अतिः) तुम्हारी संरक्षणक्षम शाकि (एतनासु) युद्धोंमें उसका (निह मर्धति) विनाश नहीं कर (वः) तुम्हारी ( नवीयसी ) नाविन्यपूर्ण ( सु-मितः ) अच्छी वुद्धि ( अभि अवर्त्) हमारी औ

जाए। (पिपीपवः) सोमपान करनेकी इच्छा करनेहारे तुम ( तूर्य आ यात) शीव्रही इधर आओ भावार्थ- ३८८ वीरोंकी सहायता पाकर मानव सुरक्षित वनें, यज्ञ करें, अत्तदान करें और निर्भय वन इ

कालक्रमणा करें। ३८५ वीरोंका क्षादर करना चाहिए, उन्हें सोमरस पीनेके लिए देना चाहिए और वीर भी उसे <sup>इ</sup>

सेवन करें। २८६ जिन्हें बीरोंका संरक्षण प्राप्त हुआ, वे सदेव सुरक्षित रहते हैं।

[ ३८५ ] ( 1 ) टिप्पणी— [ ३८४ ] (१) चरः= चुनाव, इच्छा, विनंति, दान, वर, श्रेष्ठ, उत्तम । (ञाने, अवबोधने सम्भे च) मानना, पूजा करना, आदर करना। परि-मन् = विवरीत ढंगसे मानना, अनावर घुणा के भाव दर्शांना। (२) चासिष्ठः (वासयित इति) = जो कि सबका निवास सुखपूर्वक हो, इसिंहिये प्रय रहता है, एक ऋषि। [३८६] (१) त्यं = शीम।

अर्स्रेयन्यः। सर्यः। सुम्ते । मन्नो । स्वार्यः। इदः । सार्याः ।। हो।

| इस्ति | अप्रति | चित् | हिन्देः | अप्रति | स्वापः | आ हंसापः | निर्मे | अप्रति |

अन्ययः में सु गन्तन। अन्यस मो सु गन्तन।

न्द्र स्वाहा माहवाध्ये । संयो स्वाहा माहवाध्ये ।

३८९ सस्यः मिन् हिन्तः कुम्मानाः नील-पुष्ठाः हंसासः सद्यः स्वासः स्वः महन्तः स्वाः महन्तः स्वः महन्तः स्वः । भ अपसत्, स्थिः सा अभितः महनः । स्वः । भथे— ३८० हें ( कुण्व-राधसः महतः ! ) संयभै सिद्धि पानेवाहे वार महता । ( अन्यांसि पीते )

अयरस पीनेने हिए (स ओ पातन) अच्छा क्याय्यास आयो। (हि) क्यों कि (वः) तुम्हें (इमाहच्या) ये इविष्यात्र में (र्रे) प्रश्ना कर रहा हूं, अतः तुम (अन्यत) रूसरी ओर क्यां में (में स् मन्तन) । किछक न आयो। ३८८ (स्पाहीण) स्पूर्णाय (वस्तु) घत (इति हें के हें के हिए (नः) हमारी ओर (आवेत

च) आओ और ( सः वहिः ) हमारे इन आसनीपर (आ सीहत च) वेड जाओ। हे ( अ-लेघन्तः मदतः !) सहस्यत् वीर महतो। ( इह) यहाँके ( मधी ) मिटास से पूर्ण ( सीम्ये ) सोमरस के ( स्थाहा ) भागका, स्वीकार कर ( माह्याच्ये ) आनोन्द्रित हो जाओ।

हरी (क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष्मिन क्षेत्र क्ष्मिन क्षमिन क्ष्मिन क्षमिन क्षमि

यसूस आंसाइत हानवाल ( रणवाः नरः ने ) समूचा वल ( मा ) मेरे ( अभितः ने लेख ( आ अपस्त) हमार समाप आ साये और इनका (विध्ये श्रिये: ) समूचा वल ( मा ) मेरे ( अभितः ने से हो । वारों और रहे । मायाथे— देर9 वीर हमारे समी आ वार्ष और इस खायपेयनामधीका सेवन करें, तथा इस संबंधे यहा भिक्के-वक महापक परें ।

३८८ सहस्य पन दशन करें। वहाँगर प्यान्त भिरातम् अयहा चेयन करेंच दशन करें। १८९ गुप्त स्पानपर-हुगंमें-रहते हुय भी भरने भाषको सम्बे-मेंगर हुय ने भीर नेपिक भरने सारे

बड़ोंडे साथ हममें आदर निवास पर हैं। बैसे हंस पंस्तिमेंमें, स्वारोंसे रहते ताते हैं, वैसेश में आर स्वारम पड़ते स्वार, और सिस पहासे पहासे उपशिपत रहनेड दिए यात्रा स्तेतांडे नेताया पत-स्तेह प्रधान सरे हैं, उसी पहार में बीर गीमायमात होते हुए सभी कार्यक्षाय निमायें।

हिल्पणी— [ ३८९] (१) युण्यि= नंपर्मे चतुर, सामस्= नित्र, सम, यस । युण्य-सामस्= नंपम्म नदम, प्रमासा (३) (१) हिन्द्र्य । विश्वास इस्सा, प्रमास इ



(८०१) मत् । जार्चिष्य । सुरवः । तिरः । जापः ट्राइ । सियः । अपेल्यि । जूत्रदेशसः ॥७॥

(८०४) कत् । चुरा । चुरा । चुरानांस् । देवानांस् । अवः । बुणे ।

(८०३) आ । मे । विश्वा । पार्थवानि । पुपर्यत् । ग्रेचिना । दिनः ।

(८०८) जार्स । ची त्वेटदेशसः । हिनः । चेः । मेखः । हुने ।

जेस्त । सामस्य । तावन ॥६०॥

अन्वयः — ४०१ सूरपः जियः तिरः आपःइव अस्विपन्त, पूत-वृक्षमः कत् अपनितः

अर्थ- ४०१ वे (स्र्युः) ज्ञानी तथा (स्थियः) शजीवनाश्चर, महतः ज्ञार (मिरः) देशे राह्मे जानेशले ४०३ वे किञ्चा पार्थिवामि दिनः रोचना आ पयथन्, महतः सोम-पीतथे हुने। ४००१ वे (स्र्युः) ज्ञानी तथा (स्थियः) शजीवनाश्चर, महतः सोम-पीतथे हुने। ४००१ वे (स्र्युः) ज्ञानी तथा (स्थियः) शजीवनाश्चर, महतः अर्थ सोमस्य पीतथे हुने।

हारवा सरमेहारे चीर (सर्व ) महा कब हमारी ओर (अर्थान्त ) पथारेंगे ? (अर्थः सरमेहारे चीर (सर्वः ) वाचा पशायामान होते हैं और वे (प्रवः नेवान वह स्थान ४०४ वे (स्रवः ) बाना तथा (।स्रवः ) श्रीनमाश्रम् नार (।वरः ) रहा राह्य चानवाल

80? (साना च ) स्वामाविक हंगमें (इस-वर्चेसां) मुल्ट्र आकारवांछे (अंग्र) केंच्यां प्रक्रियांचे (अंग्र) संस्था पं एवं (महानां) वंद्र महतीय (वः) सुम जैसे सीतिकोंसे (अंग्र) संस्थाणकों (अंग्र क्रियांचां क्ष्य में (ब्र्णे) याचना कर्षे

80३ (ये ) जो ( विश्वा पार्थिवानि ) सभी भूमंडलस्थ वस्तुओं को और ( दिवः रोचना ) चु-होकके तेवस्थी पदार्थोंको ( आ पप्यत् ) विस्तृत कर चुके, उन ( मस्तः ) बीर महतों को (साम पीतये )

सोमपान करनेके छिए में बुलाता हूँ। 808 हैं (महतः!) बीर महतो ! (यूत-द्शसः)पवित्र बहते युक्त और (दिवः) तेत्रस्वी (त्यात्

दः) पेसे तुन्हें (सु) अभी ( अस सोमस्य पीतये ) इस सोमरस के पान के विहा थे साम हो। मुहाता है। भाषाये - ४०६ बेसे उठकी जगहसे गिरनेवाडा चनवाह चमके रमवा है, वेसेहा थे सामे था आये। गाँगा हो। पान के प्रकार कार्य के प्रकार प्रथम के सम्बाह स्थाप के साम के साम के आये।

808 में हेनस्ये एवं साहकारी वृद्ध साध रसा क्ष्मिक मेर हेना हैं हिस्सा हैं है। 1 होते हैं से क्ष्मिक हैं। 1 होते हैं कि विद्या हैं।

<sup>(</sup>१) (१) विश्वेस १८००) (१) मस्सात= (माद खोंबनोद्दाद्दायालावेगावेच) हांवत होता है। (१) दिव्हों । (१) मस्सात= (माद खोंबनोद्दाद्दायालावेच) हांव देना। (१) मुस् (गवें।= वह जाना, सिसलता, भाम। (१) पर्वेस् = यांच, वेंन्य, मेंद्र्य, वेर्य, वेंन्य, वेंन्य,

- (४०५) त्यान् । नु । ये । वि । रोर्<u>दशी</u> इति । तुस्तुभुः । मुरुतः । हु<u>वे</u> । अस्य । सोर्मस्य । पीत्रये ॥११॥
- (४०६) त्यम् । नु । मार्रुतम् । गुणम् । <u>गिरि</u>ऽस्थाम् । द्वर्षणम् । हु<u>वे</u> । अस्य । सोर्मस्य । पीत्रये ॥१२॥

भृगुपुत्र स्युमरदिमऋषि ( ऋ॰ १०१० गा-८ )

(४०७) अञ्चडप्रुर्यः । न । <u>वाचा । प्रुप</u> । वसुं । हिविष्मंन्तः । न । युज्ञाः । <u>विङ्जातुर्यः</u> । सुडमारुतम् । न । <u>व</u>ाक्षाणम् । अर्हसे । गुणम् । अस्तोपि । एपाम् । न । शोभसे ।

अन्वयः— ४०५ ये महतः रोदसी वि तस्तभुः त्यान् नु अस्य सोमस्य पीतये हुवे। ४०२ त्यं गिरि-स्थां वृषणं मारुतं गणं नु अस्य सोमस्य पीतये हुवे।

४०७ अभ्र-प्रुपः न, बाँचा वसु प्रुप, हविष्मन्तः यज्ञाः न वि-जानुषः, ब्रह्माणं न, सु-म गणं अर्ह्से अस्तोषि एषां शोभसे न।

ं अर्थ- ४०५ (ये मरुतः) जो वीर मरुत् (रोइसी) आकाश एवं भूलोक को (वि तस्तभुः) वि ढंगसे आधार दे चुके, (त्यान् नु) उन्हें अभी (अस्य सोमस्य पीतये) इस सोमका सेवन करने के ( हुवे) में बुलाता हूँ।

४०६ (त्यं) उस (गिरि-स्थां) पर्वतपर रहनेवाले, (वृपणं) वलवान (मारुतं गणं) वीर म के समुदायको (नु) अभी (अस्य सोमस्य पीतये) इस सोमरसको पीनेके लिए (हुवे) बुलाता हूँ।

४०७ (अभ्र-प्रपः न) मेघोंकी वर्षा के तुरुप ये वीर (वाचा) आशीर्वचनोंके साथ (वस के इत्यका दान करें। (हविष्मन्तः यशाः न) हविष्यात्रसे युक्त यशोंके समान वे (वि-जानुषः) सर्व जाननेवाले वीर सवको सुख दें। (ब्रह्माणं न) शानीके समान (सु-मारुतं गणं) उत्तम वीर महत्व समुदायकी (अईसे) आवभगत करनेके लिए ही (अस्तोपि) मैंने स्तुति की; केवल (एपां) हि (शोभसे) शोभा देखकरही सराहना (न) नहीं की।

भावार्थ- 804 सबको आधार देनेका कार्य वीर करते हैं, इसलिए उन्हें सोमपानमें सम्मिलित होनेके हिए उन्हें सोमपानमें सम्मिलित होनेके हिए उन्हें सोमपानमें सम्मिलित होनेके हिए उन्हें

80६ पर्वतपर रहकर सवका संरक्षण करनेहारे वीरोंको सोमरसका ग्रहण करनेके छिए बुछाना चाहिए।
800 मेघले जिस प्रकार गर्जना के साथ वर्षा होने छगती है, उसी प्रकार ये वीर पर्याप्त धन दे हैं।
और साथही साथ ग्राम आशीर्वाद भी दे ढाछते हैं। जैसे विपुछ अन्नसंतर्पणपूर्वक किये हुए यज्ञ सुख देते हैं, वैसेरी
वीर भी स्वयं ज्ञानी होनेके कारण भाँति भाँति के उपायोद्धारा जनताके सुस्त बढानेके प्रकार जानते हैं। जिस तरह है
पुरुपकी सब जगह सराहना हुआ करती है, उसी प्रकार इन वीरोंके संघकी में प्रशंसा करता हूँ। ध्यानमें रहे कि उपायोद्धारा जानकरही मैंने यह प्रशंसा की है, न कि केवछ उनके बाहरी डामडीछ या टीमटाम अथवा बनाव-विगार

टिप्पणी- [ ४०५ ] (१) स्तम्भ्=(रोधने धारणे प्रतिवन्धने च) स्थिर करना, आश्रय देना। [४०६] गिरिष्पर्वत, पहाडपर विधा हुआ हुर्ग। [४०७ ] (१) प्रुप् (दाहे, स्नेहनस्वेदनपूरणेषु च) = जलाना, भर्त्वा करना, गीला करना, सींचना, पूर्ण करना।

देखकर या उससे प्रभावित होकर।

हिन्नट्रम् । नर्वः । ज्यारं । ज्यारं । वर्षः । यम्भ्यः । या मान् ॥॥॥ (८४०) नैत्मार्यस् । नेत्रं । ज्यारं । नामार्यः । नामार्यः । या निर्मार्यः । वर्षः । निर्मारं । नेत्रं । ज्यारं । नेत्रं । ज्यारं । नेत्रं । नेत्रं । ज्यारं । नेत्रं । नेत्त्रं । नेत्रं । नेत्त्रं । नेत्रं । नेत्त

-हुछ कि । हैं केहरू हि स्मिप्नसे फ़्रमड़्य हालह्य सल्लग्न सह में पृष्ट ग्रेंग्न में में की में हिमान Sou —शिशिप्त समान तुम ( सत्राचः ) समी वीर इन्हे होहर इस पद्मा आ नत ) पथारो। त सारी है। ( अयं ) यह । विश्व-एवः यवः ) सर्वस्वरानसे संपन्न होनेवाला पन्न । वः सु अनीन् । ্রিটিং নিট্টেমে) इह স্ম ট্রিন নাহ দি ,ই নির্ভি ট্রিন্ডিগ্রিট ডেন্টে ( নিট্টুলি দ ) চিঞ্চ ( রিম ) দাদচলি म्रोते के अपने रिप्त के सम्बद्ध । जहार किए हिस्स है । हिस्स है । । हैं दिन्हते तीह (:हफ-भिह) स्नृत हैं जिहि हिनाम छावनेछार जाम किहिहुए कमुद्री (ह :रिक्स :छड़ार- हुरी) र्जीए प्रतिस्रोह्म (:इध्डिक्प) नामुस् क्रीज़ीर प्राप्तकर ( म :1जीर :स्नुस्राण) है हु ज़िस तरह क्योंसे, (अअत् ) मेर्ग से (स्ये: त) जैसे स्ये उँमोर्ग रहता है, बेनेहो। प्राप्त ( क्रांस के वेन्द्र अध (बबुपुः) पद्ये रहते हैं। 💎 ८०६ (में) में (समा ) अपने (बहेपा) महत्त्वने (हिन: वृधिन्याः स जुल्हारः द्वात दिडित र्होट्ट एए डाए ( म :क्स । प्रिट र्ह जार्ह्माई ठीवर क्रिक्ट हे व्रवेद्ध ( है :साफ्ड़ीयः ) प्रॉस हैं हिंग्रह मंग्रेप (ग्रिप्टि) प्रज्ञा केपहां जिल्लाम गिंज्ञ हिंज एन्हें हैं (गिरि इग्राष्ट्र) पर ग्रिप्टालक (म महत्ते ने वा वा संघन्ने (स अति) पराध्त नहीं कर सकती हैं।( दिन: पुनासः ) बुर्काक सपुत में नीर प्रहण्डिए ( हेंग्राम-छ ) ग्रेस प्राप्तिहार गिर्भात्राहानही ( :एष्ट्र ) ईर्डड्रा (:विष्ट्र) । ई र्हर नड्डा (तहण्डार) युपाकं बुधे मही न विध्येति अययेति, अयं विख-प्सः वदः वः स अवाक्, प्रयस्वन्तः त, सवाचः आ गत। । :हाइमीहः (म :19म :19इह-१९३१) : १३३८ मया: से आमेराय: १ , म निमाष्ट ipke of 8 वेतिरे, आहित्यासः हे अक्षाः न बबुधः। म ,ह ने समा बहुंगा हिंवः वृधिह्याः स असात् कृषेः न, म अल्यः — ४०८ मर्गासः थ्रियं अज्ञान् अकृष्यतः ध्वाः स्रयः सु-मारुत न आते, दिवः पुत्रासः एताः स

हिल्लान [ $\{ 8 \cos \} \}$  ( $\{ 3 \}$ ) सर्थाः =  $\{ 3 + 2 \}$ ) = हिन्द, क्ष्मंदीन, ष्यं, सिलया, शहार, दुनंदी दीशा, तथार, क्षांती (धरुसे ) । ( $\{ 3 \}$ ) स्थाः =  $\{ 3 + 2 \}$ ) = हिन्द, क्ष्मंदीन, ष्यं, सिलया, शहार, दुनंदी दीशा, तथार,  $\{ 3 \}$  स्थाः । ( $\{ 3 \}$ ) स्थाः । ( $\{ 3 \}$ ) स्थांताः =  $\{ 3 + 2 \}$ ) स्थानः । स्थानः । स्थानः । देश स्थानः । ( $\{ 3 \}$ ) स्थानः । ( $\{ 3 \}$ ) स्थानः । ( $\{ 3 \}$ ) स्थानः । स्थानः । स्थानः । स्थानः । स्थानः । ( $\{ 4 \}$ ) स्थानः । ( $\{ 3 \}$ ) स्थानः । ( $\{ 4 \}$ )

्रेट प्रत्ये प्रकार क्षेत्र । स्टब्स्स प्रकार स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था

or to the same state of the PAGE

n de la companya de la companya de la grande la grande de tradición de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de

1997年(1997年) - 東京(東京)大学(東京)東京(東京) - 東東村神会学 (1995年) 1997年(1997年) - 大学(大学)大学(大学)大学(大学)

en de la companya del companya de la companya del companya de la c

e programme de la companya de la co La companya de la companya de

। अर्थेट । कुंट । मिल्ट । क्रिक्ट ।

| :पिरु | :प्रोप्ट | प्रेहेष् | ज्ञे | र्ह (४९४) | :198विभय्राष्ट | किमान | निर्म्जाह

सुर्वेश दीयवाङ्ग त्यार क्षापवाञ्च ।

। र्रेक क्रिडीरम्स

में धः। च । वाम् व । जब्बे । वक्यवाः ॥ ८॥ छ । चः । जबव्ये । स्तर्थः । समुतात् ।

यः । द्रेवसिर्म । अप्ति । ग्रांटगींग्रं । जस्यै ॥भ॥

अन्वयः—8१३ अध्यरेन्द्याः यः मातुपः यचे उत्-ऋत्मे महद्भ्यः न द्दादात्, सः रेन्तत् सु-वीर् वयः द्यते, देवानां अपि गो-पीथे अस्तु ।

8१८ है हिस्माः चन्नेव पान्नियासः आदित्येन नामा ग्रं-भनिष्ठाः, रथ-त्र्ः अथन्त् । महः सकाताः च ते सः मनीपां अवन्त् । अर्थे— ६१३ (अध्यर्र-स्थाः) यद्गमें दिधर रहनेवालाः यद्ग करनेहारा (यः मानुषः) जो मनुष्य (यत्ने

अथ— १११ (अध्यर-खाः) पद्मत (स्टूचाः ते ) बीर महतो की दिया जाता है, उसी भीति (द्दा-श्वत-क्षीचे) पद्मताप्ति के उपरान्त (महत्याः ते ) बीर महतो की दिया जाता है, उसी भीति (द्दा-श्वत्) दात्य क्रता है, अपने समीप रखता है और वह (देनातां अपि) देशों के भी (गो-पीये) गोरसपत के समय उपश्चित (अस्त् ) रहता है।

8१८ (ते हिं) वे नीर सचमुचही सचकी क्रमाः) रक्षा करनेहोरे हे, अतः (गयेषु) प्रांम (योष्वपासः) प्रतिष्ठां हे, उसी प्रकार वे (आदिष्ठाः) प्रतिष्ठाः) प्रतिष्ठां हे, उसी प्रकार वे (आदिष्ठां नामाः) आदिष्ठां हे।। (थ-त्ः) रथमं वेठकर नेगसे जानेशिले ने नीर (अध्यो प्रांचिताः) प्रतिष्ठां हे।। (थ-त्ः) रथमं वेठकर नेगसे जानेशिले ने नीर्याः । स्थापः अध्यापः । अध्यापः । स्थापः ।

सावाधी— 8१३ वचनमासिक समय नेते हाम दिया जाता हैं, नेसेही जो दान होने कराता हैं, वह एक तरह से सनीय विद्यमान अस को दराता है और इसी करासे क्षेत्र प्रांत पूर्व सामाने सेर संसान स्था होती है तथा हेगोंक सोमहत या गोहस्पान के मोक्स वही दरस्थित होनेका गोरव पूर्व सम्मान भी उसे नित्य जाता हैं।

818 में विश्व सम्बन्ध हैं, ह्वाहिष वह असन्त उनित हैं हैं, पत्रमें उनमा समात हो। मुध्यत् बन में सपसी सुधी करते हैं। रथमें पेटसर में पत्रीमित उप्टिश्च होते हैं और वहींपर हिम्मीय का आदात करता चाहुते हैं। पेस में प्रमाशिक्षाक्रीमों में अधी मीति रसा करें।

(羽09010617-6)

(४१५) विर्यासः । न । मन्मंडभिः । सुडआध्यः । देव्ऽञ्रव्यः । न । युज्ञैः । सुऽअप्रंसः राजानः । न । <u>चि</u>त्राः । सुऽ<u>सं</u>दर्शः । <u>क्षिती</u>नाम् । न । मर्योः । <u>अरे</u>पसंः ॥१॥

(४१६) अपि: । न । ये । भ्राजंसा । रुक्म sर्वक्षसः । वार्तासः। न । स्वऽयुर्जः । सद्यःऽऊंतयः । <u>ष्रऽज्ञा</u>तार्रः । न । ज्येष्ठाः । सुऽ<u>नी</u>तर्यः । सुऽशर्मीणः। न । सोर्माः। ऋतम् । यते ॥२॥

अन्वयः - ४१५ विवासः न, मन्मभिः सु-आध्यः, देवाव्यः न, यशैः सु-अप्नसः, राजानः न बि स -संदशः, क्षितीनां मर्याः न अ-रेपसः।

४१६ ये, अग्निः न, भ्राजसा रुक्म-वक्षसः, वातासः न स्व-युजः, सद्य-ऊतयः, प्र-शात न ज्येष्टाः, सोमाः न सु-दार्माणः, ऋतं यते सु-नतियः।

अर्थ- ४१५ वे वीर (विष्रास: न) झानी पुरुषों के समान (मन्मिभः) मननीय काव्यों से (सु-अ ध्यः) उत्कृष्ट विचार प्रकट करनेहारे, (देवाव्यः न) देवोंको संतुष्ट करनेहारे भक्तों के तुल्य (य सु-अप्तसः) बहुतसे यह करके अच्छे कार्य करनेवाले,(राजानः न') नरेशों के समान (चित्राः) अश्र कारक कर्म करनेवाले और (सु-संदशः) अतिशय सुन्दर स्वरूपवाले हैं तथा (क्षितीनां) अपने गृह द्दी संतुष्ट रहनेवाले (मर्याः न) मानवीं के समान (अ-रेपसः ) पापरहित हैं।

४१६ (ये) जों (अग्निः न ) अग्नितुल्य (भ्राजसा) तेजसे युक्त (रुक्म-वक्षसः) स्वर्णमुद्रार्थी हार वक्षःस्थळपर थारण करनेहारे, ( वातासः न ) वायुप्रवाहके समान ( स्व-युजः ) स्वयंही काम चुट जानेवाले, (सद्य-ऊत्यः) तुरन्त रक्षा करनेहारे, (प्र-ज्ञातारः न) उत्कृष्ट ज्ञानियाँके तुस्य (ज्येष्ठा श्रेष्ठ, (सोमाः न) सोमों के समान (सु-दार्माणः) अत्यन्त सुखदायक तथा (ऋतं यते) सत्यकी श्री

ज्ञानवाले के लिए ( सु-नीतय: ) उत्तम पथपद्रीक हैं। भावार्थ — ४१५ ये बीर ज्ञानी छोगोंके समान मननीय काव्योंसे सुविचारी का प्रचार करनेवाले, यज्ञस्त्री सर्झाँवे देववाओं को संतुष्ट करनेदारे, नरेशों की नाई अन्दे एवं सराइनीय कार्यकलाय निभानेवाले और अयरिम्रह मनोइनि सञ्जनों हे नुख्य निष्पाप हैं।

अर्द जगमगाते सुदादार पहनने के कारण धोतमान, स्वेच्छा से कार्यमें निरत, जानी, श्रेष्ठ, शाम, सुलदानी, तथा सन्नार्गपर से चळनेवाळे मानवीं के तुरुव दूसरीं की अच्छी राह बतळानेवाळे ये बीर सैनिक हैं।

टिल्पर्वा— ४१५ (१) स्वाध्य= [ मु+आ+ध्य (ध्ये चिन्तायाम् ) चितन करता, ध्यात करता, सीचना ] सडी भाति कोचनेशाम । (२) देचाच्य= (देव+अन् बीतिनृष्योः) देवीं की संतुष्ट करनेशाम (३) स्वयनसा= (मि अन्त = हुन्न ) अन्ते हुन्य इरनेदारे, महहमें करनेवाछे। (४) क्षितिः= एथ्वी, मनुष्य, स्वदेश। क्षि-ति= [ श्रि निवासी, गुँह तिष्ठतीति। यया प्रतिप्रहार्थे अन्यत्र अगत्वा स्वगृहे एव अनुतिष्ठन्तः निर्दोषाः भवन्ति तार्धाः ्मार भारतः विकास अपने पायर मिलेगा, उत्तीमें धंतुष्ट स्टब्स प्रतिग्रहके व्हित् घरतर न धूननेवाझ, अमार्थि न रोक्टिका ।

। क्यांनितः । चिट्यांनितः । चित्रान्निः। क्यांनित्रः । चिट्यांनितः। क्यांनितः। चिट्याः। चिट्यांनितः। चिट्यांनितः। चित्राः। चित्र

अपः। स । सिन्तैः। उद्यक्तिः। आश्वेः। जिस्रद्भताः। अद्भितः। म । साम्यभः।। । । अधिवेः। । सिर्दानेवः।

अन्वयः— 8१७ चे, बातासः म धुनयः, जिगलयः, अग्नीनं जिहाः न विरोकिणः, वर्मण्यतः योषाः न शिमी-वत्तः, पितृणां शंसाः न सु-रातयः। ४१८ चे, रयानां अराः न स-नामयः, जिगीयांसः शूराः न अभि-यवः, वर-ईपयः मत्योः न युत-प्रयः, अक्ते अभि-स्वतीरः न सु-स्वापः । ४१९ ये, अध्यासः न, व्येष्ठासः आश्रयः, द्विभग्यः रख्यः न, सु-दानयः, निम्मैः उद्भिः. आपः न. जिगलयः, विभ्य-ह्पाः सामिः अङ्गरसः ।

भयः ) एक्ट्र केंट्रके रहेक्ट्र ( स्वाह्म : सूराः मांहोस्टाः ) (क्षेत्रके केंट्रके क

निता होते (अध्यादाः क्षेत्र क

खिरपुर्या ( १६८ ) ( १ मिनिः = पहिन्दे स्थाः इन्द्र, तेता, यन्त्र । ( ८१६ ) मिन-स्पर्ते = ( रह् सन्तेष्णपयोः ) आवात्र क्रवेहाय, उत्वार क्रवेहारा, खिड क्रवेश्वरा । (अराः सः दिन भीते वश्के थारे समात होते हैं. वैसेही वे सभी वीर सेनिक समात हैं।, देखिय नंत्र ६२५, ४५६।

(४२०) ग्रावाणः । न । सूर्यः । सिन्धंऽमातरः । आऽद्धिरासः । अद्रंयः । न । विश्वहां । विश्वहां । विश्वहां । न । क्रीळ्यः । सुऽमातरः । महाऽग्रामः । न । यामंन् । उत । त्विषा ॥ ६ ॥ (४२१) उपसाम् । न । क्रेत्रवः । अध्वर्ऽश्रियः । जुमम्ऽयवः । न । अखिऽभिः । वि। अशित्र। सिन्धंवः । न । योर्चयः । आर्जत्ऽऋष्टयः । प्राऽवतः । न । योर्जनानि । मिन्रे ॥७॥ (४२२) सुऽभागान् । नः । देवाः । कृणुत् । सुऽरत्नान् । अस्मान् । स्तोतृत् । महतः। वृष्धानाः। अधि । स्तोत्रस्यं । साल्यस्यं । गात् । सनात् । हि । वः । रत्नऽधयानि । सन्ति ॥८॥

अन्वयः— ४२० सूर्यः, त्रावाणः न सिन्धु-मातरः, आ-द्दिशसः अद्रयः न विश्व-हा, सु-मातरः शिशूलाः न कीळयः, उत महा-त्रामः न यामन् त्विपा। ४२१ उपसां केतवः न, अध्वर-श्रियः, शुमं-यवः न, अश्विभिः वि अश्वितन्, सिन्धवः न यिययः, भ्राजत्-ऋष्रयः, परावतः न योजनानि मिभिरे। ४२२ (हे) देवाः ववृधानाः महतः। अस्मान् नः स्तोतृन् सु-भागान् सु-रत्नान् कृणुत, सत्त्रास् स्तोत्रस्य अधि गात, हि वः रत्न-धेयानि सनात् सन्ति।

अर्थ- ४२० (सूरयः) य ज्ञानी वीर ( य्रावाणः न ) मेघोंके समान ( सिन्धु-मातरः ) निद्योंके वनाने हारे, ( आ-दिदेशोंके क्याने प्रकारसे शत्रुका विनाश करनेहारे ( अद्रयः न ) वर्ज्ञोंके तुल्य (विश्व-हा) सभी शत्रुओंका संहार करनेहारे, ( सु-मातरः ) उत्तम माताओंके ( शिश्कुलाः न ) निरोगी पुत्र-संताने के समान (क्रीळयः ) खिळाडी (उत ) और ( महा-प्रामः न ) वडे संग्राम-चतुर योद्धाके समान शहुपर ( यामन् ) हमला करते समय ( त्विपा ) तेजस्वी दीख पडते हैं।

४२१ ये वीर (उपसां केतवः न) उपःकालीन किरणों के समान तेजस्वी, (अध्वर-श्रियः) यहके कारण सुहानेवाले, ( ग्रुमं-यवः न) कत्याणप्राप्तिके लिए प्रयत्न करनेवाले वीरों के समान (अक्षिम) वीरभूषणों या गणवेशों से (वि अश्वितन्) विशेष ढंगसे प्रकाशित हो रहे हैं। ये (सिन्धवः न) निवयों समान (यिययः) वेगपूर्वक जानेहारे, ( श्राजत्-ऋष्यः) तेजस्वी हथियार धारण करनेहारे तथा (पर्यः वतः न) दूर जानेहारे प्रवासियों के समान (योजनानि) कई योजन (मिमरे) पार कर चले जाते हैं।

४२२ हे (देवाः) प्रकाशमान तथा (ववृधानाः) वढनेवाले (महतः!) महतो! (असान्) हमें और (नः स्तोतृन्) हमारे सभी कवियोंको (सु-भागान्) अच्छे भाग्यवान एवं (सु-रत्नान्) उत्तम रत्नां से युक्त (कुणुत) करो। (सख्यस्य स्तोत्रस्य) हमारी मित्रताके काव्यका (अधि गात) गायन करो। (हिं) क्योंकि (वः) तुम्हारे (रत्न-धेयानि) रत्नोंके दान (सनात्) विरकालसे (सन्ति) प्रचिति हैं।

प्रभाग ( च / तु+हार ( रत्त - ध्यान ) रत्नाक दान ( सनात् ) ाचरकालस ( सान्त ) प्रधारण मावार्थ - ४२० ये वीर जनताके सहायक, शक्षों के तुल्य शत्रुनाशक, उत्तम माताके आरोग्यसंपन्न बच्चोंकी नार्ष खिलाडी और युद्धकुशल योद्धाके जैसे शत्रुदलपर टूट पडते समय प्रसत्नचेता बननेवाले हैं । ४२१ ये वीर तेत्रहीं अपने शरीरोंको सँवारनेवाले, वेगपूर्वक दौडनेवाले, आभामय हाथियार रखनेवाले, शीघ्र पहुँच जानेकी इच्छा करनेवाले यात्रियोंके समान कई योजन थकावट न दर्शाते हुए जानेवाले हैं। ४२२ हे वीरो! हमें तथा हमारे सभी कवियोंके प्रमुर मात्रामें धन एवं रत्न दे दो, क्योंकि तुम्हारा धनदानका कार्य लगातार प्रचलित रहता है। मित्रदृष्टि हर स्थातार प्रचलित रहता है। मित्रदृष्टि हर स्थातार प्रचलित रहता है। सित्रदृष्टि हर स्थातार प्रचलित रहता है। सित्रदृष्टि हर स्थातार प्रचलित रहता है। सित्रदृष्टि हर स्थानार प्रचलित रहता है। सित्रदृष्टि हर स्थानार प्रचलित हो।

टिप्पणी— [8२०] (१) प्राचन् = पश्यर, मेघ, पर्वत । (२)आ-दर्दिर = (आ + दू = कोइना, नाई करना) विनाशक । [8२१] (१) पर + अवत् = दूर जानेवाला । [8२२] (१) धेयं = बटोता, लेना, पोपण करना । (२) स्तोता = किंव । (३) सख्यस्य स्तोजं = मित्रश्व वढानेके लिए किया हुआ कांव, सभी जगह मित्रभाव बढे, इस हेतुसे रचा हुआ काव्य ।

. .

(४८५) युवासिन्टइति यटचासिनः । हुनामुहे । जरवः । च । ऐशिद्सः । (४.० चड्र- इरिस्)

( डेरीक टेर्डिजीई )

औती ॥३६॥ योतिः । इन्त्रीय । त्या । मुरत्येत । उपयामर्थहोत् इत्येषयाम् प्रदेशिः । युम् । मुरति । त्या । .

( इंड-०३/८६ ० हिं ० हे )

 $10 \times 11:15$ ន់មែរមេរាម្ភាកឧទ្ធកខ្លួ | នាំអាស់ប្រែ១ មួយប្រែ១អេអ្ឋ ខ្លាំខែ១គេម្នា ខ្លាំស្រាត់ខ្លួ (858) -ស្រែ១ភូម្ភា |  $\underline{F}$  | :សិស្រែ១គេម្ចា សិស្សាស្រែ១គេម្ចា |  $\underline{F}$  | :សិស្រែ១គេម្ចា សិស្សាស្រែ១គេម្ចា [8]

अन्वयः— 8१३ प्र-धासितः रिश्-अर्चा करमंण स-जीपसः च महतः हवामहे । 8१९ उपयास-मृहीतः थासि, महत्वते हृन्द्राप त्वा, एप ते योतिः, महत्त्वते हृन्द्राप उपयास-गृहीतः असि, महतां ओजसे त्वा । 8१९ (१) शुक्र-व्योतिः च चित्र-ज्योतिः च सत्य-ज्योतिः च व्यत्यास् च शुक्रः च क्रत-पाः च अत्येहाः [हे इमहतः ! यूपं अस्मित् पन्ने एतत् ]।

1 हैं होड़ प्रीप्त क्षेत्र मंद्र विक्रिक्त काहरीय क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र में स्वीप क्षेत्र में क्षेत्र में क्षेत्र में क्षित्र में क्षेत्र म

हिस्पणी – [ 893 ] (१) प्र-शासित = (वस् अद्भे = लाता वातः = क्या हम्म हमा वातः वातः व्या हमा विकास वितास विकास वित

(४२४) ईटङ् चान्यादङ् चं सदङ् च प्रातिसदङ् च । मितश्च समितश्च समेराः ॥८१ [२] र्डुटङ् । च । अन्यादङ् । च । सदङ् ।सद्वितिस्टिटङ् । च । प्रतिसद्विङ्कित प्रतिऽसदः

मितः । च । सम्मित्ऽइति सम्ऽमितः । च । सर्भराऽइति सऽभराः ॥८१॥

(४२४) ऋतर्थ सत्यर्थ घुनर्थ घुरुणंथ । धर्ता चं विधुर्ता चं विधार्यः ॥८२॥ [३] ऋतः । च । सुत्यः । च । ध्रुवः । च । ध्रुणः । च । धर्वा । च । विवर्वेति विऽध्वां

विधार्यङइति विऽधार्यः ॥ ८२ ॥

(४२४) ऋतुजिर्च सत्यंजिर्च सेनुजिर्च सुपेणंथ । अन्तिमित्रथ दुरेऽअमित्रथ गुणः ॥८३॥ [४] ऋतुजिदित्यृत्ऽजित् । च । सत्युजिदिति सत्युऽजित् । च । सेन् जिदिति सेन् ऽजित् । च

सुवेर्णः । सुसेनुऽइति सुऽसेनः । च ।

अन्तिमित्रुऽइत्यन्तिऽमित्रः । च । दुरेऽअमित्रुऽइति दुरेऽअमित्रः । च । गुणः ॥ ८३ ॥

अन्वयः— ४२४ (२) ई--हङ् च अन्या--हङ् च स--हङ् च प्रति-सहङ् च मितः च सं-मितः च भराः [हे महतः ! यूर्यं अस्मिन् यशे एतन ।] ४२४ (३) ऋतः च सत्यः च ध्रुवः च घरणः च ध च वि-धर्ता च वि-धारयः [ हे मरुतः ! यूयं आस्मन् यज्ञे एतन ]। ४२४ (४) ऋत-जित् च सतः च सेन-जित् च सु-पेणः च अन्ति-मित्रः च दूरेऽअ-मित्रः च गणः [ हे मरुतः! य्यं अस्मिन् यरे एतन] अर्थ — ४२४ (२) (ई-हङ् च) समीप की वस्तुपर हिष्ट रखनेवाला, (अन्या-हङ् च) दूसरी भे निगाह डालनेवाला, (स-हङ् च) सवको सम हाप्टिसे देखनेवाला, (प्रति-संहङ् च) प्रत्येकको ए विशिष्ट हाप्टेसे देखनेहारा, (मितः च) संतुलित भावसे वर्ताव रखनेवाला, (सं-मितः च) सबसे समर् होनेवाला, (स-भराः) सभी कामोंका वोझ अपने सरपर उठानेवाला- [इन नामोंसे प्रख्यात क

महतो ! इस हमारे यश्चमें आ जाओ । 8२४ (३) (अतः च) सरल व्यवहार करनेहारा, (सतः व सत्याचरणी, (ध्रुवः च) अटल एवं अडिंग भावसे पूर्ण, (धरुणः च) सवको आश्रय देनेवाला, (धर्ता व धारकशिक्त युक्त, (वि-धर्ता च) विविध ढंगोंसे धारण करनेमें समर्थ और (वि-धार-यः) कि

रीतिसे घारण कर प्रगतिशील वननेवाला- [इन नामोंसे विख्यात वीर मस्तो ! हमारे यहामें प्रारो ४२४ (४) (ऋत-जित् च) सरल राहसे चलकर यशस्वी होनेवाला, (सत्य-जित् च) सत्यसे जीतनेवाली (सेन-जित् च) शत्रुसेनापर विजय पानेवाला, (सु-पेणः च) अच्छी सेना समीप रखनेवाला, (अलि मित्रः च) मित्रोंको समीप करनेवाला, (दूरेऽअ्-मित्रः च) रात्रुको दूर हटानेवाला और (गणः) गिर्क

करनेवाळा-- [इन नामोंसे विभूषित वीरो ! हमारे इस यक्षमें आओ ] सावार्थ— ४२४ (२) ८ ईंट्ड्, ९ अन्यादङ्, १० सदङ्, ११ प्रतिसंदङ्, १२ मित, १३ संमित तथा १४ समि सात मस्तोंका उल्लेख यहाँपर किया है। यह मस्तोंकी दूसरी कतार है। ४२४ (३) १५ ऋत, १६ सत्य, १० ही १८ धरुण, १९ विधर्ता, २० धर्ता, २१ विधारय ऐसे सात मरुतोंका उद्घेख यहाँपर है। यह मरुतोंकी वीसरी पंर्ति ४२४ (४) २२ ऋतजित्, २३ सत्यजित्, २४ सेनजित्, २५ सुपेण, २६ अन्तिमित्र, २७ दूरेऽमित्र, २८ गण इन ही मरुतोंका निर्देश यहाँपर किया है। यह मरुतोंकी चतुर्थ कतार है।

टिप्पणी— [४२४(३)](१) ऋत = सरल, विश्वासाह, पूज्य, प्रदीस, सल, यज्ञ, सरकमं।(२) घट्य ढोनेवाला, ले जानेवाला, आश्रय देनेहारा। करनेहारा, चतुादेक् ध्यान देनेहारा, चौकन्ना। [ 8२8 (8)] (१) गणः = (गण् परिसंख्याने)

हिर्म । समस्य हिर्म । स्वाद्ध । त्यु । जिल्लच ॥८८॥ चि अप्रटसहस्रासः। ता । ह्वच । जिल्लच ।।८८॥ १८४) हैस्स्रीयः। तवादस्रीयः । क्वच । जिल्लच ॥८८॥

च । गृहमेथीते गृहमेशी च । <u>ब्रा</u>डी । च । <u>ब्रा</u>डी । च । <u>ब्र</u>चेशीत्रेव्हचेगी ॥८५॥ १८२६) खर्तेचानिते खटतेतात् । च । <u>ब्रा</u>डी । च । <u>ब्रा</u>डीत्वेगी ॥८५॥

[१८] उयः। च। मीमझ ब्यान्त्य यीनस। मामहीसीमियुग्ना च निर्मेद । मामहान्। वास्तुरा । वास्तु

अर्थ- ४१५ (ई-हज़ासः) इत समीवस्थ बस्तु ग्रांपर विशेव हाष्ट्र रखतेशरे, (यता-हज़ासः) अन् सुरूर वर्षे वर्षे वर्षे माप्ट के स्वासः) स्व न्यासः) स्व न्यासः) स्व न्यासः । स्व विद्यासः) स्व क्षेत्र स्व विद्यासः) स्व क्षेत्र स्व क्षेत्र स्व क्षेत्र स्व क्षेत्र क्षेत्र के स्व के स्व क्षेत्र के स्व क्षेत्र के स्व क्षेत्र के स्व के स्व

89३ (स्व-तवान्) अपने निजी वर्क सहारे वहा हुआ, । प्र-वासी स्) मही मांत महा कैपार करनेवाला, (सान्त्रमा स्) राष्ट्रमांकी परिताप देनेवाला, ।जूह-मेथी स् ) हुस्मयांपर महाम् करनेवाला, (क्रीडी स्) विखाडी, (याक्षी स्) सामध्येषुस्य तथा (उत्-वेगी स्) हुस्मतांपर मह्यो विकय पानेहारा [इस मीले नाम पारप करनेहारे बीर महतो। इस हमारे यज्ञ मांगा ।]

8१६ (१) (उस: च) उस, (मीम: च) मीपण, (घ्वान्तः च) राबुधां हे आंखां में जीववारी छा जाय पैसा कार्य करनेहारा, (भीम: च) राबुहरको हिला देनेवाला, (सासदास च) सहनरातिम युक्त, (अभि-युग्वा च) राबुहरूचे जानने युशनेवाला, (बि-दिगरः च) चिविय हेगांचे राबुधां का माना-नेवाला-रूस माति नाम घारण करनेहारे दीर महतांको ये रावियाल (स्वाहा) अंगेत हो।

भावार्थ- ४२५ २९ ईंट्यासः, ३० एतादशासः, ३१ सटशासः, ३२ प्रतिसदशासः, ३३ सुमितासः, ३४ संमि सः, ३५ सभरसः इन सात महतों का उल्लेख इस मन्त्रमें है। यह महतोंकी पंचम पंक्ति है।

४२६ ३६ स्वतवान्, ३० प्रवासी, ३८ सान्तपन, ३९ गृहमेथी, ४० कीडी, ४१ बाकी, ४२ उन्नेषी सात मरुतोंका निर्देश यहाँ है। यह मरुतोंकी छठी पंक्ति है।

४२६ (१) ४३ उम्र, ४४ भीम, ४५ भ्वान्त, ४६ धुनि, ४७ सामह्मान्, ४८ अभियुग्वा, ४९ विश्वि इस भाँति सात मरुतोंकी संख्या यहाँपर निर्दिष्ट है। यह मरुतोंकी सप्तम पंक्ति है।

टिप्पणी—[ ४२६ (१)] (१) ध्वान्तः = (ध्वन् ताव्दे) ताव्दकारी, अँधेरा। (१) सासहान् = (स-अ [ सह् मपेणे] +वत्) सहनतिस्से युक्त। [ ऋ०८.९६.८ मंत्रमें '' जिः पिटस्त्वा महतो वानुधाना' अर्थात् समूचे महतोंकी संख्या ६३ है, ऐसा स्पष्ट कहा है। उसी मंत्रपर की हुई सायणाचार्यजी की टीकामें यो दिवा " जिः त्रयः। पिष्टित्र्युत्तरसंख्याकाः महतः। ते च तैत्तिरीयके 'ईटङ चान्यादृङ् च' (तै॰ सं॰ १११५५९ इत्यादिना नवसु गणेषु सप्त सप्त प्रतिपादिताः। तत्रादितः पञ्च गणाः संहितायामाम्नायन्ते। 'स्वतवां प्रधासी च सान्तपनश्च गृहमेधी च कीडी च शाकी चोडजेपी' (वा॰ सं॰ १७१८५) इति खेळिकः पष्टो गणः वतो ' धुनिश्च ध्वान्तश्च ' (तै॰ आ॰ ४१२४) इत्याद्यास्त्रयोऽरण्येऽनुवाक्याः। इत्यं त्रयःपिष्टंसंख्या काः- ''

तैत्तिरीय संहिताका परिगणन इस भाँति है--

|                           | संख्या     |                  |      |             |        |
|---------------------------|------------|------------------|------|-------------|--------|
| (৭) ईहङ् च—               | ৩          | ( वा०            | यजु॰ | मंत्रसंख्या | 90169) |
| (२) ग्रुकज्योतिश्व~       | ও          | ( "              | "    | ,,          | (ه)    |
| (३) ऋतजिच-                | ৩          | ( ';             | ,,   | "           | (٤٤    |
| (४) ऋतथ-                  | ৬          | ( "              | 1,   | ,,          | ८२)    |
| (५) ईदक्षासः–             | <b>u</b>   | ("               | "    | "           | ८४)    |
|                           | ₹ <i>प</i> |                  |      |             |        |
| टीकाके अनुसार देखना हो तो |            |                  |      |             |        |
| (६) स्वतवान्              | e,         | ( वा॰ य० १७७८५ ) |      |             |        |
| (७) धुनिध ध्वान्तथः-      | _ 9        | (तै॰ आ॰ ४।२४)    |      |             |        |
| (८) उम्रश्च धुनिश्च       | 93         |                  |      | ٠ /<br>در   |        |
|                           | =          | ,                |      | •           |        |

टीकामें 'श्रुनिश्च इत्याद्याख्यः 'यों कहा है, परन्तु ७×३ = २१ मरुत् स्वतंत्र रीतिसे नहीं पाये गये हैं। किंगे रु हैं। जिनसेंसे ५ वनरक्त हैं। सब मिलाकर तै॰ सं ३५+वा॰ य॰ ७+तै॰ आ॰ १४ = ५६ मरुतोंकी गिनवी पी जाती है। (वा॰ य॰ ३९।७) ' उत्रश्च भीमश्च' गिनतीकोभी इसीसे संयुक्त करें और उसमेंसेभी पुनरक्त ४ नाम हैं तो (पहले के ५६+) शेप ३ मिलानेपर कुल ५९ संख्याही दीख पडती है। शेप ४ नामोंका अनुसन्धान किं, सुओंको करना चाहिए। ' एकोनपञ्चाशात्संख्याकाः मरुतः' ऐसा वर्णन अनेक स्थानोंपर पाया जाता है, उस प्रभी (वा॰ य॰ १७।८० से ८५ और ३९।७) तक ४९ मरुतोंकी गणना स्पष्ट है।

अब ( बा॰ य॰ १७।८० से ८५ और ३९।७ ); ( तै॰ सं॰ अदापाप ) झौर ( तै॰ आ॰ अ२४ ) इन सर्भी मंत्री । अगानिस्त्रिस्तित टंगकी हैं---

## मरुतोंका एक संघ



पार्श्वरक्षकोंकी पंक्ति ७ मरुद् मरुतोंकी सात पंक्तियाँ ४९ मरुत् पार्श्वरक्षकोंकी पंक्ति ७ मरुत्

७ पार्श्वरक्षक + ४९ मस्त् + ७ पार्श्वरक्षक= कुल ६३ मस्तोंका एक संघ.

(बार यञ्ज० २५/२०)

(४२८) पृषद<u>िश्वा इति</u> पृषेत्ऽअश्वाः । मुरुतः । पृश्चिमात<u>रः इति</u> पृश्चिऽमातरः । श<u>्चभं</u>यात्रीन् इति श्चभ्म्ऽयात्रीनः । <u>वि</u>द्येषु । जग्मयः । श्<u>वित्रित्ति</u>ह्या इत्यंगिऽ<u>जि</u>ह्याः । मनेवः । स्रंचक्षस् इ<u>ति</u> स्रंऽचक्षसः । विश्वे । नः । देवाः । अर्थसा । आ । श्<u>रगम</u>न् । <u>इ</u>ह ॥२०॥

अत्रिपुत्र स्यावाश्व ऋषि (चान॰ ३५६)

(४२९) यदि । वहन्ति । आशवः । आजमानाः । रथेषु । आ । पिवन्तः । मदिरम् । मधु । तत्र । श्रवांसि । कृण्वते ॥५॥

व्रह्मा ऋषि ( संपर्व० १।२६।३-४)

(४३०) यूयम् । नः । <u>प्रव्यतः । नपात् ।</u> मर्रतः । स्पेंब्रत्वचसः । शर्मे । युच<u>्छाय</u> । सुष्ठप्रथाः ॥३॥

अन्वयः— १२८ पृषत्-अभ्वाः पृश्चि-मातरः शुमं-यावानः विद्येषु जन्मयः अग्नि-जिहाः मनवः सूर्-चक्षसः मरुतः विभ्वे देवाः अवसा नः इह आगमन् ।

> ४२९ यदि आरावः रघेषु भ्राजमानाः मधु मदिरं पिवन्तः सा वहन्ति तत्र श्रवांसि कृण्वते । ४२० (हे ) सूर्य-त्वचसः मरुतः ! प्रवतः नपात् ! यृयं नः स-प्रयाः रामे यज्ञाथ ।

अर्थ— १२८ रथों को (पृपत्-अभ्वाः) धन्तेवाले घोडे जोतनेवाले, (पृश्चि-मातरः) भृमि एवं गौको माता माननेहारे, (शुमं-यावानः) लोककल्याण के लिए हलचल फरनेवाले, (विद्येषु जग्मयः) युद्धामं जानेवाले, (अग्नि-जिताः) अग्निकी लपटों, की नाई तेजस्वी, (मनवः) विचारशील, (स्र-चक्ससः) स्पंवत् प्रकाशमान (मनतः) वीर मन्द् और (विश्वे देवाः) सभी देव (अवसा) संरक्षक शक्तियों के साथ (नः इह) हमारे यहाँ (आगमन्) आ जायँ।

१२९ (यदि ) जहाँ जहाँ ये (आशवः) वेगपूर्वक जानेहारे, (रथेपु भ्राजमानाः) रथोंमें चमकते-हारे तथा (मधु मिदरं पियन्तः) मीठा सोमरस पीनेवाले बीर (जा वहन्ति) चले जाते हैं (तत्र) वहाँ वहाँपर (श्रवांसि कृष्वते) विपुल धन पाते हैं।

४२० हे (सूर्य-त्ववसः मरुतः !) सूर्यवत् तेजस्वी वीर मरुतो ! और (प्रवतः नपात्) अने ! (चृर्य) तुम सभी मिलकर (नः) हमें (स-प्रधाः) विपुल (रार्म) सुख (यच्छाय) दे दो ।

भावार्ध- १२८ : भावार्थ स्वष्ट है। ) १२९ विधर ये बीर सैनिक चले बाते हैं, उधर वे मीति मीतिक धन कमाते हैं। १३० इसे दून देवों की कुरासे सुख निले।

टिप्पणी—[४३०] (१) प्रवत्= सुगम मार्ग, टाट । (२) नपात्= पोडा, पुत्र (न-पात्) डिमहा पटन न होता हो। प्रवतो नपात्=(Son of the heavenly height i.e. Agnib सोघी सहसेहे डाहर न गिरानेबाडा। (३) स-प्रथाः= (प्रथम्=दिस्पर) विस्ताने हुक, विराह, विपुत्त।

```
(४३१) सुसूदते । मृडते । मृडये । नः । तन् भ्यः । मर्यः । तोकेभ्यः । कृषि ॥४॥ (अथर्व० पारदाप)
```

(४३२) छन्दांसि । <u>य</u>ञ्चे । <u>मरुतः</u> । स्वार्हा । <u>म</u>ाताऽईव । पुत्रम् । पिपृत् । डह । युक्ताः ॥५॥ (अथर्व० १३।१।३)

(४२३) यूयम् । <u>जुयाः । मुक्तः । पृक्षिऽमातरः ।</u> इन्द्रेण । युजा । प्र । म<u>ुणीत</u> । अत्र्र । आ । वः । रोहितः । शृ<u>णवत् । सुऽदानवः ।</u> ब्रिऽसुप्तासंः । <u>मुरुतः । स्वादुऽसं</u>मुदः ॥३॥

अन्वयः— ४३१ सु-स्ट्त मृडत मृडय नः त्नूभ्यः तोकेभ्यः मयः कृषि।

४३२ (हे) मस्तः ! युक्ताः इह यशे माताइव पुत्रं छन्दांसि पिएत, स्वाहा ।

४२२ (हे) पृश्चि-मातरः उग्राः मरुतः ! यूर्य इन्द्रेण युजा शत्रृन् प्र मृणीत, (हे) सुदानवः स्वादु-सं-मुदः त्रि-सप्तासः मरुतः ! वः रोहितः आ शुणवत् !

अर्थ — ४२१ हमारे राजुओं को (सु-सूदत) विनष्ट करो। हमें (मृडत) सुखी करो; हमें (मृडप) सुखी करो। (नः तनूभ्यः) हमारे रारीरों को और (तोकेभ्यः) पुत्रपौत्रोंको (मयः) सुखी (कृषि) करो। ४३२ हे (महतः।) तीर महतो। (सक्तः) रारोहार तैसार रहतेलाने नम् (रह यहे) इस यहमें

४३२ हे (मरुतः!) वीर मरुतो ! (युक्ताः) हमेशा तैयार रहनेवाले तुम (इह यहे) इस यहमें (माताइव पुत्रं) माता जैसे पुत्रका पालनपोपण करती है, उसी प्रकार हमारे (छन्दांसि) मन्त्रां का, इच्छाओं का (पिएत) संगोपन करो। (स्वाहा) ये हविष्यात्र तुम्हें अर्पित हों।

४३३ हे (पृथ्नि-मातरः) भूमिको माता माननेवाले, (उग्राः) श्र् (महतः!) वीर महतो। (गूयं) तुम (इन्द्रेण युजा) इन्द्रसे युक्त होकर (शत्र्म् प्र मृणीत) शत्रुओंका संहार करो। हे (सु-तृत्वः) दानी, (खादु-सं-मुदः) मीठे अञ्चसे अच्छा आनन्द पानेहारे तथा (त्रि-सप्तासः) इक्कीस विभागींम बँठे हुए (महतः!) वीर महतो! (वः रोहितः) तुम्हारा लाल रंगवाला हरिण (आ शृणवत्) तुम्हारी बात सुन ले, तुम्हारी आज्ञामें रहे।

भावार्थ— ४३१ हमारे रात्रुओंका विनाश होकर हमें सुख प्राप्त हो।

8३२ हमारी आकांक्षाओंका भली माँति संगोपन हो और वह वीरोंके प्रयत्नसे हो, अतः इन वीरोंको हैं यह अप्रैण कर रहे हैं।

8२२ वीर सैनिक अपने प्रमुख सेनापतिकी आज्ञामें रहकर राजुदलकी घजियाँ उडा दें। अच्छा अब प्रम करके आनन्द प्राप्त करें। अपने सभी सेनाविभागोंकी मुज्यवस्था रखकर हरण्क चीर, प्रमुखकी आज्ञाके अनुसार, कार्य करता रहे, ऐसा अनुसासनका प्रवंध रहे।

टिप्पणी— [ 8३१ ] (१) सृद् (क्षरणे )= विनाश करना, वध करना, दुःख देना, दूर फॅक देना, रहना।

[ २३२ ] ( १ ) छन्द्स्= इच्छा, स्तुति, वेद ।

[ 8३३ ] ( १ ) स्वादु = मीठा, ( मिठासमरी साथ वस्तु, सोमरस )। ( २ ) सह=(सप्= सम्मा

## अथर्ची ऋषि ( अपर्वे॰ ३१३१२, ६ )

(४३४) यूयम् । छुग्नः । पुरुतः । ईटशें । स्थु । अभि । प्र । इतु । मृणतं । सर्दध्यम् । अभि। मणत् । वस्वः । नाथिताः । हुमे । अप्रिः । हि । एपाम् । दूतः । प्रतिऽएतुं । विद्वान् ॥२॥ (४३४) इन्द्रः सेनौ मोहयतु मुरुतो ह्यन्त्वोर्जसा । चक्ष्रंष्यिया दे<u>नां</u> पुनरेतु पराजिता ॥६॥

[१] इन्द्रं: । सेनाम् । <u>मोहयतु</u> । मुरुतं: । <u>घ</u>न्तु । ओर्जसा ।

चर्धूपि । अप्रिः । आ । दत्ताम् । पुनेः । एतु । पर्राऽजिता ॥६॥

(४३५) असौ।या। सेनां। मुरुतः। परेपाम्। अस्मान्। आऽएति। अभि।ओर्जसा। स्पर्धमाना। वाम्। विध्यत्। तमेसा। अर्पऽत्रतेन। यथा। एपाम्। अन्यः। अन्यम्। न । जानात्।।६॥

अन्वयः— (हे) उत्राः मरुतः ! यृयं ईदृशे स्य, अभि प्र इत, मृणत सह्ध्वं, इमे नाथिताः वसवः अभी-मृणन्, एपां विद्वान् दृतः अग्निः हि प्रस्तेतु । ४३४ (१) इन्द्रः सेनां मोहयतु. मरुतः ओजसा प्रन्तु, अग्निः चक्षुः आ दृत्तां, पराजिता पुनः एतु । ४३५ (हे) मरुतः ! असौ परेपां या सेना ओजसा स्पर्धमाना असान् अभि आ-एति नां अप-व्रतेन तमसा विध्यत यथा एपां अन्यः अन्यं न जानात् ।

अर्थ— १३१ हे (इप्राः महतः!) उत्र खहपवाले बीर महतो! वृयं वृम (ईहरो) ऐसे समरमें (स्र) स्थिर रहो और रात्रुऔपर (अभि प्र इत ) आक्रमण करो। रात्रुऔं के बीरोंको (मृणत । मारकर (सहध्यं उनका पराभव करो। उसी प्रकार (इमे ) ये (नाधिताः । प्रशंसित और वसवः वसानेवाले बीर हमारे रात्रुऔं को (अमीमुणन् । विनय कर डालें। (एयां विद्वान् हुनः ) इनका जानी हुन । अप्रिः हि । अप्रिमी (प्रत्येतु) हर रात्रुपर चढाई करे। १९१ (१ (इन्हः । इन्ह (सेनां) रात्रुकेनाको । माहपतु) मोहित कर खाले. (मस्तः । बीर मस्त् (ओजसा) अपने वलसे विरोधी प्रस्ने लोगोंको । प्रन्तु । मार उालें (आगि। प्राप्ति उनकी (चक्षुः) इष्टिको । चा इत्तां । निकाल ले और इस ढंगसे । पराविता । परास्त हुई रात्रुकेना (पुनः एतुः फिर एक बार पछि हटकर लोट जाय। १३५ हे (मस्तः ! चीर मस्तो ! (असां । यह । परेपां या सेना) रात्रुऔंकी जो सेना (ओजसा । अपने वलके आधारसे । सर्धमाना । स्पर्धो करती हुई होड लगानी हुईसी (अस्मान् अभि आ-एति । हमपर चढाई करती हुई आती है, । तो । उसे (अप-व्रतेन । जिसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ऐसा (तमसा । अधेरा फैलाकर, उससे उस सेनाको विध्यत विध्यत विध्य जालें, इस भाति । यथा । कि (एपां) इनमें से (अन्यः अन्यं न जानान् एक एसरे को जान नहीं सके।

भावार्थ - ४६४ दुए विष जातेपर बीर सैनिक अपनी जगह उटकर रावे रहें और तुर्मनोपर हुई परें। मतुआं के गाजरमूर्लाकी तरह पाट देना चाहिए और तुरमनोकी चटाई के कलल्लस्य अपना स्थान विषक्त माणना नहीं साहिए, वर्षोकि ऐसा करनेसे स्वयं अपनेको प्रास्त होना पड़ेगा। ४६४ १ राजुद्दन प्राप्त हो जाय, उसे विषक्त सानेश पढ़े। ४६५ राजुद्दन प्राप्त हो जाय, उसे विषक्त सानेश पढ़े। ४६५ राजुद्दन प्राप्त हो स्थान स्थान सानेश पढ़े। ४६५ राजुद्दनपर हस मीति आक्षमण कर देना चाहिए कि, सभी राजुन्दिक एवं स्थान स्थान हो उद्देश के कि विषक्त सरवेदाले जमन् नश्य का प्रयोग स्थान दुरसनोही सेनाको सहित्यार प्रयोग हाथ।

हिष्पणी— [४२४] १ - मुण् = . हिसायाम् यथ करता, नास वरता । (६) बसुः उपनिवेश वलानेसे साप्तता वरतेसास, (बासवर्शति । [४२%] ६ अप-प्रत सह=यमें, वर्तस्य =िवमें वर्तस्य वितास हुना हो । साप्प्रत नाम = यह एक स्था है । सपुसेनामें तीम श्रीयमास फैडती हैं, पुरे के मारे मैनियों को स्थान तेना तुमर प्रश्ति होता है, दम घुटने सगता है । उन्हें कात नहीं होता कि, क्या किया जाय । तो करता मो गहीं प्रश्ते और स्थानित ने यन प्रश्ते काराय नहीं करता है, यही यर पेटते हैं । अपप्रतत्तम कात्रका प्रभाव हुनी भीति वडा सन्हा है ।

( अधर्वे० ५।२४।६ )

(४३६) मुरुतः । पर्वेतानाम् । अधिऽपतयः । ते । मा । अवन्तु ।

अस्मिन् । ब्रह्मणि । अस्मिन् । कर्मणि । अस्याम् । पुरःऽधायाम् । अस्याम् । प्रतिऽस्थायाम् । अस्याम् । देवऽ- हत्याम् । स्वाहां ॥६॥

शन्ताति ऋषि । ( अथर्व० ४।१३।४ )

(४३७) त्रायंन्ताम् । इमम् । देवाः । त्रायंन्ताम् । मुरुताम् । गुणाः । त्रायंन्ताम् । विर्द्धाः । भूतानि । यथा । अयम् । अरुपाः । असंत् ॥४॥ (अर्थाः । इसम् । अर्थाः । असंत् ॥४॥

(४३८) पर्यस्वतीः । कुणु<u>थ</u> । अपः । ओषंधीः । <u>शि</u>वाः । यत् । एर्जथ । <u>मुरुतः । र</u>ुकमुऽ<u>नक्षमः।</u> ऊर्जम् । <u>च</u> । तत्रं । सुऽमृतिम् । <u>च</u> । <u>पिन्वत् ।</u> यत्रं । <u>नरः । मुरुतः । सि</u>ञ्चथं । गधुं ॥२॥

अन्त्रयः— ४३६ पर्वतानां अधिपतयः ते मरुतः अस्मिन् ब्रह्मणि अस्मिन् कर्मणि अस्यां पुरो-धार्या अस्यां प्र-तिष्ठायां अस्यां चित्त्यां अस्यां आकृत्यां अस्यां आदिापि अस्यां देव-हृत्यां मा अवन्तु साहा । ४३७ देवाः इमं जायन्तां, मरुतां गणाः ज्ञायन्तां, विश्वा भृतानि यथा अयं अ-रपाः <sup>असत्</sup>

प्रायन्तां । ४३८ (हे ) रुक्म-बक्षसः मस्तः ! यत् एजथ पयस्रतीः अपः शिवाः ओपघीः छणुथ, <sup>(हे</sup> ) नरः मस्तः ! यत्र मध्र सिञ्चथ तत्र ऊर्जे च सु-मितं च पिन्वत ।

अर्थ — १२६ (पर्वतानां अधिपतयः) पहाडों के स्वामी (ते मरुतः) वे वीर मरुत् (अस्मिन् व्रक्षणि) इस जानमें, (अस्मिन् क्रमीणि) इस कर्म में, (अस्यां पुरो-धायां) इस नेतृत्व में, (अस्यां प्र-तिष्ठायां) इस अच्छी प्रकारकी रिथरतामें, (अस्यां चित्र्यां) इस विचारमें, (अस्यां आकृत्यां) इस अभिप्रायमें, (अस्यां आकृत्यां) इस आभिप्रायमें, (अस्यां आकृत्यां) इस आभिप्रायमें, (अस्यां आकृत्यां) इस आभिप्रायमें, (अस्यां आकृत्यां) इस आर्थावां हमें (अस्यां देव-हृत्यां) और इस देवांकी प्रार्थनामें (मां अवन्तु) मेरी रक्षा करें।

४३ (द्याः ) द्यतागण (इमं त्रायन्तां) इसका संरक्षण करें, ( मस्तां गणाः वीर मस्तां के क्ष्य तसकी प्रायन्तां) रक्षा करें। (विश्वा भृतानि) समूचे जीवजन्तु भी (यथा) जिस भाँति (अयं अ-रक्ष क्ष्यत् ) यह निर्देश निष्याप, निरोगी हो, उसी हंगसे इसे ( त्रायन्तां ) वचायं।

३३८ हे रुक्म-चक्षमः महतः!) बक्षःस्थलपर स्वर्णमुद्राके हार धारण करनेवाले बीर महते। (यद एक्स) जब तुम चलने लगते हो तब (पयस्वतीः अपः) बलवर्धक जल तथा (शिवाः औपधी राज्याचराक बनस्पतियां (रुणुथ) उत्पन्न करने हो और हे (गरः महतः!) नेतापद्रपर अधिकित वीं के चित्रिते ! (यह मञ्जू सिद्धते ) जहाँपर तुम मीठासभरे असकी समृद्धि करने हो, (तत्र) वहींपर (अस्ति के सुमृद्धि करने हो, (तत्र) वहींपर (अस्ति के सुमृद्धि करने हो ।

पार्वे — २२८ प्रवास बहुती है, संघ वर्षी हरने लगते हैं, बनस्पतियाँ बहुती हैं और मिटासभी कर नहीं राष्ट्रिक २२८ प्रवास बहुती है, संघ वर्षी हरने लगते हैं, बनस्पतियाँ बहुती हैं और मिटासभी कर नहीं राष्ट्रिक रिक्टिंग अञ्चले तृष्टि की तृष्टि होतेमें बही भागी महाबता मिलती है।

हिपार्गी - (४३३) 🕠 चिनिः= विचार, सनत, झान, सन्ति, कीति ।

(४३९) <u>उ</u>दुऽप्रुतेः । <u>म</u>रुतेः । तान् । <u>इयर्ते</u> । वृष्टिः । या । विश्वाः । <u>नि</u>ऽवतेः । पूणाति । एत्नीति । ग्रहां । <u>क</u>न्याऽइव । तुना । एर्रम् । तुन्दाना । पत्योऽइव । <u>जा</u>या ॥३॥ मृनार ऋषि । (अथवे ४१२७१२-७)

(४४०) मुरुतीम् । मन्ते । अधि । मे । ब्रुवन्तु । प्र । इमम् । वार्जम् । वार्जंऽसाते । अवन्तु । आश्रुत्ऽईव । सुऽयमान् । अहे । ऊतर्य । ते । तः । मुख्यन्तु । अहंसः ॥१॥ (४४१) उत्संम् । अक्षितम् । विऽअर्खन्ति । ये । सर्वा । ये । आऽसिख्यन्ति । रसम् । अपिषीषु पुरः । द्ये । मुरुतंः । पृक्षिऽमातृन् । ते । नः । मुख्यन्तु । अहंसः ॥२॥

अन्वयः- ४२९ (हे ) महतः ! उद्-प्रुतः तान् इयर्त, या चृष्टिः विश्वाः निवतः पृणातिः तुन्दाना न्तहा तुन्ना कन्यादव, एहं पत्यादव जाया एजाति । ४४० महतां मन्दे, में अधि बुवन्तु, वाज-साते इमं वाजं अवन्तु, आश्नुन्दव सु-यमान् सतये असे, ते नः अहसः मुश्चन्तु । ४४१ ये सदा अ-क्षितं उत्सं वि-अश्चन्ति, ये ओपधीषु रसं आसिश्चन्ति, पृष्टि-मातृन् महतः पुरः द्वे. ते नः अहसः मुश्चन्तु ।

सर्थ- १२९ हे (महतः!) चीर महतो ! (डव्-पुतः तान्) शहको गति देनेवाहे उन मेघोको (दयते मेरित करो। उनसे हुई (चा चूष्टिः) को वारिश (चिश्वाः निवतः) सभी दर्शकंदरायोको (प्रणाति । परि पूर्ण कर देती है. उस समय । तुन्ताना गहहा । दहाइनेवाही चिक्रही । तुना कन्यादव । उपवर कन्या (एरं) नवयुवक को प्राप्त करती है. उस समयकी तरह तथा (पत्नादव काया) पतिके आहि- गनमें रही नारीकी नाई (एजाति ) विक्रिम्पत हो उठती है। १८० (महतां) चीर महती में (सन्दे समान देता हैं: वे (में) मुझे (आदि शुक्त) उपदेश हैं. प्रथमदर्शन करें और (वाक-सान । वृद्धके अवसरपर (इमें) इस मेरे (वाक्रं) वहकी (अवन्तु) रक्षा वरें। आग्ताहरव विगयान विद्धित तथ्य अपना (सु-यमान्) अच्छा नियमन मही प्रकार करनेवाहे उन वीरोको हमारे (उत्ते ) संग्रापार्थ (अते) में युक्ताता हैं। (ते वे विक्रिम मही प्रकार करनेवाहे उन वीरोको हमारे (उत्ते ) संग्रापार्थ (अते) में युक्ताता हैं। (ते वे विक्रिम मही प्रकार परिनेवाहे । उन्ते । तत्रियार्थ (विक्राप्तार्थ (विक्राप्तार्थ ) विक्रिम स्थान होतेवाहे । उन्ते । तत्रियार्थ (विक्राप्तार्थ ) विक्रिम हमेरे (विक्राप्तार्थ ) स्थान हमेरे (विक्राप्तार्थ ) स्थान हमेरे विक्राप्तार्थ (विक्राप्तार्थ ) स्थान हमेरे विक्राप्तार्थ (विक्राप्तार्थ ) स्थान हमेरे विक्राप्तार्थ । त्रिक्ता हमेरे विक्राप्तार्थ । विक्राप्तार्थ । त्रिक्ता स्थान हमेरे विक्राप्तार्थ । त्रिक्ता स्थान विक्राप्तार्थ । त्रिक्ता स्थान हमेरे विक्राप्तार्थ । त्रिक्ता स्थान हमेरे विक्राप्तार्थ । विक्राप्तार्थ । विक्राप्तार्थ । त्रिक्ता विक्राप्तार्थ । त्रिक्ता विक्राप्तार्थ । विक्राप्तार्थ विक्राप्तार्थ । विक्राप

भावार्थ— ४६९ वाष्ट्रमवाह भेपीनो प्रेतिव यर तथा वर्षाना मार्था वरको समूनी दरीनंद्रासींको सन्ते रिल्क्ष्ते तथ हात्रते हैं। इस समय विष्य भेषीने इस भीति मनिमन्ति हो जानो हैं। जेने प्रतिवेदी वर्षो वर्षात होते दे से स्थान के सिकान होते हैं। स्थान के सिकान होते हैं से स्थान के सिकान के स

विष्यपी- [६३६] ६ तियत् स्मियां निम्न विभाग, उसे १ १६) स्तहाः = प्रार्थण निप्यः, ३ सुन्। व्य शतिकारः विषयः, (बामसायाः) सीरियः । इष्ट्-स्ययते = वष्ट देनाः साताः, प्राप्त देनाः । ५ असः = पाणि पाणः (बाह बस्पेदासः । [४६६] (६) पुरः प्रेषे = दमेशा क्षतिवि सामने था हेणा है. एजनायति सामनः ।, सार्यदर्गव समयता है। (४४२) पर्यः । धुनुनाम् । रसम् । ओर्पधीनाम् । जनम् । अर्वताम् । कुनुयः । ये । इन्वंथ । शुरुमाः । भुनुनु । मुरुतः । नः । स्योनाः । ते । नः । मुख्यन्तु । अर्हसः ॥३॥

(४४३) अपः । समुद्रात् । दिर्वम् । उत् । वृह्यन्ति । दिवः । पृथिवीम् । अभि । ये । सूजिति । ये । अत्ऽभिः । ईश्चांनाः । मुरुतंः । चरंन्ति । ते । नः । मुख्यन्तु । अंहंसः ॥४॥ (४४४) ये । क्वीलालेन । तुर्पयन्ति । ये । घृतेनं । ये । वा । वर्यः । मेदंसा । सुम्ऽसूजिति । ये । अत्ऽभिः । ईशांनाः । मुरुतंः । वृषयंन्ति । ते । नः । मुख्यन्तु । अंहंसः ॥४॥

अन्वयः— ४४२ ये क्वयः धेनूनां पयः ओपधीनां रसं अर्वतां जवं इन्वथ (ते) शग्माः मस्तः नः स्रोनीः भवन्तु, ते नः अंहसः मुञ्चन्तु । ४४३ ये समुद्रात् अपः दिवं उत् वहन्ति, दिवः पृथिवीं अभि स्विति, ये ये आद्भिः ईशानाः मस्तः चरन्ति, ते नः अंहसः मुञ्चन्तु । ४४४ ये कीलालेन ये घृतेन तर्पयन्ति, ये वा वयः मेदसा संस्जान्ति, ये अद्भिः ईशानाः मस्तः वर्षयन्ति, ते नः अंहसः मुञ्चन्तु ।

वाचर मद्सा सस्तान्त, व जारू, इसानाः मस्तः प्रवास्त, त जारु सुन्तः सुन्न स्थाः अविधानितं स्तं अर्थ- 88२ (ये कवयः) जो ज्ञानी वीर (धनूनां पयः) गौआंके दुग्धका तथा (ओपधीनां रसं) वनस्पतियोंके रसका सेवन करके (अर्वतां जवं) घोडोंके वेगको (इन्वथ) प्राप्त करते हैं, वे (शग्माः) सप्तर्थ (मस्तः) वीर मस्त् (नः) हमारे लिए (स्योनाः भवन्तु) सुस्रकारक हों। (ते) वे (नः) हमें (अंहसः मुञ्चन्तु) पापोंसे वचायँ। 88३ (ये) जो (समुद्रात्) समुन्दरमें से (अपः) जलेंको (विवं उत् वहन्ति) अन्तरिक्षमें ऊपर ले चलते हैं और (विवः) अन्तरिक्षसे (पृथिवीं आभे) मृमण्डलपर वर्षाके रूपमें (स्जन्ति) छोड देते हैं, और (ये) जो ये (अद्भिः) जलोंकी वज्ञहर्स (ईशानाः) संसारपर प्रमुत्व प्रस्थापित करनेवाले (मस्तः) वीर-मस्त् (चरन्ति) संचार करते हैं, (ते) वे (नः अंहसः मुञ्चन्तु) हमें पापोंसे रिहा कर हें। 888 (ये) जो (कीलालेन) जलसे तथा (ये) जो (घृतेन) चृतादि पौष्टिक पदाधों से सवको (तर्पयन्ति) तृप्त करते हैं, (ये वा) अथवा जो (वयः) पंलियों को भी (मेदसा संस्जन्ति) मेदसे संयुक्त करते हैं, और (ये) जो (अद्भिः ईशानाः) जलकी यज्ञहर्स के विश्वपर प्रमुत्व प्रस्थापित करनेवाले (मस्तः वर्पयन्ति) वीर मस्त् वर्षा करते हैं (ते) वे (नः) हमें (अंहसः मुञ्चन्तु) पापसे छडायें।

भावार्थ — 88२ वीर सैनिक गोहुम्ध तथा सोमसदश वनस्पतियों हे रसके सेवनसे अपनी शक्ति बहाते हें। पूसे वी हमें सुख दें और पापोंसे हमें सुरक्षित रखें। 88३ वायुओं की सहायतासे समुद्रमें विद्यमान अपार जल्साशि भार क्यमें उपर उठ जाती है और रोधमंडल के रूप में पिरवर्तित हो चुकनेपर वर्षा के रूपमें किर पृथ्वीपर वा जाती है। ई भाँति ये वायुप्रवाह विद्युद्ध जलके प्रदानसे सारे संसारको जीवन देनेवाले हैं, अतः येही सृष्टिके सच्चे अधिपति हैं। वे ई पापोंके जालसे छुडायें। 888 वायुओं के संचार से मेध से वर्षा होती है और सभी युभवनस्पतियों में भाँतिभाँति रसों श्रीत है । इस भाँति ये मर्त रसों श्रीत है । तथा गों आदि पद्युओं से दूध आदि पृष्टिकारक रसों की समृद्धि होती है। इस भाँति ये मर्त रससमृद्धि निष्पन्न कर समूची सृष्टिपर प्रमुख प्रस्थापित करते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमें पापोंसे सुरक्षित रसें।

टिप्पणी— [88२] (१) इन्च् (ज्यासी) = जाना, ज्यास होना, पकडना, कब्जा करना, आनन्द देना, भर देशी असु होना। (२) राग्माः (शक्ताः-शक् शक्ती) = समर्थ। (१) स्थान = सुखदायक, सुन्दर। [892] (1) य्यस् = पंछी, योवन, अज्ञ, शक्ति, आरोग्य। चयः मेदसा संस्कृतिन्त = योवनको मेद या मञ्जासे युक्त कर देते हैं। ब्रास्ति मेद पूर्व सज्जासे जोड देते हैं, अर्थात् जैसे शारिमें मेद को चटाते हैं, वैसेही अनुस्न शक्तिमी पर्याप्त मावने निर्मित करते हैं।

इत् । इदम् । मुहतः । मार्हतेन । यदि । देशः । देश्येन । ईटक् । आरे । हितिह्वे | वसवः | तस्यं | तिः ऽक्तेतः | ते | तः । सुख्यत्तु | अहंसः ॥६॥ म्। अनीकम्। चिद्वितम्। सहस्वत्। मार्रतम्। ग्रधः। पृतेनासः। उग्रम्। भि । मुस्तिः । नाधितः । जोहवीमि । ते । नः । मुख्यतु । अहंसः ॥७॥ म्डवृत्सरीणांः । मुरुतेः । सुऽअकीः । उरुऽर्ध्रयाः । सऽर्गणाः । मार्नुपासः । अङ्गिरा ऋषि (अपने॰ अटस्र<sup>३)</sup> त्त् । पार्चान् । मृड्वन्तु । एतंसः । साम्ऽतपनाः । मृत्सराः । मादयिष्णर्वः ॥३॥ \_ १९४५ (हे ) वसवः देवाः मन्तः ! यदि इदं मारुतेन इत् . यदि देव्येत ईटक् आर, यूयं तस्य १४३ तिग्मं अनोकं विदितं सहस्-वत् मारुतं राघेः पृतनासु ्यान्त्रः व्याप्तः अव्याप्तः स्वाप्तः स्वाप्तः । १८८ संवत्सरीणाः सु-अर्काः स-गणाः सः स्त्रोमिः, नाधितः ज्ञोहवीमि, ते नः अहसः मुख्यन्तु । ा साहुपासः सान्तपनाः सत्सराः माहृषिष्प्रवः ते महतः असत् एनसः पाशान् प्र मुश्चन्तु । . १४९ हे (वसवः) जनताको वसानेवाले (देवाः) द्योतमान (मरुतः!) वीर-मरुतो ! (यदि) हुन्। यह पाप (मारुतेन हुन्) महहराों के सम्बन्धमें या (यहि) झार (हुन्येन ) हुन्यें के संबंधमें हिसे (बार इत्यन्न हुना हो, तो (युर्च) तुम (तस्य निष्कृतः) इस पापक्त विनाश करनेके हिंदाचे ) तमर्थ हो। ते वे (नः )हमें (नंहतः मुख्यन्तु ) पापते यचा है। रूप / जनव लाग प्रमान लग (जलज खन्यमं प्रकट होनेहारा, (बिहितं) विख्यात तथा १९३ (तिन्नं) प्रखर, अति तीत्र (अनीकं) सेन्यमं प्रकट होनेहारा, (विहितं) त्रींका (सहस-वत्) प्रामव करनेमं समुर्थः मारुतं राधः ) वीर महताका यहः पृतनास् ) संग्रामाम, त्रांना ( उट्ये भीषण हैं: उन् , महतः स्त्रीमि । चीर महतां की में सराहना करता हैं। नाथितः ) कहु द्यात । ०० जावन ६: ०० (जहाँ स्थान करता हैं । उन्हें पुक्तरता हैं। (ते) वे (नः) हमें पीडित होता हुआ में (जोहवीमि उनते प्रार्थना करता हैं. उन्हें पुक्तरता हैं। १८७ (सेवन्सरीयाः हर् साल दारंबार आनेवाले, सु-असीः अत्यंत पूज्य, स-गणाः) संघ नाक्तरहत्वित्तिः (इस-स्रयाः) विस्तृत घरमें रहनेवाले , (मानुपासः) मानविते हित करनेवाले साम्तपनाः चानुसानो परिताप देनेहारे. (मन्सराः सीम पीनेवाले या झानन्दित होनेवाले तथा मादः खारपत्रातः प्रदेशात्रा सामन्द्र हेनेवाले ते महतः) च चीर महत् असन् हमारे (एनसः) पापक विष्यवः हसरोक्षो आनन्द्र हेनेवाले ते महतः ८०० प्रतास उत्तर होते वाहा प्रचेट एवं दिल्यात वल सबझे दिदित है। शहुने पीटा पहुँचने दे ्पाराम् केशेनो प्रमुखन्त तोड डाले। हारा में हम बीरोंनी सराहता बरवा है। दे बीर मुते पारते हुतामें ! 925 बटे बर्से संघ यहारर रहनेबाटे, हित्यती—[१५६] (१) नाधितः = विसे सरायकाकी सावश्यक्ता है, सिटितः, नाय् = नाय् = यास्रोः प्रकीप, तथा जनताका करनाम करनेवाले वीर तमें पाणीते यदा है। प्रतिश्ववीर्ताष्ट्र) समर्थ होता, स्वर्तावीर देवा, समर्था वर्त्य, मीतता, यह देवा । हे ज्वतीरी में सेन्य, सम्हर, सुर्थ, रमुख, केल, सल् । [१४८] १) जर-सूच चला होता पर, सेलिशीहे रहतेला हमातः सेल हार हार । सम्बद्ध केल, सल् । रहण कार कार । (२) गासरा कर्तनार = मोमाम वीर रहिंग हो चले पले गला नातिसीर । तथा देहर देखिए । (२) गासरा कर्तनार = मोमाम वीर रहिंग हो चले पले पले गला नातिसीर ।

अत्रिपुत्र वसुश्रुत ऋषि (ऋ॰ ५।३।३)

(४४८) तर्व । श्रिये । मुरुतः । मुर्जयन्तु । रुद्रं । यत् । ते । जनिम । चार्र । <u>चित्रम् । पुदम् । यत् । विष्णोः । उपु</u>ऽमम् । <u>नि</u>ऽधार्यि । तेने । <u>पासि</u> । गुर्ह्यम् । नामं । गोर्नाम् ॥३॥

अत्रिपुत्र दयाचाश्व ऋषि (ऋ॰ ५।६०।३-८)

(४४९) ईळे । अग्निम् । सुऽअर्वसम् । नर्मः ऽभिः । इह । प्र<u>ऽस</u>त्तः । वि । <u>चय</u>त् । कृतम् । नः । रथैः ऽइव । प्र । <u>भरे</u> । <u>वाज्</u>यत् ऽभिः । प्र<u>ऽदक्षिणित् । मुरुताम् । स्तोर्मम् । ऋध्याम् ॥१॥</u>

अन्वयः— ४४८ (हे) रुद्र ! तब थ्रिये मरुतः मर्जयन्त, ते यत् जनिम चारु चित्रं, यत् उपमं विष्णेः पदं निधायि तेन गोनां गुद्यं नाम पासि ।

88९ सु-अवसं आग्नं नमोभिः ईळे, इह प्र-सत्तः नः कृतं वि चयत्, वाजपृद्धिः रथे।इव प्र

भरे, प्र-दक्षिणित् मरुतां स्तोमं ऋध्यां।

अर्थ— 88८ हे (रुद्र!) भीषण बीर! (तव श्रिये) तुम्हारी शोभा पानेके लिये (महतः) बीर मल् (मर्जयन्त ) अपने आपको अत्यन्त पिवज करते हैं। (ते यत् जिनम) तेरा जो जन्म है, वह सवमुव ही (चार ) सुन्दर तथा (चित्रं) आश्चर्यपूर्ण है। (यत्) क्योंकि (उपमं) सवमं अत्युच (विष्णोः परं) विष्णुके स्थानमें-आकाशमें तेरा स्थान (निधायि) स्थिर हो चुका है। (तेन) उसी कारण से त् (गोनां) गोंके, वाणियोंके (गृह्यं नाम) रहस्यपूर्ण यशको (पासि) सुरक्षित रखता है।

88९ (सु-अवसं) अली भाँति रक्षा करनेहारे (आग्नं) अग्नि की में (नमोभिः) नमनपूर्व (ईले) स्तुति करता हूं। (इह) यहाँपर (प्र-सत्तः) प्रसन्नतापूर्वक वैठा हुआ वह अग्नि (नः हती हमारा यह कल्य (वि चयत्) निष्पन्न करे, सिद्ध करे। (वाजयाद्भः) अन्नमय यहाँसे, (रथैः इव) वैते रथोंसे अभीष्ट जगह पहुँच जाते हैं, उसी प्रकार में अपने अभीष्टको (प्र भरे) पाता हूँ और (प्र-दक्षिणि प्रवृक्षिणा करनेवाला में (यस्तां स्तोमं) वीर मस्तों के काव्यका गायन करके (अध्यां) समृति पाता हूँ।

भावार्थ — ४४८ शोभा वढानेके छिए ये वीर मस्त् अपनी तथा समीपस्य वस्तुओंकी सफाई करते हैं। सर्व हथियारोंको चमकीले बनाते हैं। इन बीरोंका जन्म सममुच लोककल्याण के छिए है, अतः वह एक रहस्यम्य वा है। विष्णुपद इन बीरोंका अटल एवं अडिंग स्थान है।

88९ संरक्षणकुराल इस अधिकी सराहना में करता हूँ। यह अधि हमारा यह यझ पूर्ण करे। जिनमें मार एता करना पडता है, वैसे यझ प्रारंभ कर में अपनी इच्छा की पूर्ति करता हूँ। इस अप्रिकी प्रदक्षिणा करते हुए में ही धीरोंके स्तीव का गायन करता हूँ।

टिप्पणी— [ ४४८] (१) मृज् (शुद्धौ शौचार्छकारयोश्च) = घौना, माँजना, शुद्ध करना, सर्छकृत करना। (२) विश्ली पदं= आकारा, अवकारा । (३) उपमं= कँचा, तवोंपरि, उत्कृष्ट । (४) गुह्यं= गुप्त, आश्चर्यजनक, रहस्रमय ।

[288] (१) चि+चि (चयने)=विक्षेष सूद्म निगाहसे देखना-जानना, इकट्टा करना, जींच करना, कर्री करना, पसंद करना, नाक्ष करना, साफ करना, बनाना, जोड देना । (२) अध्य ( खुद्धी ) = वैभव बटना, विजयी हींगी, परना । (३) प्र-दक्षिणित् = प्रदक्षिणा करनेहारा, सतर्कतापूर्वक कार्य करनेहारा।



(४५३) अन्येष्ठासं: । अर्कानिष्ठासः । एतं । सम् । आर्तरः । नुवृधुः । सीर्भगाव । युवां । पिता । सुऽअपाः । रुद्रः । एपाम् । सुऽद्यां । पृक्षिः । सुऽदिनां । मुरुत्ऽभ्यः ॥५। (४५४) यत् । उत्ऽत्वमे । मुरुतः । मध्यमे । ना । यत् । ना । अन्यमे । सुऽभगासः । दिनि । स्थां । नः । रुद्धाः । उत् । ना । न । अस्य । अप्रे । नित्तात् । द्विपः । यत् । यत् । सि । १। (४५५) अप्रिः । ना । यद् । मुरुतः । विश्वऽनेवसः । दिवः । वहं ध्वे । उत्ऽतरांत् । अपि । स्नुऽभिः

) आपः। <u>च । यत् । मरुतः । विश्वादसः । । वि</u>षः । वहच्च । उत्तऽतरात् । आध । स्नुऽ। । ते । मुन्द<u>सा</u>नाः । धुनयः । <u>रिशादसः । । वा</u>मम् । <u>धत्त</u> । यर्जमानाय । सुन्यते ॥ ॥

अन्वयः— ४५२ अ-ज्येष्टासः अ-किन्ष्टासः एते भ्रातरः सौभगाय सं वृत्रृष्ठः, एवं सु-अषाः युव पिता रुद्रः सु-दुवा पृश्चिः मरुद्भ्यः सु-दिना । ४५४ (हे) सु-भगासः रुद्राः मरुतः! यत् उत्तमे मध्यमे वा यत् वा अवमे दिवि स्थ अतः नः, उत वा (हे) अग्ने! यत् सु यज्ञाम अस्य हिवषः वितात्। ४५५ (हे) विश्व-वेदसः मरुतः! अग्निः च यत् उत्तरात् दिवः अधि स्तुभिः वहच्ये, ते मन्द्रसानाः धुनयः रिश-अदसः सुन्वते यज्ञमानाय वामं धत्त ।

अर्थ— ४५३ ये वीर (अ-ज्येष्टासः) श्रेष्ट भी नहीं हैं और (अ-किन्छासः) किन्छ भी नहीं हैं, ते (एते) ये परस्पर (भ्रातरः) भाईपनसे वर्ताव रखते हुए (सौभगाय) उत्तम ऐश्वर्य पानेके लिए (सं ववृधुः) एकतापूर्वक अपनी वृद्धि करते हैं। (एपां) इनका (सु-अपाः) अच्छे कर्म करनेहारा (युवा) युवक (पिता) पिता (रुद्रः) महावीर है और (सु-दुवा) उत्तम दृध देनेहारी-अच्छे पेय देनेवाही (पृक्तिः) गौ या भूमि इन (मरुद्भ्यः) वीर मरुतोंको (सु-दिना) अच्छे शुभ दिन दर्शाती है।

४५४ हे (सु-भगासः) उत्तम ऐश्वर्यसंपन्न (रुद्राः) शत्रुओं को रुलानेवाले (महतः!) वीर महतो! (यत्) जिस (उत्तमे) अपरके, (मध्यमे वा) मँझले (यत् वा अवमे) या नीचेके (दिवि) प्रकाराः स्थानमें तुम (स्थ) हो, (अतः) वहाँसे (नः) हमारी ओर आओ; (उत वा) और हे (अग्ने!) अप्ने! (यत् नु यजाम) जिसका आज हम यजन कर रहे हैं, (अस्य हविषः) वह हविष्यान्न (वित्तात्) तुम जान लो, अर्थात् उधर ध्यान दे दो।

8५५ हे (विश्व-वेद्सः) सव धनोंसे युक्त (मरुतः!) वीर मरुतो ! तुम (अग्निः च) त्य आग्निः (यत्) चूँकि (उत्तरात् दिवः) ऊपर विद्यमान द्युलोकके (स्तुभिः) ऊँचे स्थानके मागाँसिं (अधि वहध्वे) सदैव जाते हो, अतः (ते) वे (मन्दसानाः) प्रसन्न वृत्तिके, (धृनयः) शत्रुद्लको हिला नेवाले तथा (रिश-अद्सः) हिंसकोंका वध करनेवाले तुम (सुन्वते यज्ञमानाय) सोमरस तैयार करें वाले याजकको (वामं) श्रेष्ट धन (धन्त) दे दो।

भावार्थ — ८५३ ये वीर परस्पर समभावसे वर्ताव रखते हैं, इसीलिए इनमें कोईभी न किनष्ट या श्रेष्ट पाया जा है। भाईचारा इनमें विद्यमान है और ये एकतासे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके अपनी समृद्धि करते हैं। महावीर इनका पिता है और गाय या पृथ्वी इनकी माता है, जो इन्हें अच्छे दिन दर्शाती है। ८५८ वीर जिघरभी हों, उघरसे हमारे किंग् चळे आयें और जो हविभाग हम दे रहे हैं, उसे भछी भाँति देखकर स्वीकार कर छें। ८५५ ये वीर उच स्वाकें रहते हैं। उछिसित मनोह त्तिके और शत्रुदछको परास्त करनेवाळे ये वीर याजकोंको धन देते हैं।

टिप्पणी— ४५३ (१) स्वपाः (सु+अपस्= कृत्य)= अच्छे कर्म निष्पन्न करनेहारा। (२) अन्त्येष्ठासः  $\varepsilon^{zz}$  (मंत्र ३०५ देखिए)। [४५४] (१) [ यहाँपर छुलोकके तीन भाग माने गये हैं, 'उत्तमे, मध्यमे, अवमे दि्विं। [४५५] (१) वाम = सुन्दर, टेडा, यायाँ, धन, संपत्ति। (२) मन्द्सानः (मद् हर्षे) = हर्पशुक्त।

४५६) अन्ते । मुस्त्राभेः । शुभयंत्र्रभः । ऋत्वंद्रभिः । सोर्मम् । <u>पित्र । मुन्दसा</u>नः । गुणुत्रिप्रभिः ।

पावकिभिः । विद्यम्ऽडुन्वेभिः । आयुऽभिः । वैश्वांनर । मुऽदिवां । केतुनां । सुऽज्ः॥८॥ अथवी कपि (अपवै॰ ११२०१)

४५७) अदर्गरङ्गत् । <u>भवतु । देव । सोम ।</u> असिन् । यहे । <u>मस्तः । मृ</u>डतं । नः ।

मा। नः। <u>विदत्। अभि</u>ऽभाः। मो इति । अर्थस्तिः। मा। नः। <u>विदत्। वृज्</u>जिना। द्वेष्या। या॥ १॥

( सपर्दे॰ श्राध्यक्ष)

४५८) गुणाः । त्वा । उपे । गायन्तु । सारुताः । पूर्जन्य । वोषिणः । पृथेक् । सगीः । वर्षस्य । दर्षतः । वर्षन्तु । पृथिवीम् । अनुं ॥ ४ ॥

अन्वयः- १५६ (हें) बैध्वा-सर अग्ने : प्र-दिवा केतुना सज्ः गुभयद्भिः मन्वाभिः गण-श्रिभिः पावकेभिः वेश्वं-इस्वेभिः आयुभिः महिद्भः नन्दसानः सोमं पिद । ४५७ (हे ) देव सोम ! अ-दार-सृत् भवतु, (हे ) महतः ! अस्तिन् यहे नः मृडतः शभि-भाः नः मा विदन्, अ-शस्तिः मो, या द्वेप्या वृतिना नः मा विदन्। ४५८ (हे ) पर्जन्य ! घोषिणः माहताः गणाः पृथक् त्वा उप गायन्तु, वर्षतः वर्षस्य सर्गाः पृथिशीं सनु वर्षन्तु ।

अर्थ- १५६ हे (वैश्वा-नर ) विश्वके नेता । अने !) अने ! (प्र-दिवा) प्रवर तेजसे तथा (केतुना) स्वालाओं से । सज्ः) युक्त होकर वृ (युभयद्भिः) शोभायमान, (कक्वामिः) सराहनीय, (गण-क्षिभिः) संघजन्य रोभासे युक्त, । पावकेभिः । पवित्र, (विश्वं-इन्वेभिः) सवको उत्साह देनेहारे तथा (आयुभिः) दीर्घ जीवन का उपभोग स्नेवासे (महाद्विः) वीर महतों के साथ (मन्द्रसानः । आनिवृत होकर (सोमं पिष् ) सोमरसका सेवन कर ।

24.9 हे (देव सोम!) देजस्वी सोम: हमारा शत्रु अपनी (अ-दार-सृत्) स्त्रीसे भी न मिलानेवाला (भवतु) हो जाय, अर्थात् मर जाए। हे (मस्तः!) वीर मस्तो !, अस्तिन् यन्ने ) इस यन्नमें (नः मृडतः) हमें सुत्ती करो । हमारा ! अभि-भाः ) तेजस्वी हुइमन (नः मा विदृत्) हमें न मिले, हमारी ओर न सा जाए। हमें (अ-शास्तिः मो ) अपयश न मिले । (या हेप्या) जो निन्द्नीय (वृजिना) पाप हैं, वे (नः मा विदृत् । हमें न लगें।

हिंद है (पर्जन्य!) पर्जन्य! (वीपिपः) गर्जना करनेहारे (मारताः गणाः) महतों के संव (पृथक्) विभिन्न हंगते (स्वा उप गायन्तु) तुन्हारी स्तृति का गायन करें। (वर्षतः वर्षस्य) यहे वेगते होनेवाली भुवाँचार वर्षा की (सर्गाः) धाराएँ (पृथिवीं अन्न वर्षन्तु) भृमिषर लगातार गिरती रहें।

साचार्थ— ४५% हमारा शबु दिनष्ट होते। (वह तरनी स्त्रीले निलकर सेवान उपक करनेमें समर्थ न होते।) हमारे शबु हमसे दूर हो तौर जनका काकनण हमपर न होने पाप। हम अपकीर्वि वधा पाउसे कोसों दूर होकर सुखसे रहें।

हिष्णणी—[४५६](६) विद्य-मिन्य=(मिन्य्- स्तेहने सेवने च) सदरर प्रेम करनेवाला, सभी जगह वर्ण करनेवाला । (२) सञ्जस्= छुक । [४५७] (६) अ-दार- खल्=स्थीके संभाग न जानेवाला, यर न लोट जानेवाला (राजभूतिमें घराताणी होनेवाला )।

(अथव० ४।१५।५-१०)

(४५९) उत्। <u>इरियत्। मरुतः। समुद्र</u>तः। त्वेषः। अर्कः। नर्भः। उत्। <u>पातयाध</u>।

<u>महाऽऋप</u>भस्यं। नदंतः। नर्भस्वतः। <u>वा</u>श्राः। आर्षः। पृथिवीम्। <u>तर्पयन्तु ॥ ५॥</u>
(४६०) अभि। <u>ऋन्द्र। स्त</u>नयं। अर्दयं। <u>उद</u>ऽधिम्। भूमिम्। पुर्जन्यु। पर्यसा। सम्। अद्वि।

त्वयां। सृष्टम्। <u>बहु</u>लम्। आ। <u>एतु</u>। वर्षम्। <u>आशार्</u>ऽएपी। कृशऽग्रंः। एतु।

अस्तंम्॥ ६॥

(४६१) सम् । वः । <u>अवन्तु</u> । सुऽदानेवः । उत्साः । <u>अजग</u>राः । <u>उ</u>त । मुरुत्ऽभिः । प्रऽच्युताः । मेघाः । वर्षन्तु । पृ<u>थि</u>वीम् । अनुं ॥७॥

अन्वयः— (हे) मरुतः ! समुद्रतः उत् ईरयथ, त्वेषः अर्कः नभः उत् पातयाथ, नदतः महा-ऋषमस् नभस्वतः वाश्राः आपः पृथिवीं तर्पयन्त ।

४६० (हे) पर्जन्य! अभि कन्द स्तनय उदाधि अर्दय भूमि पयसा सं आङ्घ, त्वगा सरं

वहुलं वर्षे आ एतु, आशार-एपी छश-गुः अस्तं एतु।

४६१ (हे) सु-दानवः! वः अजगराः उत उत्साः सं अवन्तु, मरुद्धिः प्र-च्युताः मेवाः पृथिवीं अनु वर्षन्तु।

अर्थ— ४५९ हे (मरुतः!) मरुतो ! तुम (समुद्रतः) समुद्रके जलको (उत् ईरयथ) उत्पर हे वले। (त्वेपः) तेजस्वी तथा (अर्कः) पूज्य (नभः) मेघको आकाशमें (उत् पातयाथ) इधरसे उधर धुमाओ। (नद्रतः महा-ऋपभस्य) दहाडते हुए वडे भारी वैल के समान प्रतीत होनेवाले (नभस्वतः) मेवाँ । (वाधाः आपः) गरजते हुए जलसमूह (पृथिवाँ तर्पयन्तु) भूमिको संतृप्त करें।

१६० हे (पर्जन्य!) पर्जन्य! (अभि क्रन्द) गरजते रहो, (स्तन्य) दहाडना ग्रुष्ठ करो, (अधि) समुद्रमें (अर्द्य) खलवली मचा दो, (भूमि) पृथ्वी को (पयसा) जलसे (सं अङ्घ) भली प्रकार गीली करो। (त्वया स्रृष्टे) तुझसे निर्मित (बहुलं वर्षे) प्रचुर वर्षा (आ एतु) इधर आये त्या (आद्रार-एपी) वडी वर्षो की कामना करनेहारा (कृश-गुः) दुर्वल गौएँ साथ रखनेवाला रूपक (अस्तर्व) घर चले जाकर आनन्दसे रहे।

8देश है (सु-दानवः!) दानश्र वीरो! (वः) तुम्हारे (अजगराः उत) अजगरके समान ही पडनेवाले (उत्साः) जलप्रवाह (सं अवन्तु) हमारी भली भाँति रक्षा करें। (महाद्विः) महताँ की और से वर्षाके रूपमें (प्र-च्युताः) नीचे दपके हुए (मेवाः) वादल (पृथिवीं अनु वर्षन्तु) भूमंडलपर ली। तार वर्षा करें।

टिप्पणी— [2६०] (१) आशार-एपी छूरा-गुः अस्तं पतु = वर्षा कव होगी, इस आशासे आकारी के टक्टर्स बीवकर देखनेवाला और कुश गायों को भी प्यार से समीप रखनेवाला किसान वर्षा होनेके पश्चाद सहर्ष की वर लेंट्डर जानन्द से दिन विवान लगे। (यदि वर्षा न हो, धासविनका न मिले, तो छूपक अपने गोधनको मार्ष जां। जल पर्यात मात्रामें टपल्ड्य होता है ऐसे स्थानपर जा बसते हैं. और बृष्टि की राह देखते रहते हैं। विवेदे दरसन्त दूसकी बचेप समृद्धि होतेही वे अपने पूर्व निवासस्थानमें छीट आते हैं। ऐसा प्रवीत होता है कि. विवासस्थानमें छीट आते हैं। ऐसा प्रवीत होता है कि. विवासस्थानमें छीट आते हैं।

(४६२) आर्शाम्ऽआज्ञाम् । वि । <u>द्योतता</u>म् । वार्ताः । <u>व</u>ान्तु । <u>द</u>िराःऽर्दिशः ।

मुरुत्ऽभिः । प्रडच्युंताः । मेघाः । सम् । युन्तु । पृथियीम् । अनुं ॥ ८ ॥

(४६३) आपेः । <u>वि</u>ऽद्युत् । <u>अ</u>भ्रम् । <u>व</u>र्षम् । सम् । वः । <u>अ</u>वन्तु । सुऽदानेवः । रुत्सीः ।

अजगराः । उत्।

मुरुत्र भिः । प्रयन्युताः । मेघाः । प्र । अवन्तु । पृथिवीम् । अनुं ॥९॥

(४६४) ञ्जपाम् । <u>ञ</u>्चिः । तुनूभिः । सुम्<u>ऽविद</u>ानः । यः <sup>।</sup> ओपंधीनाम् । <u>ञ्चि</u>ऽपाः । <u>चुभृत्रं ।</u> सः । नः । चुर्पम् । <u>चनुता</u>म् । <u>जात</u>ऽर्वेदाः । <u>प्रा</u>णम् । प्रऽजार्भ्यः । <u>अमृत्वेम् । दि</u>वः । परिं ॥१०॥

सारीमीरुतश्च। (अभिदेवता मन्त्र २४३८ ते २४४६)

कण्वपुत्र मेघातिथि ऋषि ( ७० ११५९१५-९ )

४६५ प्रति स्यं चार्रमध्वरं गौपीथाय प्र ह्यसे । मुरुद्धिरय आ गीहि ॥१॥ [२४३८]

(४६५) प्रति । त्यम् । चार्रम् । अध्वरम् । गोऽपीधार्य । प्र । हूयसे । मरुत्ऽभिः । अधे । आ । गहि ॥१॥

अन्वयः— १६२ आशां-आशां वि द्योततां, दिशः-दिशः वाताः वान्तु, सरुट्टिः प्र-च्युताः सेघाः पृथिवीं यतु वर्षन्तु । १६२ (हे) सु-दानवः! वः आपः विद्युत् अश्रं वर्षे अजगराः उत उत्ताः सं अवन्तु, महिद्देः प्र-च्युताः सेघाः पृथिवीं यतु प्र अवन्तु । १६४ अपां तन्भिः संविद्यनः यः जात-वेदाः अग्निः भोषधीनां अधि-पाः वभूव सः नः प्रजाभ्यः दिवः परि अनृतं वर्षे प्राणं वनुतां । १६५ त्यं चार्च अध्वरं प्रति गो-पीथाय प्र ह्यसे, (हे) अग्ने । महिद्दाः आ गहि ।

बर्थ— ४३२ (बाशां-बाशां) हर दिशामें विजली (वि घोततां) समक जाए। (दिशः-दिशः) सभी दिशाओंमें (बाताः बान्तु) बायु यहने लगें। (मरुङ्गः) मरुतों से (प्र-च्युताः) नीचे गिरे हुए। नेप्राः) बादल वर्षों के रूपमें (पृथिवीं अनु से यन्तु) भूमिसे मिल जायं।

४६३ हे (सु-दानवः!) दानी वीरो : (वः) तुम्हारा (आपः) जल, (विद्युत्) विजली, (वक्षं) मेध, (वर्षं) वारिश तथा (अजगराः उत उत्साः) अजगर की नाई प्रतीत होनेवाले झरने, जलप्रवाह सभी प्राणियोंको (सं अवन्तु) वरावर वचा दें। (मस्ट्रिः प्र-च्युताः मेधाः) मस्तों से नीचे गिराये हुए मेध (प्रथिवीं अनु) भूमिको अनुकूल ढंगसे (प्र अवन्तु) ठीकठीक सुरक्षित रखें।

४६४ ( अपां तन्भिः ) जलां के रारीरों से (सं-विदानः ) तादातम्य पाया हुआ। यः जात-वेदाः अन्तिः) जो वस्तुमात्रमें विद्यमान अन्ति (ओपधोनां अधि-पाः) औपधियोंका संरक्षण करनेवाला है। (सः) वह (नः प्रजाभ्यः) हमारी प्रजाके लिए (दिवः परि ) छुलोकका (अमृतं ) मानों अमृतही ऐसा (दिवः) वारिशका पानी (प्राणं वनुता )प्राणशक्तिके साथ दे दे ।

854 (त्यं चारं अ-ध्वरं प्रति) उस सुन्दर हिंसारहित यत्रमें (गी-पीयाय) गोरस पीनेक लिप तुझे (प्रह्यसे) बुलाते हैं, अतः हे (अप्रे) अप्ते! (महाद्वि) चीर महतोंके साथ इघर (आगिहि) आ जाओ। भावार्थ — 858 साझारमेंसे जो वर्षा होती है, उसीके साथ एक प्रसार का प्रानवायु भी पृष्टीपर उत्तरहा है। यह सभी प्रानियों को तथा वनस्वतियोंको सुख देता है।

टिप्पणी-[ ४३५] (१) गी-पीय (पा पाने रखने च )= गोरसका पान, गीका संरक्षण ।

४६६ नृहि देवो न मत्यें। महस्तव कर्तुं पुरः । मुरुद्धिर्य आ गीह ॥२॥ [२४३९]

(४६६) नहि । देवः । न । मर्त्यः । महः । तर्व । ऋर्तुम् । पुरः । मुरुत्ऽभिः । अग्रुं। आ । गृहि । ॥२॥

४६७ ये <u>म</u>हो रजसो <u>विदु</u>ार्विश्चे द्वेवासी <u>अटु</u>हं: । मुरुद्धिरगु आ गीह ॥३॥ [२४४०]

(४६७) ये । महः । रजंसः । बिदुः । विश्वं । देवार्सः । अद्भुहंः । मुरुत्ऽभिः । अप्रे। आ

४६८ य <u>ज्</u>या अर्कमानृचु रनाधृष्टास ओर्जसा । मुरुद्धिरय आ गीह ॥४॥ [२४४१]

(४६८) ये । <u>ख्र</u>प्राः । <u>अ</u>र्कम् । <u>आनृचुः ।</u> अनांधृष्टासः । ओर्जना । मुरुत्ऽभिः । <u>अग्रे</u> । आ

अन्वयः - ४६६ तच महः ऋतुं नहि देवः न मर्त्यः परः, (हे) अञ्चे ! मरुद्धिः आ गहि।

४६७ ये विश्वे देवासः अ-द्रुहः महः रजसः विदुः मराद्गिः (हे ) अग्ने ! आ गहि !

४६८ उग्राः ओजसा अन्-आ-धृष्टासः ये अर्क आनृद्धः, मरुद्धिः (हे ) अग्ने ! आ गहि।

अर्थ- ४६६ (तव महः ऋतुं) तेरे महान ऋतृत्वको छाँ घनेके छिए, नुझसे विरोध करनेके छिए (निह देव) देवता समर्थ नहीं है तथा (न मर्त्यः परः) मानव भी समर्थ नहीं है। हे (अग्ने!) अग्ने! (मर्ल्यः वा गहि) वीर मरुतों के संग इधर प्रधारो।

85 (च) जो (विश्वे) सभी (देवासः) तेजस्वी तथा (अ-दुहः) विद्रोह न करनेवाले वीर हैं, वे (मह रजसः) विस्तीर्ण अन्तरिक्षको (विदुः) जानते हैं, उन (मरुद्धिः) वीर मरुतिके साथ (अन्ते!) अद्गे! तृ (आ गिहे) यहाँ आगमन कर।

४६८ ( उत्राः ) शूर, (ओजसा) शारीरिक वलके कारण (अन्-आ-धृष्टासः) शबुओंकी आर्जिक ऐसे जो बीर (अर्के आनृञ्जः ) पूजनीय देवताकी उपासना करते हैं, उन ( मराद्रिः ) बीर महतों के संव के साथ हे (असे !) असे ! (आ गिह ) इधर आ जा ।

भावार्थ- ४६६ कर्तृस्व का उहुंबन करना विरोध करनाही है ।

8६७ ये बीर तेजस्वी हैं और वे किसीसे घेरभाव नहीं रखते हैं, न किसी को कप्टही पहुँचाते हैं। ई भूमंडलपर जिस भाँति वे संचार करते हैं, उसी प्रकार अन्तरिक्षमेंसे भी वे प्रयाण करते हैं। हर जगह वृमकर वे ज्ञान पाते हैं। [वीरोंको उचित है कि वे आवश्यक सभी जानकारी हस्तगत करें।]

8द८ वीर उम्र स्वरूपवाले, जूर एवं चलिए वने और सभी मकारके शत्रुओं के लिए अजेय वन जार्य।

टिप्पणी— [ ४६६ ] (१) परः= दृत्तरा, श्रेष्ट, समर्थ, उस पार विद्यमान ।

[8द्9] रजस्= अन्तरिक्ष, धृलि, पृथ्वी । महः रजसः विद्यः= यडी भारी पृथ्वी एवं विद्याल त्यां महान अन्तरिक्षको जानते हैं । विशोको शत्रुसेनापर आक्रमण करने पडते हैं, सतः सूमंडल परके विभाग, पर्वत, विद्यां जवडसावड प्रदेश धादिकी जानकारी और उसी प्रकार आकाशपथसे परिचय प्राप्त करना चाहिए। वर्षोकि विना हिन्हें क्षत्रुद्दका विष्यंस गली माँति नहीं हो समया। ]

४६९ चे ज्ञुन्ना घोरवंपेसः मुख्जासों तिज्ञादंसः । मुरुद्धिरख् आ गीह ॥५॥ [२४४२] (४६९) चे । जुमाः। ग्रोरऽचेपेसः। सुङ्ख्यासंः। रिजाहंसः। मुख्युऽभिः। अग्रे। आ। ४७० ये नाक्साधि रोचने हिवि हेवास् आसेते । मुरुझिरख आ नीहे ॥६॥ [२४४३] (१७०) थे। नार्कस्य। अधि। रोचने। हिनि। हेमार्तः। आसते। मृहन्ऽभिः। अग्रे। आ ४७१ य देखियाने पर्वतान् तिरः संमुद्रमंधियम् । मुरुद्धिरयः आ गीहि ॥७॥ [२४८४] ३७१) चे । इह्वंचिति । पर्वताच् । तिरः । समुद्रम् । अणेवम् । मृत्त्रभिः । अगे । आ १७२ आ चे तन्वन्ति र्शिभि — स्तिरः संमुद्रमोर्जसा । मुरुद्धिरम् आ गीहि ॥८॥ [२४४५] (१७२) आ। ये। तुन्त्रान्ति। यभिष्ठिमः। तिरः। समुहम्। ओजसा। महत्र्ऽभिः। अखे। सन्वयः— १६९ चे शुम्राः घोर-वर्षसः छ-स्रज्ञासः रिश्च-सर्सः मरुष्टिः (हे) अप्ने : आ गहि। १८० ये हेवातः नाकस्य अधि रोचने हिवि आसते, मर्लाइः (हे) असे ! आ गहि। १८२ व र्याया आपत्य जाप प्राप्त नाया । राज जाया नाया । राज जाया । १९९ चे रहिमामिः ओजसा चतुरं तिरः तन्वन्ति, मह्निः (हे) अते ! आ गहि। वर्ष- १३९ (चे गुम्राः) जो गोरवर्णवाले, (बोर-वर्षता) हेखनेवाले के हिल्को तिक स्तिमित कर सके। ऐसे दृहर्गकार शरीरसे चुका ( हु-सुत्रासः ) उच्च कोटिके सुत्रिय हैं, अतः ( रिश-अद्सः ) हिसकों का वय करनेहारे हैं। इन महादेश के कि नहतं के झुंड के साथ है (अप्ने!) अने ! इघर प्रधारों। रा वय नरमधार बः उम्र मण्यासः । नारमध्यामः दुवमः आयं बर्गनामः में या (रीवने १९० (ये देवासः) जो तेजस्वी होते हुए (नाकस अधि) सुस्तृत्वकः स्थान में या (रीवने हिन ) प्रकाशयुक्त गुहोक्ते (आसते) रहते हैं, उन (महादिः) वीर महनो के साथ है (आने!) अप्रे! र्थर वाला। १९६१ (चे) जो (पर्वतान्) पहाडों को (इंड्यिन्टि) हिला देते हैं और जो (अर्णवं समुद्रं) प्रमुख चतुन्द्रको भी (तिरः) तैरकर परे चले जांवे हैं, उन (मराष्ट्रिः) चीर मरुतों के साथ है (असे !) सानाह हिंबर आ जाना। १९९१ चे जो रहिममिः) अपने तेजले तथा (जोजला) यहले (समुद्रं) समुल्यको (दिरः तन्विति हाँद्वत परे जा पहुँचते हैं, उन महार्ट्सि चेर महता के साथ है (असे!) अप्रे असे ! आ नहिं इधर आ जाओ। आ गाह / १वर का आजा । सावार्थ- १३९ वीर सेहिक सपनी सामस्ये पहार्वे, सारीरको बिटिट पना हैं तीर राबुनीका हर हंगांसे परामव कीं । हिल्पणी-[१६९] (१) वर्षस्=मृति, लाहृति, गरीर । (१) सु-स्रवासः= सन्ते, रह्हर स्रविष । रिम पर्ते साम साम जाहिर होता है कि, महत् मृतिय कीर हैं। यह शाहियों? देखिए। वहाँ (स्वक्षत्रीमिः 'पृष्ठ पाया जाता है। (बागहि) इधर झा झझो । [४५०] (४) साल= (म्न्स्न-स्) स= सुल, अक = हुःल, नाक = सुल्लमय होत्र। [१९६१] । पर्वतान् इंद्वयन्ति = ( इतिहा सरहेका संग १७,००,६२)

४७३ अभि त्वा पूर्वपीतये सुजामि सोम्यं मधुं। मुरुद्धिरम् आ गीह ॥९॥ [२४४६] (४७३) अभि। त्वा।पूर्वऽपीतये। सृजामि।सोम्यम्।मधुं। मुरुत्ऽभिः।अमे।आ।गृह्ध॥९॥ कण्वपुत्र सोमरि ऋपि (ऋ॰ ८।१०३।१४) (आमेदेवता मंत्र २४४७)

४७४ आग्ने याहि मरुत्सेखा <u>रुद्रेभिः सोर्मपीतये। सोर्मर्या</u> उपं सुद्रुति <u>मा</u>दर्यस्य संगरे॥१४॥ (४७४) आ। <u>अग्ने । याहि । म</u>रुत्ऽसंखा। रुद्रेभिः। सोर्मऽपीतये। सोर्मर्याः। उपं।सुऽस्तुः

तिम्। <u>मा</u>दर्यस्व । स्वैः ऽनरे । ॥१४॥ [२४४७]

इन्द्र-मरुतश्च। (इन्द्रदेवता मंत्र ३२४५-३२४६)

विश्वामित्रपुत्र मधुछन्दा ऋषि (ऋ॰ ११६।५,७)

४७५ <u>बीळ</u> चिंदारुजुत्तुभि गुँहां चिदिन्द्र बिह्निभिः । अविन्द उसि<u>या</u> अनुं ॥५॥ [३२४५] (४७५) <u>बीळु । चित् । आरुज</u>त्नुऽभिः । गुहां । चित् । <u>इन्द्र</u> । बिह्निऽभिः । अविन्दः। उसियोः । अनुं ॥५॥

अन्वयः— ४७३ त्वा पूर्व-पीतये मधु सीम्यं अभि सृजामि, (हे) अग्ने ! मरुद्धिः आ गिह । ४९४ (ह) अग्ने ! मरुद्धः आ गिह । ४९४ (हे) यो एक्ति स्वर्मा सेम-पीतये स्वर्-नरे आ याहि, सोभर्याः सु-स्तुर्ति उप माद्यस्व। ४७५ (हे) इन्द्र ! वीळु चित् आ-रुजत्नुभिः चित्तिभः (मरुद्धिः) गुहा चित् उस्त्रियाः अनु अविन्दः। अर्थ- ४७३ (त्वा) तुझे (पूर्व-पीतये) प्रारंभमें ही पीने के लिए यह (मधु सोम्यं) मीठा सोमरस (अभि मृजािम) में निर्माण कर दे रहा हुं; हे (अग्ने !) अग्ने ! (मरुद्धिः आ गिह) वीर मरुतों के साथ इचर आजी।

२७२ हे (अग्ने!) अग्ने! त् (मरुत्-सखा) वीर मरुतांका मिन है, अतः त् (रुट्रेभिः) शहुर्जी को रुटानेवाट इन वीरों के संग (सोम-पीतवे) सोम पीनेके टिए (स-र्-नरे) अपने प्रकाश का जिससे विस्तार होता है, ऐसे इस यहमं (आ याहि) पधारो और (सोभर्याः सु-स्तुति) इस सोमिर क्रिकी अवशी स्तुतिको सुनकर (माद्यस्व) संतुष्ट वनो।

294 हे (इन्द्र!) इन्द्र ! (बीलु चित्) अत्यन्त सामर्थ्यवान् राबुआंकाभी (आ-रजत्तुभिः) विनाध करनेहार और (बिहिभिः) धन ढोनेवाले इन बीरोंकी सहायतासे राबुआंने (गुहा चित्) गुफाम या गुष जगह रखी हुई (उच्चियाः) गोंधोंको त् (अनु अविन्दः) पा सका, वापिस लेनेम समर्थ हो गया।

्राचार्थ— ८८५ ये बीर, हुइमनोंके बड़े बड़े गढ़ोंका निपात करके अपने अधीन करनेमें, बड़ेहीं, सफल होते हैं। इम्हीं बीरोंकी मदद पाकर बह, शबुओंने बड़ी सतर्कतापूर्वक किसी गुप्त स्थानमें रखी हुई गौँएँ या धनसंपदाका पूर्व लगानेमें, सफलता पाना है। यदि ये बीर सहायता न पहुँचाते, तो किसी अज्ञात, दुर्गम तथा बीहड भूभागमें किंगे लगोनेमें, सफलता पाना इसके लिये हुभर होता, इसमें क्या संशय ?

टिप्पणी— [292] (१) सोमयीः (सोमरेः ) [सोमरिः-सुमिरः] = सोमरिनामक ऋषि की, उत्तन ईगर्ने पालनपोपम करनेहारे की (प्रशंसा)। (२) स्वर्णरे (स्व-र्-नरे) = (स्व) अपने (रा) प्रकाशका विस्तार इर्लेड कार्यमें -पन्नें। (स्वर्) अपना प्रकास हो तथा (न-रम्) वैयक्तिक भोगलिष्या न हो, ऐसा यह।

[294] (3) आ-सज़त्तु= (आ+एम् सक्ने हिंसायां च)- तोद्रनेवाला, क्षति पैदा करतेवाला, क्षिति । (२) उन्तिय (यम् तिवासे)= रहतेवाला, बेल, गाय, यलहा, दूध, हैंदे, अस्ति । ३ विदिः (वर वालों)= रोतेवाला, के यलनेवाला अपि।

४७६ इन्ह्रेण सं हि हर्शने संज्ञमानो अविभ्युषा । मृत्यू संमानविसा ॥७॥ [३२४६] (४७६ इन्हेंज। सम्। हि। इस्ते। सम्बज्जानः। अभिस्या। मृत् इति। समानऽर्वेचसा महत्वातित्द्रः । इन्हेंबर के ३१४ -११८९ ४७७ महत्वेन्तं हवासह इत्या सीमंपीत्यं । सङ्गोनं तृम्पत् ॥७॥ [३२४७] (४७७) महत्वेन्तम् । हवासह । इत्या आ सोमंडपीत्यं । सडहः । गोनं । तृम्पत् ॥७॥ १७८ इन्ह्रेंच्येष्ठा महहरार देवांसः पूर्वराज्यः। विश्व नर्म युगा हर्वम् ॥८॥ [२२,८८] (१७८) इन्ह्रंडस्पेष्ठाः। मन्त्रंजनाः। देवासः। पूर्वेडरातयः। विश्वं। समे। श्रुतः। हर्वसः इस्वयः— १९६ हो महत्त्वान ! इन्विभ्युना इन्द्रेल सं-क्षणतानः सं इस्रसे हि. समान-वर्षसा ९९९ मरुवनं इन्हें सोम-पीत्रेय या ह्वामहें, ग्रोन सन् हम्यह १८८ हे देवातः पुत्र-पत्रयः इन्द्र-स्यष्टाः नवत्-ग्रजाः । विश्वे नमहावे शुन् । इयं— १८३ हे बीचे : तुम सहैव स-विम्युन हरोत. म हरेनेवाले इन्हों सं-हामानः मिल्या लय टंडर ह वाप र छन वहंब लगवन्युना इंग्ड्रंग व ड्रांट्स इंग्ड्रंग व न्युना स्ट्रंग वेड विस्तान स्ट्रंग वेड विस् साक्रमण करनेहारे विद्याले हि संबद्धत इंखि पहेंगे हो। हम इंग्लंग समान-बंबता स्ट्रंग तेड मन्द्र (स्यः । या उत्साहते युक्त हो और मन्द्र हमरा। प्रसन्न एवं उद्योसित उने एटेन हो। 888 नरुवाले ) बीर नर्तों से युक्त वर्ग क्षेत्रकों से स-वित्यं से स-वर्ग से सिंग हम हवानहे बुहाते हैं। बह हिंदू, गरेत सहा १८४ है देवात. तेल्ली, सुन्यत्वः) हरू नेपाले, लिए प्यांत्र हो एवं हेगते हात हारे, तथा रहा-च्यां रहाने संबंधित महाव सम्बद्धित (महान्यारा) बीत महाते! (बिंध) भावार्ष - १८६ हे देशो : हम किल हम्बे महबाम से महेद रहते हो । इस्सू के हेदल हम नहीं उन्हें महबाम सावाय - १००१ व्याप व्याप प्रत्ये प्रमात होत्या है जो पूर्व प्रत्ये प् १९९६ को मिल्ला समान करने ने तन होते हैं और माले किए प्राप्त कर एवं प्राप्त कर कर तितेम की देवे हैं। ऐते हा कोरिय का प्रेटिश एक हैं। देवानी की क्रिक्त हम हो। हिन्दी-[६६६] १ दर्वस्य महिल्ला, वेट, प्रकार १ महाया महास्ति स्तानस्त न्हीं है। 1888: The state of [884] १ हर-रातः स्टाइट = महरू हरेट है हुने हुना एवं प्राप्त हरा हर हराई हा हारियारिष्ट अस्तिहरू, स्ट्रीर हारेस्ता, नियुक्त होरेस्स्स् हात देनेहरहा।

४७९ हत युत्रं संदानय इन्द्रेण सहंसा युजा। मा नी दुःशंसं ईशत ॥९॥ [३२४९] (४७९) हत। युत्रम्। सुऽदानयः। इन्द्रेण। सहंसा। युजा। मा। नः। दुःशंसः। ईशत्॥९॥ मित्रायरुणपुत्र अगस्त्य ऋषि (७० १११६४०१२४) (इन्द्रेयता मंत्र २२५०-२२६२)

४८० कर्या शुभा सर्वय<u>सः</u> सनीठाः समान्या मुरुतः सं मिमिशुः। कर्या मृती कुतु एतांस एते उर्चन्ति शुष्मुं वृषणो वसूया ॥१॥ [३२५०] (४८०) कर्या । शुभा । सऽवयसः । सऽनीठाः । समान्या । मुरुतः । सम् । मिमिश्रुः। कर्या । मृती । कुर्तः । आऽईतासः । एते । अर्चन्ति । शुष्मम् । वृषणः । <u>वस</u>ुऽया॥१॥

अन्वयः— ४७९ ( हे ) सु-दानवः! सहसा इन्द्रेण युजा वृत्रं हत, दुस्-शंसः नः मा ईशत। ४८० स-वयसः स-नीळाः स-मान्या मरुतः कया शुभा सं मिमिक्षुः? एते कुतः एतासः! वृषणः वसु-या कया मती शुण्मं अर्चन्ति?

अर्थ- ४७९ हे ( सु-दानवः!) दानशूर वीरो ! तुम (सहसा ) शत्रुको परास्त करनेकी सामर्थ्यसे युक ( इन्द्रेण युजा ) इन्द्रके साथ रहकर ( बृत्रं हत ) निरोधक दुश्मनका वध कर डालो । (दुस्-शंसः) दुर्कीः तिसे युक्त वह शत्रु ( नः मा ईशत ) हमपर प्रभुत्व प्रस्थापित न करे ।

४८० (स-वयसः) समान उम्रवाले, (स-नीळाः) एकही घरमें निवास करनेहारे, (स-मान्या) समान रूपसे सम्माननीय (मरुतः) ये वीर मरुत् (कया ग्रुभा) किस ग्रुभ इच्छासे भल सभी (सं मिमिश्चः) मिलजुलकर कार्य करते हैं? (एते) ये (कुतः एतासः) किघरसे यहाँ आ गये और (वृपणः) यलवान होते हुए भी (वसु-या) धन पानेके लिए (कया मती) किस विचारसे ये (शुष्मं अर्चनित) यलकी पूजा करते हैं- अपनी सामर्थ्य वढाते ही रहते हैं।

भावार्थ- 89९ ये वीर बढे अच्छे दानी हैं और इन्द्रसद्दश सेनापितके नेतृत्वमें रहकर दुरात्मा दुइमनोंका वध त्या विध्वंस करते हैं। ऐसे शत्रुओंका प्रभाव इन वीरोंके अथक परिश्रमसे कहींभी नहीं टिकने पाता। जो शत्रु हमपर अपनी प्रभुत्व प्रस्थापित करनेकी लालसासे प्रेरित हों, उन्हें ये वीर धराशायी कर डालें और ऐसा प्रबंध करें कि, ये दुष्ट श्रु अपना सर ऊँचा न उटा सकें तथा हम शत्रुसेनाके चँगुलमें न फैसें।

४८० ये सभी वीर समान उन्नवाले हैं और वे एकही घरमें रहते हैं [ सेनिक Barracks वेरकमें रहीं हैं, सो प्रसिद्ध है।]सभी उन्हें सम्माननीय समझते हैं और कोगोंका हित हो, इसिछए वे शतुओंपर एकत्रित रूप ते आर्ममण कर बैठते हैं | सुदूरवर्ती दुइमनोंपर भी वे विजय पाते हैं और समूची जनताका हित हो, इस हेतु धन कमानेके िर अपना वल बढाते रहते हैं |

टिप्पणी— [80९] (१) शंसः (शंस् स्तुतौ हुर्गतौ च) = स्तुति, बुलाना, हुर्गति, सिद्च्छा, दर्शनिहारा, क्षाशीः वीद, शाप। दुस्-शंसः = दुष्ट इच्छा रखनेवाला, बुरी लालसासे प्रेरित, अपकीर्तिसे युक्त। (२) सहस् = वर्षा सामर्थ्य, शतुका पराभव करनेकी शक्ति, शतुद्दलका धाक्रमण वरदाश्त करते हुए अपनी जगह स्थायी रूप से टिक्तेशी शक्ति। [820] (१) स-वयस् = (वयस् = वय, यौवन, सन्न, वल, पंछी, आरोग्य।) अन्नयुक्त, बल्वान, वयुवक, आरोग्यसंपन्न, समान उन्नका। (२) वसु-या = धन पानेके लिए जानेहारे, वेष्टा करनेमें निरत। (१) =शोभा, तेज, सुस्त, विजय, अलंकार, जल, तेजस्वी रथ। (४) मिल् = मिलाना (Mix), तैयार करना, इस्री। (५) स-नीळाः = एक घरमें रहनेवाले, (देस्रो मरुद्देवताके मंत्र ३२१, ३४५, ४४७)।

४८१ कस्य ब्रह्माणि जुजुपुर्यवानः को अध्वरे मुरुत आ वेवर्त ।

श्येनाँई प्रजीतो अन्तिरिक्षे केनं मुहा मनेसा रीरमाम ॥२॥ [३२५१]
(४८१) कस्यं । ब्रह्माणि । जुजुपुः । युवानः । कः । अध्वरे । मुरुतः । आ । व्वर्ते ।

श्येनान्ऽईव । प्रजीतः । अन्तिरिक्षे । केनं । मुहा । मनेसा । रीरमाम ॥२॥

४८२ कुतुस्त्विमिन्द्र माहिनः स नेकी यासि सत्पते किं तं हृत्या ।

सं पृच्छसे समराणः शुंभाने वोंचेस्तन्नां हरिन्नो यत् ते असे ॥३॥ [३२५२]
(४८२) कुर्तः । त्वम् । हुन्द्र । माहिनः । सन् । एकः । यासि । सन्दुष्पते । किम् । ते । हृत्या ।

सम् । पृच्छसे । सम्इअराणः । शुभानेः । वोचः । तत् । नः । हृरिङ्वः । यत् । ते ।

असे इति ॥३॥

अन्वयः— ४८१ युवानः कस्य ब्रह्माणि जुजुपुः १ कः मस्तः अ-ध्वरे आ ववर्त १ अन्तरिक्षे स्थेनान्इय भ्रजतः (तान्) केन महा मनसा रीरमाम १ ४८२ (हे) सत् पने इन्द्र ! त्वं माहिनः एकः सन् कुतः यासि १ ते इत्था कि १ शुभानैः सं-अराणः सं पृच्छसे, (हे) हरि-च ! यत् ते असे तत् वाचः।

अर्थ-४८१ ये (युवानः) बीर युवक इस समय (कस्य ब्रह्माणि जुजुपुः) भला किसके स्तोत्र सुनते होंगे? (कः) कौन इस समय (महतः) इन बीर महतोंको अपने (अध्वरे) हिंसारहित यहमें (आ वर्वते) आनेके लिए प्रवृत्त करता होगा? (अन्तरिक्षे) आकाशप्यमेंसे (स्येनान्इव) वाज पंछी की नाई (धजतः) वेगपूर्वक जानहारे इन बीरोंको (केन महा मनसा) किस उदार मनेभावसे हम (रीरमाम) भला रममाण कर हें ?

8८२ हे सत्-पते इन्द्र!) सज्जनोंका पालन करनेहारे इन्द्र! (त्वं माहिनः) त् महान् होते हुए भी इस भाँति (एकः सन्) अकेलाही (कुतः यासि) किघर भला चला जा रहा है? (ते) तेरा (इत्या) इसी तरह वर्ताव (किं) भला किस लिए है? (ग्रुभानैः) अच्छे कर्म करनेहारं वीरोंके साथ (सं-अराणः) राजुदलपर धावा करनेहारा त् (सं पृच्छसे) हमसे कुशल प्रश्न पृछता है। है (हिरि-वः!) उत्तम अधींसे युक्त इन्द्र! (यत् ते अस्मे) जो कुछ तुझे हमें वतलाना हो (तत् वाचेः) वह कह दे।

भावार्थ — ८८६ थे बीर युवकद्या में हैं और वे यहमें जाकर काव्यनायनका प्रवण करते हैं, वीरमाधाओंका गायन सुनते हैं। वे (अपने वायुयानों में बैठ) अन्तरिक्षकी राहमें से वेगपूर्वक चले जाते हैं। हमारी चाह है कि वे हमारे इस हिंसारहित कर्ममें पधारें और शुभ कर्मका अवलोकन करके इधरही रममान हों।

2८२ सजनोंका पालनकर्ता इन्द्र अकेला होने परभी कभी एकाथ मोकेपर शतुसेनापर आक्रमण करने जाता है। प्राय: वह तेजस्वी वीरोंको साथ ले विरोधिणोंसे जूसने प्रयाण करता है। प्रथम अपनी आयोजना उनसे कह-कर और सबका एकवित कर्तव्य निर्धारित करके पश्चात्ही वह विद्युत्युद्पप्रणालीका अवलंब करना है, जिनके फलक्बस्य शतुसेना तित्रिपितर हुसा करती हैं।

मरुत् [हि.] २४

टिप्पणी — [१८१](१) ब्रह्मन् = ज्ञान, स्तीत्र, काव्य, युद्धि, धन, सूर्य, अस्र । (२) मनस्य = मन, विचार, कराना, युक्ति, हेतु, हरणा । (३) अस् ( गर्ता) = ज्ञाना, हिल्ला, हिल्लाना । (४) अन्तरिद्धि देयेनाम् इय = (देसी मस्देवताके मंत्र ९१, १५१, ३८९)। [१८२](१) माहिनः = यडा, प्रमण्येता, प्रसंपनीय । (२) सुभानः = सोभायमान, सुगोमित ।

- ४८३ ब्रह्मांणि से मृतयः श्रं सुनासः शुष्मं इयि प्रभृतो मे अद्रिः। आ श्रांसते प्रति हर्यन्त्युक्ये मा हरी बहतुस्ता नो अच्छ ॥४॥ [३२५३]
- (४८२) ब्रह्माणि । मे । मृतयंः । शम् । सुतासंः । शुप्तः । हुम्ति । प्रऽभृतः । मे । अद्रिः । आ । शासते । प्रति । हुर्यन्ति । दुक्था । हुमा । हरी इति । वृहतः । ता । नः । अच्छे ॥४॥
  - ४८४ अती व्यमन्तमिर्भर्युजानाः स्वर्धत्रेभिस्तन्वर्षः श्रम्भेमानाः।
    महीं भिरेताँ उर्ष युज्महे न्विन्द्रं स्वधामनु हि नी वृभ्यं ॥५॥ [३२५४]
- (४८४) अर्तः । <u>वयम् । अन्त</u>मेभिः । यु<u>जा</u>नाः । स्वऽर्क्षत्रेभिः । तुन्त्रेः । शुम्मेमानाः । सहंःऽभि । एतान् । उपं । युज्महे । नु । इन्द्रं । स्वधास् । अर्नु । हि । नुः । वृभ्<sup>यं ।</sup> ॥५॥

अन्वयः – ४८३ मे ब्रह्माणि मतयः सुतासः शं, प्र-भृतः मे शुप्मः अद्रिः इयति, आ शासते, उन्ध प्रति हर्यन्ति, इमा हरी नः ता अच्छ वहतः।

४८४ अतः वयं अन्तमेभिः ख-क्षत्रेभिः युजानाः तन्त्रः शुम्भमानाः महोभिः एतान् वु उप युज्महे, हि (हे ) इन्द्र ! नः ख-धां अनु वभूथ ।

अर्थ— 8८३ (मे) मेरे (ब्रह्माणि) स्तोत्र, मेरे (मतयः) विचार तथा (सुतासः) निचीडे हुए सोम रस सभी (शं) सुखकारक हों । हाथमें (प्र-भृतः) सुदृढ ढंगसे पक्तडा हुआ (मे) यह मेरा (शुणा) शत्रुका शोषण करनेवाला प्रभावी (अद्रिः) वज्र (इयित्) शत्रुपर जा गिरता है और इसीलिए सभी लेंग (आ शामते) मेरी प्रशंसा करते हैं तथा मेरे (उक्था) काव्योकाभी (प्रति हर्यन्ति) गायन करते हैं। (इमा हरी) ये दो घोडे (नः) हमें (ता अच्छ) उन यक्तस्थलोंतक (वहतः) ले चलते हैं।

४८४ (अतः) इसीछिए (वयं) हम (अन्तमेभिः) अपने समीपकी (स्व-क्षत्रेभिः) स्वकीय श्रुतामं से (युजानाः) युक्त होकर (तन्वः श्रुम्भमानाः । शरीर सुशोभित करके इस (महोभिः) साम से पूर्ण (एतान्) कृष्णसारोंको अपने रथोंमें (नु उप युज्महे) जोतते हैं। (हि) क्योंकि हें (इन्द्रः) इन्द्रः ! (नः स्व-धां) हमारी शक्तिका तुझे (अनु यभूथ) अनुभव ही है।

भावार्थ — 8८३ वीरोंके कान्य सुविचारको प्रोत्साहन देते हैं। वीर सेनिक मीठे एवं उत्माहवर्षक सोमरसका पर्व करें। विधर वीरकावर्योंका गायन होता हो उधर जनता चली जाय, और उसे सुन ले। वीर अपने समीप ऐसे हिंदिकी रखें कि, जो बाबुके बलको शुष्क कर डालें तथा उनका विनाशभी कर दें।

8८८ वीर क्षत्रिय अपनी झ्रातासे सुहाते हैं। मौका आतेही वे सड़ज होकर श्रृत्युओंपर धावा करनेके कि स्थोंको तैयार रखते हैं। उनका सेनापति भी उनकी शक्ति के अनुपार उन्हें कार्य देता है।

टिप्पणी~ [१८४] (१) स्व-क्षत्रोभिः=अपने क्षत्रिय वीगेंके साथ, अपने क्षत्रियोचित साधनोंके साथ। (ऋ ०९११ हैं हो।) हस परसे स्पष्ट सूचना मिलती है कि, महत् क्षत्रियवीरही हैं।

४८५ कर्न स्या वी मरुतः स्युषासीद् यन्मामेकं समर्थत्ताहिहत्ये । अहं ह्यूर्त्रप्रस्तिविपस्तुविष्मान् विश्वस्य शत्रीरनेमं वधस्तैः ॥६॥ [३२५५]

(४८५) के । स्था । वः । मुख्तः । स्वधा । आसीत् । चत् । माम् । एकम् । सुग्ऽशर्धत्त । अहिऽहत्ये ।

अहम् । हि । उग्रः । तुर्विषः । तुर्विष्मान् । विश्वंस्य । श्रत्रोः । अनंमम् । वृध्यऽस्तैः ॥६॥ ४८६ भृति चकर्षे गुज्येभिरुस्मे संमानेभिर्वृष्म् पास्योभेः ।

भूरीणि हि कृणवीमा श्विष्टे नद् कत्वी महतो यद् वर्श्वाम ॥ ७॥ [३२५६]

(४८६) भृति । चक्षे । युज्येभिः । असमे इति । समानेभिः । नृप्म । पाँस्योभिः । भृतीणि । हि । कृणवाम । युविष्ट । इन्हें । कत्वां । मुन्तः । यन् । वर्धाम ॥७॥

अन्वयः-४८५ (हे) मस्तः! अहि-हत्ये यत् मां एकं समधत्त स्या वः स्व-धा क आसीत् । आहे हि उतः तविषः तुविस् मान् विश्वस्य दात्रोः वध-स्नैः अनयम् ।

थ्देर (हे) युपम ! असे युज्येभिः समानेभिः पाँच्येभिः स्टि चक्यं. - हे) राविष्ट एन्ट्र ! ( वयं ) मरुवः यत् वसाम, कन्या स्टीणि कणवाम हि ।

अर्ध- १८५ हे (मरतः क्षित्र मर्गते !(अहि-हत्ये) राष्ट्रकी सार्ग्य समय यम् जो राहित सां एकं) मेरे अकेले के निकट तुम। समधत्त ) सब मिलकर एर्रावित स्व कुर्ति । न्या पा मा तुमार्था (स्य-धा) द्यक्ति अब (क्य आसीत्) मला कियर है है अपर्वति में मी (एपा जार क्षित्र के पल्यान् तथा (तुविस-मान्) वेगप्यंक एमले वरनेवाला है स्वतः विध्वय प्रवेश नामी अनु है से (स्थ-का) यक्षवे आधार्तों से (सनमें) सुका कुर्ता है, उनपर में विद्यार्थ स्व कुर्ता है।

४८६ हे (ब्रुष्म !) पलवान् इन्द्र ! (असे नागों शिष्म गुजे भिन्ने देश्य ग्राः नगों भिन्ने । सहस्र (पेंस्योभिः) प्रभाषोत्पाद्य सामध्यों से तुन स्रीत ग्राउं । यह कालमा राज हुन के जिल्हा इन्द्र !) पलिष्ठ इन्द्र ! (मगतः) इम पीर मगत् । यत् पतास । जिल्हे नागों के जोते विक्रीत विक्रीत काण । स्वाधिसमता तथा पुरुषार्थ से हम अवश्यक्षी (स्रीणि ) अधिक गुण राग्य विद्वार (ए ग्रायम कि , जन विक्राति हैं। ४८७ वधी वृत्रं मंहत इन्द्रियेण स्वेन भार्मेन तिविषो वैभूवान्। अहमेता मनेवे विश्वर्थनद्राः सुगा अपर्थकर् वर्ज्ञवाहुः ॥८॥ [३२५७]

(४८७) वधीम् । बुत्रम् । मुरुतः । इन्द्रियेणं । स्वेनं । मामेन । तुबिपः । वुभूगन् । अहम् । एताः । मनेते । विश्वऽचेन्द्राः । सुऽगाः । अपः । चुक्रु । वर्षेऽत्राहुः ॥८॥

४८८ अर्तुत्तमा ते मध्यनिर्कित् न त्वावाँ अस्ति देवता विदानः।

न जार्यमानो नर्शते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध ॥९॥ [३२५८]

(४८८) अर्नुत्तम् । आ । ते । मुघुड्यन् । निक्तः । तु । न । त्वाडवीन् । अस्ति । देवती । विदीनः ।

न । जार्यमानः । नर्शते । न । <u>जातः । यानि । करि</u>ष्या । कृणुहि । प्र<sup>ऽवृद्ध</sup> ॥९॥

अन्वयः— ४८७ (हे) मरुतः ! स्वेन भामेन इन्द्रियेण तिवयः वभूवान् , वज्र-वाहुः अहं वृत्रं वर्घां, मनेवे एताः विश्व-चन्द्राः अपः सु-गाः चकर ।

४८८ (हे) मधवन् ! त अन्-उत्तं निकः नु आ, त्वावान् विदानः देवता न अस्ति, (हे) प्र-वृद्ध! यानि करिष्या कृणुहि न जायमानः न जातः नशते।

अर्थ -8८७ हे (महतः!) चीर महतो! (स्त्रेन भामेन इन्द्रियेण) आने निज्ञी तेजस्वी इन्द्रियों से (तिविष) चलवान् (चभ्वान्) हुआ और (चज्र-वाहुः) हाथमें चज्र धारण करनेवाला (अहं। में (वृत्रं वर्षा) घरनेवाले रात्रुका वध करके (मनवे) मानवमात्रके लिए एताः। ये (विश्व-चन्द्राः) सवको आव्हाः देनेवाले (अपः) जलाञ्च सवको (सु-गाः चक्रर) सुगमतापूर्वक मिलते आयँ, ऐसा प्रवंध कर पुका।

प्तपाल (जपः) जलाव सवका ( सुन्गाः चकर ) सुगमतापूवक । मलत जाय, एसा ववव गर्ज । ४८८ है (मधवन्!) इन्द्र ! (ते ) तुम्हारी ( अन्-उत्तं ) प्रेरणा के विना ( नािकः तु आ ) इंड भी नहीं होने पाताः (त्वाचान् ) तुम्हारे समकक्ष ( विदानः देवता ) ज्ञाता देव ( न अस्ति ) दूसरा की विद्यमान नहीं हैं। हे (प्र-वृद्ध !) अत्यन्त महान् इन्द्र ! (यानि करिष्या ) जो कर्तव्यकर्म त् ( क्णुहिं ) निभाता है, उन्हें दूसरा कोई भी । न जायमानः [निशते]) जन्म लेनेवाला नहीं कर सकता, अथवा । जातः नशते ) उत्पन्न हुआ पुरुष भी नहीं कर सकता।

भावार्थ — ४८७ अपना इन्द्रियसामध्ये बहाकर बीर पुरुष हाथमें हथियार लेकर जनप्रवाहकी स्वच्छन्द्र गार्नि चाधा ढालनेवाले शत्रु का वध करके सभी मानवांके हितके लिये अत्यावक्यक जीवनोपयोगी जल हरएक की गां आसानीसे मिल सके, ऐसी व्यवस्था कर दे। [इप भातिके लोकहितकारक कार्य करना बलिष्ठ वीरोंका कर्तव्यहीं हैं। ४८८ वीर के लिए अजेय कुछ भी नहीं है। वीर जानकारी प्राप्त करके झानी बने और वह ऐसे का

उ८८ वार का छए अजय कुछ भा नहां है। वार जानकारी प्राप्त करके झानी बन आर वह उप शुरू कर दें कि, जिन्हें निष्पन्त करना अभी तक असम्भव हुआ हो या आगे चलकर कोई दूसरा कर लेगा, ऐसी संगारी न वीस पड़ती हो।

हिप्पणी— [ ४८७] (१) सुगाः अपः= (सु-गाः ) सुगमतापूर्वक मिल सके ऐसे जलपवाह, जिसमें सटाई सचती हो, ऐसा प्रवाह ।

<sup>ि</sup> १८८] (१) अ नुत्त(नुद् पेरणे)= अमेरित, भनेय अन्-उत्त = (उद्-उन्द् हेर्<sup>ने) जो १</sup> भिगोया गया हो, निमपर आक्रमण न हुआ हो। (२) विद्ानः (विद् ज्ञाने) = ज्ञानी। (३) प्र-वृद्ध = मार्थः बलिष्ट, अनुभवी।

४८९ एकंस चिन्मे चिम्बर्भस्त्रो<u>जो</u> या नु दंधृष्वान् कृणवे मनीषा । अहं हुर्भुग्रो मंक्तो विदानो यानि च्यविमन्द्र इदींश एपाम् ॥१०॥ [३२५९]

(४८९) एकंस्य । चित् । मे । विऽभु । अस्तु । ओर्जः । या । तु । दुघृष्वान् । कृणवै । मुनीपा । अहम् । हि । उग्रः । मुहतुः । विदानः । यानि । च्यवम् । इन्द्रेः । इत् । ईशे । एपाम् ॥१०॥

४९० अर्मन्दनमा महतः स्तोमो अत्र यन्में नरः श्रुत्यं ब्रह्मं चुक्त । इन्द्रांय वृष्णे सुर्मसाय महां सख्ये सर्खायस्तन्त्रें तुन्भिः ॥११॥ [३२६०]

(४९०) अर्मन्दत् । मा । मुस्तः । स्तोमः । अत्रं । यत् । मे । नुरः । श्रुत्यंम् । त्रक्षं । चुक्तः । चुक्तः । इन्द्रांय । वृष्णे । सुऽमंखाय । मह्यम् । सर्व्ये । सर्वायः । तुन्ते । तुन्र्भिः ॥११॥

अन्वयः— १८९ मे एकस्य चित् ओकः विभु अस्तुः या मनीपा द्रशृष्वान् कुणवै नु, ( हे ) महतः ! अहं हि उन्नः विदानः यानि च्यवं एगं इन्द्रः वित् ईरो ।

४९० (हे) तरः महतः! अत्र स्तामः मा अमन्दत्. यत्मे धृत्यं ब्रह्म चन्नः, बृष्णे नु-मम्बाय मरां इन्द्रायः, (हे) सखायः! सख्ये तम्भिः तन्त्रे ।

अर्थ— ४८९ (मे एकस्य बित्) मेरे अकेलेकाही (ओजः) सामर्थ्य (विभु अस्तु) प्रभावशाली वनता रहे। (या मनीपा) को इच्छा में (द्रभुष्वान्) अन्तःकरणमें धारण कर लूँगा,वह (छण्ये मु) सच-मुच्ची पूर्ण करूँगा। हे (मस्तः !) वीर मस्तो ! (अहं हि। में तो (उप्रः) शूर तथा (विद्रानः) धानी हैं और (यानि च्यवं) जिनके समीप में जाउँगा. (एपां। उनपर (इन्द्रः इत्) इन्द्रकी हैसियनमेंही (ईरो) प्रभुत्व प्रस्थापित कर लूँगा।

१९० हे (नरः मस्तः ! नेता बीर मस्त् ! (अञ्च ) यहाँ तुम्हारा (स्तामः )यह स्तांत्र (मा अमन्द्रत्) मुद्रो हर्षित कर रहा है। (यत् ) जो यह तुम (मे ) मेरा (धुन्यं ब्रह्म) यशस्त्री स्तोत्र (चन्नः) यता चुके हो, वह (पृष्णे )वस्त्वान तथा (सु-मखाय) उत्तम सत्कर्म करनेहारे (मतं इन्द्राय) मृत्र इन्द्रके सिष्ही किया है। है। सखायः ! मित्रो ! तुम सचमुच (सप्ये ) मेरी मिद्रता के लिए अपने (तन्भिः) शरीरों से मेरे । तन्ये ! शरीरवा संरक्षण करते हो ।

े भोवार्ध— १८९ बीरके अन्तलकों यह महत्त्वाबांका सदैय जागृत एवं उडलन्त रहे कि उमरा यह परिणामकारक हो। यह जिस आयोजनाथी स्परेषा निर्धारित वरे, उसे लगनके साथ पूर्व का है। अपना झान तथा और वृद्धिगत करके जिथरमी यहा जाय, उपरशी प्रसुख तथां अग्रगन्ता यनवर सत्यन्त कर्मण्य पने ।

890 वीरोंके बाय्यमें पाये जानेबाले यमीवर्णन की सुनवर वीर सैनिक लटीय अनम्र ही उठते हैं। बीरों की वीरोंकी सहायता सबदर निलटी है।

टिप्पणी-[१८९] । १ विसु = मिलमान्, प्रवत् प्रत्य, ममध् स्वितः

४९१ एवेदेते प्रति मा रोचेमाना अनेद्यः अव एपो दर्धानाः।

संचक्ष्यो मरुतञ्चन्द्रवेणी अच्छोन्त मे छुद्यांथा च नूनम् ॥१२॥ [३२६१]

(४९१) एव । इत् । एते । प्रति । मा । रोचेमानाः । अनैद्यः । अर्थः । आ । इर्षः । दर्घानाः। सम्डच ६र्य । सुरुतः । चुन्द्र ऽर्वणीः । अच्छन्ति । मे । छुदयथि । चु । नूनम् ॥१२॥

४९२ को न्वत्रं मरुतो मामहे वः प्रयातन सर्खाँरच्छा सखायः।

मन्मीनि चित्रा अपि<u>वा</u>तर्यन्त एपां भृत नवेंदा म ऋतानीम् ॥१३॥ [३२६२]

(४९२) कः। नु । अर्त्र । मुरुतः । मुमुहे । वः । प्र । यातुन् । सखीन् । अच्छे । सुसायः । मन्मानि । <u>चित्राः । अपिऽना</u>तयंन्तः । एपाम् । भूत् । नर्वेदाः । मे । ऋतानाम् ॥१३॥

अन्वयः — ४९१ (हे) चन्द्र-वर्णाः मरुतः ! एव इत् रोचमानाः अ-नेद्यः श्रवः इषः आ द्धानाः एते मा प्रति सं- चक्ष्य मे नृनं अच्छान्त छद्याथ च। ४९२ (हे) सलायः मरुतः! अत्र कः नु वः ममहे १ सखीन् अच्छ प्र यातन, (हे) विक्राः!

मन्मानि अपि-यातयन्तः एपां मे ऋतानां गवेदाः भूत । अर्थ- ४९१ हे (चन्द्र-वर्णाः मकतः!) चन्द्रमाके तुल्य वर्णवाले वीर मक्तो ! (एव इत्) सचमुनही

(राचमानाः) नेजर्म्या, (अ-नेथः) अनिन्द्नीय तथा (श्रवः इषः आ द्धानाः) कीर्ति एवं अब धारण करने हार (एतं ) ये विख्यात वीर (मा प्रति) मेरी और (सं-चक्ष्य । भली भाँति निहारकर अपने यशाँहारा (म नृतं म्मुः गचमुच (अच्छान्त) हर्षित कर चुके, उसी भाँति अब भी (छद्याथ च ) प्रसन्न करें।

५९२ हे (सम्बन्धः महतः!) प्यारं मित्र महन्-वीरो ! (अत्र) यहाँ (कः नु) भला कीन (यः ) तृष्टारा ( ममेट ) सम्मान कर रहा है ? तुम (साक्षीण अच्छ) अपने मित्रोंकी और ( प्रयानन ) चले जाओ । हे चित्राः!) आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले बीरो ! तुम (मन्मानि) मननीय धनों के सर्मीण ्रधाप-बादयन्तः । बगपूर्वक जाकर पर्दुच जानेवाले-श्रेष्ठ थन प्राप्त करनेवाले और (एपां मे क्रतानां) स होरे स्टब्सी के (सबेदाः भूत) जाननहारे पनी ।

भाषार्थ - ४९१ थीर मर्ग्नों का वर्ण बन्द्रवत् आल्डाददायक है। ये तेजस्वी हैं और निर्दोप अन्नकी समृद्धि करें हुए निष्टां हे बना पाने हैं। कभी कभी उन हा पशक्रम इतना उज्ज्यल रहता है कि उसीफे फलम्बरूप में अपने सेनापि का परा को कापने पाणींसे दक्षेत्र हेते हैं। श्रीर हमीसे उसे आतंदित भी करते हैं।

85. दीनों हा गीरक पूर्व सन्मान चलुदिक होता रहे । वे अपने मित्रीके निकट जाहर उनकी वाहा के पूज पर रह रुर दिल्लाएं कि जनता अचरनेमें आ जाय और निर्देश द्वारंत धन कमाकर संस्त्र मार्गांगेही यहाँ<sup>शिक्ष</sup> दिन प्रस्पाद है है है है है है। से से बेरोर प्रसर जान हैं।

हिरायों -- [832] १ चन्द्र बारी:= बन्द्र मध्ये तुष्य बर्णवाले, (बन्द्र=मुत्रमे; मुत्रर्णके रंगमे युक्त) [महरीता में बन्दर है कि वह वर्त दिल्लाय-संगति पद उपलब्ध है। ऋ० शाह००1८ में ' श्रियन्त्रे मिन पदसे महते कि शुक्र मीन क्षत्रे की स्वरा ित ही है। सारमहत्वमा पूजा जान पड़ता है हि बीम-महत् मंतिवीत दीच पड़ते थे 1] (१) श्रुहणान गर शास्त्रे र ३६ दिसा अपटरद दिसा। ३० चक्का (व्यक्तायां वावि ल देखता, योजना।

१९२२) । इन्हें = सन्द वर्त व, स्वा, यज, प्रतिव धार्य, विव भाषण, सम्हर्भ । (३) संपेर्ध इ.सी. १११ - वर्गी सार्व किर्वेशक स्त्री १ ११४ १०२ तथा पर १०१३ शाह देखिए हैं

४९३ आ यद् हुंब्साट् ढुवसे न कारु स्माञ्चके मान्यस्य मेधा।
ओ पु वर्त्त मरुतो विश्वमच्छे मा त्रसाणि जरिता वी अर्चत् ॥१४॥ [३२६३]
(४९३) आ। यत्। ढुवस्यात्। ढुवसे । न। कारुः। अंसान्। चके । मान्यस्य । मेधा।
ओ इति । सु । वर्त्त । महतः । विश्वम् । अच्छे । इमा। त्रसाणि । जरिता। वः।
अर्चत् ॥१४॥

( गरं० ११९०११ - ६ ) [इन्द्रदेवता मंत्र ३२६५ - ६८]

४९४ स्तुतासी नो मुरुती मुळयन्तू त स्तुतो मुघ<u>ना</u> शंभीवष्टः। <u>ऊ</u>र्ध्वा नेः सन्तु <u>को</u>म्या व<u>ना न्यहीनि</u> विश्वी मरुतो जि<u>नी</u>षा ॥३॥ [३२६५] (४९४) स्तुनासेः । नुः । मुरुतेः । मुळ्युन्तु । जुत । स्तुतः । मुघऽवी । शम्ऽनीविष्टः । <u>ऊर्ध्वा । नुः । सन्तु । को</u>म्या । वनीनि । अहीनि । विश्वी । <u>मरुतः । जिनी</u>पा ॥३॥

अन्वयः— ४९३ ( हे ) मरुतः ! दुवस्यात् मान्यस्य कारुः मेधा न दुवसे असान् आ चक्रे, विप्रं अच्छ ओ सु वर्च, जरिता वः इमा ब्रह्माणि अर्चत् ।

४९४ स्तुतासः मस्तः नः मृळयन्तुः उत स्तुतः शं-भविष्टः मधन्नाः ( हे ) गरुतः ! नः अहानि कोम्या वनानि सन्तु जिगीपा अर्ध्वा ।

अर्थ— १९३ हे (महतः : ) बीर महता ! तुम (दुवस्यात् ) पूजनीय या संमाननीय हो, अतः(मान्यस्य) मान्य कि की (काहः मेघा ) कुशल बुद्धि । न ) अय तुम्हारा (दुवसे ) सत्कार करने के लिए (असान् ) हमें (आ चक्रे ) सभी प्रकारसे प्रेरणा करती है, इसलिए तुम इस (विष्ठं अच्छ) ज्ञानी की ओर (ओ सु वर्ष ) प्रवृत्त हो जाओ-आओ । (जिरिता) यह स्ते।ता-उपासक (वः इमा ब्रह्माणि) तुम्हारे इन स्ते। ज्ञां कार्यों का (अर्चत् ) गायन करता आ रहा है ।

थ्रिष्ठ (स्तुतासः मरुतः) सराहना करनेपर ये बीर मरुत् (नः मुळयन्तु) हमें सुख दें; (उत ) और (स्तुतः) प्रशंका करनेपर (शं-भविष्ठः) आनन्द देनेहारा (मयवा) इन्द्र भी हमें सुख दें। हे (मरुतः!) बीर मरुतो ! (नः विश्वा अहानि) हमारे सभी दिन (कोम्या) काम्य, (वनानि) वनराजि के तुल्य आनन्ददायक (सन्तु) हों और हमारी (जिगीपा) विजयकी लालसा (जन्बी) उच्च कोटिकी वनी रहे।

भावार्थ- ४९२ ये वीर सम्माननीय हैं, इसिलिए कवियोंकी बुद्धि उनके समुचित वर्णन के लिए सचेष्ट रहा करती हैं। बीरभी ऐसे कवियोंका आदर करें और उनके काव्योंका अवण करें।

८९८ वीर मरत् कीर इन्द्र हमें सुची यना दें। हमारा प्रत्येक दिन टक्कवरू, रमणीय तथा सकार्य में सगा हुआ होनेके कारण कानन्ददायक ही कीर हमारी विवयंग्छ। अत्यन्त उच्च दक्षेत्री ही जाय।

टिप्पणी— [ ४९२ ] (१) [ दुवस्यात् ( हतोः )= हेस्वर्धे पञ्जनी । ] दुवस्यः= माननीय, प्रानीय । (२) जरिता ( जू जरवे= युलाना, स्तुति करना )= स्तुति करनेहारा, स्तोता, उपासक ।

[ १९४ ] (१) कोम्य= कमनीय, रष्ट्रजीय, रमणीय, उल्लब्द ( Polished, lovely )। (२) वन्= सम्मान देना, इच्छा करना, चाहना । वन= १७, इच्छा करनेके योग्य, वन । ४९५ असाद्धहं तं<u>वि</u>पादीपमाण इन्द्रांह <u>भिया मेरुतो</u> रजमानः। युष्मभ्यं हुच्या निर्श्वितान्यासन् तान्यारे चेक्रमा मृळतां नः ॥४॥ [३२६६]

(४९५) अस्मात् । अहम् । ति विषात् । ईपंमाणः । इन्द्रांत् । भिया । मुहतः । रेर्जमानः । युष्मभ्यम् । हुन्या । निऽशितानि । आसन् । तानि । आरे । चुकुम् । मृद्धते । नः । ।।।।

४९६ येन मानांसश्चितयंन्त उसा व्युंष्टिपु ग्रवंसा शर्वतीनाम्।

स नों मुरुद्धिर्वृषम् अवां घा उग्र उग्रेमिः स्वविरः सहोदाः ॥५॥ [३२६७]

(४९६) येनं । मानांसः । चित्तयंन्ते । उसाः । विऽउंष्टिषु । शर्वसा । शर्वतीनाम् । सः । नः । मुरुत्ऽभिः । वृप्भ । अवंः । घाः । उग्रः । उग्रेभिः । स्वितरः । सहःऽ

दाः ॥५॥

ं अन्वयः- ४९५ (हे) मरुतः ! अस्मात् तिवपात् इन्द्रात् भिया अहं ईपमाणः रेजमानः, युष्मभ्यं ह्या नि-शितानि आसन्, तानि आरे चकुम, नः मृळत ।

४९६ मानासः उस्राः येन शवसा शम्बतीनां व्युष्टिपु चितयन्ते, उन्नेभिः मरुद्रिः (हे) वृष्ते उन्न ! स्थविरः सहो-दाः सः नः श्रवः घाः ।

अर्थ— ४९५ हे (मरुतः!) वीर मरुतो! (असात् तिवपात् इन्द्रात्) इस विछि इन्द्रके (भिया) भयसे (अहं) में भयभीत होकर (ईपमाणः) दौडने तथा (रेजमानः) कांपने लगा हैं। (युप्पर्यं) तुम्हारे लिए (हब्या) हिविष्यान्न (नि-शितानि आसन्) भली भाँति तैयार कर रखे थे. पर (तानि) वे उसके भयसे (आरे) दूर (चक्रम) कर दिये, वे उसे दिये जा चुके हैं, इसलिए अव (नः मृत्त्व) हमें क्षमा करते हुए सुखी वनाओ।

४९६ (मानासः) माननीय (उठाः) स्यंकिरण (येन शवसा) जिम सामर्थ्य से (श्रव्यां व्युष्टिषु) शाश्वितक उपःकालों में जनताको (चितयन्ते) जागृत करते हैं, उसी सामर्थ्य से युक्त और (उप्रेमि) श्र्र (मस्ट्रिः) वीर मस्तों क साथ विद्यमान हे (त्रृपभ उप्र!) वलवान तथा श्र्र वीर्षेष्ठ द्रिः (स्यविरः) वयोत्रृद्ध तथा (सहो-दाः) वल देनेवाला (सः) वह त् (नः) हमें (श्रवः धाः) कीर्ति तथा अन्न प्रदान कर।

भावार्थ— ४९५ वीरोंका पराकम तथा प्रभाव इस भाँति हो कि, परिचित लोगमी उसे निहारकर सहम वर्षः फिर शत्रु यदि दर जाएँ तो उसमें क्या आश्चर्य ?

४९६ इन वीरोंकी सहायता से हमें अन्न तथा यश मिले।

दिप्यणी— [ ४९५ ] (१) नि-शित (शो तन्करणे )= तोहम किया हुआ, तेज ( हथियार)।(२) ईप् (र्टें हिंसाद्र्शनेषु )= जाना, वध करना, देखना।

[857] (१) मानः= आदर, सम्मान, परिमाण। (२) चित्= चेनना देना, जागृन काना, दे<sup>हरी</sup>, निहारना, जानना। (३) उस्त्र (वस् निवासे)= बैल, गों, किरण। (४) ब्युप्टि=प्रभात, वैसवशालिता, स्तुर्ति, दे<sup>हरी</sup>। ४९७ त्वं पीहीन्द्र सहीयमो नॄन् भर्ना मुरुद्धिरर्वयातहेळाः।
सुप्रकेतिभिः सास्तिहिर्दधीनो विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ॥६॥ [३२६८]

(४९७) त्वम् । पा<u>हि</u> । इन्द्र । सहींपसः । नॄन् । भर्व । मुरुत्ऽभिः । अर्वपातऽहेळाः । सुऽप्र<u>के</u>तेभिः । सुसुहिः । दर्धानः । विद्यामं । <u>इ</u>पम् । वृजनंम् । <u>जी</u>रऽदानुम् ॥६॥

इन्द्रामरुतौ (इन्द्रदेवता मंत्र २२६९)।

अंगिरसपुत्र तिरश्ची या मरुतुत्र द्युतान ऋषि। (ऋ॰ ८१९११४)

४९८ द्रष्समेपश्यं विषुणे चर्रन्त मुपह्वरे नृद्यो अंशुमत्याः।

नभो न कृष्णमंवतस्थिवांस मिप्यामि वो वृपणो युर्घ्यताजौ ॥१४॥ [३२६९]

(४९८) द्रप्तम् । अपुरुयम् । विषुणे । चर्रन्तम् । उपुरुह्वरे । नुर्धः । अंशुरुमत्याः ।

-नर्भः । न । कृष्णम् । <u>अवतस्</u>थिऽवांसेम् । इष्यांमि। <u>वः। वृष्णः।</u> युष्यंत। <u>आ</u>जो॥१४॥

अन्वयः— १९७ (हे) इन्द्र! त्वं सहीयसः नृत् पाहि, मरुद्धिः अवयात-हेळाः भव, सु-प्रकेतिभिः ससिहिः द्घानः. (वयं) इपं वृजनं जीर-दानुं विद्याम।

४९८ अंशुमत्याः नद्यः उपहरे विषुणे द्रप्तं चरन्तं, नभः न कृष्णं, अपस्यम्, अवतस्थिवांसं इप्यामि, (हे) वृषणः ! वः साजौ युध्यत ।

अर्थ— ४९७ हे (इन्द्र!) इन्द्र! (त्वं) त् (सहीयसः नृत्) शत्रुओं का पराभव करने का वल प्राप्त करने वाले हमारे सहश लोगों की (पाहि) रक्षा करः (महिद्धः) वीर महतों के साथ हमपर (अवयात-हेळाः) क्रोध न करनेवाला वन और (सु-प्रकेतिभः) अत्यन्त ज्ञानी वीरों के साथ (सर्साहः) शत्रुदलके परास्त करनेकी सामर्थ्य (द्धानः) धारण करके हमें (इपं) अन्न, (वृजनं) यल तथा (जीर-दानुं : शीन्न विजयप्राप्ति (विद्याम) प्राप्त हो, ऐसा कर।

१९८ (अंशुमत्याः नद्यः) अंशुमती नामक नदीके समीप उपहरे विपुणे) एकान्त में विद्यमान वीहड स्थानमें (द्रप्तं चरन्तं) शीव्र गति से धूमनेवाले (नभः न कृष्णं) अंधेरे की नाई बहुतही काले-कलूटे शक्तको (अपस्यं) में देख चुका। एसी उस सुगुप्त जगह (अवतस्थिवांसं) रहनेवाले उस दुद्मन को (इप्यामि) में दूंढ निकालता हूं। है ; वृपणः !) बलवान वीरो ! (वः) तुम उस शक्तके साथ (आजा) युद्धभूमि में (युष्यत) लडते रहो।

भावार्थ— ४९७ परमिता परमास्मा दन लोगोंका परिपालन करता है जो अपनेमें ममुदलको परास्त करनेदाले बल का संवर्धन करते हैं। इस कार्यमें ज्ञानी बीरोंकी सहायता उसे बार वार होती है। उनके प्रचण्ड दलके सहारे समूची प्रजा अब्रमसृद्धि तथा यल एवं दिवयका लाम प्राप्त करती है।

४९८ प्रथम राष्ट्रके निवासस्थान तथा साम्रय साहिकी मही सीवि जानकारी उपलब्ध करनी चाहिए सीर प्रशावही उसपर धावा करना चाहिए।

टिप्पणी— १८९७] (१) प्रकेत (किंद् हाने रोगारनपने च )=हान, मुद्धि, शीमा । सु-प्रकेत= दर्शनीय,हानी, रोग दूर हटानेवाला । (२) ऑर-दानु= । मरहेशवा मन्त्र १७२ देखिए।)

[8९८](१) द्रप्स (ह गर्वो=शैंडना, साक्ष्मण करना)=शेंडनेवाला, साक्ष्मणकर्वा, सोमधिंह, स्रोमरस । (२) विद्युण= विभिन्न, परिवर्तनगील, तरह तरह का (३) उपहर= एकान्त स्थान, स्वटसायड तरह २५ मस्त [हिंट]

# मरुतोंके मंत्रोंके ऋषि

## और उनकी मंत्रसंख्या।

|                               | मैंत्र-क्रमांक            | 3            | ल मंत्र | 1                             | संत्र-फ्रमांक     | कुल   | मंग   |
|-------------------------------|---------------------------|--------------|---------|-------------------------------|-------------------|-------|-------|
| 🖁 स्याबास्य सान्नेयः          | - <i>७१६</i> -७१ <i>५</i> | १०१          |         | १४ अथर्वा                     | '<br>838-835-     | 3     |       |
|                               | ક <b>રે</b> ડે-           | १            |         |                               | 840-878-          | 6=    | }}    |
|                               | ८२९–४५६–                  | <b>&lt;=</b> | ११०     | १५ एवयामरुदानेयः              | 386-384-          |       | 3     |
| २ अगस्त्रे। मैत्रावरुणिः      | १५८–१९७–                  | 80           |         | १६ मृगारः                     | 88०-8 <u>8</u> ई- |       | 3     |
|                               | १८०-४९ <i>७</i> -         | १८=          | 46      | १७ शंयुर्व हस्पत्यः           | ३२७-३३३-          |       | •     |
| ३ मेत्रावरुणिवसिष्टः          | ३४५–३९४–                  |              | 40      | १८ मधुरुछन्दा वैद्वामित्रः    | <b>१—</b> 8-      | 8     | _     |
| ४ कवे घरः                     | ६- ४५-                    |              | 80      |                               | ४७५ ४७६-          | ?=    | Ę     |
| ५ पुनवत्सः काम्बः             | ४ <b>६- ८१</b> -          |              | ३६      | १९ वद्या                      | ८३०-८३३-          |       | 9     |
| क् गोतमो राह् <b>गणः</b>      | ११३- ५६-                  | ३४           |         | २० गाथिनो विस्तामित्रः        | २१४-२१६-          | ş     |       |
|                               | 85<-                      | ₹=           | ३५      |                               | 848-              | ξ=    | 9     |
| ७ से भरिः कषः                 | ८२-१०७-                   | २६           |         | २१ सप्तर्षय (ऋपयः)            | ४२५-४२७-          |       | *     |
| ,                             | 868-                      | <b>१</b> =   | २७      | । (१) भरद्वाजः, (२) वस्य      | पः, (३) गोतमः,    | (૪) સ | ₹'.   |
| ८ गुरामदः शीनुकः              | १९८ २१३-                  |              | १६      | (५) विस्वामित्रः, (६) जमदप्ति |                   |       | _     |
| ९ रपुगर ईन्मर्गितः            | ४०७-४२२-                  |              | १६      | २२ शन्ताति:                   | ८३७ ४३९-          |       | 1     |
| १० रोषा गैलमः                 | १०८-१२२-                  |              | १५      | २३ परुच्छेपो दैवोदासिः        | १५७-              |       | ?     |
| ११ मेण <sup>६</sup> तिः यातः  | 4-                        | ર            |         | २४ प्रजापतिः                  | <b>८</b> १३–      |       | }     |
|                               | ୫६५-୫७३–                  | ९            |         | २५ अङ्गराः                    | ୫୫ <b>७</b> -     |       | {     |
|                               | -928-ces                  | રૂ=          | १३      | २६ वसुश्रुत आत्रेयः           | 884-              |       | ļ     |
| ्रेके (एक्क्) एक्क्को वा अजिस |                           |              | १२      | २७ अ ि्गरस स्तिरधी, 🕛         |                   |       | ,     |
| १३ वर्षम्य की संस्त्रातः      | इडेश-इश्स—                |              | 33      | द्युत ने। वा मास्तः           | ¹ <b>४</b> ९८-    |       | (<br> |
|                               |                           |              |         |                               |                   | 84    | 13    |

# मस्तोंका संदर्भ

ं पर्यापेट दियोग की (१९) पर्याप्त आरण्यक और उपनिपदादि संयोगि आये हुए, परंतु मरहेवताके मंत्रसंप्रहर्गे संगृहीत म<sup>िर्द</sup> चोर कोचि को राज करोंने कर के दर्भ बनल नेवाल वाक्यांश इस तरह है—

#### ऋग्वेदसंहिता ।

| \$15.50 P                                                               | ٠ |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| े हैं। के सरस्यमार उसेता से अवस्य ((क्रम्यः)                            |   |
| के देश ममन्तर के प्रकार कामी ( ( के के के का )                          | } |
| देवे संबत्ते एक पुरुष्ता । । । । ।                                      |   |
| र सम्बेर स्डाप्ट्रेस । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।              | • |
| कि । सरहरेका के उद्योग राज्यका (१४ <b>%</b> )                           | ; |
| कि है जिस्से के <del>इन्ति</del> । इस्तिकीय<br>किरोह के जिस्से के किरोह |   |
| देवे देवे सराचा भी में त्या स्तु है , घरिए                              |   |

```
१०१1१-७ मरुत्वन्तं सल्याय हवामहे । (इन्द्रः)
       ८ सरुत्वः परमे सधस्थे।
       ९ सरुद्धिः मादयस्य ।
      ११ सरुहस्ते त्रस्य वृजनस्य गोपाः । "
  १०७। २ मरुनो मरुद्धिः शर्म यंसन् । (विश्वे देवाः )
  १११। ४ महतः से मपीतये हुवे। ( ऋभवः )
  ११४। ६ मरुनां उच्यते बचः।
         ९ मरुतां इनं राख।
       ११ मरुत्वान् रदः नः हवं शृणेतु "
  १२२। १ रोदस्योः मरुतोऽस्तोषि । ( विश्व देवाः )
  १२८। ५ महतां न भेज्या ( अधिः )
  १३४। ४ मरुतः वक्षणभ्यः अजनयः। (वायुः)
   १३६। ७ मरुद्धिः स्वयशसः मंसीमहि। ( लिंगोका )
   १८२। ९ मरुत्सु भ रती। (तिस्री देग्यः)
        १२ मरुत्वते इन्द्राय हन्यं कर्तन। (स्वाहाकृतयः)
   १४३। ५ मरुताभिव स्वनः। ( अज्ञिः )
   १६१।१८ मरुत: दिवा यान्ति । (ऋभवः)
   १६२। १ मरुतः परिख्यन्। (अक्षः)
   १६५।१५ मरुतः एव वः स्तोनः । ( मरुत्वान् इन्द्रः )
   १६९। १ मरुतां चिकित्वान्'''इन्द्रः। (इन्द्रः)
         २ मरुतां पृत्सुतिर्होसमःना।
         ३ सभ्वं मरुतो ज़नन्ति ।
         ५ मरुतो नो सळवन्तु।
         ७ मरुतां आयतां उपविदः श्वे।
         ८ रदा मरुद्धिः शुरुषः।
   १७०। २ मरुतो आतरः तव ।
          ५ इन्द्र! त्वं मरुद्भिः संबदस्व।
   १७३।१२ मरुतः ! गीः बन्दते ।
   १८२: २ धिष्या मरुत्तमा । ( अधिने )
   १८६। ८ मरुतो वृद्धसेनाः । ( विश्वे देवाः )
 २। ३। ३ मरुतां शर्ध का वह। (इकः)
     ३०। ८ मरुत्वर्ती शत्रून् लेपि। ( सरस्वती )
     ३३। १ मरुतां इनं एतु ।
                                      (स्द्रः)
          ६ मरुत्वान् रहः ना उन्ना नमन्द् ।"
         १३ मरुतः ! या वः भेपजा ।
     8राहप मरुद्रणा ! नन हवं श्रुत । (विश्वे देवाः )
  रे। ४। ६ महत्वाँ इन्द्रः । ( उपास नका )
      १३। ६ मरुद्धः अप्ते नः शं शोच। (अप्तिः)
      १४। ४ मरुतः सुन्नमर्चन्।
      १६। २ मरुतः इधं सर्वत । ( अधिः )
```

|    | २९।र         | (५ मरुतामिच प्रयाः । 🧪 🤇                                | अग्निः)   |
|----|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|
|    | ३२!          | ३ इन्द्र! मस्तः ते बाजः अर्थन्ते।                       | " ·       |
|    |              | ८ राष्ट्री महतः य आतन्।                                 | 27        |
|    | ३५।          | ७ मरुन्वते तुभ्यं हवं मि रात । (                        | इन्द्रः ) |
|    |              | ९ इन्द्र! मरुतः आ गज।                                   | 2)        |
|    | ୪ଡା          | १ मरुवान् इन्द्रः ।                                     | 29        |
|    |              | २ इन्द्र! मरुद्धिः सोमं पित्र।                          | 22        |
|    |              | रे इन्द्र! मरुतः आभन।                                   | "         |
|    |              | ८ इन्द्र ! मरुद्धिः सोमं पिव ।                          | 27        |
|    |              | ५ महत्वन्तं इन्द्रं हुवेस ।                             | "         |
|    | Yol          | १ मरुत्वान् इन्द्रः ।                                   | 37        |
|    | ५१।          | ७ मरुत्व इह से मं पाहि।                                 | <b>"</b>  |
|    |              | ८ मर्हाद्भः सेमं पहि ।                                  | 23        |
|    |              | ९ मठतः अमन्दन् ।                                        | "         |
|    |              | ७ मर्राद्धः सोनं पित्र ।                                | 77        |
|    |              | १२ मरुतः ऋष्टिमन्तः । ( विश्वे देवः                     | ;)        |
|    | =            | २० मरुतः शर्म यच्छन्तु । ,,                             |           |
|    | ६२।          | २ मरुद्भिः ने हवं शृजुतं । ( इन्हाव                     | हमी )     |
|    |              | ३ असे रिवः महतः। "                                      |           |
| કા | र्रा         | 🗦 विश्वमानुषु मरुत्सु विदः। ( अग्नि                     | (बहगी )   |
|    | €1           | ८ मस्तः अप्ते वह। (अप्तिः)                              |           |
|    | े ३।         | ८ कथा मरुतां शर्घाया "                                  |           |
|    | २रा          | रे मरुत्वान् इन्द्रः आ यातु। (इन्द्र                    | (; )      |
|    | २६।          | ४ मन्त्रो विरस्तु। (इयेनः)                              |           |
|    | ₹४।          | ७ मरुद्धिः पहि। (ऋभवः)                                  |           |
|    | 30.          | ११ मरुद्धिः चं गद्धे।,,<br>८८ मरुतां भई नाम अनन्महि।(दा | ^ .       |
|    | ८५)<br>१५)   | प महतां अवांसि । (विश्वे देवाः)                         | धकाः )    |
| લા | ٦,           | ११ महर्स्यः लाहः । ( लाहाकृतयः                          | `         |
|    | २६।          | ९ मरुतः सीदन्तु (विश्वे देवाः )                         | 1         |
|    | २९।          | १ मध्तः त्वा अभिन्त। (इन्हः                             | 1         |
|    | -            | २ महतः इन्द्रं क्षाचित्। "                              | ,         |
|    |              | रे मरुतो न सुपुत्तस पेयाः। "                            |           |
|    |              | ६ मस्तः इन्द्रं अर्चन्ति । "                            |           |
|    | ३०।          | ६ मरुतः अर्द्ध अर्चन्ति "                               |           |
|    | •            | ८ मरुद्ध्यः रोदसी चकिया इव।"                            |           |
|    | ३१।१         | ्रमस्तः ते तविद्या अवर्धन्। "                           |           |
|    | <b>२</b> ५१  | व श्रुनस्याय मरुता दुवोदा: ।                            |           |
|    | <b>ह</b> र्। | ५ मस्तः समः दर्भतः। (विश्वे देव                         | :)        |
|    | ्र<br>१      | दि महतो अच्छे क्तौ या ग                                 |           |
|    | टरार         | ं मरुतो विश्व जादेवदः। """                              |           |

```
४५। ४ मस्तो यजन्ति।
                                  (विर्वे देवाः)
                                     1,
    ४६। ३ मरुतः हुवे।
    ६०। १ मरुतां स्तोमं ऋध्याम् । (मरुतः, अमामरुतौ वा)
         २ मरुतो रथेषु तस्थुः।
         ३ मरुतः यत् कीळथ ।
         ५ मरुद्ध्यः सुदुघा पृक्षिः।
         द मरुतः दिवि प्र।
         ७ मरुता दिवो वहध्वे ।
         ८ अप्ते ! मरुद्धिः सोमं पिव।"
   ६३। ५ मरुतः रथं युक्तते । (मित्रावरुणी)
         ६ मरुतः सुमायया वसत ।
   ८३। ६ मरुतः ! वृष्टिं ररीध्वं । ( पर्जन्यः )
है। ३। ८ शर्धे वा यो मरुतां ततक्ष । ( अग्निः )
   ११। १ अमे ! बाधे। मरुतां न प्रयुक्ति । "
    १७।११ मस्तः यं वर्धान् । ( इन्द्रः )
   २१। ९ मरुतः कृष्वावसे नो अद्य । ( विश्वे देवाः )
   ४०। ५ मरुद्धिः पाहि। ( इन्द्रः )
   ८७ ५ यामन्तभाद् वृषभो मरुत्वान् । (सोमः)
   ८७।२८ मस्तां अनाकं। (रथः)
    ८९ ११ मरुतः आ गन्त ।
                                    (विश्वे देवाः )
   ५०। ८ मरुतो अहाम देवान् ।
         ५ श्रुत्वा हुवं मरुतो यद याथ।
   ५२। २ महतः ! यः नः अतिमन्यते ।
        ११ मरुट्रणः स्तोत्रं जुपन्त ।
ও। ९। ५ मस्तः यक्षि। (अग्निः)
    २८।२५ मरुतः दमं सर्वत ।
                                   ( इन्द्रः )
    ३१। ८ त्या मरुत्वती परिभुवत् ।
   ३२।१० यम्य मस्तः अविता (रः)। "
    ३४।२८ अनु विधे मरुतो जिहीत । ( विधे देवाः )
       २५ शर्मनस्य म सहतां उपये ।
   ३५। ९ इं नो मवन्तु मस्तः।
    ३६। ७ मरुतः नो अवस्तु ।
         ९ सस्तः ! अयं वः श्होकः ।
   ३२। ५ महता सद्यन्तां।
   ४०। ३ मेर्ग अस्तु मय्तः।
   ८२। ५ सरतम् वद्यमं ह्यां नः।
   पर। ३ मरत्य विश्वे नः पात । ( अकियाः )
   ८२: ५ मचङ्कित्यः शुनगस्य देवते । ( इत्रावसर्गः )
    <sup>९३</sup>। ८ मरनः परि स्वन । (इस्तानी)
    ६३। २ मा ने बेल्वविद्यां मरुत्याता । (स्ट्राता)
```

```
८। ३।२१ यं मे दुरिन्हो मरुतः। (कौरयाणः पाकस्थाम)
      १२।१६ मरुत्सु मन्दसे।
                                     ( इन्द्रः )
      १३।२८ महत्वतीर्विशो अभि प्रयः।"
      १८।२० वृहद्वरूथं मरुतां । ( आदित्याः )
          २१ मरुतो यन्त न र्छार्दः।"
     २५।१० महतः उरुप्यन्तु । (विश्वे देवाः)
          १४ तन्मरुतः ( वृणामहे )। ( मित्रावरुणी )
     २७। १ ऋचा यामि मरुतः। (विश्वे देवाः) [काठ०१०।४६]
           रे मरुत्सु विश्वभानुषु।"
           ५ ऋचा गिरा मरुतः।"
           ६ अभि प्रिया मरुतः।"
           ८ आ प्र यात महतः। " "
     ३५। ३ मराद्भेः सचा भुवा ।
         १३ मरुत्वन्ता जरितुर्गच्छता इवं। "
    ३६।१-६ मरुत्वाँ इन्द्र सत्पते । ( इन्द्रः )
     8र। र मरुद्धयो अर्च I (वरणः)
     ४६। ४ यं मरुतः पान्ति । ( इन्द्रः )
         १७ मरुतां इयक्षास ।
     ५८। ३ गृप्वन्तु मरुतो हवं। (विश्वे देवाः)
     ६२.१० स्याम महतो वृधे । ( इन्द्रः )
     ७६। १ मरुत्वन्तं न वृज्ञसे । (इन्द्रः)
       २-३ इन्द्रो महत्सस्ता।
          ८ मरुत्वता इन्द्रेण जितं।
       ५-६ मरुत्वन्तं इन्द्रं हवामहे ।
          ७ मरुत्वाँ इन्द्रः ।
          ८ मरुत्वते हुयन्ते ।
          ९ मरुत्सखा इन्द्र विव ।
    ८२। ७ इता मरतो अधिना । (विश्वेदेवाः)
    ८९। १ मरुतः ! इन्द्राय गायत । (इन्द्रः)
          ? मरुद्रण दिवासी सख्याय विमिरे।"
          ३ मस्तो ब्रह्मार्चत ।
    ९६। ७ मरुद्धि रेन्द्र सहयं ते अस्तु।"
         ८ मरुतो बःबुधानःः ।
         ९ तिरमायुषं मस्तामनीकं।
९। २५। ? मरुद्ध्यो वायवे मदः । ( पवमानः भोनः)
   ३३। ३ मरुद्ध्यः सोमा अपेनि ।
                                            11
   ३८। २ मरुद्ध्यः सोमो अपीते ।
   ५१। ३ मस्तः मधेर्व्यक्षते।
    दिशादेन मकद्भवः परि खन्।
                                     19
    ६४.२९ मध्यते इन्हाय पवस ।
```

२४ मरुतः पतमानस पिवन्ति । (पतमानः से मः) ६५।६० मरुखते प्यस्त । २० मरुद्धवः सोमो अपीते । ६६।२६ हरिधन्द्री मरुद्रणः । ७०। ६ मरुतामिय खनः नानव्देति । ,, कां० सू० मन्त्र. ८१। ८ मरुतः नः आ गच्छन्तु। ९६।१७ मस्तः वहि सुम्भन्ति । १०७।१७ मल्त्वते सोमः सुनः । २५ मरुत्वन्तो मत्सराः । १०८। १८ यस्य मरुतः विवात्। । १३। ५ मरुत्वते सह क्षरन्ति । ( हविर्घाने ) (विश्वे देवाः) ३६। १ मरुतः हुवे। 23 ४ मस्तां शर्म अशीमहि। ( सूर्यः ) ३७। ६ मस्ता हवं शूखन्तु। ( विश्वे देवाः ) ५२। २ मरुतो मा जुनन्ति। ६३। ९ मस्तः खत्तवे हवामहे। १४ मस्तो यं अवय। १५ मस्तो रावे द्धातन। **६८।११ मस्तां** भद्रा उपस्तृतिः । १२ मस्तः मेथियं अददात । १३ मस्तो बुदोधय। ६५। १ मस्तः महिमानमीरयन्। ६६। २ सरुद्रणे मन्म वीमहि। ८ मस्तः अवते हवामहे । ७०।११ अमे ! अन्तरिक्षात् महतः आ वह । ( म्बाहाकृतयः ) ७३। १ मस्तः इन्द्रं अवर्धन्। (इन्द्रः) ७५। ५ अतिक्न्या मरुद्धे । (नदाः) ७६। १ मरुतो रोदबी अनक्तम । ( प्रायाणः ) ८४। १ धृपिता मस्तवः । (मन्युः ) ८६। ९ महत्ससा इन्द्रः। (इन्द्रः) ९२। ६ मस्तो विश्वकृष्टयः । (विश्वे देवाः) ११ मस्तो विष्पुरहिरे। ९३। ८ मस्तः। ( विश्वे देवः) ६०३। ८ मस्तो यन्तु सर्प्र। ९ मस्तां शर्षः उदस्यात्। " ११३। ३ मस्तः इन्द्रियं अवर्धन्। १२२। ५ मस्तः त्वां मर्जयन्। (अप्रिः) १२६। ५ मरुद्धी रहं हुवेन। (विश्वे देवाः) ३४। ? संमासिन्बन्तु मस्तः [प्रजया धनेन]। (दीर्यायुः) १२८। २ मस्तः विहवे सन्तु। ५१। ३ प्रदक्षिणं मस्तां स्ताममृष्याम् । (इन्द्रः ) १३७। ५ त्रायतां मरतां गरः

१५७) ३ मराद्भिः इन्द्रः अस्माकं अविता भृतु।(विश्वे देवाः) (२) सामवेदसंहिता । ४४५ अर्चन्यर्क मरुतः स्वर्काः । ( इन्द्रः ) (३) अथर्ववेदसंहिता । २। १२। ६ अतीव यो मरुतो मन्यते ना बदा। ( मरुत: ) २९। ४ मरुद्धिहमः प्रहितो न आगन् । ( यावापृथिवी, विश्वे देवाः. मस्तः, अःपः।) ५ विधे देवा मरुत ऊर्जमापः [ धत ] " ३। १ युञ्जनतु त्या मरुतो विश्ववेदसः ( अप्निः ) 8। 8 विश्वे देवा मस्तस्त्वा इयन्तु । (अश्विनो ) १२। ४ उक्षन्त्हा मस्तो घृतेन । ( वास्तेप्पतिः ) रु १ विश्वेदवैरनुमता मरुद्धिः। ( सीता ) १९। ६ देवा इन्द्रज्येष्टा मरुतो यन्तु सेनया। ( विश्वे-देवाः, चन्द्रमाः, इन्द्रः । ) 8। ११। 8 पर्जन्यो धारा मरुत ऊथो अस्य (अनड्वान्) १५।१५ वर्ष वनुध्वं पितरो महतां मन इच्छत ।(पितरः) ५। ३। ३ इन्द्रवन्तो मस्तो मम विहवे सन्तु ! ( देवाः ) २८।१२ मस्तां पिता पश्नामधिपतिः। (मस्तां पिता) इ। ३। १ पातं न इन्द्रापूपणादितिः पान्तु मरुतः । (इन्द्रा-पूर्वणी, अदितिः, मस्तः इत्यादयः।) 8। २ अदितिः पान्तु **मरुतः** । ( अदितिः, नरुत: इलाद्यः । ) ३०। १ कीनाशा आसन् मस्तः सुदःनवः । ( शमी ) 89। २ विश्वे देवा मस्त इन्द्रो अस्मान् न जह्युः। ( विश्वे देवाः ) ७८। ३ मरुद्धिरुषा सहणीयमःनाः । (सांमनस्यम्) ९२। १ युबन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदसः । ( इन्द्रः ) ९३। ३ विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदसः वधात् नो त्रायध्वम् । ( विश्वे देवाः, मग्तः । ) १०८। २ इन्हों मस्त्वानादानमित्रेभ्यः कृणोतु नः। ( इन्द्रान्नी, सोम इन्द्रथ । ) १२२। ५ इन्द्रो मस्त्वान् स ददातु तन्मे । (विश्वकर्मा) १२५। ३ इन्द्रस्यों को मरुताननी कम् । ( वनस्पतिः ) १३०। ८ उन्मादयत मस्त उदन्तरिक्ष माद्य । (सरः) ७। २५। १ विश्व देवा मरुती यन् सर्काः [ असनन् ]।

५९। २ सत झरन्ति शिशवे महत्वते । ( गरतवो ) १०३। १ समेन्द्रेण वसुन संस्रकाद्भिः। (इन्हाः विश्वे देवः) ८। १। २ उदेनं मस्ता देवा उदिन्हामी स्वस्ते। (आयुः) ८। १। ३ सस्तास्या निष्ः । ( मनु, अधिनी ) 2। ८ अधिनोरंसी महतानियं करुत्। ( मृत्भः ) १२। ३ [६। पर्धयः ६] वित्तिका मरुती दन्ताः। (गैः) १०। ९। ८ उत्तर समस्तरता गोप्लान्ति । ( शतीद्ना ) १० आदित्य समस्तो दिशः आपनेति। ( ११। १।२७ इन्ने मस्त्यान्तम यसाध्यं मे ) ( शोदनः ) ३३ अभेमें गेताः मरुतरन सर्वे । ९(११)।२५ ईसां वा मरुतो देन आदिली वयगस्पतिः। ( अर्बुदिः ) १२। ३।२४ इन्द्रो रक्षतु दक्षिणतेः मरुत्वान्। (स्वर्गः,ओदनः १३। ३।२३ किमभ्याऽर्चन्मरुतः पृक्षिमातरः। (रोहिनादिली) 8। ८ तसीप मारुतो गणः स एति शिक्याङ्कतः । (रोहित,दित्यी) १८। १।३३ असी वः पूपा मरुत्ध सवें सविता सुवाति । ( भारमा ) ५८ बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमां वधर्यन्तु ( " १५।१४। १ भारतं शर्धे। भूत्वानु ऽव्यचलत् । ( ब्रात्यः ) १८। २,२२ उत् त्वा वहन्तु मस्त उदवाहा उद्युत: । ३।२५ इन्द्रो मा मत्रुवान् प्राच्या दिशः पातु। ,, १९।१०। ९ शं नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः । ( बहुदेवताः ) १३। ९ देवसेन नामिभ अतीनां जयन्तीनां मरतो यन्तु मध्ये । ( इन्द्रः ) १० मरुतां शर्धमुग्रम् । (इन्द्रः) [ काठ० १८।५३; %०१०।१०३।९] १७। ८ इन्द्रो मा मरुत्वानेतस्या दिशः पातु । (इन्द्रः) १८। ८ इन्द्रं ते सक्तवन्तमृत्छतु । ८५।१० मस्ता मा गणेरवन्तु । ( आजनं, मस्तः । ) २०। २। १ मरुतः पोत्रः सुष्टुमः सकाहित्ना से मं पिवतु । ( मस्तः ) ६३। २ इन्द्रः सगणे मरुद्धिरस्मार्कं भूत्व वेता । ( इन्द्रः ) १०६। ३ त्वां शधों मदत्यनु मारुतम् । (इन्द्रः) १११। १ यहा मरुत्सु मन्दसे समिन्धुंभः १२६। ९ मरूत्सखा विश्वसादिन्द्र उत्तरः। ( " )

(४) बा॰ यजुर्बेद्संहिता। 37080 शर्द मस्तां प्रातीः गच्छ । (प्रस्तरः ) िक्छ, श्रेष्ठभः ३।१:३११र २२ सम दिलेविन भेः सं मराद्भेः। (इत्राह्य रे।४६ ह विभाती सहतो बन्दने गीः । (इन्हानर्ली (श. २.५।२.२८ दै। १६ जार्ननभसं मारुतं गन्छतम्। (रहाः) ७।३५ इन्द्र सरहब इह प्रति। (इन्द्रभरती) [काठ, ४।३६; श, ४।३।३।११ ७।३६ मग्हबन्तं युपभं वार्धानं दन्दं हुवेम। (मन्यान्) [ वाठ. ४।४०] ३७ सजीपा इन्द्र सगणी मराद्धिः सोमं पित्र। (इन्द्रामस्ती) ३८ मरुत्वाँ इन्द्र वृषभी रणाय पिया सेमम्। (इन्हामरुती) (बाठ. ४।३८) ८।५५ इन्द्रथ मगत्रक्ष क्यायोगोव्यितः।(इन्द्राद्यः) ९। ८ युग्जन्तु त्या मरुतो विश्ववेदसः। (अधः) ३२ मरुतः सप्त क्षरेण सत ब्राम्य न् पशुनुरज्ञयन्। ( प्पाद्यः ) [कठ. १८।२८] ३५ मरुनेत्रभ्यः वा देवेभ्य उत्तरासद्भयः खाहा। ३६ मरुनेत्रा वोत्तरांसद्स्तेभ्यः स्वहा। (देवाः) १०।२१ मस्तां प्रसवेन जय। (रयादयः) २३ मरुतामोजसे स्वाहा। (अन्यादयः) १२।७० विश्वेदेवैरनुमता मराद्धिः । (सीता) [काठ. १६११८९: ते. अ. ८।४।१] १४।२० मरुती देवता । इन्हान्नी, विश्वकर्माद्यः) २५ मरुतानाधिपत्यं (असि)। (ऋषयः,इष्टकाः) [काठ. २११२] १५।१२ मरुत्वतीयं उक्यं अव्यथाये स्तन्नातुः(इपृकः) १३ मरुतस्ते देवा अधिपतयः। ( ,, ) १७। १ तो न इपमूर्ज धत्त मल्तः। (मस्तः) [कठ. १७७१] १८।१७ मरुतध में यज्ञेन कल्पन्ताम्। २० मरुत्वतीयाथ मे यहेन कल्पन्त म्।(,,) ३१ विधे अद्य मरुतो विश्व ऊर्ता आगमन्तु। (विश्वे देवाः) [कठ. १८।६५; ऋ. १०३५।१३] ४५ मास्तोऽसि मस्तां गगः। (वायुः)[क.ठ.१८।५५]

२०।३० बृहदिन्द्राय गायत मस्तो वृत्रहन्तमम् ।(इन्द्रः) २१।१९ सरस्वती भारती मरती विश: वय: दध:। (तिस्रो देव्यः) २७ सरुतः स्तुताः इन्द्रे वयः द्धः। (इन्द्रः, सरुतः) २२।२८ मरुद्भयः स्वाहा। (मस्तः) २३।४१ थहोरात्राणि मरुतो विकिष्टं सुदयन्तु ते। २४। ४ पृक्षिः तिरबीनपृक्षिः कःवेपृक्षिः ते मास्ताः । (प्रजापलादयः) १६ सान्तपनेभयः मरद्भवः,यहमे।धभयः,मस्द्भवः, क्षीडिभ्यः मध्द्र्यः, स्दत्वद्भयः मस्द्र्यः प्रथमज नालभते । (प्रजापलादयः) २५। ४ मरुतां सप्तनी। (शादादयः) ६ मरुतां स्कन्धा विश्वेषां देवानां प्रथमा काश्सा । ( झादादयः ) २८ इन्टः ऋभुक्ष मस्तः परिस्यन्। (अधः) 8६ अदिल्येरिन्द्रः सगगे मसङ्गिरसम्यं भेपजा करत्। (विश्वे देवाः) २६।१७ स नः इन्द्राय मत्द्रह्यः परि स्रव । (सीमः) २९।५४ इन्द्रस बज़ो मस्तामनीकम् । (रथः) ५८ मारुतः कन्मापः । ( पशवः ) २०। ५ क्षत्राय राजन्यं मरुद्धको वैरवम् । ( सविता ) ३३।४५ अ।दिलानमारुतं गणम् ( आद्यामि )। (विश्व देवः) १७ इता मस्तो अधिना। ८८ दार्धः प्रयन्त मास्तोत विष्णो। ४९ मस्त कतवे हुवे। ६३ विवन्द्र सोमं सगणे महाद्भिः। ( इन्यः ) ते. झ. हार्अह ६४ अवर्धावन्द्रं सरतार्वयत्र । ( इन्द्रः ) किंठ. धार्च्छ 🕽 ९५ देवास्त रन्य सरयाय येमिरे ब्हब्रानी मर-इण।(इन्हः) ९६ प्रव इन्याय पृदेने मण्ती ब्रह्मर्यत । (इन्यः) रेष्टाहर तद बते वदणे दियलाइसे ऽज्ञायनत सरती भावसम्बः । ( क्षातः ) **५६ ड**प प्र बन्तु **मस्तः** हुरानवः। (बद्यास्पनिः) [ कठ. रंटाप्टर ] ३७१३ स्यात मसङ्गा पर भव्यत । (भनः )

त्तै.आ. 8।५।५;५।8-९

"

३९। ५ मारुतः रूथन्। ( प्रायद्वित्तदेवताः ) ६ मस्तः सप्तमे अहन् । (सवित्रादयः ) ९ वलेन मस्तः। ( प्रजापतिः )

### (५) काठक संहिता।

शं नः शोचा मरुद्धधोऽने । काठः २।९७ मरुतः स्तनथित्नुन। हृदयमाच्छिन्दन् । काठ. ८।५ इन्द्रस्य त्वा मरुत्वतो वर्तेन दथे। काठः ८।८ मारुत्यामिझा बाह्य्यामिझा काय एककपालः । क'ठ. ९८ मरुद्धः कोडिभ्यः प्रातस्सप्तकपालः । काठः ९।१६: श. रापादा२०

अमिर्भिर्मरतः। कठ. ९१३८ महतो यद्ध वे दिवो यूयमस्मानिन्दं वः। काठ ९१६८ सयोगित्वाय मारुतं प्रयह्मवं चर्र निर्वरेत्। काठ. १०।१८ पृद्रया वे मरुतो जातः वाची वास्या वा पृथिव्या मास्तास्तजाता एतन्मस्ताँ स्वं पयः। क्षत्रं वा इन्हें विष्मरुतः क्षत्रायेव विश्वमनु नियुनकि १०।१९ मारतस्य मारुतीमन्दर्यन्त्रया यजेत्। विड्वे सरुतो भागधेवेनवनाम्छमयति। अगस्त्रो वे मन्द्रधस्ततमुभ्यः पृश्नं न् श्रीसन्। तानिम्हायालभव तं मातः कुदा वज्ञमुखसाभवपतन्। ,, इन्ह्रो मराद्भिक्तुया हमोतु । बाठ, १०।३६ मारुतं चहं निर्वपेत्। बाठः ११।१ रहें मण्डिरः ( बकासर् )। वह. १११५; २८।२३ इन्द्राय मरन्यते एक दशक्य लम् । काठ. ,, तस्य **मारुती** याज्य नुवाक्ये स्वात म् ७**७. ११।६** उप प्रेन महतः स्वनदसः। कठ. ११।१२: २०।८७ सस्तां प्रयस्त ते पार्य दवतु । कहः, ११।१३ इन्द्रेप दर्न प्रवतं मरिद्धः । काठः १६१६८ मास्त चरं है देनेकब्पलम्। बाठ, ११,३१ रसब्तः सरुत्रदेनमाबिनम् । काह्, रृशु५७ दैस**ई मरनां** सक्दर्भ : बाट. १२।१८ ऐन्हामारुतं पृक्षितक्थम वनेत । कहा, रृह्य 9 मरनां दिनरत तर् गूर्णमः । बाट. १६,६८ मस्तः समक्षरमा गनवरीत्देवान्। कार्तः १८१२८ इ.सि.हुम्बच्ह् ।

य देवा मरुझेन्नाः। काठ. १५१३ मरुझ्यः पथात्सङ्गे रक्षेहभ्यः स्वाहा। ,, मरुतामे जस्स्य। काठ. १५१८ मरुतो देवता विद्। काठ. १५१६ मरुतो देवता। काठ. १७१२; ३९१४५, मरुद्वतीयनुक्यमञ्याय स्तन्नातु। काठ. १७१२१ मरुतस्ते देवा अधिपतयः। काठ. ,, श. ८१६११८ अभिमारुते उक्षे अञ्यथाय। काठ. ,, ,, आदिला अनं मरुतोऽनम्। कठ. २११२, श. ११३१

याँ भारता अनुहुबन्ते । काठः २१।३३

डगेशु मारतारन्त्रोति । ,, ,,

गणग एव मस्तर्वपति । ,, ,,

धर्मे वा एव मस्तां विद् । २१।३४

प भने नि दायवि मस्तामें । ,, ,,

एनि नु रतीमें मस्ता यद वा दिवः । काठः २१।४४;

क. ८७११ राक्षित्मंग्लां वे तेऽविषत्यः । वफ. २२११६

रत पारणां मरतां देशविश देशविश छ। काठ. २३।२०

श्रमसम्बद्धाः राष्ट्रभवति । रक्षरा राजे सस्त्री व्यक्ति ।

मत्त्रमु विवसत्तृष् । सठ, **२६।३७** इत्ये १२२८च मरद्भिव वेग मरस्यतीयं रतेलं भगति । मध्ययतिस्यत्वे मत्त्यतीया १८३ | ७७० **१८।६** १ । विवेश वर्ते मस्यतीयोडणसंतः । ...,

राजेश्यानेत स्थायतीयने व्यवस्य । ॥ १९७८ - १५ स्मृत्यतीयौगत्य गृहावयन ॥

ः रिक्षे मध्योतः ५ रिजिन वर्षेत्रकृतः। च मध्यप्रति विच रश्यवस्तास्य सम्मानविद्यन्ति सः देशस् । च्याः स्टाई

र्च व स्वत्त्वर १४८ हेन् हेन्द्र सरावर २ जार्यपु नर्गतन १ जाष्ट्र हृद्दे हेन्द्र सरावर १ जो नर्गते व जारपुर्ध हार्य, वेदान १ ११ मा गाँउ १ तमा हो सरावर्ग इन्तर सम्पर्मत्य व ८,३ देश ह १८ जो सरावर्ग केराया जाय सहस्रवे इत्योग १ केन्द्रे १ जारामा स्थापित व ८,३ देश स्थाप के १४ व्या मरुद्धिविशामिनानीकेन स वृत्तमभीलातिष्ठत्। काउ. रेने।रेप तं मरुत ऐषीकेवीतरथेरध्येयन्त। काउ. रेने११५ स एतं मरुद्धयो भागं निरवपत् तं मरुतो क्यांप समतपन्। (काठ. रेने११५)

ते महन्द्रश्रो गृहमेधिभ्ये ऽज्ञहुतुः। काठ. वैदार्वः श. २.५१३।९.९

(६) ज्ञाह्मण-प्रनथ । मरुतो ररमयः । ताण्डय. १८।१२।९ ये ते मारुताः (पुरोडाशाः ) रस्मयस्ते । श्र० ९।३५॥॥ युज्जनतु त्या मरुतो विश्वयेदस इति युज्जनतु त्या देना हो

वैतवाह ( मस्तः = देवाः — अगरकोषे ३१३,५८)

गणशो हि महतः । तां. १९।१४।२ महतो गणानां पतयः । तं. ३।११।८।२ सन्त हि माहतो गणः । श० ५।८।३।१७ सन्त गणा वे महतः । तं. १।६।२।३, १।७।२।२ समसा हि माहता गणाः। श०९।३।२।४५ [६ ४०११।३ माहतः साक्षपालः ( पुरेताशः ) । तां. १२।१०।३३ (काट. ९।८; १४।१०।३१०)३

(काठ. ९१८) ११११९११ माहतरतु साम्यालः (काठ. ९१८) १११११११ माहतरतु साम्यालः (काळा ११४) ११११११ माहतः १ साक्यालं पुरोधाशं निवर्णतः । श्रु १११११ महतो व देवानां भृषिष्ठाः । ते १८०१२०१२ महतो ह देवानां भृषिष्ठाः । ते १८०१२०१२ महतो ह व देविशोऽन्तिश्चभ जना देवयः । वि १८०११११३ विशो व महतो देविशोः । श्रु १९४१११३ विशो व महतो देविशोः । श्रु १९४१११३ विशो व

महती वे देवानां विशः । ए. ११९; तो. ६११०१० १८:१११४ वर्गः ६१ अहतादो वे देवानां महतो विष् । श० ४ व्यक्ति विद्ये म तः , वे० ११८।३१३; ११०,००० (६००४) विशेष महतः । १० १।व्यक्ति, १० ४।३१३।वे १ वर्गः ३८०४० विशो वे सहतः । श० ३.९।११७ साहतो हि वैदयः । तै० २।७।२।२ [काठ० ३७।४ ] परावा वै सहतः । ऐ० ३।१९ [कठ० २१।३६; ३६।२,१६ ]

सर्त वै महतः । है॰ १।७।२।५; १।७।५।२; १:७।७।३
प्राणा वै माहताः । श॰ ९।३।१।७
माहता वै यावाणः । तां ९।९।१८
महता वै देवानामपराजितमायतनम् । है॰ १।८।६।२।२
सम्मु वै महतः शितः ( श्रिताः ) । कै॰ ५।८।६।२
सम्मु वै महतः श्रितः ( श्रिताः ) । गो॰ ७० १।२२
आपे। वै महतः । ऐ. ६३०; कै॰ १२।८
महतं।ऽङ्गिरिमतमयम् । तस्य नम्तस्य हृदयम च्छिन्दम्
साऽश्निरभवत् । तै॰ १।१।३।१२

महतो व वर्षस्येशते । २० ९।१।२।५ [ काठ. ११।२२ } पर्दिमः पार्जन्येवी मारुतैवी वर्षातु । श॰ १३.५।४।२८ रम्बस्य वै महतः । की॰ ५।४.५ अर्थनं ( इन्द्रं ) कर्ष्वायां दिशि मस्तर्साक्षरसथ देवा... ...अभ्यपिदन्...पारनेष्टवायं म हाराज्यायां घेपस्यायं स्वाव-इदाय:ऽऽतिष्ठाय । ए॰ ८।१९ हेमन्तेननुना देवा मस्ति क्षिणवे (स्तोमे) स्तुतं दलेन दाकरीः सहः । हिनरिन्द्रे वदो द्धुः । तै० शहारपुरि मारुतो दत्सतर्वः । तां॰ २१।१४।१२ पर्कत्यन्दो महतो देवता शीवन्तौ । श० १०।३।२।६० महत्त्वोमो वा एषः । तां० १७।१।३ महतो ह वै कांडिनो वृत्र १ हनिष्यन्तिमन्त्रमागतं तमितः परि चिकाइमेहयन्तः । दा० २।५।३।२० ते ( मस्तः ) एनं ( इन्ह्रं ) अध्यक्षीटन् । कै॰ १।६।७।५ इन्द्रस्य वै सस्तः कीटिनः । की॰ ५.५ ्हन्हें वै मस्तः क्रीडिनः । गो० उ० १।२३ मस्तो ह वै सान्तपनः मध्यन्दिने वृत्रध्सन्तेषुः स सन्तरी। उनसेव प्रायन् परिदार्णः शिर्वे । श्र० स्थानार इन्द्रों वे सस्तः सान्त्यनः । गो० ७० १।६३ घोता व महतः स्वतवसः । की० थारे: गे००० १। २० प्राणा वै मस्तः स्वापयः। ऐ० ३।१६ सवनतिवें मरत्वतीयप्रदः । कें ॰ १५१६

र्वी८ १५.२ तदेतहार्वहमेक्के प्रमास्त्वती व्मेनेन रेको वृत्रमहन् । सी० १५.२

पदमाने क्यं वा एनयनभरत्वतीयम् । ऐ० ८।१:

तरेत-पृतनाजिदेव सूक्तं यम्मस्त्यतीयमेतेन हेन्द्रः पृतन क्षजयत् । कौ० १५।३

सर्थय महस्तीम एतेन वे गहतीऽपरिभितां पुष्टिमपुष्य-त्रपरिभितां पुष्टि पुष्यित य एवं वेद । तां.१९ १८।१ सन्तरिक्षले को वे मानतो महनां गणः । स॰ ९।८।२।६ तद्ध सर्व मन्त्रस्तां यं भवति । ऐ. ३।१६ वृष्टिवनिपदं मन्त इति मान्तमन्यंन महे । ऐ. ३।१८ मन्त्रसतीयं प्रगार्थ शंसति, मन्त्रसतीयं स्कं शंसति, मन्त्रसतीयां निविदं दधाति, मन्तां सः भक्तिः मन्त्रसतीयमुक्षं शस्त्रमा मन्त्रसतीयथा यजित । ऐ॰ ३।२०

तन्मस्तो धृत्वन् । ऐ॰३।३४ तस्मोद्वैश्वानरियगाग्निमास्तं श्रतिपयते । ऐ. ३।३५ प्रसादतिति य आग्निमास्तं शंसति इन्द्रोऽगस्त्यो मस्तन्तं समजानत । ऐ॰ ५।१६; मस्तो यस्य हि क्षय इति मास्तं क्षेतिवदस्तस्यम् । ऐ॰५।२१

मस्तथाङिरसस्य देवः पड्भिःस्वैव पटविशेरहोभिरभय-सिवन् . ऐ० ८।६८; १९

मस्तः परिवेष्टारी मस्तस्यायसन् गृहे । हे० ८।२१; द्य०१२।४।६

मास्ती दक्षिणाञानिताये न्वेव मास्ती भवति । य॰ रापाराह्

तडासं मरतः पामानं विमेषिरे । स० २।४।२।२८ राजानं १ १ विमाणते । ११ ११ स एतमेटी मत्त्वतीमज्यार् । स० २,५ २,१५७ मास्त्यां ते वाराजामवद्याति । स० २,१५,२,६६ श्र० १३।४।२।१६

श॰ १८।८।२।२८

गो॰ उ॰ १।२०

मध्दयोऽनुब्हाति। सार शापाशहट अर्थे मारुन्ये पपरवाप दिरमणति । महती वजेशि । वसाव मस्त्वतीयान् गृहाति । इ० ४।३।३।६,९:४।४ 1515 इन्स्येव महत्वते गृह्याम् । णान क्षावावारन नापि सरुद्ध्यः स यदापि सरुद्धयो गुर्वत्यात् । इन्हमेबानु मरुत अभजति । मस्तो बाऽइलाखाकेऽपकम्य तरशः । श॰ धारै।रे।रे विशासकृत्दिः संयथा विजयस्य कामाय। श॰ ४।२।२।१५ अथ मसङ्ख्याः उज्लेषेम्यः । श. ५।२।३।३ ये**ऽ**एव के न मारुत्यी स्वाताम् । इन्ह्री सहत्त उपागन्त्रयत् । श॰ पारे पार्ध स यदेव मास्त ५रथस्य तदेवतेन श्रीणाति । श॰५।८।३।१७ अथ पृश्वतीं विचित्रगर्भा मरुद्धव्य आलमते। श॰५।५.२।९ आदित्याः परचानमस्त उत्तरतः । श० टाई।३।३ मस्तो देवतार्शवन्ती । श॰ १०।३।२।१०

अथ मरुद्भवाः सान्तण्नेभ्यः। श० रापारे।३ तं मरुद्भवो देवविद्भयः। ऐ १११० मरुत्वां इन्द्र मीह्व। ऐ. पा६ मरुत्वतीयस्य प्रतिपदनुचरौ । ऐ० ४।२९,३१; पा१ एतयन्मरुत्वतीयं पवमाने ना। ऐ० ८।१ एतद्ये मरुत्वतीयं समृद्धम्। ऐ. ८।२ मरुत्वतीयमेव गृहीत्वा। श. ४।३।३।३ निवदं दथातीति मरुत्वतीयम्। श. १३।पा१।९ सरुत्वतीयं ह होतुर्वभूव। गो. पू. ३।प त्रिष्ठुभा मरुत्वतीयं प्रत्यपद्यत। गो. च. ३।१२ विश्वे देवा अद्रवन् भरुतो हैनं नाजहुः। ऐ० ३।२० मरुत्वतीयः प्रगाथः। ऐ. ४।२९ मरुत्वतीयस्य प्रतिपद्दीमह्। ऐ. पा४ मरुत्वतीयस्य प्रतिपद्दीमह्। ऐ. पा४

अब बन्मरुतः स्वतवसो यजति, घोरा वे मस्तः स्वतवसः।

अन्बाध्या मस्तः।

विश्वे देवा मस्त इति ।

मरुखतीयस्य प्रतिपद्ततः । ऐ. पारे? गरुखतीयं तृतीयं स्ताने । गो. च. ३१२३; ४१६ यद्धते मरुखतीयात् । , , मरुद्युखोऽमे सहस्यातमः । गः ११।४।३।१९

### (७) आरण्यक प्रन्थ।

वातवन्तो मरुद्रणाः । ते. आ. ११३१२ इत्ते वः स्वतपतः । मरुतः स्पृत्वयः । शर्म रापणा आवृणे । ते. आ. १८१३ विस्तानराय थिषणामिलाग्निमास्तस्य । ऐ. आ. १९६१ प्रयज्यवो मरुतः इति मारुतं समानेदर्कम् । " चतुविशानमरुत्वतीयस्याऽऽतानः । ऐ. आ. ५१६६ जनिष्ठा उम इति मरुत्वतीयम् । " संस्थितं मरुत्वतीय होता । " मरुतः प्रणिरिन्दं वहेन । ते. आ. २१६८१६ प्रति हासं मरुतः प्राणान् द्धति । " अभिभून्यतामभिन्नताम् । वातवतां मस्ताम्। तै. आ. ११६९॥

मरुतां च विहायसाम् । ते. आ. ११२७१ वातवतां मरुताम् । ते. आ. १११५१ युतान एव मारुतो मरुद्भिरुतरतो रोच्य । तं. आप!' वासुक्रेणेतनमरुत्वतीयं प्रतिपद्यते । ऐ. आ. १:२११

## (८) उपनिपदादि ग्रन्थ।

तन्मस्त उपजीवन्ति सोमेन मुखेन। छान्दोसः शिशं मस्तामेवेको भूत्वा। मस्तामेव तावदाधिपछं स्वाराज्यं पयेता। " विश्वे देवा मस्त इति। वृहदा. ११८१२ मस्तिः सोमं पिय वृत्रहन्। महानारा. २०१२ मस्तानेति विश्वते ऽसि। मैत्रा. २११ तसे नमस्कृत्वा...मस्दुत्तरायणं गतः। मैत्रा. ६१३ संवर्तको ऽनिर्मस्तो। विराट्। नृ. पूर्व. २११ मरीचिर्मस्तामिस्म। म. गी. १०१२ अदिवनो मस्तत्स्था। म. गी. १९१६ मस्तथोष्मपाथ। म. गी. १९१२

-

# मरुतोंके मंत्रोंमें विद्यमान सुभाषित।

## वीरोंका धर्म तथा वीरोंके कर्तव्य ।

इसके पहले हम महतोंके मंत्रोंका सरल वर्ष दे चुके। यह सल्यन्त आवर्यक प्रतीत होता है कि, उन मंत्रोंमें बो प्रमुख कराना है, उसे इस जान लें। उस केन्द्रभूत कल्पनाकी जानकारी पानेके लिए यहाँपर हम उन मंत्रींके सर्वसाधारण प्रतिपादनोंकी मूल शब्दोंके साथ देकर सरह सर्थ बताना चाहते हैं। मस्तोंका वर्णन करते हुए वीरोंके संबंधमें जो साघारण धारणाएँ उस उस स्थानपर प्रमुखतया दीख पडती हैं, उन्हींका संप्रह वहींपर किया है। मंत्रमें पाया जाने-वाला वास्पही पहाँ लिया है। विरोध वर्णनाःमक शब्दोंका प्रहण नहीं किया है और जिस नौलिक दल्पनाको व्यक्त करनेके लिए मंत्रका चुबन हुआ, दसी मृहसूत कराना की स्पष्टवा जिवने कम शब्दोंसे हो सकती है, स्वनेही शब्द यहां छे डिये हैं। बहुधा प्रारंभिक अन्वय अ्वॉका त्याँ रखा गया हैं,पर जिससे सर्वसाघारण दोध प्राप्त होगा, ऐसा वारूय बनाने के डिए पर्याप्त सब्द चुन छिये हैं। यद्यपि यह वर्णन मस्त्रोंकाही है, वयापि इन सुमापिवाँमें वह केवल मस्त्रों, काही नहीं रहा है। महतोंका विशेष वर्णन हटानेके कारण हमें यह सर्वसामान्य उपदेश मिल जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि, समृचे मानवींको इन भाति नीतिका उपदेश दिया गया है। इसी टंगसे वेदप्रतिपादिव सर्वमाधारण धर्म-का ज्ञान हो सकता है। इसके डिए ऐसे चुने हुए सुमावितों का बड़ा सच्छा उपयोग हो सकता है। पारकाँको सगर उचित जंबे, तो मंत्रोंके भन्य सन्दमी यथोचित जगहकी प्रिके किए वे रखें । पाठकोंकी सुविधाके हिए मंत्रोंके क्रमांक प्रारंभमें दिये हैं और उन मंत्रोंके ऋग्वेदादि बेटों में पाये जानेवाडे पत्रे भी लागे दिये हैं।

्रम माँवि स्वाध्याय करनेसेही वेदका सच्चा आसय समझ टेना सुगम होगा, ऐसी हमारी जासा है। [ विभ्वामित्रपुत्र मधुच्छन्दा ऋषि । ]

(१) यद्गियं नाम द्धानाः। ( ऋ. ११६१४ ) पूजनीय नाम धारण करें । [ उच्च कोटिका यहा पाना चाहिए। ]

पुनः गर्भत्वं एरिरे । ( क्व. १।६।४ ) ( बीरोंको ) बार बार गर्भवासमें रहना पढता है । [ पुनर्जन्मकी कल्पना का सामास यहाँपर सवस्य होता है।] स्त्र-धां अनु ( क्व. १।६।४ )

अपनी धारक शक्ति बढ़ाने के लिए या अन्न पानेके लिए [ प्रयत्न करना चाहिए । ]

- (२) देवयन्तः श्रुतं विदद्धसुं अमृपत । (इ. ११६१) देवस्य पानेकी इच्छा करनेवाले लोगोंको उचित है कि, वे धनकी योग्यता जाननेवाले विस्थात वीरोंके काव्यका गायन करें।
- (३) अनवद्येः अभिद्युभिः गणैः सहस्वत् अर्चेति । ( १६८ १।३।८ )

निरोंप एवं तेजस्वी वीरोंको साथ छ शत्रुट्छका पराभव करनेहारे वलकी वह पूजा करता है। [ऐसे वलको वह सपनेमें बढाता है।]

[कण्वपुत्र मेघातिथि ऋषि ।]

(५) पोत्रात् ऋतुना पित्रतः ( ऋ. ११२५२ ) पित्रम् पात्रमेंसे ऋतुकी अनुक्षता देखकर पीनेयोग्य यस्तुओंका सेवन करो।

यसं पुनीतन । ( ऋ. ११५५२ ) यह के कर्म की अधिक पवित्र करों।

[घोरपुत्र कण्व ऋषि।]

(६) अनर्वाणं दार्घे अभि प्र गायत ( छ. ११३४:१ ) जो सामर्थे पारस्परिक मनोमाहिन्य या वेदमावको न बदने दे उसका बर्गन करो।

(७) स्वभानवः वाशीभिः क्षष्टिभिः साकं अजायन्त । ( व्ह. ११३७३ )

तेतर्भी भीर अपने हिंगियासँ की माथ रगकर सुमदन बने रहते हैं। [सदैन पटियय रहना बोरीना हो कर्नन्यही हैं।]

(८) यामन् चित्रं नि ऋअते । ( क. १।३७।३ )

चुन्त्रभूभिमें हमटा करते समय बीर सैनिक यही विकशण श्रासा दर्जांग है ।

(९) देवत्तं ब्रह्म दार्थाय, घृष्वये. त्वेपसुसाय प्रमायत । (क. भ३ज४)

देवताओंका स्तीन्न, यह पदानेके हिए, नानुका विनास करनेके लिए और तेजस्वी बननेके हेतु गाते रही। [ ऐसे स्तोन्न पदनेसे या गानेसे उपर्युक्त गुणा की यृद्धि होगी।] (१०) गोषु अष्ट्यं दार्थः प्रशंस; रसस्य जम्भे वयुधे।

(इ. ११३७५)

गौओंसें जो श्रेष्ठ वल विद्यमान है, उसकी सराहना करों, गोरसके सेवनसे मानवोंमें वह वह जाता है।

(११) धृतयः नरः । ( क. १।३७।६ )

्र श्रुसेनाको विचलित करनेवाले [ जो बीर हों, ] वे नेता होते हैं ।

(१२) उन्नाय यामाय पर्वतः जिहीत । (१६० ११२०।०) शत्रुसेनावर जम्र भीषण धावा होता है, तब पहाडतक हिलने लगता है। [बीर सैनिक इसी भाँति दुइमनोंपर चढाई करें।]

(१२) यामेषु अज्मेषु पृथिवी भिया रेजते । (ऋ॰ १।३७।८)

शतुद्रस्पर चढाई करते समय भूमि कॉप उठती है। [बीर सिपाही इसी प्रकार शतुओंपर आक्रमण कर दें।] (रेष्ठ) शबः द्विता अनु । (ऋ० १।३७।९)

वलका उपयोग दो स्थानोंमें करना पहता है, [अर्थात् जो प्राप्त हुआ है, उसका संरक्षण तथा नये धनकी प्राप्तिके लिए झूर सैनिकोंका वल विभक्त होता है।]

(१५) अञ्मेषु यातचे काष्टाः उत् अत्नत ।

(死の ११३७१७०)

शत्रुपर हमले करनेके समय हलचळ करनेमें कोई रुकावट

या नापा न हो, इसलिए सभी दिशाओं में भर्छ <sup>मेंह</sup> भाग बनवाने चादिए। [सिट् आनेजानेके लिए अधी सबके हों, तो बुड्मनोंपर किए हुए आक्रमणेंमें सक्ट मिलती हैं।]

(१६) यामभिः, द्वितं पृतुं असृष्ठं नपातं. च्यावयति। (फ. वारणाः

वीर सनिक अपने प्रभावी भाकमणोंसे बड़े, नष्ट नहीं । गाले पूर्व बहुतकालतक दिक्रनेवाले शतुकोभी अवस्वविक् लित गुणा विक्रियन कर उल्लेगे हैं।

(१७) जनान् गिरीन् अचुच्यवीतनः (तत्)वस्म्। (छ. ११३४)हे

जिसकी महायतामें शतुके शीरोंको अववा पहाडोंको है अपदस्य करना संभव है, वहीं वल हैं। (१९) शीभे प्रयात । (क भारेपाक्र)

शीवतासे चलो।

आशुभिः शीभं प्रयातः = वेगवान साप्तीः सहायतासे बहुत जल्द गमन करो।

(२०) विश्वं आयुः जीवसे (ऋ॰ ११३५१)

पूर्ण अधुनक जीवित रहनेके लिए प्रयस्त करना गडिए। (२१) पिता पुजं न हस्तयोः द्धिच्चे । (क. ११३८१)

जैसे पिता अपने पुत्रको अपने हाथाँसे उठा हेता है. जसी प्रकार [बार पुरुष जनताका] मान्यना या आधार देई। (२२) यः गायः क्य न रण्यन्ति । (छ. १।१८।२)

तुम्हारी गाँप किघर जानेपर दुःसी वन जाती हैं।
[वह देखी; वह तुन्हारे दुइमनोंका स्थान है, ऐमा निर्मा समझ लो।

(२३) सुम्ना क्व? सुविता क? सोभगा क? (२३) (इ. ११३०)

आपके सुब, वेभव, ऐश्वर्य भला कहाँ हैं [देशों में वे तुम्हारे मभीप हैं या शत्रु उन्हें छीन ले गये हैं।] (२४) पृक्षिमातरः मर्तासः, स्तोता अमृतः।

भूमिको माता समझनेवाछ बीर यद्यपि मर्थ हैं, तो वि जो उनके संगंधमें कान्य वनते हैं, वे अमर यनते हैं। [मातृभूमिके उपासकोंका इतना महस्व है, वे खयं तो क्रिं वनते ही हैं, पर उनका कान्य यदि कोई वना दें, हैं वे कवि भी अमर हो जाते हैं। (२५) जरिता यमस्य पथा मा उप गात्। हा ११६ १५ । कवि क्यादि मेंतिको पहुँचारैदाली गहमें नहीं क्लेगा। [जो कवि दीरोंका वर्णन कानेके चित्र क्षरस्यद्गे काण का महत्त कोगा, यह सबस्य समर बनेगा।]

२६ दुईया निक्रीतिः नःमी सु वधीत् १८.१६ १६ विनाय करनेवाली दुईयादे करण प्रमास नाम न होते पाप । [ इस विपयमें जाएकों की अस्पत्र स्वर्क रहना कारिय । ]

दुईषा निक्रेतिः तृष्यया पदोष्ट । 🖘 भागाः

विनासका साथ उपनिधन कानेकाकी कुःनिधनि सेथा-साहमासे बर्की कार्या है केथा हमी क्यार उसका दिनाम सुना कार्या है। [भोगवाहमाने मुख्याधनोंकी इकि होती है और कर्या देशा दी द्राहसे वे दिन्ह होते हैं। ] (१८) स्वेषा असदान्तः श्रन्यम् मिहं कुष्यान्ति।

नेत्रस्थी नया यहदान दीर देशिलान्से पूर्व सरह्यतीसे भी जलको रूपरा यह दिलाने हैं। [पारपमे सुप्तशी प्राप्ति हुसा करती हैं।]

🔃 मरनां समात् पाधिवं सदा मानुपाः व धरेङन्त ।

्रा, दा३८(दर<sup>)</sup>

समीतव गरी सत्त्वा इत्तेवाले बीर भैतिनोंदी वतात से पृत्तीप दियमान रणत तथा मधी सम्बद्धीपने तसते हैं: ! बीमेंदी लादिय कि वेदनी मोति गमल दायि ! ! (६१) बीह्यपणितिः अस्तिप्रयासनिः रोधनवर्षी रामु यात !

...

آجب

\$ 1 \$ 1

\*\*\*\*

75

च ह्यान करावर, विकास हा पर के हुए कानाए कि प्रकार में से भी भागे कही। है जिस्सानी प्रवेदक नावकार काम्यद काम में से बेलिस है

क्ष्मिक्षः स्थाः देवयः स्थानकः स्थितियः विद्याः
 सुन्नेग्रयाः ।

्रहरूकि सभी काउन संग्यानय करते सेरणी से संदर्भ हों (त्रामी हर्दे स्वातन्त्र पिनेटी

भित्रम् प्रक्रमः वर्ति प्रयोग्नियम् । स्थापन सः
 भवनि वर्गनिव सार्वः वर्षेत्रम् सर्वाः वर्षे

्रिक्ष पर्योग क्योगों किमीलिए हैं। १९११ - क्षांक्र की बार्ट को स्थानियों कर की कर हो कर है।

क्रो, े्बाब्यस्त्रता इस भाँति सहझ ही हीने पाय। ] गाय-त्रं उक्थ्यं गाय।

जिन्हें गानेबानेकी रक्षा हो, मुझे काव्योंका गायन करते रहो। ृद्यर्थही सनमाने लाव्योंका गायन करना छवित नहीं: ]

३५) स्वेषं पनस्युं अकिपं चन्त्रस्य । (ल. ११३८) १५०

तेत्रस्त्री, वर्णन कानेबोस्य नया पूत्र्य वीस्केदी प्रयास करो । { चाहे तिस सीच स्वक्तिके सामने शोग पुताया न जाय ! ]

वस्ते इह बुद्धाः वसन्। इसरे समीर वृद्ध रहें।

ः अवः क्षायुष्ठा पराष्ट्रदे स्थितः वीह्य सम्तु । ् ऋ. ११३६३ े

नुस्कारे क्षत्रियर राष्ट्रभीती मार भगातेते दिए स्वित सूर्व सर्वात कराने सुद्ध करें। हिम महेद इस विदयमें सा है रही हि, तुक्तारे इशियार खुदनोंदे सामुर्थेतिमी सरेकाहत स्थित कार्यक्रम एवं प्रमार्थ होते।

यपार्वं त्रवियो प्रतीयसी अस्त्र, साविनः साः

े हुम्स्सी, कार्ति सम्बद्धीय मेंग, पर तुम्सी वयक्षी प्रशुक्ती मैसीस तीर १० वर्गीया तुम्सी अपेशर तुम्मली की कार्ति बदिबा वर्गीकी नेते, वस्ति में सावपार्तीय स्तान करें ४ ने

ेंद्र स्थिते प्रारात सुन पर्वत्रव (स. १८०३

की राष्ट्र सिक्त का गो किसे दुक तराहत के त्वर करे का साथ बेदे भारी तातु है की देशा सामित्य पुना है [तु भे पहत्त्व का हो हो है है कि नाम है बक्त सम्मान हो है] यह हो सामुद्देश की की नाम के बक्त से स्वक्र के हो हैं यहिना कि साम्यक्त परितानों का साथ दिवस प्रकार समाव की तहर पराद्ये कृतिकार में से से कि दिवस दून की किसे के बक्त सो है का साथ है के समाव की स्वक्र से किसे की है तह है है है के से की

३९ विद्यादास्य अस्यो हान्यः सः सः विद्यिहे

्रे पातुर हे कि जैसद होते ते दस स्पृतिकातः तृक्ताः । भेर्दे सर्वे सभेति हेना बते ।

the same that the same is

ंदेर के के रोज जो जेशा जिसे का का के राज्य आहे. ह

(80) सर्वया विद्या प्रो आरत । ( क. १)३९१५ )
समूची प्रजाके साथ अज्ञतिको प्राप्त करो। ( संघकी
प्रमतिमें स्थक्ति अपनी उन्नति मान है। ]

(४६) चः यामाय पृथिवी आ अश्रोत्, मानुप अवीभयन्त । (५६ १)३९।६ )

तुम्हारे आक्रमणकी आवाज सारी पृथ्वी सुन लेती है, अर्थान् एक छोरसे दृसरे छोरतक शाक्रमणका समावार पहुँचता है, अतः मानवांकी अध्यन्त भय प्रतीत होता है। [ बीरोंके हमलेमें इसी भाति भीवणता पर्याप्त मात्रामें रहनी चाहिए!] (१२) तनाय के अवः आवृणीमहे। (१८, ११३९७)

हम चाहते हैं कि, जिस संरक्षणसे बालवर्षांका सुख बढ़े, वहीं हमें मिल जाए।

विभ्युपे अवसा गन्त ।

जो भयभीत हुआ हो उसके समीप भपनी संरक्षक शक्तियोंके साथ चले जाओ । [जो भयमीत हुए हों, उन्हें तसछी देनी चाहिए। ]

(४३) अभ्वः द्यावसा ओजसा ऊतिभिः वि युयोत । ( ऋ. १।३९।८ )

शतुके अभूतपूर्व भीषण प्रहारोंको अपने चलसे, सामध्यसे एवं संरक्षक शक्तिओंसे हटा दो, दूर कर दो।

(४४) असामि द्द, असामिभिः ऊतिभिः नः आगन्तन । (५० १।३५।९)

पूर्ण रूपसे दान दो; अपनी संपूर्ण, अविकल शक्तियोंके साथ हमारे समीप आओ। [संरक्षण करनेके लिए जाते समय पूर्ण सिद्धता रखनी चाहिए। कहींभी अध्रापन या बुटिन रहे।]

( ४५ ) असामि ओजः रायः विभृथ । (ऋ. १।३९।१०) संपूर्ण दंगसे अपना वल तथा सामर्थ्य बदाकर धारण करो ।

हिपे हिपं सुजत।

शत्रुपर शत्रुको छोडो। [एक शत्रुसे दूसरे दुइमनको लडा-कर ऐसा प्रयंध करो कि, दोनों शत्रु हतवल एवं परास हों।

[ कण्वपुत्र पुनर्वत्स ऋपि । ] (४६) पर्वतेषु विराज्ञथ । (ऋ. ८।७:१ )

पवंनोंमें आनन्द्रपूर्वक रहो। [पहाडी सुरुक्तेंभी

जानेबानेका अभ्याम करना चाहिए। पावंतीय सूत्रिभागाँहै बीहडपनसे सनिकभी न दरने हुए वहाँपर विसनमान होता चाहिए। ]

( ४७) तमियीयवः ! यामं अचिष्वं, पर्वता नि अहासत । ( क. ८१७१ )

वलवान वीर जिस समय शत्रुसेनापर धावा करने हैं हैं। भपना रथ सुमज करते हैं, तब पर्वतभी कॉप टउते हैं। ऐसी द्शामें मानव तो अवश्यही मारे दरके यरघर कॉपने टॉमें, इसमें क्या आश्रय ?]

(४८) पृक्षिमातरः उदीरयन्त, पिप्युर्पा इपं घुसन्त। ( ऋ. ४।०१)

मातृभूमिकी सेवा करनेहारे बीर जब हल्चल मजाने लगते हैं, तब ये पुष्टिकारक अलकी यथेष्ट समृद्धि करते हैं! (४९) यत् यामं यान्ति, पर्वतान् प्रवेपयन्ति!

जय बीर सैनिक दुइमनोंपर आक्रमण करते हैं, तब वे सार्गपर पड़े हुए पहाडोंतक की हिला देते हैं [वीरींश आक्रमण इसी माँति प्रयल हो।]

(५०) यामाय विधर्मणे महे शुप्माय गिरिः सिन्धवः नि येमिरे । (ऋ. ८।७५)

वीरोंके लाकमणों एवं प्रवछ सामय्योंके परिनामस्हा मारे भयके पहाड एवं नदियांभी नम्न बन जाती हैं। [शर्ड सुक जाय इसमें क्या संशय ?]

(प२) बाश्राः यामेभिः स्नुना उद्गीरते । (ऋ टाजाँ)

गरजनेवाले वीर अपने रघोंसे पर्वतों के शिखर<sup>तक पर</sup> कर चले जाते हैं। [ वीरोंके लिए कोई स्थान अगन्य नहीं है।]

(५३) यातचे ओजसा पन्थां सृजन्ति। (ऋ.८।४८) वीर पुरुष जानेके लिए अपनेही बळ एवं सामर्प्य सहारे मार्गोका सुजन करते हैं।

ते भानुभिः वि तस्थिरे।

त भानुभः वि तस्थर।
वे तेजोंसे युक्त होकर विशेष स्थिरता पाते हैं। वि वर्षि तेजस्वी वनते हें और तेजस्वी होनेसे स्थायी वन जाते हैं। (५७) दमे मदे प्रचेतसः स्थ। (ऋ. ८१७११२) तुम अपने स्थानमें आनंदित वननेके हिए विशेष वु वर्षे युक्त होकर रही। [अपना चित्र संस्कारसंपन्न करनेसे सुम्हें आनन्द्र प्राप्त होगा | ]

(५८) मद्च्युतं पुरुक्षुं विश्वधायसं रियं नः आ इयर्त। (ऋ. ८१५१३)

शतुका गर्व हटानेवाले, सबके लिए पर्वाप्त, सबकी धारणपुष्टि करनेकी क्षमता रखनेवाले धनकी आवद्यकता हमें हैं। [इसके विपरीत जिससे शतुको हपे हो, जो सबके लिए अपर्याप्त एवं अट्य जेंचे, सबकी धारक शक्ति को जो घटा दे, ऐसा धन यदि हमें सुपत्र भी तिछ जाय तोभी उसका स्वीकार नहीं करना चाहिए। ]

(५९) गिरीणां अधि यामं अचिष्यं, इन्दुभिः मन्द्रध्वे।(ऋ. ८१५१४)

जब पर्वतींपर जाते हो, तब वहाँ उपलब्ध होनेबाले सोमरसोंसे तुम हष्ट बनते हो। [पहार्था स्थानोंमें पाये जानेबाले सोम का रस पीहर कानन्द्रकी उपलब्धि होती है।

(६०) अदाश्यस्य मनगभिः सुम्नं भिक्षेत । (ऋ. टाण१५)

जो वीर न दब जाते हों, उनके संदंधमें किये काव्योंसे सुख पानेकी चाह करनी चाहिए। [ चानुसे भयभीत होने-चाले मानवना बखान जिसमें किया हो ऐसे काव्योंके पठनसे या मुजनसे सुखकी प्राप्ति होना सुतरां ससंभव है।] (६२) पृश्चिमातरः स्वानेभिः स्तोमैंः रथैः उदीरते। (इ. ८।७१७)

सानुभूमि के भक्त भाषजोते, यहाँसे तथा रथादि साधनोसे केंचे स्थानकी पाते हैं। [अपनी प्रगति कर देते हैं।]

(६४) पिष्युपीः इपः वः वर्धात् । (श. ८१०/६९)
प्रिष्टतारक सक्त तुन्हारी सुद्धि करें । [तुन्हें पेरिक सक्त एवं भोड्य पदार्थ सदेव उपलम्ध हों !]

(६६) ऋतस्य रार्धान् जिन्यथ। 💯 वाशरः)

ं सतके वहीं की प्रोत्साहित की 1 [ सत्य का यह प्राप्त करों 1 ]

(६७) त्ये वज्ञं पर्वदाः सं द्धुः (१०%, ८१०)६२ । वे दीर वज्रको हर गोंटमें मही मीति जोटदर प्रवत

तथा सुटड कर देते हैं। [वीर मैनिक अपने हथियारोंकी प्रकल तथा कार्यक्षम बना रखें।]

(६८) दृष्णि पौंस्यं चक्राणाः अराजिनः पृत्रं पर्वतान् पर्वशः वि ययुः । ( ऋ. ८। ७१३ )

सपना वस बहानेबाले ये संघरासक [ जिनमें कोई राजा नहीं रहता है, ऐसे ये बीर ] शबुको तथा पहाडोंको तिस्रतिस्र तोड डालते हैं। पहाडो गडों को मी छिन्नभिन्न कर डालते हैं।

(६९) युष्यतः शुप्पं अनु आवन्। (ऋ. ४।७१४)

युद्ध करनेवाले वीरके यलकी रक्षा तुमने की है।

(७०) विद्युद्धस्ताः अभिद्यवः शीर्पन् श्रिये हिर-ण्ययोः शिशाः व्यञ्जत । (ऋ. ८।७१९)

दिजलीके समान चमक्रेनेवाले हिषयार धारण करने-वाले दीर अपने मस्त्रकोंपर स्वणिबल्डिवयुक्त शिरोबेष्टन शोभाके लिए धर देते हैं।

(७२) हिरण्यपाणिभिः अभ्वैः उपागन्तन । (८. टागरः)

सुवर्णके लाभूपणोंसे सजाये हुए घोडे साथ लेकर हमारे समीप लालो। [घोडोंपर स्वर्णके गहने लाइनेतक लसीम वैमव रहे। ]

(७४) नरः निचनया ययुः। ( ऋ ८।०।२९ )

े नेताके पदको सुरोभित<sup>ँ</sup> करनेवाले ये वीर पहियोंसे रहित [यर्फमय सूविभागोपर से चलनेवाली] गाडीमें पैटवर जाते हैं।

(७५) नाधनानं विप्रं मार्डाकेभिः गच्छाथ ।

(স. বাগ্যাই হ

सहायताकी इच्छा बरनेवाले झानी पुरुषके समीप सुख-वर्षक माधन साथ के चले जाओ। [स्वजनीका सुख बटाओ। 'परिजाणाय साधूनां। 'गीता, १८८] (७९) वज्रहस्तः हिरण्यवाद्योभिः सहो आग्नि सु स्तुषे। (इ. ८) ॥३२)

्रसम्पत्ति एवं सामुप्रती से सर्वहत वीरीट साथ रहने-पाले सप्तिकी सराटना करता हैं।

। ७८) पृष्णः प्रयत्यृत् चित्रवाज्ञान् मुवितायः सु या बहुत्याम् । ४ इ. ४। १६)

विष्ठ, प्रवरीय एवं सामय्येवात वीसेंडी धरप्राप्ति है [बार्यमें महादवा है ] विष्ठ बुखावा हूँ । [हसारे समीद था जानेके छिए उमका मन आकर्षित करता हूँ ] (७९)मन्यमानाः पर्शानासः गिरयः नि जिहते।

( ऋ. टाण३४ )

[इन वीरोंके सम्मुख ] वहेबडे ऊंचे शिखरवाले पहाड भी अपनी जगह से हट जाते हैं। [बीरोंके सामने पर्वत-श्रेणीतक टिक नहीं सकती है। ]

(८०) अन्तरिक्षेण पततः वयः धातारः आ वहन्ति । (ऋ. ८।७।३५)

आकाशमार्गसे कानेवाले वाहन अन्नसमृद्धि करनेहारे वीर सैनिकोंको हुए स्थानपर पहुँचाते हैं। [वीर सैनिक विमानोंसें बैठ यात्रा करते हैं।]

(८१) ते भानुभिः वि तस्थिरे । (क. ८।७।३६) वे दीर पुरुष तंजसे युक्त होकर स्थिर यन जाते हैं।

#### [कण्वपुत्र सोभरि ऋषि।]

(८२) स्थिरा चित् नमयिष्णवः मा अप स्थात।

(ऋ. ८।२०११) जो शत्रु अच्छे ढंगसे स्थायी हुए हो उन्हें भी झुकाने-वाले तुम वीर हमसे दूर न हो जाओ। [विजयी वीर हमारे समीप ही रहें।]

( ८३ ) सुद्गितिभिः वीळुपिविभिः आ गत ।

(ऋ.८१२०१२)

भत्यन्त तीक्ष्म, प्रवल हथियार साथ ले इधर आओ।

(८४) शिमीवतां उग्नं शुष्म विदा। (ऋ. ८१२०१३) उद्योगशील वीरोंके प्रचण्ड बक्की महत्ताकी हम् मली भाति जानते हैं।

(८५) यत् एजथ द्वीपानि वि पापतन्। (ऋ.८१२०१४) जब ये बीरसैनिक चले जाते हैं, तब टापू [अर्थात् आश्रय-स्थानों] का पतन हो जाता है। [शतु अपने स्थानसे हट

बावे हैं।]

(८६) अज्ञमन् अच्युता पर्वतासः नानदति, यामेपु भूमिः रेजते ।(ऋ. ८।२०।५)

[वीरोंकी शत्रुदलपर की हुई ] चढाइयोंके समय अडिंग एवं अटल पर्वततक स्पन्दमान हो उठते हैं और एथ्वीभी विकस्पित होती है। [वीरोंको उचित है कि, वे इसी भाँति प्रभावशाली एवं सद्या फलदायी आक्रमणोंका तातासा लगा देवें।] ( ८७ ) अमाय यातवे यत्र वाहोजसः नरः खंझांसि तन्पु आ देदिशते, द्याः उत्तरा जिहीते ।

(写. ८१२०14)

जब सेना की हलचलके लिए अपने बाहुबलसे तुम्हां वीर जिधर अपनी सारी शक्ति केन्द्रित तथा एकवित करके शत्रुपर धावा कर देते हैं उधर ऐसा जान पडता है कि, मानों आकाश स्वयं दूर होते जा रहा है '[अर्थाद उन घीरोंकी प्रगति अवाध रूपसे करनेके लिए एक और सड़क खुली हो जाती है।]

(८८) त्वेषाः अमवन्तः नरः महि श्रियं वहन्ति। (ऋ. ८१२०१०)

तेजस्वी, यलयुक्त तथा नेता वने हुए वीर अल्पिक रूपसे शोभायमान दीख पडते हैं।

(८९) गोवन्धवः सुजातासः महान्तः इपे भुने रूपरसे । ( फ. ८१२०१८)

गोंको बहनके समान माननेवाले कुलीन वीर अब, भोग एवं स्फूर्ति देते हैं।

(९०) चृपप्रयाते चृष्णे रार्धाय हत्या प्रति भरध्वम्। (ऋ. ८१०।९)

प्रवल आक्रमण करनेहारे बलिए वंशिको पर्यं स आ दे दो, ताकि उनका चल वृद्धिगत हो । [यना अवर्षे सैन्यका चल तथा प्रतिकारक्षमता दिक नहीं सकेगी।]

(९१) बृषणश्वेत रथेन नः आ गत। (ऋ ८१२०११०) बिष्ठ अग्र जिसको खींचते हों, ऐसे रथपर बेड्स इमारे समीप आओ।

(९२) एपां समानं अक्षि, वाहुपु ऋष्टयः <sup>दृविः</sup> युत्तति । (ऋ. ८।२०।११)

इन वीरोंकी वरदी (गणवेश) समान है, तथा इन्ही स्वाओंपर शस्त्र जगमगा रहे हैं।

(९३) उत्रासः तन्यु निकः येतिरे। (इ. ८१२०१९) वीर पुरुप अपने शरीरोंकी पर्वोह नहीं करते हैं, अर्था विना किसी शिशक या हिचकिचाहटके वे उत्साहसे युर्गे में वीरतापूर्ण कार्य कर दिखलाते हैं और अपने प्रामीह

सतरेमें डाल देते हैं। ] रथेपु स्थिरा धन्वानि, आयुधा, अनीकेपु अधि <sup>प्रिया</sup> वीरोंके रथोंपर सुदढ, न हिलनेवाले एवं स्था<sup>यी धुनी</sup> धीर हथियार रखे जाते हैं तथा येही बीर रणभूभिमें सफलता पाते हैं।

(९४) शश्वतां त्वेषं नाम सहः एकम् । (इ.८१२०१६)

इन शासत चीरोंके तेज, यश एवं सामर्थ्यमें सहिती-यता पाई जाती हैं।

(९५) घुनीनां चरमः न । ( फ. ८१२०।१४ )

शतुको विकारियत करनेवाछ यीरोंसें कोई भी निम्त क्षेणीका या हीन नहीं है।

एयां दाना महा। = इनके दान वहे भारी होते हैं, [ ये अपने प्राणोंका बिन्दान करनेके लिए उद्यन होते हैं, यही इनका बढा दान है। प्राणोंके अर्पणसे बढकर भला शौर क्या दान हो सकता है ? ]

(९६) स्तितपु सुभगः आसः (ऋ. ८१२-१९५) सुरक्षितवामें वदा भारी मीभाग्य द्विपा रहता है।

(९९) वस्यसा हदा उप आववृध्वम् । ( ८१२०१८ ) उदार अन्तःकरणपूर्वक हमार समीप साकर समृद्धि

वहाओ ।

(१००) चर्रुपत् गाः सु आभि गाय । (इ. ८१२०१९) इस चरानेवाला किसान गीओं को रिझाने के लिए संदर गीत गाया करता है।

यूनः वृष्णः पावकान् नविष्ठया गिरा सु अभि गाय= नवयुक्त, तथा वलवान और पवित्रता करनेहारे बीगॅका नवा काव्य भली भाँति सुगैली भावाजमें गाते रहो। (१०१) विश्वासु पृत्सु मुष्टिहा ह्व्यः। (क.८।२०)२०)

सभी सैनिकामें मुख्योदा सम्माननीय होता है। सहाः सन्ति तान् वृष्णः गिरा वन्दस्व।

जो बीर सैनिक शतुरक का आक्रमण होनेपरभी अपनी जगह सटक एवं शिंडिंग हो खडे रहते हैं, उन यक्तान बीरोंकी सराहना अपनी वाणीसे करो तथा टनका द्रिभवाइन करो !

(१०२)सज्ञात्येन सयन्धवः मिथः रिहते।(ज्ञ.८।२०।२९) सजातीय एवं बांधव परस्पर मिळ खुटकर रहें।

(१०३) मर्तः वः भ्रातृत्वं उपार्यात, आर्पित्वं सदा निभूवि। ( फ्र. ८१२०,२२ )

साधारण कोटिका मनुष्य भी नुमसे भईसारेका दर्ताव कर सकता है, क्योंकि नुम्हारी मित्रता सर्द्व सचल एवं स्थिर रहा करती है।

मरुव् (हिं.) २७

(१०४) मारुतस्य भेपजं आ वहत । ( इस. ८१२०१२३) वायुमें जो बीचधीगुण विद्यमान है, वह हमें छा हो।

[ वायुमें ोग हटानेकी शार्क विद्यमान है।] (१०५) याभिः ऊतिभिः अवय, शिवाभिः सयः भृत।

( इ. ८।२०।२४)

जिन शक्तियोंसे सुम रक्षा करते हो, उन्हीं शुभ शक्ति-योंसे हमारा सुख बढाओं।

(१०६) सिन्धो असिक्न्यां समुद्रेषु पर्वतेषु भेपजम्। ( इ. ८१२०२५ )

सिन्धु नदी, समुद्र एवं पर्वतोंमें सोपिधयाँ हैं। [उन भौपिधयाँकी जानकारी शास करके रोग हटाने चाहिए।] (१०७) विश्वं परयन्तः, तन्यु आ विभृथ, आतुरस्य

रपः क्षमा, विहुतं इष्कर्त । ( क्ष. ८।२०।२६ )

विश्वका निरीक्षण करो, शरीरोंको हृष्टपुष्ट बनाओ, रोग-से पीडित व्यक्तियोंके दोष दूर करो और ट्रंट हुए भागको ठीक करो या जोड दो।

[गोतमपुत्र नोधा ऋषि।]

(१०८) वृष्णे, सुमसाय, वेघसे, शर्घाय सुवृक्ति प्र भर। (क. ११६४११)

्यङ, सःकर्म, ज्ञान एवं सामर्थ्यका वर्णन करनेके छिए काव्य करो ।

(१०९) ऋप्वासः उक्षणः असु-राः अरेपसः पायकासः ग्रुचयः सत्वानः दिवः जिन्नरे । ( क. ११६४१ )

उच कोटिके, महान्, सत्कायंके लिए अपने जीवनका बिट्यान करनेहारे, पापराहित, पवित्र, ब्रुद्ध एवं सत्ववान जो हों, वे स्वर्गसे एटशीपर काये हैं, ऐसा समझना चाहिए। (११०) अजराः अभोग्धनः अग्निगावः दळहा चित् मज्मना प्र च्यावयन्ति । (ऋ. ११६४।३)

क्षीण न होनेवाले, अनुदार शत्रुओंको हटानेवाले, शत्रु-सेनापर चहाई करनेवाले वीर सैनिक स्थिर शत्रुऑंको भी अपने बलसे हिला देते हैं।

(१११)अंसेषु ऋष्टयः निमिमृक्षुः नरः स्त्रधया जित्रे। ( इ. ११५४४ )

कंधेपर राख रखनेवाले थाँर नेवाके पद्दपर आधिष्टिन वीर पुरुप अपने यलसे विष्यात होते हैं। (११२)ईशानकृतः धुनयः धृतयः रिशादसः परिज्ञयः विव्यानि ऊधः दुहन्ति । ( झ. ११६४।५ )
राष्ट्रवातकोंका स्वतन करनेवाल, शतुको हिला देने,
स्थानअष्ट करने तथा विनष्ट कर डालनेकी क्षमता रखने-वाले और उसे घेरनेवाले वीर दिन्य गोका दुग्धाशय हुह-कर दूधका सेवन करते हैं। [भाँतिभाँतिके भोग पाने हैं।] ( ११३) सुदानवः आभुवः विद्थेषु घृतवत् पयः पिन्वन्ति । ( ऋ. ११६४)६ )

उत्तम दान देनेशरे प्रभावशाली वीर युद्धभूमिमें छ्त-मिश्रित दूधका सेवन करते हैं। दूधमें घी की मिलावट करनेपर वह शक्तिवर्धक एवं बलदायक पेय होता है। ] (११८) महिपास: मायिन: स्वतवस: रघुष्यद: तिविधी: अयुष्ध्वम्। ( इ. ११६४१७ )

बडे कुशळ, तेजस्वी तथा वेगसे जानेहारे धीर अपने यलोंका उपयोग करते हैं।

(११५) प्रचेतसः सुपिशः विश्ववेदसः क्षपः जिन्वन्तः द्यवसा अहिमन्यवः ऋग्निभः सवाधः सं इत्।

( इ. ११६४१८ )

ज्ञानी, सुन्दर, धनिक, शत्रुविनाशक, सबकी सुखी वनानेकी इच्छा करनेहारे, बलवान एवं उत्साही बीर अपने हथियार साथ लेकर पीडित एवं दुःखी छोगोंको सुखसमाधान देनेके लिए इक्ट्रे होकर चले जाते हैं। (११६) गणश्चियः मृणाचः अहिमन्यवः शूरा वन्धुरेषु रथेषु आतस्था। (ऋ १।६४।९)

संसुरायके कारण सुहानेवाले, जनगकी सेवा करनेहारे एवं उमंगसे अरे हुए बीर अच्छे रथोंमें वैठकर गमन करते हैं।

(११७) रियभिः विश्ववेदसः समोकसः तविपीभिः संमिक्ताः विराध्यानः अस्तारः अनन्तशुष्माः वृष-खादयः नरः गभस्योः इपुं दक्षिरे। (ऋ. ११६४) ०

धनाह्य, वैभवशाली, एक घरमें निवास करनेवालं, वटसंपन्न, सामर्थ्यपूर्ण, शक्तिमान, शत्रुपर शस्त्र फेंकनेवालं और अच्छे उगसे अलक्षत वीर सपने कंधॉपर वाण एवं त्यारिधारण करते हैं।

(११८) अयासः खस्तः भ्रुवच्युतः दुभ्रकृतः भ्राजत्-ऋष्टयः पर्वतान् पविभिः उन्जिन्नते । (ऋ. १।६४।११)

प्रगतिनील, अपनी इच्छासे इलचल करनेवाले, सुद्दत हुइमनोंको भी जपदस्य करनेकी क्षमता रखनेवाले और जिन्हें कोई घेर नहीं सकता ऐसे तेजस्वी शक्ष धारण करनेहारे धीर पहाडोंको भी अपने हथियारों से उडा देने हैं। (११९) घुषुं पायकं विचर्पणि रजस्तुरं तवसं मृपणं गणं सश्चत। ( ऋ. ११६४।१२)

युद्धमें प्रवीण, पवित्रता करनेहारे, ध्यानपूर्वक हलचर्डी का सूत्रपात करनेवाल, अपनी वेगवान गतिके काल धूलिको प्रेरित करनेवाले, वलिष्ठ एवं सामर्थ्युक वीर्रोडे संघको समीप बुलाओ।

संबंध समाप बुलाओं। (१२०) यः ऊती यं प्रावत,सः शवसा जनान आते। (क्र. १११६४।१३)

सुम अपने संरक्षणोंसे जिस पुरुपको सुरक्षित बना देवे हो. यह सभी छोगोंसे श्रेष्ठ वनता है।

अर्बद्धिः चार्जः, नृभिः धना भरते, पुर्धित । वह घुडसवारों की सहायतासे अन्न प्राप्त करता हैं, वीरोंकी सहायतासे पौरुपपूर्ण कार्य करके धनवेसव पाठा है और पुष्ट बनता है।

आपृच्छयं ऋतुं आ क्षेति। वर्णन कानेयोग्य पुरुषार्थ करके यशस्वी बनता है। (१२१) चर्कत्यं, पृत्सु दुष्टरं, द्युमन्तं, ग्रुप्मं, धनस्पृतं, दक्थ्यं, विश्वचर्षणि तोकं तनयं धनन। ( ऋ, ११६४)१४)

पुरुपार्था, युद्धोमें विजयी बननेवाला तेजसी, सम्बं, धनवान, वणनीय. समूची जनताका हितकर्ता पुत्र होते। (१२२) अस्मासु स्थिर वीरवन्तं, ऋतीपाहं शृश्वां रियं यत्तः (१६४।१५)

हमें स्थिर, वीरोंसे युक्त, शत्रुओंके प्राप्तव कार्ती क्षमतापूर्ण धन प्रदान करों।

[रहृगणपुत्र गोतमऋषि ।] (१२३)सुदंससः सप्तयः स्नवः यामन् शुम्म<sup>ते</sup> विदथेपु मदन्ति । (ऋ. १८५११)

सत्तर्म करनेहारे एवं प्रगातिगील बीर सुपुत्र श्रृत्रका धावा करते समय सुशीभित दील पडते हैं और सुद्रावर में बडे ही हिप्ते हो उठते हैं।

(१२४) अर्के अर्चन्तः पृक्षिमातरः श्रियः अघि द्<sup>षिरे</sup>। महिमानं आशत । (ऋ. ११८<sup>५१</sup>) एकही पूजनीय देवताकी उपासना करनेहारे माहुर्द्रिके भक्त बीर सपना यश बटाते हैं शीर बटप्पनकी पा छेते हैं।

(१२५) गोमातरः विश्वं अभिमातिनं अप वाधन्ते। (ऋ. ११८५)३)

गौको माता समस्तिवाके बीर सभी रावुशाँका पराभव करते हैं तथा उन्हें दूर एटा देते हैं। (१२६) सुमखालः ऋष्टिभिः विश्वाजन्ते, मनोजुवः वृण्वातासः रथेषु पृण्तीः सयुग्ध्वं, अध्युता चित् सोजसा प्रच्यवयन्तः। (ऋ. ११८५१४)

सम्छे कर्म करनेहारे वीर पुरुप या सैनिक लपने हथि-यारोंसे सुहाते हैं। मनकी नाई नेगवान, सांविक यक से युक्त ये वीर लपने रथोंमें घीडियों को जीत लेते हैं बौर सपनी शक्तिसे जो शत्रु लटल तथा लडिंग प्रतीत होते हों, उन्हें लपदस्य कर बालते हैं। (१९०) चाजे आईं रहयन्तः। (इ. १८८५५)

सप्तके हिए ये बीर एहाडकीभी विचटित कर डाकते हैं।

(१२८) रघुष्यदः सप्तयः वः भा वहन्तु । (ऋ.११८५१६) वेतपूर्वक दौढनेवाटे बोढे तुम वार्सेको यहाँपर छे सार्थे ।

रघुपत्वानः वाहुभिः प्र जिगात । शीव्रतासे प्रयाग करनेवाले तुम लोग अपने वाहुवलसे प्रगति करो ।

वः उरु सदः कृतं= यहा घर नुम्हारे लिए वना रसाहै।

वर्हिः आ सीदत, मध्यः अन्धसः मादयध्यम् । सातनीपः देदो सीर निरासभरे सद्य का सेवन करके प्रतस्त बनी ।

(१२९) ते स्वतवसः अवर्धन्त । ( इ. ११८५७) वे वीर सैनिक अपने यलसे बृद्धिगत होते रहते हैं। महित्वना नाकं आ तस्थः। अपने यहपारसे वीर पुरुष स्वर्गमें आ बैहते हैं।

विष्णुः वृषण मद्वयुतं सावत्।

देव दक्षिष्ठ तथा प्रसन्न वेता वीरोंकी रक्षा करता है। विसका मन सानन्द्रसरितामें ह्यता उत्तरता हो, उसकी रक्षा परमाध्या करता है।

(१२०) शूराः युगुभयः श्रवस्यवः पृतनासु वेनिरे । ( क्र. ११८५/८ )

भूर बोद्धा परास्त्रिता पानेके लिए युद्धें में विजयार्थ प्रयक्त करते रहते हैं।

त्वेषसंदशः नरः विश्वा भुवना भयन्ते । तेजस्वी वीरांसे सभी भयभीत हो उठा हैं।

(१३१) स्वपाः त्वष्टा सुरुतं वज्ञं अवर्तयत्, निर अपांसि कतवे धत्ते । ( ऋ. १४८१९ )

सच्छे कुशल कारीगरने सुघड हथियार बना दिया और एक सत्यन्त बीर पुरुषने युद्धमें विशेष झ्राता प्रज्ञित करनेके लिए उसे हाथमें उठा लिया।

(१३२) ते ओजसा ऊर्ध्व अवतं नुनुद्रे, द्रहाणं पर्वतं विभिद्धः। (ऋ. ११८५११०)

उन दीरोंने पहाडोंपर विद्यमान जलको नीचे प्रवितेत कर दिया और उसके लिए दीवमें रुकावट खडी करनेवाले पर्वतको भी तोड डाला।

( १३३ ) तया दिशा अवतं जिहां नुनुदे।

(क. श्रेट्रावन)

उस दिशामें टेडीमेडी शहसे वे पानी की है गये। (१२४) नः सुवीर रार्थि धत्ता (ऋ. १८८५१२) हमें सम्हे वीरोंसे युक्त धन दे दो। [जिस धनमें वीर-

माव न हो, वह हमें नहीं चाहिए।]

(१३५) यस्य क्षये पाध, स सुनोपातमो जनः।

(ज्ञ. जिंद्धी )

जिसके घरमें देवनागग रक्षाका मार उठा लेते हैं, यह गोलोंका परिपालन अच्छे दंगसे करनेवाला यन जाता है। [सर्णात् वह सबका मली मोति संरक्षण करता है।] (१२२) विश्रस्य मतीनां शृणुतः (क्ष. ११८६१२) द्यानी की सुर्वाद को सुन को।

(१२७) यस्य वाजिनः विषं अतु अतस्रत, सः नोमाति अजे गन्ता । ( स. १४८६१ )

विसके यह हातीके बसुद्दृत होते हैं बह ऐसे नोहेंगें चटा जाता है हि, जहाँ पर गोंकोंडी मरमार हो। [बह गोधनसे हुक बनता है, बभेष्ट घन पाना है।] (११८) वीरस्य उक्ये दास्यते।

्ञि. श्रद्धाः हे

्वीरकी सराहना की जाती है। (१३९) यः अभिभुवः अस्य विश्वाः चर्पणीः आश्रोपन्तु। (फ. ११८६१५)

जो बीर शत्रुका पराभव करनेकी क्षमता रखता है, उस का काव्य सभी छोग सुन छैं। (१४०) चर्पणीनां अवोभिः वयं टटाशिम।

( इ. १।८६।६ )

किसानोंकी संरक्षणभायोजनाओं से पाछित यनकर हम दान दिया करते हैं। [यदि कृपक सुरक्षित रहें, तो सभी प्रगतिशीए हो सकते हैं, दरिद्रताको दूर भगा सकते

हैं।] (१४१) यस्य प्रयांसि पर्षथ, सः मर्त्यः सुभगः अस्तु।(ऋ. १।८६।७)

जिसके प्रयस्तोंसे तुम भोग भोगते हो, वह मनुष्य सौभाग्यवान एवं धन्य है।

(१४२) शशमानस्य स्वेद्स्य वेनतः कामस्य विद्। (ऋ. १८६८)

शीघनापूर्वक और पमीनेसे तर हो जानेतक जो कार्य करता हो, उसकी आकांक्षाओं को तुम जान छो। [उसकी उपेक्षा न करो।]

(१४३) यूयं तत् आविष्कर्त, विद्युता महित्वना रक्षः विध्यत । (ऋ. १।८६९)

तुम अपने उस वलको प्रकट करो और विद्युत् जैसी वडी शक्तिसे दुर्धेका विनाश करो।

(१८४) गुद्धं तमः गृहत, विश्वं अत्रिणं वि यात, ज्योतिः कर्ता (ऋ. १८६११०)

अँघेरेको दूर हटा दो, सभी पेटुओंको वाहर भगा दो और सबको प्रकाश दिखाओ।

(१८५) प्रत्वक्षसः प्रतवसः विरिष्टानः अनानताः अविश्वराः ऋजीिषः जुष्टतमासः वृतमासः वि आनन्ने। (क्ष. ११८७१)

शतुत्रोंका विनास करनेहारे, यळसंपन्न, वाम्मी, शीश न झुकानेवाळे, निष्ठर, सरळ, जिनकी सेवा अत्यधिक माप्रासें छोग करते हैं तथा जो अति उच्च कोटिके नेता घननेकी समग्रा रावते हैं, ऐसे वीर तेजसे जगमगाया करते हैं। ( १८६ ) केन चित्पथा ययि अचिध्वम्। (ऋ. ११८७१)

किसीभी राहसे शत्रुदछपर की जानेवाली चडाइंके पर पर आकर इकट्टे बनो।

(१४७) यत् शुभे युञ्जते, अन्मेषु यामेषु भूमिः प्र रेजते । (ऋ. ११८७१३)

तुम जब छुभ कार्य करनेके छिए तैयार होते हो, तर शत्रुसेनापर चढाई करते समय मूमि थग्यर कॉप ठठती है।

ते धुनयः धूतयः भ्राजदृष्यः महित्वं पनयन्त्। वे शत्रुको ढिला देनेवाले तथा शस्त्रधारी वीर अपन

महस्व प्रकट करते हैं। (१८८) सः हि गणः स्वस्तत् त्विपीभिः आवृतः

(१८८) सः हि गणः स्वस्त् तावपानः जारू अया ईशानः सत्यः ऋणयावा अनेद्यः वृषा अविता। ( ह, ११८णः )

वह वीरोंका समुदाय अपनी निजी देरणासे कर्म काने हारा, सामर्थ्ययुक्त, अधिकारी यननेयोग्य, सद्यनिष्ठ, ऋष चुकानेवाला, शनिन्दनीय एवं बल्दान है, अतः सबकी रही करता है।

(१५०) ते अभीरवः प्रियस्य घान्नः विद्रे। (इ. १८०१)

वे निडर वीर भाद्रका खान प्राप्त करते हैं। (१५१) ऋष्टिमङ्गिः रथेग्नेः आ यात. सुप्तायाः ह्वा नः आ पप्तत । (ऋ. ११८८११)

शस्त्रोंसे सुन्दत्त श्यांमें बैठकर बीर सैनिक इधर पर्धी सौर अच्छी कारीगरी बढाकर विपुक्त सत्त्र के साध हमी समीप भा जायें।

(१५२) रथत्भिः अध्वेः शुभे आ यान्ति, स्वांबिः वान् भूम जङ्गनन्त । (ऋ. १।८८।२)

रथ खीं चनेवाले घोडोंके साथ बीर सैतिक शुम कर्र करनेके लिए आ जाते हैं और शस्त्रधारी वनकर पूरीत विद्यमान शत्रुओंका नाश करते हैं। (१५३) श्रिये के वः तनूषु वाशीः, मेथा ऊर्ध्वा रूणवन्ते। ( ऋ. १।८८।३)

जो भीर सपत्ति तथा सुख पानेके लिएही शस्त्र भार करते हैं, ने चीर अपनी बुद्धिको उच्च कोटिकी बना हैं। हैं।

(१५८) अर्केः ब्रह्म कृण्यन्तः । (ङ. ११८८१४) स्तोत्रा से ज्ञानकी कृद्धि करो !

्र प्रवाद्धार विधावतः वराहन् पद्यस्, **३**६३ योजनं, न अचेति । (ऋ. ११८८१५) चिक्ष्म हथियार छेकर समुद्दलपर घटाई करनेवाले एवं वेगपूर्वक लाक्तमण करनेहारे वीर लपनी राक्तियों ले प्रमुख राष्ट्रभाँका वध करनेवाले वीरोंको देखकर जो वाची-स्वका प्रतिपालन करते हैं। अपने आपको खुरक्षित रखकर जना की जाती हैं, वह सच्छुचही सपूर्व होती है। राष्ट्रहरूपा थावा करते हैं। जिस समय वे अपने हथियारी (१५६) नमस्योः स्वधां अनु प्रति स्तोभति। को खुमज करत हैं, तब सभी सहम जाते हैं क्योंकि इनका नाकनण यडाही मीपण होता है। वीरोंके बाहुमोंसे लामध्ये जिस जनुपावसे हो, दमी (१६६) त्वेपयामाः नर्याः यत् पर्वतान् नद्यन्तः द्विः श्रमुपातमें इनकी परांसा होती है। ( T. TICCIE) ष्टष्टं सचुच्यत्रुः, वः अज्मन् विभ्वः वनस्पतिः भयते। ्विचोदासुम्म परुच्छेप् ऋपि ।] (१५७) तानि लना पाँच्या अल्लत् मो सु अभि भ्वन्। वेगसे हमले कानेवाले तुम लोग, जोकि जनताक डितके हिए आक्रमण कर बैठते हो, जिस समय पर्वतापा से (क. १११६६१५) वे बीरोंकी साधन शक्तियाँ हनसे दूर न हों। गरजते हुए गमन करते हो, तय स्वर्ग का प्रस्माग (इ. ११३१९१८) सस्मत् पुरा मा जारिपुः। चान्ति हो टडता है और तुम्बारी इप चढाईके मीकार हमारे नगर जन्ड न हों। लमू ने वनस्रति भी भयभीत हो जाते हैं। [मित्रावरणपुत्र अगस्त्य ऋषि।] (१६३) यत्र वः क्रिविहती दिस्त् रद्ति, (तत्र) ५८) रमलाय जन्मने तिविपाणि कर्तन । यूयं सुचेतुना शरिष्ट्रश्रामाः नः सुमति पिपर्तन । प्राक्तव्युक्त जीवन मिले, इमलिए वलॉका सन्सदन (इ. १।१६६।१) जद विन्डाता तीक्ष्म एवं दिन्दानेदार हथियार सञ्ज्ञे (電. 917年年,年) डुक्टे डुक्टे कर देता है, टन भीषण नंत्राहमें तुन अपना ९) घृष्वयः विद्धेषु उपक्रीळिन्ति । वित्त सांत रतकर और वसने नगर खुगक्षित रतकर हमारी छिंदि की शक्ति हो दलते हो। हुआंते मंघर्ष करनेवाले वीर छुदक्षेत्र में जीवा करते ( च्छ. ११-६६१२ ) (१६८) अनवञ्चराधसः अलात्वणानः अर्जे प्राचीन्त, ् हाटामें जिस भाति होग सामक होते हैं. रमी (तानि) वीरस्य प्रथमानि पौस्या विदुः। रे बीर बोद्धा स्पॉनवर्में नानों खेल समानहर निस्त विनदी धनकी बोर्ड छीन नहीं मरणा, वो हरनमाँ दो रेवनं अवसा नझन्ति, स्वसवसः हविष्कृतं पृश् तरह से विनष्ट कर टाउने हैं, ऐसे बीर दरानकीय (京, 引行(司)) वेबनाही हुआ उसने ही और दन बीग्रेंच मसुन या एवं बहती, रख शीनैवालों की रक्षा कानैदाही दे पोएर उनी समय महट होते हैं। मान्द्रके महारे हाइड्रान दरनेवाने हा रास (१६५) वं अभिहुतेः अधात् आयतः, तं शतस्जिभिः पूर्मिः रक्षत । (इ. आहराट)

खानेकी चीज रखते ही; तुम्हारे रथोंके पहिये विचत अग-सरपर उचित ढंगसे घूमते हैं। [तुम शत्रुओंपर ठीक मैाके पर ठीक तरह इमले करते हो। ]

(१६७) नर्येषु वाहुषु भूरीणि भद्रा, वक्षःसु रुक्माः, अंसेषु रभसासः अञ्जयः, पविषु अधि क्षुराः, अनु

श्चियः वि धिरे। (ऋ १।१६६।१०)

मानवोंके हितकर्ता वीरोंके वाहुओंमें वहुनसी शक्तियाँ हैं, जो कि कल्याणकारक हैं; वक्षस्थलपर मुहरोंके हार हैं, कंधोंपर वीरभूपण हैं उनके वज़ों की धारा अखन्त तीक्ष्ण

है। ये सभी वातें वीरोंकी सुन्दरता बढाते हैं। (१६८) विभवः विभूतयः दूरेहद्याः मन्द्राः सुजिह्याः आसभिः स्वरितारः परिस्तुभः । (ऋ. १।१६६।११)

ये वीर सामध्येसंपन्न, ऐश्वयंशाली, दूरदर्शी, हर्षित, सुन्दर वक्ता हैं, अतः अत्यन्त सराहनीय हैं। (१६९) दात्रं दीर्घं वतं, सुकृते जनाय त्यजसा अराध्वम्। ( ऋ. १।१६६।१२ )

दान देना वीरोंका वडा वत है, पुण्यकर्भकर्ता की ये चीर दान देते हैं।

(२७०) जामित्वं शंसं. साकं नरः मनवे दंसनैः श्चिष्ट आव्य, आ चिकित्रिरे ( ऋ. १।१६६।१३ )

वीरोंका वंधुवेम अत्यन्त सराहनीय है। ये वीर एकत्रित रहकर अपने प्रयत्नों से सबका संरक्षण करते हैं और दोप सूर इटाते हैं।

(१७१) जनासः वृज्ञने आ ततनन्। (ऋ १११६६११४) वीर युद्धक्षेत्रमें अवना सेन्य फेलाते हैं।

(१७१) इपा तन्वे वयां आ यासिष्ट (ऋ. १।१६६।१५)

शतसे शरीरमें सामर्थ्य बढा दो। इपं वृजनं जीरदानुं विद्याम।

अन्न, यल एवं श्रांघ विजय मिल लाए। (१७३) सुमायाः अवोभिः आ यान्तु। (ऋ. १।१६७।२)

कुदान बीर अपने संरक्षणके साधनींसे युक्त हो पधारें 1 एपां नियुतः समुद्रस्य पारे धनयन्त । इनके बोडे ( घुडमवार ) समुन्दरके पार चले जाकर

धन प्राप्त करें।

(१,५३) सुधिता ऋष्टिः सं मिस्यक्ष् ( ऋ १११६७३ ) भक्जी वसवार इन बीरोंके ममीप रहती है।

मञुषः योपा न गुहा चरन्ती, विद्ध्या संभावती मानवींकी महिलाओंकी नाई वह परदेमें रहा करती है

( मियानमें छिपी पडी रहती है ) पर उचित भवताप (सभावती) वह सभामें प्रकट होती है, वैसेही यह तह षार युद्धके समय बाहर भा जाती है।

( १७८ ) एपां सत्यः महिमा अस्ति, वृपमनाः

अहंयुः सुभागाः जनीः वहते । ( ऋ. १।१६७।७ ) इन वीरोंकी महिमा बहुत वदी है। उनपर जिसका चित्त केन्द्रित हुआ हो, ऐया अहमहमिकापूर्वक आगे बडने

वाळी और सोभाग्यसे युक्त स्त्री वीरप्रजाका सुजन काती है। (१७९) अच्युता धुवा ण च्यवन्ते, अप्रशस्तार

चयते. दातिवारः ववृधे। (अ. १११६०८) ये वीर स्थिरीभून शत्रुभोंको हिला देते हैं, अप्रशस्त्री

एक ओर हटा देते हैं और दानीपन वढा देते हैं। (१८०) रावसः अन्तं अन्ति आरात्तात् निह <sup>शावुः।</sup> (宋, 919年615)

वीरोंके बलकी थाह समीप या दूरसे नहीं मिलती है। भृष्णुना शवसा जूगुवांसः भृषता द्वेषः परिस्तृ॥ शत्रुविध्वमक, उत्साहपूर्ण यलसे वृद्धिगत होनेवाल बीर

अपनी प्रचण्ड सामध्ये से कानुओं की घेर छेते हैं। (१८१) अद्य वयं इन्द्रस्य प्रेष्टाः, वयं <sup>ध्रः ।</sup> (來, 919年1190)

आज हम परमपिता परमात्माके प्वारे हैं, उसी प्रभा

कल भी हम प्यारे बनकर रहें । पुरा वयं महि अनु द्यून् समये वीचमिह। पहले से हम बडप्पन मिल, इसकिए हरिदनके संगामी

घोपणा करते आये हैं। अभुक्षाः नरां नः अनु स्यात्। वह प्रभु वसूची मानवजानिमें हमारे अनुकृत बते।

(१८३) यदायज्ञा समना तुतुर्वाणः।(ऋ १।१६८११) हर कभेमें मनकी संतुलित दशा (सिद्धिके नि<sup>इट)।ग</sup>ै

पूर्वक पहँचानेवाली है। धियंधियं देवया दक्षिध्वे। ष्टर विचारमें देवनाविषयक प्रेम धारण करी। सुविताय अवसे सुवृक्तिभिः आ वयुन्याम्। सबकी सुस्थितिके लिए तथा सुरक्षाके लिए अर्प्यनी तिसेके न

से बीरोंको बारवार बुळाता हूँ।

(१८४) ये स्वजाः स्वतवतः धृतयः, इपं खर् अभिजायन्त । ( ऋ. ११९६१२ )

जो रागंस्फृति से कार्य काते हैं, अपने वलसे युक्त होते हैं और राधुको विचलित करा देनेकी क्षमता ग्लते हैं, वे धमधान्य एवं तेजस्विता पानेके लिएही उत्पन्न होते हैं।

(१८५) अंसेषु रारभे, हस्तेषु क्वांतः संद्धे। (ऋ. ११६८।३)

(बीरोंके) कंधोंपर हथियार तथा डायोंमें तह बार रहती है। (१८६) स्वयुक्ताः दिवः अव आ ययुः।

(क्र. १।१६८।४)

स्वयं ही सरक्मेंसे जुट जानेवाले वीर स्वर्ग से भूमंडल-पर उत्तर पडते हैं।

अरेणवः तुविजाताः भ्राजदृष्यः दृळहानि अञ्चुच्यञ्जः। ( ५६. १।१६८।४ )

निष्कलंक, रलिष्ट, तेजस्वी क्षायुष धारण करनेवाले बीर सुरह रावुऑको भी पदभ्रष्ट कर डालने हैं। (१८७) ऋष्टिविद्युतः इपां पुरुप्रैपाः। (फ. १।१६८।५)

शक्तों से सुरोभित दीख पहनेवाले वीर अलग्रासिके हिए बहुतही प्रेरणा करनेवाले होते हैं।

(१८९) वः सातिः रातिः अमवती स्वर्वती त्वेषा विषाका पिषिण्वती भद्रा पृथुज्जयी जञ्जती।

(ऋ. ११९८०) नुम्हारी सेवा एवं देन ष्टलवान, मुखदायक, तेजस्त्री, परिपक्य, राष्ट्रदलका विश्वेस करनेवाली, कत्याणकारक, जिल्ला तथा तुर्मनों से जूसनेवाली है।

(१९१) पृक्षिः महते रणाय अयासां खेपं अनीकं असत । (क. ११९८८)

माहभूमिने बढे भारी मुद्धके लिए सुरोहे तेजस्वी सैन्यका स्वतन किया।

सप्तरासः अभ्यं वजनयन्त ।

ं संघ दनाहर इसले घटानेवाल बीरोने घटी भारी। एवं समेरती तांक प्रकट की ।

(१९२) तुराणां सुमतिं भिक्षे । ( घ. ११५७११ )

रामिही विश्ववी परनेवाले धीरोंकी सर्दृद्धि की रूपण

दा चार में बाता हैं।

रेळः नि पच =

हेप एक भोर करो। वैरको ताकमें रख दो। (१९५) यामः चित्रः, ऊती चित्रा। (ऋ. १।५७२।१)

वीरोंका शत्रुदलपर को धाक्रमण होता है, वह अन्त्रा है और उनका संरक्षण भी यहा अनोखा है।

सुदानवः अहिभानवः।

ये बीर बढे ही उत्कृष्ट दानी हैं तथा इनका तेज भी कभी नहीं घटता ।

(१९७) तृणस्त्रन्दस्य विशः परि बृङ्का । (स. १।१७२१३)

तिनके की नाई अपनेक्षाप विनष्ट होनेवाली प्रजाका विनाश न होने पाय, ऐसी आयोजना करो।

जीवसे ऊर्धान् कर्त।

दीर्ध≢ालतक जीवित रहनेके लिए उन्हें तशपद्रपर धर्षिष्टित करो ।

[ झुनकपुत्र गृत्समद ऋषि । ] (१९८) देंद्यं दार्घः उप द्ववे । ( ऋ. २/३०।१ )

्दिन्य बलकी में प्रशंसा करता हूँ।

सर्ववीरं अपत्यसाचं श्रुत्यं रायं दिवे दिये नशामहै।

सभी बीर तथा अपन्योंसे युक्त और कीति प्रदान करने-बाह्य धन हमें प्रति दिन मिहना रहे ।

(१९९) पृष्णु-सोजसः तिवर्षाभिः अर्चिनः शुभुवानाः - गाः सप् सष्टुण्यतः ( ५८. २१३८)

राष्ट्रदा पराभव बरनेटारे, मामध्येत वारण पूज्य बने हुए तेजस्वी बीर गीमोंनी (मष्ट्रीय कारायुट से) सुदा देने हैं।

(६०६) अभ्बान् उद्दस्ते, बाशुभिः बाजिपु तुरयस्ते। (म. २।३४१३)

्दीर सेतिक घोटाँदी यतिष्ठ यनाते हैं और घोडाँदर बैट-दर वे सुद्धेनें १२१,पूर्वक चले जाते हैं।

हिरण्यशिक्षाः समन्यवः द्विष्यतः पृक्षं याथ । स्वतिष्ठ तिरोदेष्टन प्रतिवेवाचे, स्थारी तथा शबकी

विक्षितः कानेशते बीर संग्रही प्राप्त करवे हैं।
(२०२) जीरहानवा अनवभ्रराधसा वयुनेष धर्महा

विभ्या भुवना आ बदाक्षिरे । प्र १६४००)

रीम दिवसी बन्देशारे, येना घट समीर स्मादेशार वि दिसदो होईमी छीट ही महता ऐसे दीर तुरा सभी दमीने महुस वगह बेरदर सददो शास्त्र देते

ťι

(२०३) इन्धन्वसिः रण्यद्धिमः धेनुभिः आ गन्तन। (छ. २३४७)

धोतमान कीर बड़े बड़े धनवाली गीनोंके लुंडको साथ लिये हुए इधर शाली ।

(२०४) धेनुं ऊथिन पिष्यत, बाजपेशसं धियं कर्त । (क. २१३४)६)

गीके दूधकी मात्रा यहाओं और ऐसा कर्म करो कि अन्नसे पुष्टि पाकर सुरूपता घडे ।

(२०५) इपं दातः वृज्जनेषु कारवे साने मेधां अरिष्टं दुष्टरं सहः (दात)। (ऋ. २।३४।७)

अन्नका दान करो । युद्धमें कुगळतापूर्वक कर्तव्य करने-हारेकी देन, बुद्धि थीर विनष्ट न होनेवाळी अजेय शास्त्रका प्रदान हरी ।

(२०६) सुदानवः रुवमवक्षसः भगे अभ्वान् रथेपु आ युक्षते, जनाय ५हीं इपं पिन्वते । (ऋ. २१३४४८)

उत्तम दान देनेहारे, छातीपर खर्णहार धारण कानेवालं चीर सैनिक ऐश्वर्यके लिये जब अपने रथोंको अख जोतते हैं [ युद्धके लिए तैयार बनते हैं] तब जनताको विपुल असका दान देते हैं।

(२०७) रिष: रक्षत, तं तकुषा चिक्रया अभि वर्तयत, अशसः वधः आ हन्तने । .ऋ. २।३४।९ )

चातुओंसे हमारी रक्षा करो, उन शातुओंकी तपःये हुए चक्र नामक शखसे विद्ध करो और वेट्ट दुइमनका वध कर ढालो ।

(२०८) तत् चित्रं याम चेकिते । (ऋ. २।३४।१०) वह अनुरा आक्रमण स्टष्ट रूपसे दीख पडता है ।

आपयः पृश्नयाः ऊधः दुहुः ।

मित्र गोके थनका दोहन करते हैं [और उस दुग्धका पान करते हैं । ]

(२११) क्षोणीभिः अरुणेभिः अञ्जिभिः ऋतस्य सदनेषु चन्द्रभुः, अत्यन पाजसा सुचन्द्रं सुपेशसं वर्ण दिधरे । (ऋ. २।३४।१३)

केमरिया वरदी पहने हुए बीर यज्ञमंडपमें सम्मानपूर्वक वैठते हैं और अपने विजेष वलसे सुन्दर छवि धारण कर लेते हैं [ अर्थात् सुहाने लगते हैं। ] (२१२) अवरान् चिकिया अवसे अभिष्ये आ ववर्तत्। (ऋ. २१३४१९४)

श्रेष्ठ वीरोंको क्राप्ते रक्षणार्थ सीर समीष्ट कर्मकी प्रिके लिए समीप सागा हैं।

जतये महि वरूथं इयानः।

ं सपने रक्षणके लिए वीर वडे स्वान या गुरको पास होग ने 1

(२१३) अंहः अति पःरयथ, निदः सुञ्चथ, उतिः अर्वाची सुमतिः ओ सु जिगातु । (ऋ.२।३॥३५)

पापसे बचाओं, निन्दाने खुडाओं। संरक्षण तथा सुदृष्टि हमारे निकट आ पहुँचे।

[ गाथिपुत्र विश्वामित्र ऋषि !] (२१४) वाजाः तविषीभिः प्र यन्तु, शुभं संभिक्षाः पृपतीः अयुक्षत. अद्यभ्याः विश्ववेदसः वृहदुर्सः पर्वतान् प्र वेपयन्ति । (ऋ. ३,२६१४)

विष्ठ भीर अपने बलोंके साथ शतुदलपर चढाई करें; लोकवरणाणके लिए इक्ट्रे होकर वे अपने घोडोंको रखें जोत दें (वे तैयार हों।) न दवनेवाले वे वीर सब पर्ने एवं बलोंसे युक्त हो पर्वततुरुप स्थिर शतुओंकोसी कैंग दें

हैं। (२१५) वयं उग्नं त्वेपं अवः आ ईमहे। कि.श<sup>२६१५)</sup> हम उग्न, तेजस्त्री संरक्षक मामर्थ्यकी इच्छा काते हैं।

ते वर्षानिणिजः खानिनः सुदानवः। वे वीर खदेशी वरदी पहननेवाले हैं और यह भारी वक तथा विख्यात दानी हैं।

(२१६) गणं-गणं वातं-वातं भामं ओजः ईमहे। (ऋ. ३ २६६)

हर बीरसमुदायमें सांधिक वल तथा ओज पनवने हो यही हमारी चाह है।

अनवभ्रराधसः धीराः विद्थेषु गन्तारः। भिनका धन कोईभी छीन नहीं सकता, ऐसे ये बीर मि

भूभिमें जानेवाले ही हैं।

[ अत्रिपुत्र श्यावाश्व ऋषि । ] (२१७) यहियाः भृष्णुया अनुष्वधं अद्गेषं श्रवः मदन्ति ( ऋ. ५१५२१ ) र्जनीव धीर, प्रतुद्वका रशमय स्तेशित लाजिले युक्त होकर, पैरभावरहित यस पाकर प्रसत्तवेता हो लावे हैं।

(२१८) ते धृष्णुया स्थिरस्य शवसः सखायः सन्ति। (इ. ५१५२१)

में बीर समुद्दस्यी घजियाँ उटानेबासे समा स्वाबी बलके सद्दायक हैं।

ते यामन् शःवतः ध्रुपद्धिनः तमना आ पान्ति । वे शतुपर बाक्रमण करते समय शाश्वत विवधी सामर्थ्य

से स्वयं ही चारों सोर रक्षाका प्रयंध करते हैं। (२१९) ते स्पन्द्रासः उक्षणः शर्वरीः सति सकन्दन्ति।

(श्व. ५।५२।३)

वे राहुदलको मारे टरके स्वान्दित करनेवाले तथा बिक्ष हैं और वीरवाले कारण राबीके समय भी हुइतनोंवर धावा कर देते हैं।

सहः सन्सहे ।

इन बीरोंके तेजका मनन करते हैं।

(२२०) विध्वे मानुषा युगा मस्य रिपः पान्ति,

भृष्णुया स्तोमं दधीमहि। (ऋ. ५।५६४) सभी बीर मानवी स्पर्धामोंमें राहुकों से मानबोंको सुरक्षित रसते हैं, इसीतिए हम छन बीरोंके तौर्यपूर्ण कार्य सरणमें रसते हैं।

(२२१) अईन्तः सुदानयः असामिशवसः दिवः नरः। (छ. ५१५२१५)

पूजनीय, दानग्रर तथा संपूर्णत्या बलिए बीर हो सप-सुख स्वर्गके नेता बीर हैं।

(२२२) रुक्मैः युधा ऋष्वाः नरः ऋष्टीः एनाम् सस्क्षत, मानुः त्मना वर्ते । (१६.५५२।६)

इति वधा हाइ शक्तिभी दिम्पित पढे भारी नेता बीर भपने शस इन शपुभीपर छीवते हैं, कर उनका तेन स्वयं ही उनके निकट पटा जाना है। वि वेन्नस्थी दील पहते हैं।

(२२४) सत्यशवसं झम्बसं शर्घः उच्छंस, स्पन्त्राः नरः शुभे त्मना प्रयुखत । (ऋ. ५१५२।८) साव पत से युक्त, बाकान्य सामर्थंकी सराहना करो। शतुको विकत्तित करनेवाले ये बीर शक्त्रे कर्मोंने स्वयंशी खट बाते हैं।

मरद्(हि.) ६८

(२२५) रधानां पन्त्रा भोजसा लाहे सिन्ध्नित । (कः ५१५२१९)

भरने रयके पादेनों से सीनताप्पेन पर्वतलोगी जित्त-विच्छित कर सालते हैं।

(२२६) आपथयः विषययः अन्तःपथाः अनुपधाः विस्तारः यद्यं ओहते । ( २३. ५१५२।१• )

समीपवर्षां, विरोधी, ग्रेस तथा मनुष्ट्रा इलाहि विभिन्न मार्गोसे प्रवाग करनेवाले चीर गपना दन विस्तृत करने सुम कर्मके लिए गलका बहुन करते हैं।

(२२७) नरः नियुतः परावताः ओहते, चित्रा रूपाणि दृश्यो । ( इ. ५१५२।११ )

नेता बीर समीप या दूर रहकर नज़के लिए सब डोकर काते हैं, उस छमद छनके सनेक रूप बडेही दर्शनीम दीरु पडते हैं।

(२२८) कुभन्यवः उत्त्वं आनुतुः, ऊमाः दक्षि तिबेषे सासन् । ( इ. ५।५२।१२ )

सातृभूमिकी पूजा करनेहारे बीर जनाश्चरींना कुनर करते हैं; वे संरक्षक बीर बॉबॉकी चौषियाते हैं।

(२२९) ये ऋष्वाः ऋष्टिविद्युतः कवयः वेवतः सन्ति, नमस्य, गिरा रमय । ( १८ ५।५२।१३ )

जो बीर बड़े सेंडस्थी माडुप घारम स्त्मेहारे, दावी तबा कि हैं, कनका मामियाइन वा नमन स्त्मा भीर भवनी वागी से स्न्हें दार्चत रखना बाहिए। (२३०) मोजसा भूष्यावः धीभिः स्तुताः।

( જ. પ્રાપ્તરાવ*ે* )

भपनी सामध्येते शहुना विनाश करनेहारे चीर नुद्धि-पूर्वक प्रसंसित होनेदोग्य हैं।

(२२१) एपां देवान् घच्छ स्रिभिः यामय्रतेभिः सक्षिभिः दाना सचेत । (इ. ५१२३५२)

इन देवी बोरोंके समीप झानी तथा माक्सगरी वेलामें विषयात सौर गणवेश से विभूषित बीर दान केकर पर्टु-इते हैं।

(२३२) गां पृक्षिं मातरं प्रवोचनत । (च. ५१५३।१६)

ं वे बीर पर लुचे हैं। कि, भी तथा ख़ुमि हमार्ग गाउ। है।

(२२२) श्रुतं गव्यं राघः, अस्त्यं राघः निमृते । (७. ४७२॥५०)

विख्यात गोधन तथा अञ्चलको अक्षी भाँति घोकर सुस्वच्छ रखता हैं।

(२३६) मर्याः अरेपसः नरः पश्यन् म्तुहि ।

( ऋ ५।५३।३ )

हुन भानवी निदाय वीगैकी देखकर प्रशंसा करो। (२३७) खभानवः अञ्जिषु वाजिषु स्रश्च रुपमेषु

्खादिषु रथेषु धन्वसु श्रायाः (ऋ ५।५३।४ )

तेजस्वी बीर राणवेश पहनकर घोटे, माना, हार, असं-कार, रथ पूर्व भनुष्यका शास्त्रय करते हैं।

(१३८) जीरदानवः मुदे रथान् अनुद्धे।

( ऋ. पापशप )

हबरित विजयी पननेहारे चीर आनन्दके किए स्थापर चेठत हैं।

(२६९) सुदानवः नरः ददाशुपे यं कोशं या असु-च्यबुः, धन्वना अनुयन्ति । ( ऋ. ५।५३।६ )

दानी पूर्व नेता वीर उदार पुरुष के लिए जो धनभाषदार सरकर काते हैं, इसीके साथ ये चत्रुर्थारी बनकर प्रवाण करते हैं।

(२४४) शर्घ शर्घ वातं-वातं गणं-गणं सुशस्तिभिः धीतिभिः अनुकामेम ( अ. ५।५३।११ )

प्रत्येक सेनाके विभागके साथ भएछे भनुशायनसहित मले विचारों से युक्त होकर हम क्रमशः चलते हैं। (२४६) तोकाय तनयाय अक्षितं घान्यं यीजं वहभ्वे, विश्वायु सोभगं अस्मभ्यं धत्तन । ( ऋ. ५।५३। १३ ) वालयपर्योके लिए नष्ट न होनेवाका चान्य तुम काभी धौर दीर्घ जीवन तथा सौभाग्य हमें प्रदान फरो।

(२४७) खस्तिभिः अवद्यं हित्वा, अरातीः तिरः निदः **धतीयाम, योः शं उच्चि भेषजं सह स्याम** । ( হঃ. ५।५३।१४ )

फंटयाणकारक साधनोंसे दोष दृर करके शतुभी तथा गुप्त निन्दकों को दूर इटा दें और प्रकासे पाये जानेदाका मांतिस्त एवं रोजस्थिता बढानेथामा भीवय इस प्राप्त करें।

(२८८) यं त्रायध्वे, सः मर्त्यः सुदेवः समह्, सुवीरः असति । ( इ. ५।५३।१५ )

थे बीर जिसका संरक्षण करते हैं, वह शरयन्त तेजस्वी, महरवपुक्त श्रीर बन बाता है।

ते स्याम= इस प्रभुके प्यारे ही

(२८९) पूर्वान् कामिनः ससीन् इय । (ऋ. ५।५३।६। पहरूसे परिचित मिय मित्रों हो इस अपने समीप इला

\*:

(१५०) खभानवे दाधीय वाचं प्रानज ।

धुम्नश्रवसे महि नुम्णं आर्चत (ऋ ण्यूपार) रोजस्त्री परुका वर्णन करी और तेजस्त्री यश पानेवाहे

वीरोंकी वडी सारी ऐन देकर उनका सरकार करी। (२५१) नविपाः वयोषृघः अश्वयुजः परिज्ञयः।

(ऋ पापपार) जिल्ह, वयोचुद्ध पूर्व चोदोंकी स्थॉमें बोतनेवाडे वीर

चारों ओर संचार करते हैं। (१५२) नरः अञ्मादेखवः पर्वतच्युतः हादुनिवृतः

स्तनयदमाः रभसा उदाजसः मुद्दुः चित्।

( 禾. પા**ધ**¥l३) इथियारोंसे चमक्तेवाले बीर नेता पर्वतोंकोमीहिकारे

बाद्धे तथा वज्रोंसे युक्त भीर बर्णनीय सामध्येसे पूर्व हां चेगयान हैं इसलिए विशेष बलिड होकर बारबार इसके

करते हैं। (२५३) धृनयः शिकसः यत् अक्तून् अहानि अ<sup>तः</sup> रिक्षं रजांसि अज्ञान् दुर्गाणि वि,न रिष्यय।

( 宏· إلا إلى ( 宋)

शत्रुओं को हिकानेबाल वीर बलयान हो जब राहरित भन्तरिक्ष, चूकिमय भूविभाग एवं बीहर स्पर्टीमें से हो जाते हैं, तब वे थकावटकी भद्भभूति न छ। [इतनी हार्ड

हनमें बढ वाए! (२५४) तत् योजनं वीर्यं दीर्घं महित्वनं ततान, गर् यामे अगृभीतशो चिपः अनश्वदां गिरि नि अयातः। ( স্থ. দাদ্যাদ)

तुम्हारी भायोजना, पराक्रम, वटा भारी पौरुष बहुती फैल चुड़ा है, जब तुम शतुपर चढाई करते हो, उम वर्ड तुम्हारा तेज घटता नहीं, किन्तु जिधर नोटेपर बैठका वारी भी सूमर प्रतीत हो उधर भी, विकट पहाडपरभी हुन भाक्रमण करही डाकते ही।

(२५५) शर्घः अभ्राजि, अरमति अनु नेपध। (宋. ५<sub>1</sub>५४)()

तुम्हारा वस विचीतित हो बठा है, माराम न कार्र हु<sup>र्</sup>

तुम भनुष्य मार्गते सपने भनुषादियाँहाँ हे हली। (२५६) यं सुपृद्ध स न जीयते, न हन्यते, न स्रिधति, न व्यथते, न रिप्यति । (क. ११४४०)

बीर जिनको सहावता पहुँचान हैं. यह न पराजिन शोवा है, न किसी से मान्द्री जाता है, ह दिन्ह होता है, न हुनी बनता है और न शीमभी शीता है। (२५३) प्रामितिः नरः इनासः अस्वरम् ।

i E. HIMYIC)

राहुके दुर्गोंनी जीतकर सबने मर्थन कानेवामें बीर जर वेगते हुदनरादर चढाई दर दाहते हैं, तह वे दही भागी गर्दना दरने हैं।

(२५८) इयं पृथिवी बन्तरिष्ट्याः पथ्याः प्रवत्वतीः । ( to 1914 to 1

भीरोंचे बिए इस पृथ्वीयाचे राधा शन्त्राधिके मार्ग मास होने जाते हैं।

(१५९) सभरतः स्वर्वरः छुपँ उद्दिते मद्धः क्रिप्तः सम्बाः न ध्रथयन्त, सद्यः सम्बनः पारं सन्द्र्य । (क्ष्म, धारशावक)

बिंद्र बीर सुबोद्द शेनेदर प्रमष्ट शेते हैं। इनके दौरनेवाले बोर्ड जरतर धर नहीं साते, तभांतर वे भवते

स्यानपर पर्हेच पार्व ।

(१६०) बेहेप कप्रयाः पानु साद्यः, यकानु रपना, गमस्योः विहुतः शीर्षेतु शिक्षाः । (८ ४५५) ५

चीर मैतिराँ के क्षीस माल, देशेमें तोर परन्यत्य सुदर्गहार, राधीमें बराबार और गरावर विलेबेहर दिसनात है।

( ६६१ ) अगुर्भानदोशिकारे रदान् पिप्पले विज्ञूट. पुलना सम्बद्धन्त, वानिविद्यन्त । ११, ५ ५६

शहरत नेहासी, परिषय पानशे हुए हिसाहर महा ५०), (प्रयम्बद्धीय यक्षा या गारी) विरोधि संग्राम को सी रेक्ट्रस्टी यहाँ ।

(१६१ रथ्यः प्रवस्तानमः राषाः स्यासः स परण्णि सर्वितं रस्ता। १०,५००

इसके राते शह नदा धरोने हुन है। मजह होते र रा इन्हारीयुग्ध दन है। है

(१६१ सूच स्थाने दिने स्थित साम देखें रूपि असूच सरस्रय रार्थको पान्ने साहारी ग्रापिकारी या र

दर्जन क्लियोग्य बीगीले युक्त घन हमें हो, नामगायन क्रिकेवाले तरवहार्वाकी रहा बतो, होगोंदे रोपनकर्वानी बोडे देवर पर्याप्त भद्यभी दे दी साँग उसी प्रवार नरेतारी रेमवहादी परा हो।

्रइष्ट) तत् इविषं यामि, येन नृन् अभि ततनाम । (हा भारताहरू)

यह पन चाहिन, जो सभी रोलोंने विभक्त दिया जा

(२१५) भ्राजदृष्यः तुक्तव्रक्षतः वृद्धत् वयः द्धिरे, सुयमेनिः बाहानिः वर्षः इयन्ते । ( व. ५.५५) १

यमकीके इधियार बारण करनेहरी और यसस्परापर स्मानुहा रसने असे दीर बहुतना भए नमीर रण हैं। शेर मही भीति निवादे हुए बोबोंक बैट्टर अते हैं।

रथाः शुमं यानां अतु अञ्चलत ।

प्रमाने प्रभागन कार्य के लिए जानेशानी है नार्ते वा धनुषाय हरें।

(२६६) पद्मा विद् स्वयं निवर्गे द्विषेत्रे, महाराः डविं<mark>या पृहत्</mark> विगाहय । 😤 १८५५ /

चूँक पुत्र शाम चारत कावाई बराबा घरता तरहे ही, भागः एतं सब्द्रु**ण वशे ही भी** गलदकी सामुक्तीयाँ। केश् के विदे प्राप्त सहस बहुत ही सुनाई ही ।

(६०४ छम्दा सार्व लाहाः सार्व जीताः १८८ स्विचे बन्दर्ग बायुक्ताः । मी ५ ५०%

भारते हुनीत अबने सहस्य सामृत्यातिक प्राप्ति श्रुपत् बर प्रदेश करनेहरते। योग सहकी बलनियाँ (लिहाई कहाने कार्षित रहात है ।

राद व. मतियमं अभीतार्व असाम् असुनीः इधारत हा १ ०४५

मुख्या १ रहरदा मुख्य कियु सूचन एवं हैं, हरी न् र

the the country of more of fire that have मञ्जूषार्थे विकारमुख (विकासकार १५००) यह राम के हैं है। सबसे बायून में से ही में उन्हों में हैं

मुद्धे दृष्टीके दृष्टी के अवस्ता तम्हे तर है। १०५१ 31 m 22 gr

है हैं। या प्रदेश क्या, या र प्राप्त पूर्व एक्स हैं man district the district that he had

तुम धीरोंके मार्गमें पहाड वा निष्यों रकावट नहीं उाल सकती हैं। विघर तुम्हें घटाई करनी हो, उघर मजेमें चले जानो । शाकाशसे के भूमितक मन चाहे उघर तुम धूमरे चलो। (२७२) पूर्व, म्तनं, यत् उद्यते, शस्यते, तस्य नवेन् इसः भवधा। ( छ. ५१५५।८)

को हरकभी बहिया और सराहनीय है, बाहे वह प्राना बा नया हो, तुम उससे ठीक ठीक परिचित रही। (२७३) अस्मभ्यं बहुलं शर्म वियन्तन, नः मृळत। ( क्ट. पापपार )

६में बहुत सुस दे दो और हमें मानन्दित करो । (२७४) यूयं अस्मान् अंहतिभ्यः वस्यः अच्छ निः नवत । वयं रयोणां पतयः स्याम (ऋ ५।५५।९०)

हमें हुद्देश से छुड़। नेके छिड़ तुम, उपनिवेश बसाने कोग्य स्थाछ की भीर दमें छे चको और ऐसा प्रवेच करो कि, इम धानके बाधिपति हों। (२७५) शर्धन्तं रुक्मोभिः अक्षिमिः पिष्टं गणं अद्य

विद्याः शव ह्रय । ( ऋ. ५।५६।१ )

चनुष्यंसक भीर साभूषणोंसे अछंकृत बीरोंके दसकी प्रजाके हितके छिए इघर बुळाभो । (२७२) आज्ञासः भीमसंदद्याः द्वदा वर्ध ।

( न्ह. पापदार )

प्रशंक्षाके बोग्ब और भीषण शरीरवाले इन बीरोंकी अंतःकरणपूर्वक बुद्धिगत करो, [ऐसे भीमकाय तथा सराइ-नीम चीर शिस प्रकार बढ़ने क्यों, ऐसी क्यान से न्यवस्था करों।]

(२७७) मीळहुष्मती पराहता मदन्ती अस्मत् आ एति। (ऋ. ५।५६१३)

स्नेहयुक्त भीर जिसे छत्रु पराभूत नहीं कर सके, ऐसी बहु सेना सहव इमारी जोरही बढती बढी भा रही है।

चः अमः शिमीवान् दुधः भीमयुः। गुम्हारा वल भीषण है, नवाँकि कार्यक्तवल शबु भी तुम्हें वर नहीं सकते।

(२७८) ये शोजसा यामिः अदमानं गिर्र स्वर्ये पर्वतं प्र च्यावयन्ति । (ऋ. ५१५६१४) जो बीर अपने सामध्ये से बाकमण करके प्यतीले और करनानको छुनेवाने पहाजोंको बोड देते हैं। (२७९) समुक्षितानां एयां पुरुतमं अपूर्व्यं **इये**। ( क्र. पा५६१९)

इक्ट्रे घढे हुए इन भीरोंके इस बढे अपूर्व दबकी में सराइना करता हूं। (२८०) रथे अरुपीः, रथेषु रोहितः अजिरा वहिष्ठा हरी बोळ्हवे धुरि युद्धनध्यम् । (क. ५१८६६)

तुम रथमें लाक रंगवाली हिरानियाँ, रथाँमें कृत्णसार और बेगबान, खींचनेकी झमता रखनेबाळे घोडे रथ डोनेके लिए रथमें जोतते हो ।

(२८१)अरुपः तुविस्वनिः दर्शतः वाजी इह धायि सम वः यामेषु चिरं मा करत्, तं रथेषु प्रचोदत । ( ऋ. ५।५६।७ )

रक्तवर्णका, हिनाहिनानेवाळा सुन्दर घोडा यहाँपर जीत रखा है। अब भाक्रमण करनेमें देशी न करो, रथमें बैडका उसे हाँकना छुरु करो।

(२८२) यस्मिन् सुरणानि, श्रवस्युं रथं वयं भा हुवामहे। (ऋ. ५१५६१८)

जिसमें रमणीय वस्तुएँ रखीं हैं ऐसे बशस्ती रथकी सराइना इम कर रहे हैं। (२८३) यस्मिन् सुजाता सुभगा मीळहुपी महीयते, तं वः रथेशुभं त्वेपं पनस्युं शर्धं आहुवे। (क्र पापड़ार)

जिसमें अब्छे भाग्ययुक्त तथा प्रशंसनीप शक्तिका महस्व प्रकट होता है, उस तुम्हारे रथमें वीभायमान, वेजस्वी, खुब बलकी में सराहना करता हूँ।

(२८४) स्जोपसः हिरण्यरथाः सुविताय आगन्त<sup>न</sup> (१८४) स्राप्यसः हिरण्यरथाः सुविताय आगन्त<sup>न</sup> (१८४) स्राप्यस्था

तुम एकही ख्यालसे प्रभावित होकर और सुवर्ण रयमें बैठकर इसारा हित करनेके छिए इधर प्रधारो । (२८५) पृश्चिमातरः वाशीमन्तः ऋष्टिमन्तः मनीपिणः सुधन्यानः इपुमन्तः निपक्षिणः स्वश्वाः सुर्थाः सुं आयुधाः शुभं वियाथन । (ऋ. ५१५७१२)

भूमिको माताकी नाई अ दरपूर्वक देखनेहारे धीर कुरा तथा भाले लेकर, सननशील बनकर, बढिया भनुत्व<sup>बात</sup> एवं तूणीर साथमें लेकर उत्कृष्ट घोडे, रथ और इंदि<sup>बी</sup> घारण कर जनताका हित करनेके क्षिए चले साते हैं। (२८२) वसु दाशुपे पर्वतान् धृतुध । वः यामनः भिया वना निजिहीते । यत् शुभे उन्नाः पृपतीः अवुग्ध्वं, पृथिवीं कोषयध । (कः. ५१५७३)

उदार मानवांको धन देनेके किए तुम पहादांतक को दिला देते हो, तुम्हारी चढ़ाईके भय से वन कांपने कमते हैं. जब कल्याण करनेके किए तुम जैसे झूर बीर सपने रध-को घड़देवाली हिरनियाँ जोड़ देते हो, तब हमूची पृथ्वी बीकला बढ़ती हैं।

(२८७) वातित्वपः सुसद्दशः सुपेशसः पिशङ्गाध्वाः अरुणाभ्वाः अरेपसः प्रत्वक्षसः महिना उरवः।

(ह. ५,५७४) तेदस्यी, समान रूपवाले, भावर्षक रूपवाले, भूरे गौर लाकिमामय घोढे रखनेवाले, दोपरहित तथा राहुको विनष्ट करनेवाले घीर सपने महासम्बसे पहुत यहे हैं।

(२८८) बिह्ममन्तः सुदानवः त्वेष-संदशः अनवभ्र-राधस जनुषा सुजातासः ठक्मबक्षसः अर्काः असृतं नाम भेजिरे। (क. ११५७५)

गणवेश पहनकर उदार, सेबस्वी, धन सुःक्षित रक्ने-हाले. कुलीन परिवारमें पैदा हुए, गलेमें स्वर्णसुदानिर्मित हार हाले हुए. सूर्यतुल्य सेवस्वी प्रकीत होनेवाले बीर समर यस पाते हैं।

(२८९) वः अंसयोः ऋष्टयः, वाह्योः सहः आंजः वर्लं अधिहितं, शीर्षसु नृम्णा, रथेषु विश्वा आयुधा, तन्षु श्रीः आय पिषिशे। ( इ. ५.५.१६)

तुम्हारे बर्धापर माले, बॉहोर्ने बल, सरपर साफे, रघोंने सभी भावध मौर दारीरपर होगा है।

(२९०) गोमत् अध्ववत् रथयत् सुवीरं चन्द्रयत् राधः मः ददः मः प्रशस्ति रूपुतः वः सवसः मसीय । (छ. ५१८७)

नीमाँ, घोडाँ, रयाँ, बीनपुरुषों से युक्त भार विष्ठुछ सुवर्ण से पूर्व शत हमें दी, हमारे वैमयको महाशी और नुम्हारा संरक्षण हमें भिळवा रहे।

(२९१) तुविमयासः ऋतझाः सत्यधृतः क्वयः युदानः यृहदुक्षमाणाः । (%. ५१५७१८)

्यहुत ऐयर्पवाले, साम जानगेहारे, शानी, युनक वया इक्ष्यान पत्ती।

(२९२) खराजः आश्वश्वाः अमवत् वहन्ते, उत अमृतत्य ईशिरे, एषां नव्यसीनां तविषीमन्तं गणं स्तुषे। ( क्व. ५१५८) १

स्वयंशासक होते हुए ये बीर जल्ड जानेवाले घोडाँपर चढ़कर ना ऐसे बोट जोतकर चेगपूर्वक प्रयाण करते हैं, शमरपन पाते हैं। इनके स्तुत्व भीर बलवान संघकी स्तुति फरता हूँ।

(२९३) ये मयोभुवः, महित्वा अमिताः तुविराधसः नृन् तयसं खादिहस्तं धुनिव्यतं मायिनं दातिवारं त्वेपं गणं वंदस्व। (ऋ. ५।५८।३)

सुल देनेहारे, जिनका बढणन समीम हो ऐसे, सिद्धि पानेबाले बीर हैं उनके बिल्ड सामृष्ययुक्त, राहुको हिला देनेबाले, खुशल, उदार, तेजस्थी संघको प्रयाम करो।

(२९५) यूर्यं जनाय इर्ये विभ्वतष्टं राजानं जनयथ युष्मत् सुष्टिहा वाहुजूतः पति । युष्मत् सद्दश्वः सुवीरः एति । ( क्र. ५१५८)४ )

तुम जनताके लिए ऐसे नरेगका स्वत करते हो, वो पड़े वह प्रगतिशील कार्य करनेका सादी बने। तुम बैसे बीरोंमें से ही विशेष पाहुदलसे युक्त मुष्टियोद्धा (Boxer) हुए, विख्यात हो उटता है सौर तुममें से ही अच्छे घोडों-हो समीप रम्बनेवाला केष्ट वीर जनताके सम्मुख भा उपस्थित होता है।

(२९३) अचरमाः अकवाः उपमासः रिप्तष्टाः पृक्षेः पुत्राः स्वया मत्या सं मिमिन्नः । (१६. ५।५८।५)

समान द्यामें रहनेवाले सवयनीय, समान स्द्रवाके, वेगसाटी भीर मानृभृतिके सुदुत्र होते हुट् ये वीर अपने विचागेंसेही परस्पर मेलके पर्ताव रखते हैं।

(२९७) यत् पृपतीिमः सधैः चीलपिविमः रथेिमः मायािस्टः सापः झोदन्ते, बनािन रिणते, चौः सवकन्तु । (इ. ५१५८) ६

जब धर्येदाले घोडे जीतकर सुरद पहियाँसे वुक्त रघोमें भारत हो तुम शाक्रवण सुरू करते हो, दल समय पानीमें मारी खलपली हो जाती हैं, पन वितष्ट होते हैं भीर भारतमभी दहाडने लगना है।

(२९८) एपां यामन पृथिवी प्रथिष्ट, स्वं दावा छः, मध्मान, धुरि वायुमुन्ने । (इ. १९८०) इनके आक्रमणोंके फलस्बस्य कातृभृमिकी खपाति तथा प्रसिद्धि हो खुकी या भूमि समतल हो गयी। उनका बल प्रकट हुआ भीर हमके चढानेके समय उन्होंने अपने घोडे रथोंमें जोते थे।

(२००) सुविताय दावने प्र अफ़न्, पृथिव्ये ऋतं प्रभरे, अश्वान् उक्षन्ते, रज्ञः आ तरुपन्ते, स्वं भानुं अर्णवैः अनुश्रथयन्ते। ( ऋ. ५१५९१ )

सबका हित तथा सबकी मदद करने के लिए इस कार्यका प्रारंभ हो जुका है। नातृभूमिका सोत पदो, बोधे जोत रखो, अन्तरिक्षमेंसे दूर चळे जाओ और अपना तेज समुद्र यात्राओंसे चारों ओर फैडाओ। (१०१) एपां अमात् भियसा भूमिः एजति। दूरेहनः ये एमिः चितयन्ते ते नरः विद्धे अन्तः महे येतिरे

( मृ. ५।५९।२ ) इन वीरोंके बलसे उत्पन्न भयाकुछ भावसे सूमण्डळ धर्भ उठता है। जो दूरदर्शी वीर अपने चेगोंसे पडचाने जाते हैं, वे युद्धोंमें महत्त्व पानेके लिए प्रयक्त करते रहते

(३०२) रजसः विसर्जने सुभ्वः श्रियसे चेतथ । (कृ. ५।५९।३)

क्षेत्रा दूर करनेके किए अच्छे वीर वनकर ये ऐयर्थ कथा . वैभव बढ़ानेके छिए प्रयत्तवीक बनते हैं। (३०३) सुविताय दावने प्रभर्ध्वे, यूयं भूमि रेजध । ( ऋ, ५।५९।४ )

भच्छे ऐथर्षका दान करनेके लिए तुम उसे पटोरते हो। इसिछए तुम पृथ्वीकोभी विचलित कर डाजते हो। (३०४) सवन्धवः प्रयुधः प्रयुख्युः । नरः सुत्रुधः चष्युः। (क. ५१५९१५)

परस्पर आगृगावसे रहहर बहे अच्छे योदा छहाईमें निरत होते हैं और ये नेता हमेशा बढ़ते रहते हैं। (३०५) ते अञ्चेष्टाः अक्तनिष्टासः अमध्यमासः उद्भिदः महत्ता विवावृधुः। जनुपा सुजातासः पृश्चिमातरः दिवः मर्याः नः अच्छ आजिगातन। (फ. ५१५९६)

इन वीरोंमें कोईभी श्रेष्ठ नहीं है, कोई निचले दर्जेका नहीं और न कोई भेंद्रकी खेलीका है। उत्ततिके छिए संक्टोंके जालको तोहनेवाले ये वीर अपने अन्दर विद्यमान धडण्यनसे यदते हैं; कुलीन परिवारमें उत्पन्न और माम्भू-मिकी उपासना प्रनेवाले दिग्य सानव इसारे मध्य नाकर निवास फरें।

(३०६) ये श्रेणीः शोजसा अन्तान् वृहतः सातुनः परिपप्तुः । एषां अश्वासः पर्वतस्य नमन्त् प्राचुच्यद्युः । (ऋ. ५१५९१०)

ये भीर कतारमें रहकर वेगपूर्वक पृथ्वीके दूमरे श्वीतिक या बढ़े नड़े पहार्कांपरमी चले जाते हैं। इनके घोडे पहार-केमी हकड़े कर उालते हैं।

(३०७) एते दिव्यं कोशं आचुच्यवुः । ( क्र. ५)५५०) ये धीर दिश्य भाण्डारको चारों कोर उण्डंक देते हैं, याने सारे भनका विभाजन चतुर्दिक् कर देते हैं, ताकि वहांमी विषमता न रहे ।

(३०८) ये एकवकः परमस्याः परावतः आयय । (इ. ५१६११)

ये धीर शकेळेही सत्यन्त सुदूरवर्ती प्रदेशोंसे चके भावे

(३१०) एषां जधने चोदः, नरः सक्थानि विषमुः। (कृ. ५१६११३)

जब इन घोडोंकी जंबापर चाबुक छगता है (तम वे अपनी जाँव तानने कगते हैं ) परन्तु उपर बैंडनेवाके बीर उनका विशेष नियमन करते हैं, है (उन घोडोंको अपनी जांघोंसे पकड रसते हैं )।

(३१२) ये आशुभिः वहन्ते, अत्र श्रवांसि द्धिरे। (ऋ. ५१६११९१)

चो बीर घोषोंपर चष्टकर शीघ्र शतुओंपर इसडा कर देवे हैं, वे बतुत संपत्ति घारण करते हैं। (३१३) श्रिया रथेषु आ विश्वाजनते। (इ. ५१६९१९९) ये वीर अपनी सुपमासे स्थोमें चारों आर चमकते रहते हैं।

(३१४) सः गणः युवा त्वेपरथः, अनेद्यः, शुमंयार्गः, अप्रतिष्कुतः। (ऋ, पाइगाः)

यह बीरोंका संघ नवयीयनसे पूर्ण, तेजस्वी भीर आमाम्ब रथमें बैठनेवाला, अनिंदनीय, अच्छे कार्यके डिए हलवर्ड करनेवाला तथा सदेव विजयी है।

(३१५) धृतयः ऋतजाताः अरेपसः यत्र मदन्ति कः वेद ? ( ऋ. ५।६१।१४)

शतुको हिन्छा देनेबाळे, सत्यके छिए सचेष्ट विश्वार वीर किस जगह सहर्ष रहते हैं, भन्ना कोई कह सकता है! या फोर्ट्र जान केता है ? (२६६) यूर्य इत्था मर्ते प्रणेतारः यामह्तिषु धिया श्रोतारः। (इ. ४)६५११५)

तुम इस भाँति मानवाँको ठीक राहसे हे चलनेवाले हो। भतः हमछा फरते समय अगर तुम्हें पुकारा जाय, तो तुम जानबूसकर रुधर प्यान हो।

(३१७) रिशादसः काम्या वस्ति नः श्रावनृत्तन । ( ऋ. ५।६१।९६)

राषु विनाशकतां तुम बीर हमें समीद्व धन काँटा हो। [अत्रिपुत्र एवयामरुत् ऋषि।]

(२१८) वः मतयः महे विष्णवं प्रयन्तु ।

(写, Yicula)

तुम्हारी दृद्धियाँ षटे भारी म्बापक देवकी भीर प्रकृत हों।

तवसे धुनिव्रताय शवसे शर्धाय प्रयन्तु । जिनने वन किया हो कि, में घल्डि शहुमों हो हिलास सरेड हूँगा ऐसे बीरके बेगपूर्ण सामर्थका वर्णन करनेके लिए सुन्हारी बाजियों प्रमुख हों।

(२१९) ये महिना प्रजाताः, ये च स्वयं विद्यता प्र जाताः, (तेषां) तत् दावः प्रत्वा न आधृषे, महा अषृष्टासः। (म्र. ५१८७१)

के कीर सहस्यके कारण प्रतिद्ध गुणु हैं, अपने ज्ञानसे विक्यास गुणु हैं। उनके बचे पराक्रमके बारण उनके कारों कोई परास्त नहीं कर सकता है और अपने अन्दर विद्यमान सहस्यके कारण शतु उनकर इससे करनेका साहस नहीं कर सकते।

(३२०) सुशुक्तानः सुभ्वः,येषां सथस्ये १री न आ १ष्टे, सन्नयः ग स्वविद्युतः धुनीनां म स्पन्त्रासः ।

( का. ५१८७३) वे बीर करवान तेजस्वी पूर्व वहे हैं, उनके बात्तें (अपने सेन्द्रमें ) उनकर अधिकार प्रस्तावित करनेवाना होई नहीं। वे कप्रितृत्व तेजस्वी है और अपने रेजने नारक समुखींकी भी विकादर निस्त हैते हैं।

(१२६) सः समानसात् सरसः विध्यमे, दिसहसः दोव्यः प्रिसर्थसः जिनाति । 🧪 ( क. ५८०१४ )

चह घीतेंदा संघ थपने समान निदासन्थल से गुड़ती समय बाहर निकट शाया, सुक बढ़ानेदी आसी शासिके बुक्त दे बीर पारश्वरिक होड या स्वर्धा छोडकर पराद्यस करनेके किये सामें बडने लगे।

(३२२) वः अमवान् वृपा त्वेषः यथिः तिवषः स्वतः न रेजयत्. सहन्तः स्वरोचिषः स्थारदमानः हिरण्यः याः सु-आयुधासः इष्मिणः ऋञ्जतः ( ऋ. ५४८०)५ )

तुन वीरोंडा बलयुक्त, समर्थ, केजस्वी, येगपान, प्रभाव-बाली शब्द तुन्हारे भनुयापियोंको भयभीत न करे । तुम श्रमुका पराभव करनेहारे, तेजस्वी सुवर्णामंकारोंसे दिभूषि-त, बिद्या हथियार रखनेवाले तथा भवभाग्डार साथ रखनेवाले बीर प्रगतिके लिए प्रगतिशील दनते हो । (२२२) वः महिमा अपारः त्वेषं रावः अवतु, प्रतिती संहारी स्थातारः स्थन, श्रुशुक्कांसः नः निदः उरुप्यत । (इ. ५१८७)६)

नुम्हारी महिमा धपार है. तुम्हारा तेजस्वी पक हमारी रक्षा करे, पहुका हमका हो जाय, तो तुम ऐसी जगह रही कि, हम तुम्हें देख सकें: हम तेजस्वी बीर हो, इतकिए निद्र-कोंने हमें प्रचालों।

(१२४) सुमदाः तुविद्युम्ताः अवन्तु । दीर्घं पृथु पागिवं सद्भ प्रप्रे । असुत-एनसां अञ्मेषु भद्गः दार्घासि आ । (मा. ५१८०७)

मध्ये वर्म कानेहारे, महारेजस्थी वीर इमारी दशा घरें।
यूमंद्रकार विक्रमात इसारा घर एन्द्री चीरीके कारण
विक्रमात ही पुटा है। इन पायमे कीमी दूर रहनेवाले
कीरोवे काममयके ममय करे का दिखाई देने कराते हैं।
(१९४) समस्यकः विष्णोः महः युयोतन, दंसना
सनुतः द्वेपोनि सप। (श. १९८०८)

हरवाही बीर ब्यादक प्रस्तामाठी समीत राजितीन बदन संबंध दीव दें, धदन दगक्रमणे युम शतुर्थीकी बूर इटा हैं।

(१९६) वि-सोमिति स्थेष्टामाः प्रचेतसः निदः वृर्धतेयः स्यातः । (१८, १८८०)

् विधीय रक्षाये भवसरपर श्रेष्ट दहरने यादे क्षानी व्याह निहरू राष्ट्रभीये विद्यागनिय होते ।

[स्त्यतिषुष्य शेष्ट्रक्तिः] (१९७) सपहेषां धेतुं उप थाः सत्त्रभः, शतपन्तृतां स्वयपन्। (१८००००)

्याम्य बूद्ध देनेदारी गौली गाल बरो बीच-सुद्रते। गागप स्वापन संवतियासी सीची दरमुख क्षोप-लो । (२२८) या स्वभानवे शर्धाय समृत्यु श्रवः हुसत, तुराणां मुळीके सुम्तैः एवयावरी । (क. ११४८) १२)

जो गों, तेजस्वी धीरोंके संघको अमर शाक्त दंनेवाला दूध देती है, वह शीव्रतया कार्य करनेवाले धीरोंके सुस्तके किए अनेक प्रकारोंसे संरक्षण करनेवाली पनती है।

किए अनक प्रकासिस सरक्षण करनेवाली पनती है।
(३२९) भरद्वाजाय विश्वदोहसं घेनुं विश्वभोजसं
इपं च अवधुक्षत । (ऋ. ६१४८।१३)

इपं च अवधुक्षत । ( ऋ. ६१४८१९३ ) जो भन्नका दान पूर्णतया करता है, उसे विदया दुधास गो और पुष्टिकारक भन्न यथेष्ट दे दो ।

(२२०)सुऋतुं मायिनं मन्द्रं सृष्टभोजसं आदिशे स्तुषे । (क. ६१४८।१४)

भच्छे कर्म करनेहारे, कुशल, भानन्दवर्धक, श्रन्त देनेवा-छे घीरकी में स्तुति करता हूँ, ताकि वह हमारा भच्छा पय-प्रदर्शक यने।

(३३१) त्वेपं अनर्वाणं शर्घः चसु सुवेदाः, यथा चर्पणिभ्यः सहस्रा शाकारिपत्, गृब्हा वसु आविः-करत्। (स. ६१४८।१५)

तेजस्वी दातुरहित घल तथा धन मिछ जाय, उसी प्रकार सारे मानवोंकी इजारों प्रकारके धन मिछें भौर छिपा पढा धन प्रकट हो।

(३३२) वामस्य प्रनीतिः स्नृता वामी ।

( ऋ. इ।४८।२• )

घन प्राप्त करनेकी प्रणासी सस्य एवं प्रशस्त रहे, तोडी ठीक !

(१२२) त्वेषं शवः चुत्रहं ज्येष्ठं। ू (ऋ. ६।६६।१)

चेजस्वी यल राजुका मारक ठहरे, तोडी यह श्रेष्ठ है।

[ बृहस्पतिपुत्र भरद्वाज ऋपि । ] (३३५) अरेणवः नर्गोः ग्रांस्येभिः सार्कं भवन

(३३५) अरेणवः नृम्णेः पींस्येभिः सार्कं भ्यन् । (क. ६१६६१२)

निष्पार बीर बुद्धि वया सामध्योंसे पूर्ण वने रहते हैं। (३३७) अन्तः सन्तः अवद्यानि पुनानाः अयाः जनुषः न इपन्ते, श्रिया तन्त्रं अनु उक्षमाणाः शुचयः जीपं अनु नि दुहे। (स. ६।१६।४)

समाजमें रहकर दोवोंको हटाते हुए पवित्रताका स्वान सरवे हुए योग सपनी हळचलोंसे जनवासे दूर नहीं जाते हैं। वे धनसे सपने शर्मोंको बल्डिए बनावे हुए, सूद पवित्र होते हुए सबका सानन्द सदाने रहते हैं। (२२८) येषु घृष्णु, मक्षु अयाः, ते उन्नान् अवयासत्। ( ছ. ६१६६५)

जिनमें शत्रुविनाशक वड़ है भीर जो तुरन्तकी हमता करते हैं, ऐसे चीर सैनिक शत्रुओं को पददक्वित कर देते हैं। भक्ते की वे भीषण हों।

(२३९) ते शवसा उत्राः घृष्णुसेनाः युजन्त इत्। एषु अमवत्सु स्वशोचिः रोकः न आ तस्यो। (इ. ११६९१)

वे अपने बलते बहे शूर तथा साइसी सैनिक साब लेकर इमला चढानेवाले बीर इमेशा तैयार रहते हैं। इन नलिष्ठ बीरोंकी राहमें रकायट डाल सके, ऐसा तेजस्वी शितः स्पर्धी कोईभी नहीं मिळता।

(३४०) वः यामः अनेनः अनश्वः अरथीः अजीत। अनवसः अनभोग्रुः रजस्तः पथ्याः वियाति। ( ऋ. ६।६६।०)

तुम्हारा रथ निद्रांष है और घोडों तथा सारिधकेन रहने।
परभी घेगपूर्वक जाता है। रक्षणके साधन या लगामके व रहनेपरभी बह रथ नई उडाता हुआ राइपरसे बढा जाता है।

(३४१) वाजसातौ यं ववय, अस्य वर्ता न, तस्ता नास्ति । सः पार्ये दर्ता । (ऋ. ६१६६१८)

छडाईसें जिसे तुम बचाते हो, घसे वेरनेवाडा कोई नहीं, विनष्ट करनेवाछाभी कोई नहीं और वह युद्धमें क्षतुवां के गर्वोको फोड देता है।

(३४२) ये सहसा सहांसि सहन्ते. मलेभ्यः <sup>पृथिकी</sup> रेजते, स्रतवसे तुराय चित्रं वर्कं प्रभरध्यम् <sup>।</sup> (ऋ. ६१६९)

जो अपने बर्लासे शत्रुद्दरूके आक्रमणोंको रोक्ने हैं, वर् पूज्य वीरोके सामने यह एथिवी यरघर काँगने हमती है। एन बलिख तथा श्वरापूर्वक कार्य करनेवाके बीरोंकी सराहना करो।

(३८२) त्विपीमन्तः तृपुच्यवसः दिधुत् अर्वत्रः शुनयः आजत्-जन्मानः अघृष्टाः। (ऋ. ११६९१०)

तेजस्वी, येगपूर्वक जानेयाडे. प्रदारामान, पूर<sup>ा</sup>, हुन्ही दिलागेवाळे यीर हैं, जिनका प्राभव करना शतु है <sup>हिर्</sup> दूसर है। (३४४) ब्रुधन्तं भ्राजटिष्टं आविवासे । शर्थाय उग्नाः शुक्रयः मनीषाः अस्पुधन् । (ज्ञ. ११६६१३१) । बटनेवाके तथा तेजः पूर्णे द्विपार धारण करनेवाले वीर स्वागतके लिए सर्वधा योग्य हैं । ब्रह्म बदानेका हेतु सामने रस्त ये बीर पवित्र बुद्धिसे युक्त हो, पारस्रक्ति होइ या सर्थामें लगे रहते हैं ।

#### [ मित्रावरुणपुत्र चसिप्ठऋपि । ]

(२२७) स्वपृभिः मिथः अभिवपन्तः। वातस्वनसः अस्पृधन्। (%. ७१५६३)

मरने पवित्र विचारोंके साथ वे बीर इक्ट्रे होते हैं और

भीषन गर्नना करते हुए एक दूसरेते स्तर्धा करते हैं। (१४८) धीरः निष्या चिकेत, मही पृक्षिः जघः जभार ( ऋ. ७१५१४ )

हादिमान भीर गुप्त बाडों को बाड सकड़ा है। पड़ी गी भरते टेबेके दूधते हुन बीरों का पोपन करती हैं। (३४९) सा विद् सुवीरा सतात् सहन्ती नृम्णं पुष्य-क्ती अस्तु। (इ. ७५६७)

वह प्रजा भक्के बीरोंसे युक्त होका हमेता राष्ट्रका परामय करनेवाला तथा वल बढानेवाली हो जाय। (३५०) यामं येष्टाः, श्रुमा शोभिष्टाः, श्रिया संमिदलाः, बोजोभिः उद्याः। (%, ७५६)६)

ये घीर इनला करनेके लिए लानेवाले, मर्लघारींसे विभूषित, क्वितुक तथा सामर्थ्य से भीषण हैं। (३५१) वः ओजः लग्ने, शर्वासि स्थिरा, गणः नृदि-भान । (ऋ. ०१५६१०)

्तुम बीरोंका यह भीषण है, हुम्हारी सक्तियी स्वाकी हैं सौर संघ सामर्थवान है।

(३५२) वः शुप्पः शुक्षः मनांति श्रध्मी, षृष्पोः शर्षः स्य भुनिः। ( ऋः ७१९१८ )

तुरहारा यह दोयरारित तुरहारे मन् कोधनुक और तुरहारी राष्ट्रवारा बरनेकी गक्ति वेगनुक है।

(२५५) सु-झायुष्टासः इप्तिपः सुनिष्याः स्थयं सन्तः ह्याम्ममानाः । (१८) अ५६१५०

्रहिया इभियार भारण शानेबाहे, वेगप्रवेह जानेहारे भार भारने शारीसिंदी बरायसिंगासाण सुरोधित करने-बाटे ऐसे वे बीर माल् हैं।

(२५६) ऋतसापः द्वविद्यल्यानः द्ववपः पावकाः द्वतेन सर्वे सापन्। (१८ ७५५१६)

स्त्येस चिपस्नेवाले, परित्र कोबन घारण इत्नेवाले पवित्र, गुद्र वीर सरक राहसे सचाई प्राप्त काते हैं। (२५७) अंसेषु खाद्यः, बक्षाःचु रुक्माः उपशिधिन याणाः, रुचानाः आयुधेः स्वधां अनुयन्छमानाः।

(छ. ७५६१९) कंधोपर सामुम्य, द्वावीपर हार बटकानेवाले, वे देवहबी बीर द्वियार लेकर भपना वल बढावे हैं।

(२५८) वः बुष्न्या महांसि प्रेरते, नामानि प्र तिर्ध्वं, एतं सहन्नियं दृश्यं गृहमेघीयं मानं जुपध्वम् । ( हा. ७१२३१४ )

तुम वीरोंके मालिक बल प्रकट होते हैं, भरने यसोंको षडाओ, इन सहस्रों गुनोंसे युक्त घरेलू पालिक प्रसादका सेवन को ।

(२५९) वाजिनः विष्रस्य सुवीर्यस्य रायः मञ्जु दातः। अन्यः अरावा यं आदमत्। ( छ. ७।५६१५९)

्रस्त्वान झानीको बडिया बीर्यपुक्त घन तुरसा है हो, नहीं तो दुसरा कोई शत्रु मायद बसे छीन के जाय।

(२६०) सु-सञ्चः ग्रुक्षाः प्रकोद्धिनः गुभयन्त । (%. ७७३१६)

वे बीर गविमान, शोमायमान, साक्ष्मुबरे सीर विमादी बने हुए हैं।

३६६) दशस्यन्तः सुमेषे वरिवस्यन्तः मुळयन्तु । (१), १/१८॥५०)

्रापुष्टिनासर, स्थायी महास्य देवेबाने बीर सतवानी सुन्न दे दें। (१९२९ देवतः गोपा अस्ति, सः अद्भवावी।

( हर. १८६१ ६ ) वो प्रगतिसीर लोगोंका संस्था करनेपाला हो, पर मनमें हुए बात कीर बादर हुए कीर ऐसा बर्जाप नहीं करता है !

(६६६) तुरं रमयन्ति, इमे सहः सहसः आनमन्ति, इमे दांसे बहुष्यतः वि पान्ति, अरुपे गृह हेपं द्रपन्ति । रहा गुरुष्यतः )

में त्याद्वेश वार्ष मलेवाटोंकी बादन्द देते हैं, अपते सामध्ये से बारिटोंकी हकाते हैं, बीरगाणावींके गायन-बर्वाकी बदाते हैं। भीर द्वारित हैं कि, में बाहुबर मार्ग बीध बरते हैं।

सर्द्र (हे. ५६

(३६४) इमे रधं जुनन्ति, भृमिं जुपन्त, तमांसि (ऋ ७।५६।२०) अपवाधध्वम् ।

ये वीर घनिकोंके निकट जैसे जाते हैं, उसी प्रकार भीख-भॅगेके समीप भी चर्छ जाते हैं। वे भँघेग दूर करते हैं। (३६५) वः सुजातं यत् ई अस्ति, स्पार्हे वसव्ये नः (邪. ডা५६१२१) आभजतन।

तुम्हारे समीप जो उच्च कोटिका धन है, उस स्पृहणीय

संपत्तिमें हमें सहभागी करो। (३६६) यत् शूराः जनासः यद्वीषु ओषधीषु विक्षु मन्युभिः सं हनन्त, अध प्रतनासु नः त्रातारः भूत।

( घर. ७।५६।२२ ) जब बीर सैनिक नदियोंमें, बनोंमें तथा जनताके मध्य बडे छरसाहसे शत्रुद्कपर दूट पडते हैं, तब उन युद्धोमें सुन हमारे रक्षक बनी।

(३६७) उग्रः पृतनासु साळ्हा, अर्घा वाजं सनिता । (悲, जांपदार३)

लो छप्र स्वरूपवाला बीर है, वह छडाईमें शत्रुओंको जीतता है भार घोडाभी युद्धमें भपना बळ दर्शाता है। (३६८) यः चीरः असु-रः जनानां विधर्ता शुष्मी अस्तु। येन सुक्षितये अपः तरेम, अध स्वं ओकः (ष्ट. ७।५६।१४) अभि स्याम।

तो बीर भपना जीवग भपित करके जनवाका सरभण करता है, यह बळवान बन जाता है। इसकी सहाबताखे प्रजारा अच्छा निवास हो, इसलिए समुद्रकोभी तरहर चळे जार्य भीर भपने घरपर सुलपूर्वक रहें। (६६९) यूर्यं स्वस्तिभिः सदा नः पात ।

( ऋ. ७।५६।२५ )

तुन इमारी रक्षा इमेशा कववाणकारक मार्गीसे करते रहो ।

🙉 ५०) यत् उग्नाः अयासुः, ते उर्वा रेजयन्ति ।

(হ. ডাদ্ডাণ্) भी द्रुर हुदमनायर बावा करते हैं, वे भूमिकी हिस्रा हेते

े <sup>६०</sup> रुक्के: बायुधैः तनूभिः यथा भ्राजन्ते न पताबर् अन्य । विश्वपिद्याः पिद्यानाः शुभे समानं अन्ति के या त्रकति । ( 콩. 이익이원)

न लागी, द्रियारी तथा शरीरीमे ये दीर मैनिक वित्र तरह सुदाने सगते हैं, वैसे दूपरे बोहमी नहीं जग-नगांदे हैं। मंबी नॉर्डि माम्रसिगार करनेवाले के बीर अपनी शोभाके लिए समान वीरभृषा सुसप्तंक कर के हैं।

(३७४) अनवद्यामः शुचयः पावकाः रणम्तः न सुमतिभि प्रावत, नः वाजेभिः पुष्यसं प्रतिरत। (宋. ৩৭৩৭

प्रशंसनीय, शुद्ध, पवित्र बनकर बीर रममाण होते हैं भपने अच्छे विचारोंसे हमारी रक्षा कीजिए और महाँहे पुष्टि मिळ जाए, इस हेतु सारे संकटेंसि पार के बकी। (३७५) नः प्रजाये अमृतस्य प्रदात, सुनृता राष

( 新, 이Կ이욱 ) मघानि जिग्रत । इमारी संतानके लिए अमृतरूपी अन्न दे दो, नाम दायक धन तथा सुस्रवेभवका भी दान करे।।

(३७६ · विश्वे सर्वताता स्रीन् थच्छ ऊती आजिगात। ( 年, 이식이) ये तमना शतिनः वर्धयन्ति ।

ये सारे बीर इस यझमें ज्ञानियोंके समीप सीचे अपनी संरक्षक शक्तियोंसहित आ जायँ, क्योंकि वे स्वयंही संक्रो मानवींका संवर्धन करते हैं।

(३७७) यः देव्यस्य धासः तुविष्मान्, सार्क-उर्रे गणाय प्रार्चत, ते अवंशात् निर्फ्रतेः क्षोदन्ति । (宏. 이4619)

जो दिन्य स्थान जानता है, इस सामुदाबिक वर्ण युक्त बीरोंके एककी पूजा करो। वे बीर बंझनाशह्यी श्रील भावतिसे इमें बचावे हैं।

(३७९) गतः अच्या जन्तुं न तिराति । नः स्पार्गि (元 upscli) कतिभिः प्र तिरेत ।

जिस मार्गपर बीर जब खुके हों, वहीं किसीकोशी औ नहीं पहुँचता है, (सभी छघर प्रसन्न हो उउते हैं)। सी णीय रक्षणों से इमारा संबर्धन करो।

(१८०) युष्मा-ऊतः विमः शतस्वी सहस्री, हुँ कतः अर्था सहिरः, युष्मा-कतः सम्राद् वृत्रं हिन ( T. 1/1/11. तत् देण्णं प्र शस्तु ।

वीरेकि संरक्षणमें रहकर जानी पुरुष श्रृंकडी तर्वा म साविध मनोंकी प्राप्त करता है, बीगेंका संरक्षण निर्मा भोषा विजयी भनता है भीर वीगैंडी रक्षा वानेगर नर्तनी शतुका पराभव करता है। वीर पुरुष हमें वह शाव है। (३८३) द्वपः आगत् चित् युयोत ( ऋ. जर्<sup>हा)</sup>

जबतक बातु तूर है, नभीतक इसका विनास की।

(१८४) यः द्विपः तरित, संः क्षये प्रतिरते । ( इ. ७,४९१२ )

स्रो शतुका पराभव करता है, वह अपने विनागके परे

चले जाता है, याने सुरक्षित वर्ग जाता है।

(३८६) यसै अराध्वं, दः स्रतिः पृतनासु नहि सर्घति । ( इ. ७१९१४ )

जिसे तुम भरना संरक्षण देने हो, उनका विनाग युद्धोंमें

तुन्हारे संरक्षणोंने नहीं होटा है।

(२८९) तन्त्रः शुरुममाताः हेतासः नदन्तः शा अपप्तन्, विश्वं शर्थः सा वभितः तिलेदः । १८% ७ १

सपने शरीरोंको सुशनेशक ये बीर हेन्वेडियोंको नाई कवामें रहकर मसदाहाष्ट्रेड वंचार काले का पहुँचे हैं :

कवानि स्पेक्ट मसदावाष्ट्रदेश लगार करते सा पशुच ह उनका यह सारा यह मेरे चारों और संरक्षणार्थ रहे :

(२९०) यः दुर्हणायुः न चित्तानि समे जिद्यांसति

सः द्रुहः पाशान् प्रतिमुचीष्टः ते हन्मना हन्तन । स्व पापरादः

जो दृष्ट शत्रु हमारे सम्तःकरतीको चोट पहुँचना है तथा पारस्परिक द्रोतके माय हममें फेलायेगा, उसे तुम सार डालो ।

(१९२) युष्माक ऊती आगतः मा अपभ्तन

( इ. ५१५८)५८ (

ुनुम अपनी संरक्षक शक्तियोंके साथ हमारे समीर आशी भार हमसे दुन न हो जायों।

(३९४) विस्तु वितिष्ठध्वं, ये वयः भृत्वं, नक्तभिः पतयन्ति, ये रिपः दक्षिरे, रक्षसः इच्छतः गृभायतः

स्तिपिनप्रन । (स. ११०४) है । १९०४ है । १९०४ है । १९०४ है । इसे स्वाप्ति करों, जो देवदान प्रनंदर गायीन

के समय हमछे चढाते हैं, तथा जो स्वर्श- तथा देते हैं, इन शक्षमों की देंडकर परणती और उनका विनास करे।

[निन्दु प् बंगिरसःत्र पृतद्क्ष ऋदि।]

(३९५) माता गाँः धर्यात. एका रथानां बिहः। ( ऋ. ८१८४१)

गोमाता दूध दिवाती है, इन हम्यते संयुक्त हो बीर स्टॉई संचाबक बनते हैं।

(१९७) नः विभवे नर्पः कारपः तहा तत् सु मा

गुणितः (१५०) नः विभाव स्वयः स्वार्थः सह तत् सु सा

ं इसारे सभी श्रंह बारीगर सदैय बन उल्ला बनकी भन्नी भानि सराहना बरते हैं।

(४००) बातः गोमतः अस्य सुतस्य जोपं मत्सित । ( इ. ८१८४) इ.

सुद्रह गौका दृष मिलाकर तथार किये हुए इस सोमरस-का पान करवेरर सामन्द्रयुक्त उत्पाद बदना है।

(४०१) पृतद्श्वतः सूरयः निषः अर्थन्ति । ( ऋ. ४१९४१० )

बलवान, ज्ञानवान तथा शबुविनाशक वीर हमारी ओर आने हैं।

(४०२) इस्मदर्जसां महानां अवः अद्य वृषे । ( ऋ. ८१९४)८ )

् सुन्दर एवं वडे बीरोंकी रक्षाकी में साल प्राचना करता है।

(४०३) ये विश्वा पार्थिवानि वः पत्रथन्, स्रोमपीतये । ( क. ८१६५) र

्र हिस्टोने स्टेर पार्थिक क्षेत्रोंका विस्तार किया है, उन क्षेत्रोंको संस्थानके सिद्धीर हुआला है।

(४-४ प्तद्क्षतः सोमस्य पीतये हुवे।

न्ह. योरप्रावः )

रिट बीगेंडी सीमरानके हिर बुटाना हैं।

[भृग्षुत्र स्यूमरदिम ऋषि ।]

(१८६ अर्हने अस्ते।पि, न शोभंते । ज. १०१०)। को बोग्ग हैं, उत्त्यों स्तुति करता हैं, निर्व वहरी दीस्टास या सब्दबंदे कारत कभी सराहरा न वहेंगा। १८८८ सर्वासः श्रिये अञ्चीन् अञ्चलता, प्रवीः क्षपः स अति । (१८. १५) ११)।

े बोर सोमाके हिए समवेश पहनते हैं। परानेनेही बारक या हन्यति सन्नु इन्हें परास्त नहीं पर सकते ।

(४०९) ये त्मना बर्हणा प्र रिस्त्रि, पाजस्वत्नः पनस्यः यः रिद्यादसः अभिद्ययः। ( %. १०१००३ )

्षी अपनी प्रतिष्ठे बड़े बन काते हैं, ये बीर बद्धवार, प्रयोगनीय शहीदनाराक पूर्व तेवहशी डीते हैं।

(दर्भ युप्पाकं कुछे मही न विष्यंति, धर्यंति, प्रयस्वन्तः सहाचः सागत । (ऋ १५८४) ।

हम बीरेंकि पैरोकि नोबेकी मूनि निके कीरनेती नहीं, किन्दु रस्कृतन ही दर्दा है। दहारवेदा दीरोठे दूरर दुग नमी दुक्ट्रे ही दूबर रमारो । (४६६) यूर्य स्वयंशसः रिशादसः परिष्ठपः प्रसितासः। ( ज. 1•००७५ )

्रम्म यगस्त्री, राजुनाशस्त्, पीत्रक गर्या हमेशा तैयार रह-भेनाले भीर ही।

(४१२) यूयं यत् पराकात् प्रवह्ध्वे. महः संघरणस्य राध्यस्य वस्वः विदानासः, सनुतः हेपः आरात् चित् युयोत । (७. १०।००१)

तुम जब दूरसे वेगपूर्वक माने हो, हो घटे स्वीकारने-लोग्ब बढिया धनका दान करों मीर पूर रहनेवाले ट्रेडामीं-को तूरसेकी खदेट पाड़ों।

(४१३) यः मानुषः द्वादात्, सः रेवत् सुवीरं वयः द्वते, देवानां अपि गोपीथे अस्तु। (म. १०१०)

जो मानव दान देता है, घड धन एवं घीरांसे पूर्ण भन्न-को पाता है भीर चह देवांके गोरसपानके माँकेपर उपस्थित इस्तेनोग्य बनता है।

(१२४) ने जमाः यत्रियासः शंमविष्ठाः,रयत्ः महः चकानाः नः मनीपां अवन्तु । ( ऋ. १०४०४)

में रक्षा मस्तेतारे बीर पुतनीय गया मुल देनेवाकेंद्रै। रणमेंसे उपरापूर्वक जानेदारे वे बीर महस्व पाते हैं। वे प्रमास काकांक्षाकों की रक्षा करें।

(४१५) विप्रासः सु-भाष्यः सुअग्नसः सुसंदराः भरपसः। (ऋ.१०१०८१)

ने चीर जानी, भन्ते विचारवाटे बढिया कर्म करनेहारे, प्रेक्षणीय कीर निष्पाप हैं। (४१६) ये रुफमचक्षसः स्वयुजः सद्यऊतयः, ज्येष्टाः

सुदार्माणः ऋतं यते सुनीतयः। (ऋ.१०००१)
जो वश्वःस्थळपर माटा भारण करनेवाळे, भरनी अन्तः
स्फूर्तिसे काममें शुटनेवाळे, तुरन्त रक्षाका मार टहानेवाळे
तथा खेष्ट सुम्न देनेवाळे बीर होते हैं, वे सीधी शहराहे
चलनेवाळेको उपन कोटिका मार्ग दिसाते हैं।



(४१७) ये धुनयः, जिगत्नवः, विरोक्तिणः, वर्मण्यन्तः। शिमीवन्तः, सरातयः । ( ऋ० १०१४/३ )

ये बीर शबुद्धको विकेषित करनेहारे, बेगसे लागे बढनेबाले, तेजस्बी, कबचधारी, शिरोबेष्टनसे युक्त हैं जया बढ़े सक्छे दानी भी हैं।

११८) ये सनामयः, जिगीवांसः शूराः, अमियवः, वरेयवः सुस्तुमः । ( ऋ॰१०।७८।४ )

चे दीर एक्टी केन्द्रमें कार्य करनेटाने, दिल्येष्यु छूर, टेलस्बी, समीट प्राप्त करनेटारे हैं. रूमटिए स्तुटिके सर्वयेद बोग्य हैं।

(११९) ये त्येष्टासः, आशयः, दिश्विपयः सुदानयः, जिगम्बदः विद्यमपाः। ( १०० १०१४) १

ये बीर श्रेष्ट, स्वराद्वेक बार्य करनेष्टारे, तेलस्वी, उदार, यह वेगले जातेबाले हैं तथा सनेक रूप धारण करनेवाले भी हैं।

४२० स्टायः, आद्दिरासः, विद्यहा, सुमातरः, क्रीक्रयः यामन् त्यिषा । ( क्र. १०) १८८

ये चीर विद्वान, श्रमुकी फाडनेवाले, सभी तुरमनीका स्था कानेदाले, संक्ष्मी मालावे पुत्र लिलाकी तथा कहाई कालेममय सुद्राते हैं।

४९६) अङ्गिभः वि अदिवतनः यदियः, भाजद्यायः। योजनानि मामिरे ( त. १०१०)

ची।भूषणों से सुदानेवाने, चेगपूर्वन पानेदारे, नेजा शि बाधियार भागा कानेदारे में भीर कई बीजन दावरे करे जाते हैं।

.४१६) क्षस्यान् सुभवान् सुरम्यान् हृष्णुन् । ्वर्णान्यान्

्रश्रे राष्ट्र भागारे हुए हया शब्दे राष्ट्रीते हुई हते। १ श्रीर भारी भीति राष्ट्रा शर्ते जनगरी अन्यान्य से हुन्त सरे 1 %

५२६ दिसास्का ह्यामेट १ व व २१५५ सम्बंधितकक्षण क्षेत्रीकी साम्या करते हैं २१७ (६ वर्ष) अ (१२१) पृक्षिमातरः, शुमै-यावानः, विद्धेषु जग्मयः मनवः, सूर्वक्षसः, अवसा नः इह आगमन् । ( ब. ब. २५१२० )

साहमूमिके दपासक, सच्छे कार्यके किए जानेवाले. युद्धोंमें आगे बढनेवाले. विकारमीक, सूर्यतुक्य तेजकी, सपनी शक्तिके साथ हमारे तिकट इपर सा जार्य।

.४२९) यदि आहावः रथेषु आजमानाः आवहति. तत्र श्रवांति कृष्वते ।

ल्डोपर खराबीड स्थी बीर चने लाते हैं, वहीं वे भीति-भीतिके चन प्राप्त करते हैं।

८३१ तः तत्रुभ्यः तेकिभ्यः स्यः कृषि । ः स्योभ शुरुद्धः । इस्ये द्योगेंडी सीर पुरुषोगेंडी सुगी करेत्।

१६६) पृक्षिमात्रः उषाः सुपं शाह्न प्रस्तीतः पार्व १३(५३)

सार्क्षाविके उदायक की है। दुव राष्ट्रभी राजिकास करे ।

१६४ एका एवं हेर्ने क्या ए न व दन, सूलन, क्लाप्ट, इसे सार्थिक प्रसिक्ताल क्या दिक्षण हुन प्राप्तिक

स्टारेक्ट्र ५ ३

त्म शाहरी भी गरेले करे शुर्दाने कार्य करते. १९ हे हो, शहरत भाषाण करें तुरुणकर अब करें उसे दशक करें। करें। सेनार्यंत से शुक्त के शिर शुर्वानीका अब कर करें। शहका ये हुत विद्यान हों, वहीं शहूरीना के समें र जबत सार :

६६६) सेनां शेरपत् प्रोडमा झातु खड़ीह बाहमां प्राज्ञित पत् (अत्येग्यः)

्रापुरेशाको मोहित करो। देशपुरेक इसके करा, राष्ट्र मेराची परिको प्रेर की इह परकर बीकर की हरे। असी जाए। (४३५) असौ परेपां या सेना ओजसा स्पर्धमाना अस्मान् अभ्येति, तां अपवेतेन तमसा विध्यत, यथा एपां अन्यः अन्यं न जानात्। ( अथर्वे॰ ३।२।६ )

यह जो शत्रुसेना वेगपूर्वक चढाऊपरी करती हुई हम-पर टूट पढती है, उसे तमस्-अससे बिंघ ढालो, जिससे वे किंकर्तव्यमूढ होकर एक दूसरेको पहचान न सके। (इस मीति शत्रुसेनापर हमले करने चाहिए।)

(४३६) पर्वतानां अधिपतयः अस्मिन् कर्मणि मा अवन्तु। (अथर्व० ५।२४।६) पहाडोंके रक्षणकर्ता बीर इस कर्मके अवसरपर मेरी रक्षा करें।

(४२७) यथा अयं अरपा असत्, त्रायन्ताम् । (अथर्व० ४।१३।४)

जिस प्रकारसे यह मानव निदाँपी होगा, उसी ढंगसे इसका संरक्षण करो।

(४३८) यत् एजध, तत्र ऊर्ज सुमति पिन्वथ । ( अयर्व० ६।२२।२ )

जिधरभी तुम चले जाओ, उधर बछ तथा सुमतिकी सुद्धि करो।

(१९०) ते नः अंद्रसः मुञ्चन्तु, इमं वाजं अवन्तु । ( अथर्वे॰ ४।२७।१ )

वे वीर सैनिक इमें पापसे बचाएँ और हमारे इस बड-का संरक्षण करें, (बखको बडायें।)

(६८१) पृक्षिमातृन् पुरो द्धे । ( अथर्व० ४।२०।२ ) कारृमुनिको उपासना करनेहारे वीरोंको सं अग्रपुताका कारात देवा हैं।

(४४२) ये कवयः धेनृनां पयः क्षेपधीनां रसं अवैनां जवं इन्वथं ते नः शग्माः स्थोनाः भवन्तु ।

(अयर्व० ४१२७१३)
को सारी चीर गोहुन्य और औपधियाँका रस पी छेने
हैं हमा घोडोंका वेग पाते हैं, वे बीर हमें सामध्ये देकर
सुका देनेवादे हों।

(88३) ते ईशानाः चरन्ति । (अथर्व॰ ४।२७४)

वे वीरसैनिक अधिपति या स्वामी बनकर संसार्में सञ्चार करते हैं।

(888) ते कीलालेन घृतेन च तर्पयन्ति । ( अ० ४१२७५ )

वे अन्नरस और धृतसे सबको तृप्त करते हैं।

(४४६) तिग्मं अनीकं सहस्वत् विदितं, पृतनासु उत्रं स्तौमि । (अथर्व॰ ४।२०७०)

शूरोंकी सेना विरोधियोंका पराभव करनेमें विख्यात है। युद्धके समय वह पराक्रम कर दिखलाती है, इसलिए में अनकी सराहना करता हूँ।

(४८७) ते सगणाः, उरुक्षयाः, मानुपासः सान्तपनाः मादयिष्णवः । ( अर्थने ७४८११ )

ये वीरसैनिक संघ बनाकर रहते हैं, बडे घरमें निवास करते हैं, मानवोंका हित करते हैं, शत्रुओंको परिताप देते हैं और अपने कोगोंको प्रसन्तता प्रदान करते हैं।

(८५०) ये सुखेपु रथेपु आतस्थुः, वः भिया पृथिवी रेजते । (ऋ॰ ५१६०१२)

ये वीर सुखदायी स्थामें बैठकर यात्रा करते हैं और इन के भयसे पृथ्वीतक काँप उठती है।

(१५१) ऋष्टिमन्तः यत् सध्यञ्चः क्रीळथ, धवध्ये। पर्वतः विभाय। (ऋ॰ ५१६०१३) तळवार जैसे हथियार छेकर जब ग्रुम इक्ट्रे हो खेळ्या शुरू करते हो, तथ तुम दीहते हो, ऐसी द्वामि पहास्तर मयभीत हो जाता है।

(४५२) रेवतासः वरा इव हिरण्यैः तन्वः अभिपिणित्रं, श्रेयांसः तवसः श्रिये रथेषु, सन्ना तन्षु महांसि चित्ररे । (१६० ५)१०।४)

धनयुक्त दृष्टोंकी नाई ये बीर अपने शर्शा गुक्रणी छंडारों से विभृषित करते हैं, तब श्रेष, बड और वह स्वमें बेटनेपर हनके शरीसींपर दीख पडते हैं। (४५३) ब्रन्येप्टासः वकनिष्टासः एते भ्रातरः सौभगाय सं वावृधुः। (१६० ५।६०।५)

ये वीर परस्पर आतृभाव से दर्ताव रखते हुए अपना पुष्कर्य बढानेके छिए मिळजुळकर प्रयत्न करते हैं और यह हसीलिए संभव है चूँकि इनमें कोईभी श्रेष्ट नहीं या कनिष्ट भी नहीं, अर्थात् सभी समान हैं।

(४५४) यत् उत्तमे मध्यमे अवमे स्य, अतः नः । (ऋ॰ ५१६०।६)

टक्तम, मॅसले या निम्न स्थानमें जहीं कहीं भी तुम हीं, दहीं से तुम हमारे निकट चले शाशी।

(४५५) ते मन्दसानाः धुनयः रिशादसः वामं घत्त। (ऋ॰ ५।६०।७)

दे हार्पित रहनेवाले चीर, शत्रुकी पदश्रष्ट करते हैं सौर उनका वध करते हैं। दे हमें श्रेष्ट धन दे दें।

(४५६) शुभयद्भिः गणिश्रिभिः पावकेभिः विश्व-भिन्वेभिः आयुभिः मन्दसानः। ( %० ५।६०।८ )

शोभायमान संघके कारण सुशोभित होनेवाले और सबको पवित्र करनेहारे, उन्साहपूर्ण पूर्व दीर्घ जीवनसे युक्त होकर सबको धानन्दित करो।

(४५७) बदारसृत् भवतु। (सपर्व॰ १२०११) शत्रु सपनी पत्नीके निकटमी न चटा जाए, (शीमही दिनष्ट हो।)

नः मृडत= हमें सुरू दो। स्रामिमाः नः मा विदत्। प्रष्नु हमें न मिले। स्रास्तिः द्वेण्या वृजिना नः मा विदम्। स्रातिं सौर निन्दनीय पाप हमारे समीप न सार्वे।

(४६७-४७२ ) अद्रुहः, उप्राः, ञोजसा जनाधृष्टासः, द्युम्प्राः, घोरवर्षसः, सुसत्रासः, रिशादसः। (इ. ११५९३-८)

ये वीर किसीसे विद्रोह नहीं करते, गृर हैं, बहुत बल-वान होनेके कारण कोई इन्हें परासूत नहीं कर सकता है, नौर दर्गवाले तथा बृहदाकार शरीरवाले हैं, सब्छे क्षात्र- भटते युक्त होनेके कारण ये शतुका पूर्ण विनाश कर देते हैं।

(४७९) दुःशंसः नः मा ईशत । (ऋ. ११२३१९) दुरात्माका शासन हमपर कमी प्रस्यापित न हो।

(४८०) सवयतः सनीळाः समान्या वृषणः शुभा शुप्म वर्चन्ति । (ऋ. १११६५११)

समान भवस्थाके, एक घरमें रहनेवाले, समान इंगसे सम्माननीय होते हुए ये यलवान वीर शुभ हच्लासे बलकी पुता करते हैं।

(१८४) वयं अन्तमेभिः खक्षत्रेभिः युजानाः, तन्त्रं शुम्भमानाः महोभिः उपयुज्महे । (इ. १।१६५।५)

हम बीर अपनेमें विधमान निजी शूरतासे युक्त होकर अपने धरीरोंको शोमापमान करते हैं तथा सामर्घ्यका उपयोग करते हैं।

(१८५) बहं हि उद्रः, तिवपः तुविप्मान् विश्वस्य दात्रोः वघस्नैः बनमम् । (ऋ. १।१६५।६)

में शूर तया बलिष्ठ हूँ, इसलिए मेंने सारे शतुभों को छुना दिया है। इस कार्यको हथियारोंसे पूर्ण कर डाला है।

(४८६) युर्त्येभिः पौस्येभिः भृरि चकर्य । (ऋ. १।१६५।७)

टचित सामर्घ्योंके सहारे तुमने बहुत सारे पराक्रम कर दिखाये हैं।

कत्वा भ्रीणि कृणवाम हि= पुरुपार्य एवं प्रयत्नों की सहायतासे हम यहुत कार्य करके दिखलायेंगे।

(१८७) स्वेन भामेन इन्द्रियेण तविषः यभ्वान्। (ऋ. ११९६५।८)

भरने वेडसे लौर इन्ट्रियोंकी शक्ति में बलवान हो इस हूँ। (१८८) ते अनुत्तं निकः नु आ; त्वावान् विदानः
न अस्ति; यानि करिष्या कुणुहि न जायमानः
न जातः नशते । (ऋ. १११६५।९)
तेरी प्रेरणाके विना कुछभी नहीं अस्तित्वमें आता
तेरे समान दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है; जिन कर्तन्योंको
तू करता है, उन्हें पूर्ण करना किसी भी जनमे हुए तथा

(१८९) मे एकस्य ओजः विसु, या मनीपा द्रधृष्वान् , •
कृणवै नु । अहं हि उग्रः विदानः । यानि
च्यवं, एपां ईशे । (ऋ. १।१६५।१०)

जन्म छेनेवाछे मानवके छिए असंभव है।

मेरे अकेलेका सामध्यं बहुत यहा है। जो इच्छा मनमें उट मही होती है, उसीके अनुसार कार्य करके दर्शाता हूँ। में दार और ज्ञानी भी हूँ तथा जिनके समीप पहुँचता हूँ उनपर प्रभुष्य प्रस्थापित करता हूं।

(४९४) विश्वा अहानि नः कोम्या वनानि सन्तु । जिगीया उध्यो । (क. ११३७११३) इमेशा हमारे छिए ये वन कमनीय हो तथा इमारी विषयेच्छा उची हो जाए। (८९६) उग्रेभिः स्थविरः सहोदाः नः श्रवः धाः। (ऋ. ११३०१६)

्तः गाउँगः) द्युर चीर सैनिकोंसे युक्त होकर और हमें बड़ देश हमारी कीर्ति बढा दे।

(8९७) त्वं सहीयसः नृन् पाहि। (क. १११७११६) त् बळवान वीरोंका संरक्षण कर।

अवयातहेळाः सुप्रकेतेभिः ससहिः दघानः इ<sup>र्ग</sup> वृजनं जीरदानुं विद्याम ।

कोध न करते हुए उत्तम ज्ञानी वीरोंसे सामर्थं वात बनकर हम अन्न, बळ तथा दीर्घ आयुष्य प्राप्त करें।

(४९८) आजौ युध्यत । (ऋ. ८१९६११४) युद्धमें लडते रही (पीछे न दौरी)।

यहाँतक हम देस चुके हैं कि, महतोंका वर्णन करते हुए
सरुद्देवटाके मंत्रोंमें सर्वसाधारण क्षात्रधर्मका चित्रण किन
माँति हुआ है। पाठक इस विवरणसे जान सक्षी कि
सरुतोंके मंत्र पढनेसे क्षात्रधर्मकी जानकारी कैसे प्राप्त हो
सकती है। इसी वर्णनकी ध्यानमें रखते हुए इस महतोंके
काव्यमें वीरोंका जो स्वरूप बतलाया गया है, उसका बतेन
परतावनामें किया है, उसकी वहाँ पाठक देल सकते हैं।

-

### मरुत्-देवताके मंत्रोंमें नारी-विषयक उहेख।

८) वत्सं न माता सिपक्ति । ( ऋ. ११३८७) माता विस प्रकार बालक को भवने सभीव रखती है. सी प्रकार ( विजली नेघतुन्द्रके समीद रहती हैं ) । १२२) प्र ये शुस्भन्ते जनयो न सप्तयः। (क.११८५११) प्रगतिशील एवं मागे बढनेकी पूर्व क्षमता रखनेवाले ीर मरुत् ( बाहर यात्राके लिए जाते समय ) नारिवेंकि ह्य भवने नावको सुद्रोमित तथा अलंकृत करते हैं। १४७) प्र प्पामल्मेष ( भृमिः ) विथ्रेव रेजते । (宏, 別(3)) इन बीरोंके अतिबेगवान इसटोंमें मूमितक ननाथ र्वं असहाय महिलाके समान भरपर कींप उस्ती है। (१६२) रधीयन्तीय प्र जिहीते सोपधिः । ( ऋ, ५१५३५१५ ) सारी ओपिषर्याभी स्थमें देही नारीके समान विकेषित हो रहती हैं। (१७४) गृहा चरन्ती मनुषो न योषा। (छ. ५१५६ १३) सन्तःपुरमें संचार बरती हुई मानवी नहिकाकी नाई ( घीरोंकी तलबार कभी कभी बददवभी रहती है। ) (१७५) साधारण्या इव मरुतः सं मिमिधुः। ( स. १।१६७४ ) साधारण बोटिकी मार्शक साथ मानव जिस नव बर्ताव रखने हैं, उसी प्रदार (समुखीं की प्रभीववर) सदनोंने वर्षा पर राजी। (१७३) विसितन्तुया सूर्या इव रधं आ गात । ( मा. द्राद्रदाप्त) पैन्न भैवारवर भली भोति दश दोंभी हुई सुदौलदिक्षीके समात ( रोइर्सा=मूमि या विष्टर \ें दीरोंदी पानी ने स्पदे निकट का पहेंची। (१.७९) आ अस्थाययन्त सुमति सुमानः हाने निर्मिन रहां विद्येष पद्मां। ( FL 515 (218 ) तुम मदबुदय बीर महेद लश्यानमें रहनेवाली चलिए सुदर्जाबी- शिल पणीबी- शुभ मार्गमे- यहाँ स्वादत बरते हो- के काने हो।

पहि सुभागाः

यह पृथ्वीतक इनके पीछे चहनेवाली, बलिष्ठींपर मन केन्द्रित करनेवाली पर बीरपानी शोनेकी तीव लावसा करनेवाही सौमाग्ययुक्त प्रवा धारण करती है- वसक द्रस्ती है। (२३०) मित्रं न योपणा ( मारुतं गणं अच्छ )। ( क्ष. पापराद४ ) पुत्रती जिस प्रकार प्रिय निक्रके समीप घली जाती है, हीह दसी प्रकार (बीर सैनिकों के संबक्ते समीद चले जासी। (२९८) भतो इव गर्भे स्वं इत् शवः धुः । ( इ. पारतेष ) पित दिस माति स्त्रे में गर्मकी स्थापना करता है, पैसेडी इन दीरोंने नपना निज्ञी पर (राष्ट्रमें) प्रस्तापित किया है । (२२०) वि सक्धानि नरो यमुः, पुत्रकृधे न जनयः। (शह पाइश्वः) पत्रको जन्म देते समय नारियोंकी क्षाएँ जिस प्रकार हानी जावी हैं, पेतेरी गांती हुई अधर्मपामीका नियमन धे बीर बरदे हैं। (४२०) शिघ्लाः न फीळाः सुमातरः । (3. 3 m scie ) दाहर माठानीके निरोधी पातशेशी गाई वे बोर मैनिश जिलाशी साउने पूर्व हैं। (४३२) माता ६व पुत्रे छन्द्रांकि विवृत्र । विधानि भारदात् । राहा जिम प्रकार अपने बारकीया मंतीपन कानी है, दर्श प्रकार एकरे केंब्रोंका- इच्छानीका संगीरत करें।। (४३६) हुन्दाना ग्टहा, तुझा कत्या इय, एतं पत्या িল্পৰ হাস্থায় ৷ रव सादा राजाति। कद्रवरोगार्थः विवासी, सबस्यती सुवद्दरी प्राप्त दर्शी है इसी प्रदार तुर कीर पतिथे साहितित नारी है समाप विरंगित रोगी है। १९५ वहारसृत् सदतु देव स्रोम । (१००) । ११०। १ हे नेहम्बी मीन। इसपा शह गरनी सीमेबी न जिले, (१७८) यत् ई तुपननाः अरंपः स्पिरा चित् जनीः हेना हरोब सा हो। (5.53622)

# मरुद्देवता-पुनरुक्त-मन्त्राः।

मरुनमन्त्रक्षमाङ्कः

मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। महतः। गायत्री (ऋ ११६१९) [ 8 ] अतः परिज्मन्नाऽऽ गहि दिवो वा रोचनादिघ। समस्मिन्नृञ्जते गिरः ॥ ९ ॥ সहकावः काण्वः। उपा। अनुष्टुप्। (ऋ.१।४९।१) उषे। भद्रेभिराऽऽ गहि दिवश्चिद् रोचनाद्धि। वहुन्त्वरूणप्सव उप त्वा सोमिनो गृहम् ॥ १ ॥ इयावाश्व आत्रेयः । मरुतः । बृहुती । (ऋ.५।५६।१) [ २७५ ] अमे शर्धन्तमा गणं पिष्टं रक्मेभिरिञ्जिभिः। विशो अद्य मस्तामव ह्रये दिवाश्चिद् रोचनाद्घि ॥१॥ सध्वंसः काष्यः। अधिनी। अनुष्टुप्। (फ्र.८।८।७) दिविश्विद् रोचनाद्घि आ नो गन्तं सर्विदा। भीभिर्वत्स प्रचेतसा स्तोमेभिईवन्धृता ॥ ७ ॥ मेधातिथिः काप्तः । मस्तः । गायत्री (ऋ.१।१५।२) ि । सहतः पिनत ऋतुना पोत्राद् यसं पुनीतन । यृयं हि ष्ठा सुदानवः ॥ २ ॥ पुनर्वत्सः काण्वः । महतः । नायत्री (ऋ.८।७।१२) [५७] यूयं हि ष्ठा सुदानवी क्या क्रमुक्षणी दमे। उत प्रचेतसो मदे॥ १२॥ ऋजिखा गरहाजः। विश्वेदेवाः । उष्णिक् (ऋ.६।५१।१५) यृयं हि ष्ठा सुदानव इन्द्रज्येष्ठा अभिद्यवः। कर्ती नो अध्वन्ना सुगं गोपा समा ॥ १५॥ फुसीदी काण्वः । विश्वेदेवाः । गायत्री (ऋ.८।८३।९) यूयं हि ष्ठा सुदानव इन्द्रज्येष्टा अभिद्यवः। संधा चिद्र उत ब्रुवे ॥ 🧣 ॥

क्ष्यो घीरः । मस्तः । गायत्री (ऋ.१।६०।४)
[९] प्र चः घर्षाय गृष्यये त्वेषगुत्राय शुष्मिणे ।
देवसं ब्रह्म गायत ॥ ४ ॥
मेधातिथिः काष्यः । इन्द्रः । गायत्री (क्र.८।३२।२०)
प्र च ज्ञाय निष्टुरेऽपाळ्हाय प्रसाक्षणे ।
देवसं ब्रह्म गायत ॥ २७ ॥ (इन्द्रः२०६)

कन्तो घीरः । मरुतः । गायत्री । (ऋ.११३७१-५) [६] फीळं वः राघी मारुतं अनर्वाणं रधेशुभम्। कण्वा अभि प्र गायत ॥ १ ॥ [१०] प्र शंसा गोप्यध्यं क्रीळं यच्छघी मारुतम्। जम्मे रसस्य वाष्ट्रये ॥ ५ ॥

क्ष्मो घीरः । मरुतः । गायत्री (ऋ.११३७४)
[१३] येपामज्मेषु पृथिनी जुर्जुवाँ इव विश्पतिः ।
भिया यामेषु रेजते ॥ ८ ॥
सोभिरः काष्वः । मरुतः । कुकुप् (ऋ.८१२०१४)
[८६] अच्युता चिद् वो अज्मन्ना नानदित पर्वतासे वनस्पतिः।
भूमिर्यामेषु रेजते ॥ ५ ॥
कण्वो घीरः । मरुतः । गायत्री (ऋ.११३०११)

[ १६ ] त्यं चिद् षा दीर्घ पृधुं निहो नपातममृषम् । प्र च्यावयन्ति यामभिः ॥ ११ ॥ दयावाध भात्रेयः । नरुतः । वृहती (ऋ.पापश्र) [२७८] नि ये रिणन्त्योजसा वृथा गावो न दुर्धुरः । भरुमानं निरस्वर्य पर्वतं गिरि प्र च्यावयन्ति यामभिः॥॥

कण्वा घौरः । मस्तः । गायत्री (ऋ:११३७११)
[१७] मुरुतो यद्ध वो बलं जनाँ अचुच्यवीतन ।
गिरीरचुच्यवीतन ॥ १२ ॥
पुनर्वत्सः काण्वः । मस्तः । गण्यत्री (ऋ,८१५११)
[५६] मरुतो यद्ध वो दिवः मुन्नायन्तो इवामहे ।

का तू न उप गन्तन ॥११॥

क्ष्मो घीरः । मक्तः । गायत्री (क.१।३८॥)

[२१ कद्ध नूनं कधियः पिता पुत्रं न हस्त्योः ।

दिष्टे वृक्तनिर्देषः ॥१॥

पुनर्षत्यः काण्वः । मस्तः । गायत्री (क.८।अ११)

[७६] कद्ध नूनं कधिरियो यदिन्द्रमजहातन ।
को वः चित्रत भोहते ॥२१॥

कावी चीरः। महतः। बृहती (आ.१।३९।५) [ ४० ] प्र वेपयान्त पर्वतान् वि विश्वन्ति वनस्पतीन् । श्रो भारत महतो दुर्मदा इव देवासः सर्वया विशा॥५॥ वसयव आत्रेयाः । विश्वेदेवाः । गायत्री (ऋ.५।२६।९) एवं मरुतो अश्वना मित्रः सीदन्तु वरुणः । देवासः सर्वया विशा॥ ९॥ पुनर्वत्सः काण्वः । महतः । गायत्री (प्र.है। जार)

[ 8९ ] वपन्ति मरुतो मिहं प्र वेपयन्ति पर्वतान्। यद् यामं यान्ति वायुभिः ॥ ४॥

कण्वो घीरः । महतः । सतोबृहती (ऋ.१।३९)६) [ ४१ । उपो रथेषु पुपतीरयुग्ध्वं प्रष्टिवहित रोहितः। का वो यामाय पांधेवी विदश्रीद अमीभवन्त मानुपाः ॥६॥ गोतमो राह्मणः। मस्तः। त्रिष्ट्रप् (इर. ११८५।५) १२७] प्र यद् रधेषु प्रतीरयुग्ध्यं वाजे अदि मक्तो रहयन्तः। उताहपस्य वि व्यन्ति भाराः चर्मेवोदाभिर्व्युन्दन्ति भूम ॥५॥

पुनर्वत्सः काण्यः। महतः। गायत्री (प्र.८।७।२८) [७३] यदेषां प्रवती रथे प्रष्टिवंहति रोहितः। यान्ति शुभ्रा रिणनपः ॥२८॥

कण्वो पौर:। मरुत:। सतोबृहर्ता (ऋ.१।३९।७) [8र] था वो मध्र तनाय कं रुदा अची वृणीमहे । गन्ता नृतं नोऽवसा यया पुरेत्या कन्वाय विभ्यूषे ॥७॥ कष्वा घीरः। पूषा। गायत्री (ऋ.१।४२।५) भा तत् ते दस मन्तुमः पूपन्नवो यूणीमहे । येन पितृनचोदयः ॥५॥

नोघा गौतमः । मरुतः । जगती (अ.१।६४।४) [११६] वित्रैरिअभिवंपुषे न्यजते वक्षःसु रुक्साँ अधि देतिरे हासे । शंकेषेषां नि मिन्छुर्क्सप्टयः सार्क जिसरे खधया दिवो नरः ॥४॥

इदाबाध लान्नेय: । मस्तः । जगती (म्र.५।५४।११) [२६०] संवेषु व अष्टयः पत्त खादयो वक्षःसु रुपमा नस्तो क्राभः। अप्रिज्ञाजसो वियुतो गमस्त्योः शिक्राः शीर्पमु रये वितता हिरण्ययोः ॥११॥

नीधा गाँतमः । मस्तः । जगती (ऋ.११६४)६) [१११] विन्वन्त्यपो महतः सुदानवः पदो एतवद् विदयेष्वासुवः। सलं न मिहे विनयन्ति वाधिनसुत्तं द्रहन्ति स्तनय-न्तंमिस्तम् ॥६॥

हरिमन्त थाहिरसः । पवमानः स्रोमः । जनती ( ऋ, ९।७२।६ ) अशुं द्रष्टान्ति स्तनयन्तमिक्षतं कविं कवयोऽपसो मनीपिणः । समी गावी मतयो यन्ति संयत ऋतस्य योना सदने पुनर्भुवः ॥६॥

नोधा गीतमः । मस्तः । जगती (ऋ.१।६४।१२) [११९ एवं पावकं धीननं विचर्षाणं रुदस्य सूनुं हवसा गुणीमि । रजस्तुरं तबसं मारुतं गणमृजीिषणं वृपणं सञ्चत् श्रिये ॥११॥ मार्हस्पत्यो भारहाजः । मस्तः । त्रिष्टुप् (त्रः ६।६६।११)

[३४४] तं वृधन्तं मारुतं भ्रानदृष्टि रुद्रस्य सृतुं हवसा विवास । दिवाय शर्थाय शुचयो मनीपा गिरयो नाप उम अस्पृधन् ॥१२॥

नीधा गीतमः । महतः । जगती (ऋ.१।६४।१३) [१२०] प्र नू स मर्तः शवसा जनों शति तस्यी व जती मरुती यमावत अविद्विवांजं भरते घना नृभिराष्ट्रच्चं मतुमा केति पुष्यति ॥१३॥

अगस्त्यो मैत्रावरुणिः। महतः। जगती (ऋ.१।१६६।८) [१६५] शतभुनिभित्तमभिद्रतेरपात पूर्भा रक्षता महतो यमावत । जनं यमुपाल्तवसा विराध्शिनः पायना शंसात् त्तनयस्य प्रष्टिप् ॥८४

> गृत्समदः शौनकः । प्रक्रागस्पतिः। जगती (श्र. २।२६।३) स इजनेन स विशा स जन्मना स पुत्रेवींजं भरते धना नृभिः। देवानां यः पित्तरमा विवासति श्रदामना द्विया श्रद्धणस्पतिम् ॥३॥

> सुवेदाः रीरीपिः । इन्द्रः । जगती (घर.१०।१४ ७।४) स इन्तु रायः सुमृतस्य चाक्नन्मदं या अस्य रहां चिक्रेतति। त्वारुषो मधवन् दायध्वरो मध्य स वाजं भरते धना नुभिः ॥४॥

गोतमो राष्ट्रगणः । मस्तः । जगती (१।८५।२) [१९8] त उक्षित सा महिमानमादात दिवि रदासी अधि चित्रेर सदः । सर्चन्ते। सर्व जनदन्त इन्द्रियमीध थ्रियो द्धिरे पृथ्यिमातरः ॥२॥ सुपर्वः बावः । दस्यवरको । जगती (छ. ८१५९ [बास. १९] । २)

निष्पपरीरोषभीराव आस्तानिकाषरना महिमानमारात ।

या सिलत् रजसः पारे साचने। यहेः बाह्यनिसादेव वोद्ते ॥२॥

रोतनो रहुगमः । मस्तः । तिषुप् (फ. शटपाप)

[१९०] २ वर रथेषु प्रातीरमुख्यं बजे अप्र मस्ती रंहपन्तः ।

च तत्र रहत विषय कि घर स्वमें बोदिस श्रीन्य कि सुम ॥५॥

सको र्ष रः । सहतः । सकोनुउनी (ऋ.१।३९।६)

[-१] 🧺 रथेप पुर्यारयुख्यं प्रष्टियति रोहितः।

रा वे रामार की कि विश्वार सर्वभाष्य मानुपार ॥५॥

पुर्वाप्यः व पाः । सरगः । गत्यभी (ख.४)७।२४) (३३) योल' पुरती रोध मधिवितनि रोतिनः।

الكوال المستسري بالمستريد المحريد

र व्योग र क्या १ हरू १ त्या है ( म्य. ३१८५१८ ) (१६८) राष १३४ ९०५०) र एस्परः अपूरणके न प्रसाप ा भवरेर विश्वा भूवता महत्वे राज्ञन स्व

**ंपर्यंत्रोह नम्मादा।** अतः । र १४४८ (१४८८) स्वतं **१,१८५५ वर्षाः** 

रकेके के छ १९ छ। १४५ अरल्पर पास ग्वासा भवसायी १८० सप्रशेत विभव भवनानि उन्में निया ारिश एक कार्याच्या है। माने

一次 不不知道的 医物性性性外性的 रभेते, राज्य रहार्य राज्य वर्षे स्थान अस्ति ।

🖖 🐣 👻 😁 ५ एउन पूर्व निरमारीकात कीयस्य ॥१० । マー・コースでは、ため、仁を生れなり。

Committee of the state of the second form े १८४८ । इन पूर्व सिर्मार्थकार

अर्थावद ३।

I was a superior of the same of

The second second second Comment of the second

The state of the s The second of th

The second of th

नशोऽरब्यः । इन्द्रः । सर्वोत्तरते (स.स.६११) ची बुष्टरी विधवार अवाध्यो बाजे गरित तथा।

स नः शविष्ट सतनः वसा गहि गमेन गोमिति मंत्रे ॥९३ भुष्टिगुः कलाः । इत्यः । इत्ये

(75.614.3 [ 475.8 ] 1 41

यो नो दाता वस्नामिन्द्रं तं हुमये वयम्।

निमा एरए समाति ननीयसी गमेम गोमति मजे ॥'१३ गोतमी राष्ट्रगणः। मरतः। गायती (स.११८३१४)

[१३८] अस्य वीरस्य विद्यापे सुतः सोमो विविधित

उक्षं मदश दास्यते ॥४॥ कुरुपुति: काष्यः । इन्द्रः । मायत्री (पा.दा नारः)

विभेद्ध महताया सुतं सोमं दिविधिपु । पतं शिशान ओजसा॥ ९॥ वासरेवो गीतमा । इन्द्रामृहस्पतिः । गायत्री (अ.स.स्प्रा

इवं चामार्थे हिनः त्रियमिन्द्रामृतस्पती । उन्धं मदश शस्पते ॥शा

गोलगा राहुगणः । महतः । गावधा (स.११८४)क [ २३२ ] अस्य धायस्याभूया विश्वा यक्षापंणीरीत ।

मृतं वित् मण्युपित्यः ॥ ५ ॥ भागदेया गाँतमः । अतिः । अन्यू (%,4)भग वार्चु पूर्व विगयता विश्वा यश्रामीगित ।

था जन्मः केत्रुमाययो भूगपाणं विजेपिनं ॥ ४॥ मुरो लिप वर्षेलमञ्जूषः । अक्षः । सन्युत् ( क्षः पश्चाः

शंव गडन्तमा भर गुरमस्य वागव सीवत् । निद्वाः यथ्यपेणीरभ्यामा तलेषु मामहा ॥१॥

केलमें: राहरण: 1 मरवा 1 रागी (% भारत) [१८८] व दे रामन प्रवास कृति महिला है प्रस्कृति है राजः। अस्य सम्प ऋणयानं नेपीपार्यः प्रावित्याः स्था स्ट. व

र नवादा में भगा । ब्रह्मणाना । भगाने त्वर अस्त्रेर<sup>्ड</sup> चनत्वे अवस्य संस्मार्थं निरंतः गर्वं वृत्रमप् प्र<sup>स्ट</sup> वित सम्ब भूकावा वरणाणः प्रवेश विकित्त 23 m 33 "

करन र केन्द्र कर किए हैं भारता है जिल्हें के के रिवर्ट (1997) and alphanes and against and 1883

ं हे इप्तराझोऽज्यस्क्ताध्वमादित् स्वकामिपरां पर्य पद्यन् ॥ ९ ॥ मुदन सापनः, साधनो ना भौदनः । नियेदेवाः । द्विपदा त्रिहुप् (ऋ.रं-१९५७)५) प्रस्करमकंत्रवक्ष्यकोधिरादित् स्यवामिपिरां पर्यपः द्यन् ॥ ५ ॥

मगस्तो मैत्रावर्तिः। मस्तः। त्रिष्टुप् (क. १।१६८।१०)
[१९२] एष वः स्तोमो मन्त इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः।
एषा वासीष्ट धन्वे षयां विखामेषं षुळ्ञनं जीरः
दालुम्॥१०॥
[१७२] एष वः ... जीरदालुम्। (इ. १।१६९।१५)
[१८२] एष वः ... जीरदालुम्। (इ. १।१६०।११)
भगस्तो मैत्रावरुमः। मस्तानिन्दः। त्रिष्टुप्
एष वः ... जीरदालुम्। (व्ह. १।१६५।१५)

गृत्यनदः ( भादित्सः शैनहोत्रः प्रसाद् मार्गनः)
श्रीनकः । नरतः । ज्यती (त्र. २।२०।११)
[१९८] तं वः शर्षे नारतं छुत्रहर्गिरोप हुने ममसा दैन्यं
जनम्।
वया रिव सर्दर्गरं नशामहा अपलयानं धुत्यं दिने दिने ॥११॥
इतास सात्रेनः । नरतः । व्ह्रप् (वर. ५।५१।१०)
तं वः शर्षे रथानां त्वेषं गर्गं मारुतं नन्यसीनाम् ।
अनु प्र बन्ति बृहदः ॥१०॥

गृत्समदः ( काक्षिरचः धौनहेत्रः पथाद् मार्गदः )
शौनवः । मस्तः । चगती ( छ. ९।६४।४ )
[१०२ ] पृष्ठे ता विथा सुवना पविष्ठेरे नित्राद वा सदमा
कीरदानदः । पृषद्दवासो सनवभ्रराधस कृष्ठिः गशी
न वनुनेषु धूर्षदः ॥१॥
गाविनो विथानित्रः । मस्तः । कगती ( छ. २।२६।६ )
[११६ ] प्रावंगति गर्मगर्ग सुशस्ति भरमेर्गने मस्तामेष्ट

र्महे। पृषद्द्वासा अनवभ्रराधसो गन्तारे व्हं विद्येषु शाराः॥६॥ वाक्षिमी निधारिकः। मस्तः। ज्यस्तं ( ६ द्वारदाह )
[१६६ ] ब्राहंबातं पणंगणं सुधारितभिरमेर्मामं मस्तामोन्न
ईमहे। पुषव्हवासी सनवस्त्रराधसी गन्तारो स्त्रं
निदयेषु घीराः ॥दी।

ग्रसमदः (भाक्तिसः कीनदोत्रः पश्चाद् मार्गनः) शीमकः । मस्तः । खगती (छ. १।२४/४)

[१०१] पृष्ठे ता विधा मुचना नविहिर मित्राय ना स्टमा बीरवाननः। पृषद्क्वास्तो धनवस्रराधस ऋषिय्वाबो न नत्र्वेषु पूर्वदः ॥ ४ ॥

ं इयक्षाथ भात्रेयः । महतः । सनुद्वृत् ( ऋ.५।५२।६ )
[२२०] मस्तु वो दर्शामदि स्तोमं यतं च घृष्णुचा ।
विधे वे मानुषा युगा पान्ति मर्त्तां रिषः ॥८॥
मरद्वाचो षार्द्वस्पराः । साप्तिः । गावत्री (दः. ६।१६।२२ )
प्र वः स्वायो भव्ये स्तोमं यतं च घृष्णुया ।
सर्वे पाव च वेषसे ॥२१॥

द्वनाथ महिषः। मस्तः। स्छ्र (स.५।५३।१०) [१८३] तं पः धर्षं रयाचे लेगं गणं मामतं नन्यसीः नाम्।

भनु प्र बन्ति एष्टवः ११०॥ (इ. ५१५८) । [१९१] तम्च नृनं तविश्रामन्तमेषां स्तुवे गणं मास्तं नव्यः स्तीनाम्।

व सायपा समनद् नइन्त क्तेखिरे सस्तस्य खरावः ॥१॥

स्वावाश सात्रेवः। मस्तः। स्तोवृह्तां (इत.५।५३) १६ । १६९ ] स्वि मोषानस्तुवतो मस्य वामि रणन् गायो न ययसे।

बतः पूर्वो इव सर्वोरतु हुव गिरा गृगीहि सामिनः ॥१२॥ निमद ऐन्द्रः प्राज्यपत्नो बा, बगुरुद्रा बानुस्यः। सोमः । सास्तारपञ्जिः (२.९०१२५।९)

भई नो सिप बातम मनो दशमुत कटुम्। भवा ते बस्ये सन्यसो वि यो मदे रणम् गायो न यवसे विवश्रस ॥१॥

हराबाद मात्रेयः । मस्तः । वगती ( छ. पापप्रा१९) '[१६०] बंबेपु व बर्ध्यः पन्तु चादयो दक्षानु रस्मा मस्तो रंग सुभः समित्रावतो विद्युतो गमस्योः

शिमाः शिर्षेसु दिवता हिरण्ययीः ॥११॥

मरत् (हि.)३०

पुनर्षतः काण्यः । महतः । गायत्री (ऋ.८।७।९५) विद्युद्धस्ता अभिद्ययः शिमाः शीर्यन् दिरण्ययीः । शुक्ता व्यक्तत थ्रिये ॥१५॥

श्यावाश्व आत्रेयः । महतः । जगती (ऋ.५।५५।१) [२६५] प्रयज्यवो महतो भ्राजद्वयो नृहद्वयो द्धिरे हक्मवक्षसः । ईयन्ते अभैः सुयमेभिराश्चभिः शुभं यातामनु रथा सपुत्सत ॥१॥

[१६६] स्तयं दिधिष्वे...

..... जुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥१॥

[२६७] साकं जाताः...

....... शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥३॥ [२६८] क्षाभूषेण्यं वो...

.. ... हुभं यातामनु रथा भवृत्सत ॥४॥

[२६९] उदीरयथा मन्तः...

......शुभं यातामनु रथा षष्टुत्सत ॥५॥ [२७०] यदधान् धूर्षु...

...... शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥६॥ [२७१] न पर्वता न नयो ...

.....शुभे यातामनु रथा अनुतसत ॥७॥ [२७२] यत् पूर्वी...

.....शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥८॥

[२७३] मृळत नो...

...... शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥९॥

रयावाय भाजेयः । मस्तः । जगती ( ऋ. ५।५५१३) [२६७] सार्क जाताः सुभ्यः साकमुक्षिताः श्रिये ।चिदा प्रतरं

भावृधुर्नरः । विरेक्षिणः सूर्यस्येघ रदमयः शुभं यातामनु रवा भवृत्सत ।

अरुणो वैतहच्यः । अप्निः । जगती (ऋ. १०१९)४) प्रजानसमे तव योनिमृत्वियमिळायास्पदे घृतवन्तमासदः । आ ते चिकित्र उपसामिवेतयोऽरेपसः सूर्यस्येच

रश्मयः ॥॥।

र्यावाश्व भात्रेयः । महतः । जगर्ता ( ऋ. ५१५५।९ ) [२७२] मृद्धत नो महतो मा विधष्टनाऽस्म¥यं शर्म बहुलं

> ं वि यन्तन । अधि स्तोत्रस्य सस्यस्य गातन शुभं यातामत्र

रथा अनुरसत ॥९॥

ऋजिया भारतात्रः । विश्वे देवाः । त्रिष्ठुप् ( ऋ शर्पाप) श्रीरिपतः पृथिवि मातरधुगमे भ्रातर्वसवे मृळता नः । विश्वे आदित्या अदिते सजीवा स्वसम्यं शर्म बहुउं वि यन्तन ॥पा

स्यूमरिमभार्गनः । मरुतः । त्रिष्ठुप् (ऋं.१०१०८०) [४२२] सुभागाचो देनाः क्षणुता स्ररत्नानस्मान्स्तोतृन् मस्तो नानुषानाः ।

व्यचि स्तोत्रस्य सस्यस्य गात सनादि गे रत्नधेयानि सन्ति ॥८॥

इयानाश्व आत्रेयः । मस्तः । त्रिष्टुप् (ऋ.५१०५११०) [२७४] यूयमस्मान् नयत नस्यो अच्छा निरंद्वतिभ्यो मस्तो - ग्रमानाः ।

खुबर्ष्न नो इञ्यदाति वजत्रा वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥१०॥

वामदेवो गौतमः । नृहस्पतिः । त्रिष्टुप् (क.४।५०१६) एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञैविधेम नमसा हिर्विधः। मृहस्पते सुप्रजा बीरवन्तो वयं स्याम प्तयो र्यो णाम् वहा

इसावाय भाजेयः । महतः । नृहती (स. ५१५६११)

[२७५] समे शर्धन्तमा गणं पिष्टं रुक्मेभिराजीमेः। विशो स्थ मस्तामन हुये दिवास्त्रद्रोचनाद्धि ॥१॥ प्रस्तव्यः काण्यः। उषा । सनुष्टुप् (ऋ. ॥४९॥)

उनो भेद्रभिरा गहि दिविश्वद्रोखनाद्धि । मद्दन्यरुगप्सव उप त्वा सोमिनो गृहम् ॥१॥

ह्याबाध बात्रेयः । महतः । मृह्ती (ऋ.पापहाप) [२७८] नि ये रिणन्त्योजसा वृषा गावो न दुर्धुरः ।

भरमानं चित् खर्यं पर्वतं गिरिं प्रच्यावन्ति यामिनः ॥४॥

फल्बो घौरः । सरुतः । गायत्री (ऋ.११३०१९) [१६] त्यं चिद् षा दीर्घ पृथुं मिहो नपातमृप्रम् ।

प्र च्यावयन्ति यामिः ॥११॥ १यावाय भानेयः। महतः। बृहती। (ऋ. ५१५१६) [१८०] युक्ष्षं ह्यस्पी रथे युक्ष्यं रथेषु रोहितः।

उ उर्ग्य खरुषा रथ अङ्ग्य राउ गारित छुरि वाळ्डवे वाहिष्ठा पुरि युष्पध्ये हरी अजिरा धुरि वाळ्डवे वाहिष्ठा पुरि

मेबालिया बामा । बेढे हेटा विकेटके सहिल्द्रियो। न्द्र (इ. ग्रांशहर) इन हरको त्ये हरिने हेन हेरिना। तेन्द्रें इस बर्गहरू

प्रकर देवत है। बद्दा कल्हा (स १११३६३) बबुबुद्दे हेर्देन बबुद्धा बबु रहे सक्कित द्वारि वोद्रहवे वहिष्टा दुरि वोद्रहवे।

प्रकेष्ट हुन्हें बर् हा इस्तिक्। न बहुत रोहते बस्टोरका हर्दे

स्टब्स् सबेदा । स्टा । बिहुर् (इ. ११५०) [बहुठ] रोमद्भावद् स्टब्स् हुवारं बहावस् राजी नवसी इट

मानि ना बहुत कोणही ससीय बीउवसी दैव्यस्य १७, न महेरी रोजना ( इस्ता । हिंदुर हिंदू अस्ट्राहर ) रम कर हारा सहार समार्थिता हो बहिरा हुर्बे बहा इस्तृत्वक रा रास्य होते ससीय वेपवसी

हैच्यस्य : १०: स्वयं क्रेस । क्रा । ब्रिट् (म् अवतः) [१९१] हवे नते मस्तो मुळता नस्तुर्णमयासी

सत्यकृतः कवयो दुवाले कृरविषये कृदद्वः [मग्रहें नते नत्ती... हमाराः ८

" रहिस्सामा १८

रंदनकृत्राहेदा (सर्थः) हिंद्र हा १५८० । [१९म] पर्ने मेरियान मेर महेरे गरी मार्येन यही.

य बाह्य क्रमाटर् बहुमा एटेन्टरे क्रमान्य स्वास्त्रहर्रे

[महर] ने बादर्थ रणक मेर्ड सही मार्ड महार्जनाम् सर्वकार स्वाधिक

मुंबद बहराहेद्र ( कारतः ( क्योन्वतः । स्थान ४००

图图 京文中京学文中文学文中文学

count in the same the same Minney. X.

होमोरे काला। सरा। होते देएड् (क. ८१०)१४ [६४] तम् बन्दस्य सरस्याः उपस्ति नेषां हि एकं सम्

मरणां न चरमम्पदेगं दाना महा तदेपाम् -११४-

इंटरम्य कालेक्श क्रमाश क्रमिताले (इ. ११८४) [१११] सने न रेक्टन् रेवरहार लेरे र्यस्तित

देत साम हरत सर्वितः सारामने दिलायाः रवदम्बर्ग स्वयुषास हामितः। व

मैक्स हर्वाहेता । महत्ता क्रिक देशह (स्वांत्रात्र) [३५५] स्वापुष्ठास अभिका हुनैक का सां हतः

महोत्ती महारा । महार विहरू (स. १८६०) [१९४] बार्ट् न बिर्द्धि वेशस्य मान्ते नाम पेट्ट स्टाम्प्रः

न्त्रेक्टर् होहते र्वत्र स्ट्युजं दुद्धे एक्टिन्याः मार्गेटी गीलार अस्त्रिक्ष विद्वार स्वाप्त करें क्रिक है का हुमारिक्त हुमें क्षेत्र एक हुन्ते है

म्हणाने संस्कृति हा छुने उठ्डेरे हुईसका

चीतारे महामा नामा है। जा महार विश्वरी कास्त्र पानी व तरका क्षेत्र काले काल्य

तेरे व रोष्ट्र वन्ते प्रमानु र को को है।

इसे हे ना क्याना ना हो हुन म कर हार

करते हुन होते सकता है। हा होती होते मान्य द्वारी मान्यता महत्त्व को लीन होता है। Control of the Control of the State of

सं देवनी प्रमुख बाह्य कर्ती है हर है है कि वह कर है 

रावणा के किल्ला है साम हर

दे हेर हे क्या कार्या के हैं का कार्य कार्य कार्य कार्य राज्यों त्यं क्षेत्र हर्षेत्र हर्षेत्र काल्य रहेर काली । १९४ 可可以有一种 有 起手性

ورا ما في فيد المستونية عدد عدد المارية तिके का ते कुता के का कि क कि कि कि कि कि कि कि का कि

शाईस्पत्यो भरदाजः। महतः। त्रिष्टुप् ( ऋ. ६।६६।११)
[३४८] तं ष्ट्रधन्तं माहतं भ्राजदृष्टि रुद्रस्य सूतुं द्वसा विवासे। दिनः द्यर्थान शुन्यो मनीना गिरयो नाप उद्या मस्पूक्षन् ॥ ११॥ चोधा पौतमः। महतः। खगती (ऋ.१।६४।१२)
[११९] कृषुं पानकं पनिनं निन्धीण रुद्रस्य सूतुं ह्वसा गुणीमिधि।

गुणामास । रजस्तुरं तन्त्रं मास्तं गणमुजीविगं मृषणं स्वतं थिये ॥१९॥

> मैत्रावद्यगर्वसिष्टः । सस्तः । द्विपदा निराट् (ऋ. ७१५६१९९)

[३९९] स्वासुषास इस्मिणः सुनिष्या उत स्पर्व तत्रः

शुम्ममानाः ॥१९॥ १वद्यामस्त् भात्रेयः। मस्तः। अति जगती (ऋ.५१८७)५९

[३२२] स्वजो न समनान् रेजयर् वृषा त्वेषो वियस्तविष एनयामस्त् !

वेना शह्न कड़त त्वरीविषः स्थास्त्रमानी हिरण्ययाः स्वायु**धास हरिमणः** ॥५॥

मैत्रावरणिर्वसिष्ठः । मस्तः । त्रिष्ठुप् (ऋ.ण५६।२३) भृरि चक्र मस्तः पित्र्वाण्युम्बानि वा नः शस्यन्ते पुरा वित ।

मरुद्धिस्यः पृतनाष्ठ सम्बद्धा मरुद्धिरित् सनिता चाजमर्चा ॥२३॥

शुनहोत्रो भारदाजः । इन्द्रः । त्रिष्टुप् ( क्र. ६।२३।२ )

त्वां हीन्द्रावसे विवाचो हवन्ते चर्षणयः श्रूरसाती । त्वं विषेप्रीमिनि पणीरशावस्तवीत **हत् सनिता वाजमर्वा** ॥२॥

मंत्रावस्वीर्वसिष्ठः । मस्तः । त्रिष्ठुष् (स. ०।५६१२५) [२५९] सन्न इन्द्रो वरुणो मिनोऽग्निराप ओपधीर्व

> निनो जुपन्त व सर्मन्तस्याम मस्तामुपस्त्रे यूर्यं पात स्वस्तिभिः

> सदा नः ॥२५॥ मैत्रावरुणिवीसद्यः। विद्यं देनाः। त्रिष्टुप्(ऋ.७।३४)२५) तन दन्द्रो --

> > ...सद्दा नः ॥३५॥

नसुक्रणों वासुकः । विरवे देवाः । जगती (ऋ.१०१६॥) चानापृथिषी जनयत्त्रीसे खताप ओपधीर्वनिनानि

शन्तरिक्ष खरा पमुख्तये परां देवासस्तन्वी नि मास्छः॥९॥

मैत्रावरुणिवसिष्टः । मस्तः । त्रिष्टुप् (स. धंप्धार)

[३७२] ऋषक् सा मो मस्तो ह्यिदस्त यद् व आगः पुरुषता कराम।

मा पस्तस्थामपि सुमा अञ्जा सरमे वो अस्

सुमतिश्वितिष्ठा ॥१॥ छह्ने बामावनः । फ्तिरः । त्रिष्टुप् (स्.१०।१५।६)

भारमा जान दक्षिणतो निषयेमं यहमिम गुणीत दिले। मा दिखिष्ट पितरः हेन जिलो यद् व आगः पुरुषता कराम परि

मैत्राघराणेर्वसिष्ठः । स्विनौ । त्रिष्टुप् (स. ७१७०१४)

गुत्रुवांसा चिद्विना पुरुष्यभि मह्माणि यक्षाये ऋषीताम्।

प्रति प्र बातं नरमा जनवास्मे चामस्त सुमितिमः

तिव्रा ॥३॥

मैत्रावर्शविषिष्ठः । मस्तः । त्रिष्ठुप् (ऋ. ७१५७७) [२७२] शा स्तुतासो मस्तो विश्व कती लच्छा सर्वस्ता नसर्वतासा विगात।

वे नरुत्मना छातिनो पर्धयन्ति वृयं पात स्वितिमिः सदा नः ॥॥

मत्रिभीमः । विधे देवाः । त्रिष्टुप् ( ऋ. ५१४३॥ ॰) भा नामभिर्महतो वक्षि विधाना ह्पेमिर्जातपेदी हुन्तः। कत्रं गिरो जरितुः सुद्वृति च विदेवे गन्त महतो विश् सती॥ हिं

मैत्रावरुणिवीसेष्टा । मरुतः । त्रिष्टुप् (क. ७।५८१ ) [२७९] नृहद् पत्रो मञ्जल्लो द्वात जुनोषलिन्मरुतः सुरी

गते। नाच्या नि तिराति जन्तुं प्र णः स्पाहीभिहतिनि स्तिरेत

मंत्रावरणिर्वसिष्टः । इन्द्रावरणी । त्रिष्टुव् (ऋ.जाटणी इतं नो वहां विदयेषु चारं छतं त्रद्वाणि स्रिष्ठ प्रशस्ता। छपो रिवेदेवज्तो न एतु प्र णः स्पाद्दाभिरूतिमिर्हिः रेतम् ॥ ३॥

~

मैजनर नेई तिहा । मरतः । शिद्धुर् (इ. १११८) [६८२] प्र सा बन्धि सुदुति मेथे नामिदं स्कं मरतो सुपन्ते । आसामिद् द्वेषो प्रपन्ने सुयोत स्वरंतिभः स्वा नः ॥देश

गर्ने भरद्रावः। दन्त्रः। त्रिष्टुप् (क. ६१४०)१३ ) तन्त्र बर्वे सुनर्दे यहिवस्ताति भद्रे सीमनसे साम। ह सुत्राम स्वर्के (न्द्रो सस्ते आराबिद् हेपः सहतर्यु-सोतु ॥१३६०

मैत्रावसनिर्वाचेष्टः । मस्तः । चतेनुदक्षी (च.०१५५२) [२८४ ] युष्माकं देवा सवसाद्दिन प्रियः ईवानस्तरित दिवः ।

प्रस क्षयं तिरते वि महीरिषो यो वो वराय दाहाति ॥ २॥

हत्त्व काहिरसः। छमदः। दगर्ता ( क्य. ११११०० ) छमुर्न दन्तः पदस्य नदीयहमुर्दादे निर्देष्टिनिर्देष्ट्यदेशे। युष्माकं देवा सवसाहनि प्रियेमि हिस्से पृत्युर्तार-सुन्दतम्।.९॥

महर्देदसहः । दिथे देवः । सते नृहतः (ऋ. ४।२७)१६) म स सर्यं विरते वि महारिपो यो वो वराय नृहाति ।

प्रं प्रशासिकीयते धर्मगत्पर्वरेष्टः धर्व स्थते ११६॥

पुर्वत्यः कामा। मरतः। गावती (क. अशा) [४६] प्र यद् वस्तिष्ठभे मरतो वित्रो सक्षरत्। वि पवितेष्ठ राज्यः। १॥ विवनेष काजिरकः। राज्यः। सतुद्वद्(क. व्यवस्ताः) . प्राप्त वस्तिष्ठभानिषे सन्तर्वे राज्यस्व । विवा को नेपकत्वे पुरावा विवासन्ति ॥१॥

हुनईकः काकः । मरकः । गण्डी (ऋ. युक्तरः [६९] यहात तिविधीयवी यामे गुम्ना सिविध्वम् । ति पर्वतः सहस्ततः । है। सत्तः काकः । इत्या। गण्डी (ऋ. युक्तरः) सहस्र तिविधीयस्त इत्य प्रसातित क्षितिः । १०० नगरं सोस्तः । हृद्दु। पुनर्वतः काषः । मस्तः । गायत्रं (छ. ८१०) ४ ) [५९] अर्थत दर् गिरोगां यामं शुभ्रा अचिध्वम् । नुवार्वमेन्द्रच इन्द्रभिः ॥१८॥

हुनर्वतः समः। मरतः। गयतः ( ऋ. ८/५) ( [8८] उद्योद्यस्त बायुभिवांश्रयः पृश्लेमतदः। सुझ्न्स पिप्युपीमिषम् ॥३॥ नादः क्ष्यः। इतः। उपिक् ( ऋ. ८/९३/९५ ) वर्षत्वा सु पुरुष्त ऋषिष्टुक्तामिरुतिमिः। सुझ्नस्त पिप्युपीमिषमया च नः ॥२५॥ मत्तरिया क्रमः। इत्यः। वृद्द्वी (ऋ.८/५४ [व तः ६]।०) उन्ति हार्य साध्य इन्द्र सयुर्वन्तम् । सस्क्षेत्रस्य मध्यन्तुगावसे सुझ्नस्त पिप्युपीमिषम्।७॥ सम्क्षीपुरादिस्सः। प्यमानः सोमः। गायत्री ( ऋ. ९/६९/१९५)

नर्रातः सेन रं परे षुक्षस्व पिष्युपीनियम्। वर्षा समुद्रमुक्यम् ११५।।

पुनर्वत्वः काष्यः। मस्तः गामत्री (क्ष. टोश्४)
[४९] कान्ति मस्तो निर्दे प्र वेपयन्ति पर्वतान्।
क्य् वार्ने वान्ति कार्युनिः १८॥
क्यो कीरः। मस्तः। स्वती (क्ष. ११३९।५)
[४०] प्र वेपयन्ति पर्वतान् वि वियन्ति पर्वतान्।
हो वार्त सन्तो हर्नदा दव देव सः सर्वेदा विद्या ।।४।।

पुतर्वतः कामः। महतः। गावतः (छ. ८१७)८) [२३] स्वतित रविमनोवसः पत्यां मूर्याय यतवे। ते मानुभिविं तस्थिरे ॥८॥ पुतरानः कावः। महतः। गावते (छ. ८।७।३६)

[८१] क्षतिहि यति पृष्किष्ठन्दो न नुसे कर्षिपा। ते मानुमिन्नि तस्थिरे ॥१६॥

हुम्बेलः राष्ट्रः । मस्तः । सम्ब्रं (स.स्वा ) ( [पप] क्षेत्रे समृद्धि हुअसे हुदुहे बिल्लिये मातु । . वस्त्रं वक्त्यमुक्तिम् ॥१२॥ . त्यांच स्वतिसः । राष्ट्रः । समृद्धे (स्व. ८) १९॥ १ . राष्ट्रं साम्बर्धे हुदुहे बिल्लिये मातु । . वस्त्रं सुमुद्धे तिहा ॥१॥

पुनर्नस्यः काष्ट्रः । मस्तः । गायत्री (ऋ.८।७।११) [4६] मरुतो यद्ध वो दिवः सुम्नायन्तो इनामहे। का तून उप गन्तन ॥११॥ कण्वा घोरः। मस्तः। गायत्रा (क्त. ११३७१२)

[१७] महतो यद्ध था वळं वना भनुच्यनीतन । गिरीरें चुच्यबीतन ॥१९॥

पुनर्वत्यः कावः । महतः । गायत्री ( वर. ८।७।१२ )

[५७] युयं हि हा सुदानवो स्त्रा ऋभुसणो वमे । वत प्रचेतवो मदे ॥१२॥

मेघातिभिः काष्यः । मरुतः । गायत्री ( अर. १।१५/२ ) [4] मस्तः पिनत ऋतुना पोत्रास् यशं पुनीतन । युयं हि प्रा सुदानचः ॥१॥

पुनर्वत्सः काम्यः । महतः । गायत्री (भर.८१७१) ३ [५८] धा नो र्या मदच्युतं पुरुष्टं विश्वधायसम् । इयर्ता महतो दियः ॥१३॥ मद्गातिथिः माष्यः । मरियनी । गायत्री (यर. ८१५११५) धासे भा नइतं र्याय शतवन्तं सङ्ग्रिणम् ।

> पुरुक्षं विश्वधायसम् ॥१५॥ पुनर्वत्तः श्राष्टः । महतः । गायत्री ( ऋ.८।७।१५ )

[६०] एवायतिहच्चेयां सुम्नं भिक्षेत मर्त्यः। धादाभ्यस्य मनमभिः ॥१५॥ इरिन्नितः काण्यः । भादित्याः । उन्मिक् (ऋ,८।१८।१) इदं इ नृतमेपां सुम्तं भिक्षेत मर्त्यः। भादिस्य नामपृच्ये सबीमनि ॥१॥

पुनर्वन्तः राभ्यः । महतः । गायत्री ( मर. ८। ७१० ) [६५] का सूनं गुदानको मदधा ब्लक्षिपः।

ब्रह्मा की या सपर्यति ॥१०॥ प्रतायः कान्यः । दग्दः । गायत्री (अ. ८)६४४०) क्षा स्व पृत्रभी दुवा हुविशीयी भनागतः ।

ब्रह्मा करने सपर्यति ॥३॥

पुरस्का राज्यः। सरदाः। गावत्रां ( स. ८। ॥५२ ) [६०] समु के नदलेका सं क्षेणी समु स्पंम्। से बर्ज करी हुए अहर।

भायुः फाज्यः । इन्द्रः । सतीवृहती। (ऋ. ८।५२ [वाल.४]। १०)

समिन्द्रो रायो नृहतीरधूनुत सं श्लोणी समु स्पंम्। सं शुकासः शुन्यः सं गमाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिः

पुनर्नस्यः काण्यः। सहसः। गायत्री (ऋ. अर्थरी) [६८] वि षूत्रं पर्वशो ययुनि पर्वता अराधिनः। चकाणा जुल्मि पीस्यम् ॥ १३॥ परसः माण्यः । इन्द्रः । गायत्री ( बर. ८१६११३ ) यदस्य मन्युरध्वनीद्धि चृत्रं पर्वशो स्वन्।

भपः समुद्रमेरवस् ॥११॥

पुनर्पत्सः फाब्सः । सदतः । गायत्री ( म. ८१७१५) [७०] विशुद्धता मभिववः शिपाः शिषेन् हिरण्ययीः।) शुभा व्यवत भ्रिये ॥२५॥

इयानाइव आत्रेयः। महतः। जगती ( नर. पापपा ११) [२६०] अंसेषु न करप्रयः पत्सु खादयो नद्यःगु रनमा मस्ती

रथे शुभः। भप्रिज्ञाजसो भिष्रुतो गमस्योः शिप्राः शीर्वस विवत दिर्ण्ययीः ॥११॥

पुनर्वत्सः काष्टः । महतः । गायत्री ( गु. ८। । १६६ )

[७१] उदाना यत् परावत वक्षो रन्ध्रमवातन । वोर्न पकदव्भिया ॥२६॥ परुच्छेपो दैघोदासिः । इन्द्रः । असिष्टिः (वा. १।१३०१ः) स्रदेशकं प्र गृहजात शोजसा प्रतिसे बालपहणी सुनी यतीशान आ मुगवी।

उदाना यत् परावतोऽज्ञानत्वे क्रे। सुम्नानि निरमा मनुषेव तुर्निणरमा निर्वत तुर्वितः ॥ १।

पुनर्वेताः कान्यः। मक्तः। गायश्री (ऋ, ८१११४) [७३] वदेषां प्रयती रथे प्रष्टिवंदति रोहितः।

यान्ति द्यात्रा रिणक्षपः ॥१८५

काली भीरः । महतः । नृहती (क. ११६५६) [8१] उपी रथेषु पृथतीरकुष्यं प्रष्टिवहित रोदिनः। शा नी जामाय पृथिनी चिट्धोदनीसवन्त संदुव्ध ।।<sup>है।</sup>

पुर्भ्वतः कामः । मस्तः । गावर्त्रा (च्छ. टाण्ड्१) [७२] कद्य मूनं कथियो ज्वेन्द्रमण्डातन । को वः सक्तिः बोहते ॥२१॥ क्यो वीदः । मस्तः । गावती ( श्रा. १।३८०१ ) [२२] कद्य मूनं कथियः पिता पुत्रं न इस्त्रीः । एपिके शुरुवाहिंदः ॥१॥

पुनर्वन्यः दाव्यः महतः । गायत्री (स. ८) थाइपः)
[८०] धाइपदावानी दहन्त्यन्तिरिक्षेण पततः ।
पातारः रत्ववेत वयः ॥३५॥
धार्धार्गातः जुनःदेषः स इत्रिमी विद्यामित्री वेदरातः ।
दरमः । गायत्री (क्र.११६५)
देश यो दीमी प्रमन्तिरिक्षेण पतताम् ।
देव नादः समुद्रियः ॥७॥

सोमदिः वाष्टः । मरतः । शतुप् ( क. ८१२०१५ )
[८६] दाच्युनः चिर् को सञ्मक्ता नानवति पर्वतामो मनस्यतिः।
भूमियमिषु रेजते ॥५॥
वन्त्रो घौरः । मरतः । गावक्री ( क. ११६७१८ )
[१६] वेदामञ्मेषु पृथिकी लुलुवर्गे दव किर्यतिः ।
भिग यामेषु रेजते ॥८॥

सामारः बाल्यः । सम्यः । सन्ध्यः । एक नार्वान्ते । [८९] गोभियाणि अवतते सोभरीतो राधे बोदो हिर्णयोक्षः गोबन्धया सुजातास हथे शुवे महान्ते सः ध्याने ए । ८ सोभरिः बाल्यः । अधिनी । महाप् (च । तार्वानः । वाः हि सहामाधिनः राधे बोदो हिरणयये व्यन्तन् । स्लामा धीमराहरमः ॥९॥

सीभरित सकात गरावती ग्रीहर्त (का. श्रानंभा दुषः सन् सारसामधारा नात्र स्था तेषी है पुर्ने गृहः सरका ग्रीहर्म देश दाला महा सदेवास् १६६ द्रमणस्यानेत्रा गरावता । स्थिता स्था स्थानं । (१६६) प्रते द्रा श्रीहर्म ते च १ सर्वे व विद्या कृता स्थान्त्र ।

THE THE LAND

होभारेः सम्बः। सम्बः। ततेमुह्ती (स.८।२०१६६) [१०७] निषं परवन्ती विस्था तसूमा तेना नो अधि धना रपे नस्त राउरस न इष्कर्ता विहतं पुनः मत्त्वः हारमदः, मान्त्री मेत्रास्त्रीः, नहत्री मा मत्त्वा वाहनदः। मादित्याः। गायत्री (इत. ८)६ण६) यहः प्रान्ताय सुन्दते वरुपम्हिः यस्तर्दिः । नेना नो अबि बोचत ॥३० मेकतिये-मेकतियी मक्ती। इनः। सुर्ही ( गर. डाशावर ) र हारे चित्र में भेषा हुए बहुभव साहरा। रंपण रोग स्पर इस्स्मुस्टिन्तो विद्वतं पुतः 11771 किरत दावको बा कर्गातर । समाप्त ( 41 - 12 All ) १९९६ तप्रस से विके पर्य भारत गुणनि नारमः। mes minniste it: meriter barrieren mittente) लल्बा मेर देवेंदे रार्ष शाकाता मुलाहे र काराया। 电影电影性性 我们有是一个人的数数 के १९ वर्ष कमार करें देश रजनर 💌 भागभाषक) रेक्टर रेक्ट क्रिक्ट झक्क ओप्रयोजेंग्र

विकार स्थापित विकार स्थाप प्रकार स्थाप प्रकार है। स्थाप स्थाप के स्थापित स्थापित स्थाप स्थाप है। विकार स्थापित स्थापित स्थापी स्थाप विकार स्थाप है।

्रिक्षण सामा असू सुन्तर (४०००) का जान समाने साहण (१५)

करण हो कर्ने दे

THE PROPERTY AND A SECRET OF

हिंद्दी से है दिए दिल्ली दहरूब रेस्टर रहे है

भित्रमाँमः। इन्द्रः। उप्पिक् (ऋ, ५।४०।२) ृष्मा त्रावा रूपा मदो यूपा सोमो अयं सुतः। च्पिनिन्द्र वृष्मिर्वृत्रहन्तम ॥२॥

> बिन्द्रः प्तदक्षी वा आङ्गिरसः । महराः । · · गायत्री (ऋ. ८१९४१८ )

[४०२] कहो अग्र महानां देवानामवी चृणे ! रमना च दस्मवर्चसाम् ॥८॥

रयावाश्व आत्रेय: । इन्हामी । गायत्री (ऋ, ८१३८११०) भाहं सरखतीवतोरिन्द्राग्न्योरवे। खुणे।

बाभ्यां गायत्रमुच्यते ॥१०॥

विन्दुः पूतदक्षो वा आङ्गिरसः। मस्तः।

. गायत्री ( 恋. ८।९४)१०-१२) [४०४] त्यान् नु प्तदक्षसो दिवो वो मरुतो हुवे।

अस्य सोमस्य पीतये ॥१०॥ [804] त्यान् नु ये वि रोदसी तस्तभुर्मरुतो ह्रवे अस्य सोमस्य पीतये ॥११॥

[४०६] त्यं नु मास्तं गणं गिरिष्टां वृषणं हुवे । अस्य सोमस्य पीतये ॥१२॥

> मेधातिथिः काण्वः । मरुतः । गायत्री (इ. १।२२।१) प्रात्युंजा वि बोधयाश्विनावेह गच्छताम् ।

'अस्य सोमस्य पीतये ॥१॥ मेधातिथिः काग्वः । इन्द्रवायृ। गायत्री (ऋ. १।२३।२)

उंभा देवा दिविस्पृशेन्द्रवायु हवामहे। - अस्य सोमस्य पीतये ॥२॥

वामदेवो गौतमः। इन्द्राबृहस्पती।

गायत्री ( ऋ. ४।४९।५ ) इन्द्रायुहस्पती षयं सुते गीर्भिहेवामहे।

अस्य सोमस्य पीतये ॥५॥ भरद्वाजो बाईस्पत्यः।इन्द्रामी। अनुष्टुप् (ऋ.६१५९।१०) दन्द्रामी उक्यवाहसा स्तोमेभिईवनश्रुता।

विश्वाभिगांभिरा गतमस्य सोमस्य पीतये ॥१०॥

कुरसुतिः काष्वः । इन्द्रः । गायत्री ( ऋ. ८।७६।६ ) इन्द्रं प्रत्नेन मन्मना महत्वन्तं द्वामदे।

अस्य सोमस्य पीतवे ॥६॥

बाहुषुक्त आत्रेयः । मित्रावरुणी । गायत्री (ऋ, ५१७११३) उप नः सुतमा गतं घरुण मित्र दाञ्चमः।

अस्य सोमस्य पीत्रथे ॥१॥

स्यूमरिसमर्गिव:। मरुतः। त्रिष्टुप् ( न. १०१७ ५) [४१२] प्र यद् वहथ्ये मस्तः पराकाद् यूर्यं सहः संवरणस्य बतः।

विदानासी वसवी राध्यस्वाऽऽराबिद् द्वेपः सनुतः र्युयोत ॥६॥

गगों भारद्वाजेः । इन्द्रः । त्रिष्टुप् ( ऋ. ६।४७।१३) तस्य वयं सुमती यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम। स सुत्रामा स्वर्गे इन्द्रो अस्मे आराधिद् द्वेपः सनुतः

र्भुयोत॥१३॥

स्यूमराईमर्भागेवः । महतः । त्रिष्टुप् (ऋ.१०१७०/८) [४१४] ते हि यहेषु यहियास ऊमा मादित्येन नामा शंभविष्ठाः।

ते मोऽचन्तु रथतूर्मनीमां महस्य बामलघ्वरे बकानाः ॥८॥ वसिष्टो मैत्रावरुणिः। विश्वे देवाः। त्रिष्टुप् (ऋ.ण३९१४) ते हि यक्षेषु यक्षियास ऊमाः सधस्यं विश्वे अमि

सान्त देशाः

ताँ भव्नर उरातो वस्यमे श्रुष्टी मगं नासत्वा पुरंधिम् ॥९॥

स्यूमरहिममोर्गवः। महतः। त्रिष्टुप् (ऋ. १०।०८/८)

भिष स्तोत्रस्य सरुयस्य गात सनादि वो रतः घेयानि सन्ति ॥८॥

[४२२] सभागाची देवाः छणुत सरत्नानस्मानस्तोतृत् मही

दयावाध् आत्रेयः। महतः। जगती (ऋ. पापपार्) [२७२] मुळत नो सहतो मा विधिष्टनाऽस्मध्यं बहुतं वर्म वि

बन्तन । भि स्तोषस्य संस्थस्य गातन धर्म वातमा रया अवृत्सत 👭



[वटोदरराज्याधीशानां गायकवाङकुलभूषणानां । सेनालासखेल-समशेरवहाद्रायनेक'-विरदमाजां श्रीमतां प्रतापासिंहमहाराजानां महनीदेनाश्रवेण प्रकाशिकः ]

ऋग्यजुःसामाथर्वसंहितास्पलभ्यमानानां सर्वेषां

# 'मरुद्'-देवता-मन्त्राणां समन्वयः।

एष समन्द्रवः

भट्टाचार्येण सांतवलेकरकुलजेन दामोद्रभट्टम्नुना श्रीपाद्रशर्मणा स्वाध्याय-मण्डलध्यक्षेण श्रीधनगरे संपादितः ।

स च

विक्रमीये २००० संवति, १८६५ शकान्द्रे, १९४२ जिम्लान्द्रे प्रकाशिकः मुदक तथा प्रकाशक वसन्त श्रीपाद सातवळेकर, B. A. भारत मुद्रणालय, स्वाध्याय-मण्डल, क्षोंघ (जि. सातारा.)

## INTRODUCTION.

The greatness of a nation depends upon the greatness of its thinkers and consequently upon its capacity to influence the thoughts of the world, leading to permanent peace and prosperity. A larger purse and a stronger sword may make a nation the conqueror of the world, yet its conquest is bound to be short-living. It may profess to bring peace and prosperity to its own people and to the others whom it conquers; yet in either case, they are only apparent and not deep-rooted. For, in the first case, they are associated with a spirit of selfishness and avarice, while in the latter, they are vitiated by an undercurrent of discontent kept under check only by a sense of utter helplessness and a loss of spirit. This spirit of selfishness and avarice in the stronger nations coupled with the discontent and loss of spirit in the weaker ones, is the eternal source of all major wars and the consequent miseries which will continue to visit this unhappy globe of ours until man realises the responsibility which is placed upon his shoulders by his Creator.

Man was created with a mixture of the divine and the demonical elements placed side by side in him. In addition to these, he was also endowed with a Free Thought and Will which he may exercise either for his salvation or for his doom. This latter gift is as important as it is dangerous, Being placed in the

midst of tempting pleasures and jovs which belong to the immediate future, man is invariably led by his demonical nature to exercise this valuable gift in pursuit of them and the result namely, his spiritual downfall is inevitable. Now and then great individual thinkers realise this and try to administer a palliative and cure in the form of a Religion and a Philosophy. This has only a temporary and apparent effect and that too upon those members of the community who really do not count. The leaders, the subtle-witted few, who feel the pulse of their followers, remain mostly unaffected by these remedies and carry on their demonical work of Destruction under different names and pretexts of whatever is beautiful and useful on the surface of the earth, by rousing the feelings of selfishness and avarice in the minds of men around them. On the other hand, if and when these Leading Few happen to be honest and intelligent thinkers, they turn the tide of popular thoughts and feelings from selfaggrandizement towards the realization of the divine qualities of Contentment and here, an unforeseen Affection. But even danger lurks in the back-ground. It is the want of capacity of the masses or ordinary men to grasp the real meaning of these divine qualities which are often exercised in an illogical and unreasonable manner, so as to lead to Meekness of Spirit, Weakness of Body

A second of the first process of the second of the second

activities.

India was such a notion in the Verday's Provedio Arvans had a same of estentiations. The boddle frain, these is problems as they proported themselves because them. They had a healthy mind on tools in equally bealthy body. Without measure the how this, they practiced it indication to the morality to deduce the force of a mile and and to deduce the force of a mile in quili and cotablish the paints of a phosphopological and a yell a flat of a phosphopological and a yell a flat of a phosphopological and a yell a flat of a flat the late transfer only in the second of a second of the flat of the horizontal them the flat is so that the resemble means a flat of the other country had a second of a second of the flat of the other homeonths in the second of a second of the flat of the other homeonths in the second of a second of the other homeonths in the second of a second of the other homeonths in the second of a second of the other homeonths in the second of a second of the other homeonths in the second of a second of a second of the other homeonths in the second of a second of a second of the other homeonths in the second of a second of the other homeonths in the second of a second of the other homeonths in the second of a second of the other homeonths in the second of a second of the other homeonths in the second of a second of the other homeonths in the second of the other homeonths.

I work of a north offending in particular and a constant to the force of the force

and the second of

ancestors are often sung and approached in a spirit of exultation for the sake of deriving consolation or encouragement; and this is particularly true in the case of a people whose present is neither glorious nor happy, but is darkened by misfortune or by their own acts of omission and commission. approach to the past glories of ancestors is no doubt very useful for rousing feelings of hope and enthusiasm in the hearts of a downtrodden people: but there is also a danger in this and it lies in the attitude of the persons who make such an approach. If such persons are strictly judicious and calmly patient in their work of interpretation and investigation, they may get a vast fund of knowledge and experience, even when the ancestral deeds and words do not happen to be as glorious as they are desired to be. But when learned enthusiasts approach the deeds of their ancestors with a preconceived idea of their superiority in every respect, they are apt to see in them much that may not actually exist therein. Interpretation is a powerful instrument which turns ordinary things into extraordinary ones and vice versa. Honest patience is not the watch-word of such men who are out to see and discover at any cost everything that is glorious in the doings and the sayings of their ancestors. And the ground is most favourable for such a thing when the words of the ancestors are couched in a language which much differs from its present descendent and representative in respect of vocabulary and syntax. There is ample scope for honest or dishonest mis-interpretation in such a case, where the correct meaning of words and expressions can be arrived at only after a careful and patient research.

ا المراجع المراجع المراجع Such a patient study is however generally neglected for two reasons: firstly because it involves tremendous labour without any corresponding amount of immediate gain; and secondly, because, it may often lead to unexpected and unwanted conclusions. The net result of such an incorrect attitude towards the ancestral deeds and words is that it creates a feeling of vain-gloriousness in the people and makes them apathetic to the study of good and therefore imitable things existing in the civilization of the other peoples with whom they come in contact.

The Vedas - the Samhitas, the Brahmanas, and the Upanishads- are a very highly valued treasure of the Indo-Aryans. They contain a story of the thoughts and deeds of those sturdy Aryans who honestly struggled to put down the forces of Evil which opposed them whether in the field of the external or the sensual world, or in that of the internal or the mental one. A correct and scientific interpretation of the Vedas is therefore most desirable, whether for inspiring hope and enthusiasm in the bosoms of the present neglected, down-trodden. and gloomy descendents of those same Aryans, or for teaching them valuable experience and wisdom which may be useful to them in their heroic struggle out of their present predicament. Such an interpretation is possible only after a careful study of every aspect of the Vedic language, namely, its vocabulary, its grammar, its syntax, as also its style and ornamentation. For this purpose an extensive analysis of this literature must be undertaken. To take the particular case of the Rigveda Samhita, which is the oldest and most difficult of all the Vedic

works, its deities must be separately studied in full details, ascertaining the nature of each. and also of the worship offered to them, of the attitude of the worshipper towards them and of the fruits or results expected from such worship by the worshipper. These and other thought-contents of the Rigveda such as the state of civilization and social conditions obtaining in that period, must carefully be analysed and studied. Similarly an extensive and systematic study of its language and literary merits or defects has yet to be undertaken, A history of Sanskrit Poetics or the Art of Composition as reflected in the Vedic literature and later in the great epics has still to be written. The similes in the Rigveda and the other Vedas have to be collected and studied with reference to their structure and growth and also with reference to the field of poetical observation over which they extend. Among themselves, purely Illustrative similes such as are employed in scientific and technical literature have to be distinguished from the Decorative ones where a past experience is recalled and coupled with or rather. flavoured with a little Imagination. The Roopakas and the Utprekshas have to be similarly studied and any other modes of ornamental use of words and expressions have to be carefully noted; for, therein we expect to find the early representatives of our later Alamkaras.

In spite of so great an importance of the Vedic literature, particularly of the Rigveda, it is very painful to find that very few persons are inclined to undertake the study of it. Classical Sanskrit is vastly studied by our University students from an early stage in their course. On the other

hand. Vedic Sanskrit is introduced in their studies at a very late stage and that to in a half-hearted manner. The result of this is that an average student of Sanskrit entertains a sort of dislike and fear of the paper on Rigveda. Grown-up people generally are not even aware of the fact that the Vedas car be studied with as much ease and interest as the Shakuntalam of Kalidasa. This state of affairs ought to be changed, and one is delighted to find that efforts in the right direction are being made in this behalf. Moral stories in the Vedas are being written in the provincial languages for children; Marathi translations and criticism of the Vedic works are being published; and other attempts of bring. ing the contents of the Vedas to the noticeof the general reader are being made. But the foundation of a systematic study of the Vedic works is being laid at Swadhyaya Mandal, Aundh, (Dist. Satara) by Bhattacharya Pandit S. D. Satwalekar. In spite of tremendous difficulties, he is publishing several Vedic works in critical editions along with different indices, which are prepared with great care and labour and printed even now at an enormous cost. One is greatly pleased to see that his attempts are directed towards the elucidation and correct interpretation of the difficult Vedic texts. His editions are very carefully prepared and beautifully printed. They are a source of joy and inspiration to the student of the Vedas. They offer him abundant material for patient and unbiassed investigation into the correct meaning and contents of our ancient Vedic treasure. In early days there were attempts made to publish the Vedic texts in cheap editions but the intention of the publishers mainly seemed to be to:

religion for being preserved as their I possession rather than for a critical and matic study of them. Sometimes even a i translation was given; but the materials a critical and systematic study were a offered to the reader who was inclined ady the Vedas independently. To be proud one's ancestral achievements is surely mendable and even necessary; but this is must always be substantiated by a set understanding of the ancestral words deeds and a bold readiness to face it.

The present book is one such attempt

rofit by them.

nt the Vedic texts to the followers of the

andit Satwalekar. It gives an aiphabetical d-index of all the Marut-hymns in the ic Samhitas, which have already been trately published by him. All words ther simple or occurring in compounds heir first or subsequent members, are duly rded here. Under nouns, all the case-forms given in their order and under verbs a llar arrangement is adopted in giving their ious forms. Under each word a complete tence is quoted so that the meaning of t word may be clear without difficulty. letailed study of the Maruthymns is thas llitated, whether from a linguistic or a mry point of view. A separate translation lamithi and Hindi ! together with the edwrder et the verses and en inspiring roduction is also politished. Pertinates are ded here and there.

One of the fruitful fields of Vod a Research the study of the stage of the development

of the Compositional Art or the Sahitya-Shastra as revealed in the Vedic Samhitas. For the purposes of this study a collection and evaluation of the Vedic similes is necessary and in the following paragraphs I intend to make an attempt to estimate the poetical setting in which the Maruts are placed by the Vedic poets. Thereby I propose to bring out the prominent qualities of the Maruts which attracted the poetical eye of the Vedic bards, and it will also be possible to ascertain the wide range of poetical observation by which the poets have introduced their Upamanas from the different fields and previnces of the Vedic World.

A simile is one of the earliest devices

employed by an imaginative mind to convey its meaning with case and grace. In its earliest stores it was perhips employed as a more help to understanding, trying to make a thing offerer by its juxtaposition with an illustration which is soluted bleause of its well-know proces in respect of the particular property which is intended to be conveyed with regard to that third. This may be call if an Illustrative simile, or a simile vicese main purpose is to convey the meaning with greater casa, force and accuracy. Imagination of the hearte plays an unimportant and modifilds put in this similar Sadi similar new commonly Free day of the factor and and the first agreement and the mand and a and a tribation pour ly parent in profes of an object Rample polity. In the Right Late by which with similar are notifiedly force as they are sono motorio e di et i imprimativo et de and the Secretary of the grade The co tymme are gretial grolletices and 

may be called a Decorative simile. It: chief purpose is to rouse the imagination of the hearer and through it to create mental image or picture with help of resemblance, the image or picture thus created serving as a decoration the matter under consideration and making it more enjoyable and delightful. Thus for example, the grace and case with which the Maruts fly through the mid regions or descend upon the earth to receive the offerings is delightfully understood by the hearer when they are compared with the hawks or the swans, whose mental picture is necessarily awakened in the mind by the simile and is associated with the Maruts. Thus the outstanding qualities which a man's mind generally associates with particular objects by observation or training are with the help of his imagination transferred to or associated with other similar objects, which then become the source of delight in the company of those others. This Decorative simile develops into other Alamkaras owing to the different modes of presentation of the same mental image or picture, and on the whole, it may be properly described as the very foundation stone of the Alamkara Shastra.

Naturally in the early stages of the employment of the Decorative simile, the poet may disclose certain peculiarities and defects from the point of view of the expressional technique; the enthusiastic reader or hearer may not be even conscious of them, because his main object is to have his imagination so roused as to produce an enjoyable image or picture and this can be done even with the

help of an imperfectly expressed simile. Ti the common property may be found dropp in the early Decorative similes; or grammatic syntactical and even structural irregulariti may be found to exist in them. But in com of time these irregularities came to correct as the hearers- who gradually develop in critics- grew more fastidious and exactiz about such matters. The study of the Dea rative simile in its early stages is quite pa mising in its results and is sure to three ample light on the different stages in the struggle of the poetic mind to attain express ional exactitude. It is also bound to be instructive as regards the inner working of the poet's mind which ultimately built up the lovely edifice of the classical Upama and the other Alamkaras. But such a study can be undertaken only by those who have studied the Vedic litarture carefully and critically and such a study is greatly facilitated by books like the present one.

By the side of the Decorative simile, there exists in the Rigveda in particular another kind of simile, which seems to stand in a category by itself. It may be described as the Emotional simile. The main purpose of this simile is not mere decoration by creating & image or picture; but it goes a step further It rouses the feelings and passions of the hearer through the medium of this picture of image and appeals to his heart more than his mind. In the Rgvedic hymns, this Emotional simile is primarily intended to serve 2 distinct purpose, namely, an appeal to \$ deity's heart in addition to his mind and palate. When the Rigvedic poets were compet. ing with each other to secure the favour of

a deity like Indra, they first tried to do so with the help of external means such as a newer and better hymn or stronger and tastelier Soma or similar other offerings; but these external means have a limited scope of improvement and at a certain stage fail to serve the purpose of a competition. The poets then naturally turned to their inner feelings of love, or friendship, or relationship with which they sought to supplement their external gifts. It is thus that we find the Rigvedic poets requesting a deity to favour them as a father favours his son, or to help them as a mother helps her child. A deity's sakhya or relationship is often mentioned and sought for by the poets. In one of our Marut hymns, the poet compares himself with a loving bride who approaches an affectionate lover with a gift of her own, without expecting anything from the lover as ordinary brides do ( Cf. Rv. V. 52. 14 and note on it at JBBRAS., 1940, p. 24). In another he compares himself with a newly born son and requests the Maruts to hold him in their hands like a father. One poet speaks of the Maruts as his well-established friends, while another one thinks that they should visit him as eagerly as a cow visits her calf.

This tendency to supplement an external gift by means of an internal feeling has its legitimate development and culmination in the later sentiment of Bhakti, which may be briefly described as 'a feeling of supreme selfiess attachment.' This Bhakti is supposed to have the power not merely to supplement an external gift to a deity, but also of whelly supplanting and replacing it. Such a feeling of Bhakti is not yet noticeable in the Rigyedic hymns, yet the foundation is surely laid down for it in these Emotional similes. For

a long time its logical development seems to have been held in abeyance owing to the changed attitude of the Vedic thinkers towards the deities in general, who came to be neglected in view of the utmost importance that came to be attached to the sacrifice itself in the Brahmanas and to the knowledge and realization of the supreme self in the Upanishadic period. But I shall not dwell too long on this absorbing topic of the Emotional simile in the Rigveda. I intend to discuss this in detail in a separate article in the near future. For the present, I shall restrict myself to the similes whether Decorative or Emotional, employed in the poetical description of the Maruts and their imaginary paraphernalia by the Rigvedic poets.

I have arranged the similes under different heads according to the nature of the Upamanas, taking the human beings first, and then the animals, the birds and inanimate Nature in succession. I have given a close translation of the necessary portion of the Ric, with reference at the end given within the brackets. In a very few places I have added brief notes to support my interpretation. About 55 of these similes (all from the Marut hymns in Mandala V) are already fully discussed by me at JBBRAS., 1940, p. 23ff. At the end of the translation, I shall briefly sum up the results.

## MARUTS IN THE POETICAL SETTING. 1 HUMAN BEINGS.

(1) The Maruts are wonderful like the kings; but have also awe-inspiring looks like them (X. 78. 1 c; 6 c). Like gay youths they look glorious and like them they are sputlessly dressed (V. 59, 3d; X. 78. 1d.) They

shine brightly by their ornaments like men on auspicious occasions and decorate their bodies with golden ornaments like rich bridegrooms (X.78.7b; V. 60. 4 cd). They are gaudily dressed like men who go to visit a magical show and look prosperous like rich youths (VII-56.16b; V. 59.5c). They distribute their rich gifts like the bride-seeking youths among men (X.78.4 c).

- (2) Like the conquering brave and heroes who devour their foes, they seek heaven and glory (X. 77. 3d; 78. 4b). They are full of vehemence like armoured warriors and like fighters whose warring mood is irrepressible. they march forward and forward (X. 78. 3c; I. 39. 5c). Like spirited warriors, they long for fame and like the brave they are wont to fight and fight alone and never to turn back (X. 77. 3c; V. 59. 5b; I. 85. 8a.). They resemble valiant riders who conquer hordes of men and their bodies look formidable like those of the flag-bearing warriors (V. 54. 8a; I. 64. 2d). Like fame-seeking heroes, they put forth their vigour in the midst of large armies. They are fit to be called for help like a boxer and shout out their war-songs like the shouting warriors (I. 85.8b; VIII. 20. 20a; VI. 66. 10c).
- (3) They are requested to hold the worshipper in their hands as a father does his new-born son (I. 38. 1 ab; a new-born son is meant as is clear from VI. 16. 40). They play by his side, accepting his sweet offering as lovingly as one would accept his own son. (I. 166. 2ab). Like well-established friends, they moisten many regions with water for their worshipper and they go to help him when invited, like old friends (I. 166. 3cd; V.

- 53.16 c. hitah are hitah sakhayah; cf. X. 135 4 and also hitam mitram at X. 7.5 and hitamitro raja at I. 73. 3; III. 55. 21). The sit around the worshipper, enjoying his libations like holiday-makers (VII. 59.7 cd).
- (4) Like unknown and strange robbers, they suddenly appear with vehemence and like fast travellers (in chariots), they break up the mountains and scatter about the dust (V.52. 12cd; I. 64. 11b, where renum is to be supplied after ujjighnantah; Cf. X. 168. 1).
- boys living in mansions and like sucking babies they are playful (VII. 56. 16cd; X. 78. 6c). Like twins they are equally beautiful (V. 57. 4 b). They put their vigour i. e., the rain, in the earth, as a husband puts a foetus (in the womb. V. 58. 7ab). They rest in the heart of men like faithful servants (duvas) and like the Soma juices when drunk (I. 168. 3 ab). A worshipper should approach them with a gift (without expecting anything in return), as a loving bride approaches an affectionate youth (V. 52. 14, also X. 27. 12).
- (6) Like an old partiarch, the earth trembles in their marches and shakes like a decrepit woman (I. 37. 8 ab; 87. 3 a). During their sweeping onrush, plants swiftly more away like a woman driving in a chariot (I. 166. 5d). Like a fruit-girl, who shakes a (fruit-laden) tree, they plunder the wavy cloud (V. 54. 6b). They stretch their legs in riding like women in child-labour (V. 61. 3bc). Like fashionable women, the vidyuts follow the Maruts (V. 52 6c). Their Rodasi clies close to their shoulders like a passionate of the like a man's beloved (I. 167. 3c; 168. 3c).

#### [2] ANIMALS.

- (7) The Maruts repeatedly roar like the lions and like them their power consists in their thunder (I.64. Sa: III. 25. 5a V. They devastate and devour the forests like the wild explants (I. 64.7c). They are possessed of a daring spirit like ferozious beasts ( II. 34. I ab). They gracefully tret like horses (VII. 56.16a ). They are ruddy, well-built and lovely like them (V. 59.5a; 3c). They are great gallopers like the racers (X.78.5a ). They grow powerful like mighty harses (akrah) and they appear levely like name yoked together (I. 85, Ia).
  - (8) They are fit to be boxed to ( traffer) like the procreating looks the worshipper should how to the Meruts as to the levely procreating della, which are most famous d. 168, 23; VIII, 20, 20 cas, Like the untrained be " dit, buils bad at vote), that dig up their enemy with perfect case AV. 5%. 4 ab', and their onrush is formidable like the untrained to V (V.56, Bd. C. V. Fig. Fisher) who is difficult to train or manue . To travel considerly through the notice II. the travelling Latt. N. 52, Catt. They are placed like the left from class on little great looks unusually to extend the to the deal of Co. N. 89. See V. S. Sell, T. C. Sell . pas to the very prosecutions Agorsto bolich in his fine to tool to limits of dissipations Physics - 11.74 (157) 887 (1989) port the first first and the contraction of on the Upon C. T. C. Sinite Mark to firm the stage of the file sastrassa trace de la comerción he to Try in the payon of the other of 1 has the

worshipper as they do a mare or a core in her nader (II. 34. 6cd). They rejoice at the worshipper's secrifice as the ever do in pastures (V. 53. 165). Like a lowing corp. their Vidyut clings to the raining cloud ( pristi), as indeed does a con to her only (I. 38. Sab).

(9) Like the spotted framepis of they are bright-coloured (I. 64, 85). They are possessed of a lustre which cannot be sciend. like the nimble  $e^{i\phi^{*}}$  by  $\kappa(V,~54,~55)$  and like them they wis mith each other ( in running N. 77. Cal. Their comes is vicient Fig. tile čen (•¥. 5″. 3c .)

#### A Tibertis.

and the first that the contraction is referenced. ethornes con director for the order of the Control of NIME 20 10th Clark to the grand the second control of the second ente tion electrical and a least of the second of the second of the second しっかい ためま またばしゃ おま TO MARKAGO O O O O MARKA Kanadasa The second of th 

#### [4] INANIMATE NATURE.

(11) They are vast like the heavens and their chariots go to men with showers of rain like the heavens (V. 57. 4d; 53. 5c). By their golden Khadis and ornaments, they are visible from afar and clearly recognized like the heavenly regions by the stars (I. 166 11b; II. 34. 2a). The strange-looking gods are adorned with ornaments like the ruddy mornings with stars (I. 87.1 cd).

(12) The host of Maruts is wonderful like the golden ball [the Sun] and shines in their chariots as the golden ball shines up in the heaven (I. 88. 2c; V. 61. 12bc). They are spotless like the eye of the sun when free from the clouds (V.59. 3b), and shine resplendent like the rays of the sun (V. 55. 3c). They excel the heaven and earth by their greatness as does the sun, the clouds (X. 77. 3 ab.) and like the sight of the sun, their greatness is lovely to look at (V. 54. 4). They bring riches to the worshipper, by which he shines over men like the sun (V. 54. 15ab), and give him a treasure which is unfailing like the star of the heaven (V. 54. 13cd). They punctually . visit the sacrifice like the rays of the dawns (X. 78, 7a). They are pure and purifying like the sun and like the days they appear in an unending succession (I. 64. 2c; V. 58 5ab). They put on the robes of showers and their Rodasi has a dazzling face like the onrush of a cloud (V. 57. 4a; I. 167 5d). She sits in their chariots like the lightning (I. 64. 9d; VI. 66. 6 cd). The Maruts go to the worshipper as the Vidyuts go to the raincloud (tristi; I 39. 9d). ossessed of their Khadis they shine like

rains coming down from the clouds (by the lightnings; II. 34. 2b). The Khadis shine their shoulders as do the lightnings on the rainclouds (VII. 56. 13 ac). Rodasi clings to

(13) Like the earth shrinking lower

them like a lance (I. 167.3b).

when full of rain, they go away delighted froz us (V. 56.3ab). They are resistless, unopposed invincible and self-strong like the mountains (I. 64. 3b; 7b; V.87. 2d; 9cd). Like the mountains ain-caves they are self-born and self-strong (I. 168. 2a). They move up the earth like the speck of dust (V. 59. 4c.)

(14) Like the blazing fires, they ar: refulgent and self-shining (V. 54. 11c; VI. 66. 2a; X. 78. 2a; V. 87. 3b). They shine respleadent like the flames of fire and defend the worshipper from the revilers like the blazic; fires (X. 78. 3b; V. 87.6d). Like fires they at good fighters, and are quick overthrowers d the enemies like the lolling tongues of fit (V. 87. 7a; VI. 66. 10b). They are possessed of a shattering lustre like the flashing wears of the sacrifice i. e., the fire (VI. 66.10a). The send forward their probing measure (manda, this is probably the violent gale which par cedes the actual storm), like a piercing flame d fire (I. 39. 1ab; the idea is : the Maruts send their heralding gale to probe the strength d the objects which they want to attack, just si the fire sends forth a flame for similarly guaging the strength of its fuel).

they rush forward with speed (V. 60.3d). List rivers they travel without resting and eagerly rush forth like mountain-steers with their waters flowing over the 1975.

(X. 78. 7c: 5c). They boldly encompass the enemy as they do the floods of water and rush forward through the opposing forces as through the water (I. 167. 9d: VIII. 94. 7ab). Like the waves of water, they are thousand-fold and their fame is wide-spreading like a 'flood' of waters. (I. 168. 2c; VIII. 20. 13a.)

(16) During the onrush of the Maruts, the earth drizzles like a fully loaded boat moving fitfully in water and they cause the plains to shake like the boats (V. 59, 2b; 4c).

(17) Like the *spokes* of a *wheel* they are possessed of the same *nabhi* (i. e., relationship and axle), and like these none of the Maruts can be called the *last* (X. 78. 4a V. 58. 5a.)

(18) The worshipper moves them by his hymn as one moves the jaws by the tongue from within (I. 168. 5ab). They lead the worshipper's devotion to a good path, as the eye leads a 'walking man (V. 54.6d.) They raise up their golden axes as (sacrificers) raise the sacrificial posts (I. 88. 3ab). The Maruts soften the earth by moistening, like the (tough) hide (before working on it; I. 85.5d).

We thus see how the Vedic poet draws his Upamanas from the different spheres of Life and Nature. Among the human beings, it is interesting to note how he picks out among others—(1) a king for his imperative and imposing looks, (2) a chivalrous youth for his love of personal decoration and eagerness to show off, (3) a warrier for his reckless courage. (4) a boxer for his championship of the weak. (5) a friend for his disinterested assistance, (6) a loving girl for her selfiess

choice of a poor lover, (7) a young child for its innocence, (S) and a father's eager welcome of new-born son. Among animals (9) a horse and (10) a cow are his great favourites, both owing to their beautiful form and usefulness; but he is also attracted by (11) a lion's thunderroar and (12) an elephant's fancy for woodeating. He shows a special regard for (13) a stud-bull and is greatly impressed by the motherly affection of (14) a cow for her calf. The swiftness and beauty of (15) the antelope has not escaped him either. From the birds, he picks out only two, namely (16) the highflying hawk and (17) the charming swan. Perhaps even (18) a peacock has struck his fancy. The group-fiving of the hawks and swans and the herding tendencies of the cows are duly noticed by him. Among the inanimate objects, the vastness of (19) the sky and the beauty of (20) the star-lit heavens have struck him: similarly the golden refulgence of (21) the rising sun and his dazzling brilliance at mid-day have equally appealed to his mind. The punctual visits of (22) the Dawns are a source of wonder to him and finally, the natural independence and strength of (23) the mountains, the defensive and destructive powers of (24) fire, ceaseless movement of (25) the rivers, the unsteadiness of (26) a small boat in a river during rains, the absolute equality of position and common relationship with the axle of (27) a wheel's spokes are all observed and poetically employed by our poet.

In the imaginary figures of the Maruts the post has observed their— (1) refulgent splendour. (2) halo of light, (3) golden emaments and weapons. (4) powerful and stately physique, (5) purity and cleanliness, (6)strange violent looks, but also a playful and lovely countenance, (7) vastness of bodies and countless number, (8) and finally great mutual similarity and absolute equality of status and position. Of their characteristic qualities and actions, he mentions their (1) high-flying, swoop and perch, (2) group-flying and movement in rows, (3) easeful and lovely strolls, (4) resistless

onward marches, (5) ceaseless travels, (6) violent and destructive mood, (7) swiftness, daring and ferocity, (8) invincible spirit and irrepressible energy, (9) absolute self-reliance, (10) fondness for fame and decorations, (11) helpfulness and protection of the weak, (12) playful activities and revelry, (13) punctuality, and (14) thundering voice.

- H. D. VELANKAR, M. A., Professor, Wilson College, Bombay.

#### ग्रन्थसङ्केताः ।

[ अस्मिन्समन्त्रयेऽनिर्दिष्टो प्रन्य ऋग्वेदो बोध्यः । यथा- ५, ५८, १५=ऋ. ५, ५८, १५ ]

ख॰= अधर्ववेदीया शौनकीयसंहिता
अधर्व॰= ,, ,, ,,
ऋ॰=ऋग्वेदीय शाकलसंहिता
ए०= एतरेयब्रह्मणम्
ए० आ०= आरण्यकम्
काठ०= काठकसंहिता (यजु०)
कौ॰ = कौशीतकीब्राह्मणम्
गो॰ = गोपधबाह्मणम्
गो॰ उ० = ,, , ( एर्च०)
छांदोग्य॰ = छांदोग्योपनिषद्
ताम्ब्य० = ताल्यमहम्बाद्मणम्
ढां॰ = ,,

तै० = तेतिरीयब्राद्मणम्
तै० आ०=,, अरण्यकम्
तै० सं० = ,, संहिता
तृ० पृत्रे = तृसिहपूर्वतापनीयोपनिषद्
बृहदा० = बृहदारण्यकोपनिषद्
भ० गी० = भगवद्गीता
महाना० = महानारायणोपनिषद्
मै० = मैत्रायणीसंहिता
मैत्रा० = मैत्रायणीयोपनिषद्
वा० य० = वाजसनेयीमाध्यन्दिनयजुवेदसंहिता
श० = दातप्यवाद्मणम् (वाजसनेयिनां)
स्था० = सामवेदसंहिता (क्रीयुमीया)

# वेदोंके समन्वयका उपयोग

रावीत कामहे मोहित, हासा, सरस्य तम हेवा. प्रेटोंडी इन्हरून बर्नेडी प्रया सामान्त्रीये वर्ग का की है। इस सम्बद्धे भी हैंसे हाउन किसी किसी स्थानाम् सिन्नेकी है। पर्दे मंदिर बाह्मे त्मक मित्र करिन प्रतिन ही सा है।

------

: <u>; -</u>--

3

धीममादमानार्थको है। भागाने वित्रामेंचे समय देते। वेदवाई पर्याप थे। वे वेस्पर्टी कवित होते तमत सम्मान के थे। والمراج فيتمرغ فيتم فالمتار والمراج والمتار وا सुचित्रेको हो है। सम्मादीको छा। क्षाप्रास्त्राम होसी १ दस विधे क्षेत्रासायमञ्जूषि है समय हम स्थिति है हम होते जन भी इस विकास स्थितिक बार्च उस समाजे इस उन्हान मृच्छिते, स्थापुरम वेद्याप्तिके विकार महिल्ला है। बेदमारी मिलना करिन हाझा है। इसलिए केंग्रेटी की होता करते. बालीको बनाइनकि निर्देश कामा प्रवादकी बार को हो उपाप्तानान प्रतिक होने सकते हैं के दीन है कहा का किए हैं जा है है। जह बेटोडी मोर बामेदर बार्ट की एउधाहर राज्या १८७० ।

वृतिको हा प्राप्ता । स्वाम १०० वर्ष १०० व the state of the s हैं है। हर रहा हाई हा हर रहा है हर है। For morting of the first of the control of चेदर्व **दे** तक के तम्म कार्या के कार्या के त्रिक्त 

The figure of the second second second The file of the second The property of the same of th Participation of the second

विदेश की की कार्यने पर्युक्ति करी बहुदान होता है, इसमें मंदेह मही है। गांतुं परमूचने देखका मह साहार्क मंद्र किएका रहा भी एक वर्ष प्रकारक कार करें है। मान राजिते के किया है पाना नहीं को रहेगा हुआ है. में का में के को देश में मूल हैं है। साम क हैन की संस्कृति हैन की जिला है। देश रोपाने करेंदे किया को रेक करने हैं। की व करने के معالم والمراجع المراجع والمستراكية المراكية المستراكية المستراكية रामा हारा ६०५ व्या २० व्या स्थाप े नार को को है है के नहीं जिल्ला के ना किया है के कि समान के कि साम के किया है कि समान के किया है कि साम के कि First Employed to part on all many the second to を ・ まったもっき。

King of the property of the second se Andrew Commence of the Commenc \*\*\* And the second of the second of the second and the state of t Francis Communication of the contraction of the con 

अनेक प्रकारोंसे संप्रह हो सकते हैं। परंतु वे सब एक ही पुस्तक में नहीं हो सकते। किसी एक पद्धित को सामने रखकर ही ये समन्वय बनाने चाहिये। यद्यपि ये सब प्रकारके अनेक संप्रह-कम उपयोगी हैं, तथापि हमने यहां पूर्वोक्त प्रकार नामोंका संप्रह विभाक्ति-कमसे और कियापदोंका संप्रह लकारानु-कमसे दिया है। इसी पद्धितका हमने यहां स्वीकार किया है।

सभी वैदिक संहिताओं का मिलकर इस तरह संपूर्ण समन्तय वनाने की हमारी इच्छा थी। इस कार्यके लिये करीव करीव एक लाख रुपयों के व्ययका अंदाजा किया था। यह योजना हमने कई राज महाराज और कई धनिकों के सम्मुख रखी, परंतु अतिशीध वह सारी सहायता मिलेगी ऐसा हमें प्रतीत नहीं हुआ। अन्तमें हमने यह आयोजना श्रीमान् माननीय श्री प्रतापसिंह महाराज गायक वाड सेनाखासखेल समग्रेरवहा हुर सं० वडोदा, के सामने रखी। श्रीमानंने विचार करके इस के विभागशः सहायता देनेका निर्णय किया और सहायता प्रतिवर्ष एक सहम रू० देनेके नियमसे देना प्रारंभ भी किया। जिसके फल्स्वरण यह प्रथम विभाग प्रकाशित हो रहा है, जो श्रीमानोंकी समग्रा दिया जाता है। बार्ग दिवीय विभागमें अधिनी देवताक मंत्री का समन्वय इसी हारी दिवीय विभागमें अधिनी देवताक मंत्री का समन्वय इसी हर दही के अश्रयने प्रकाशित होगा।

दल समन्दरमें मध्देवताक मंत्रों में जो पद आये हैं, उन सबेरे मेंत्रमान दिये ही है। केवल 'च, वे, तु ' ऐसे पादपुर अववयों के केवल पते ही दिये हैं। दोष संपूर्ण पदीं के आवायक वाक्सी का संग्रह यहां है। इतनाही नहीं, अपितु राम कि पदींसे से प्रत्येक पद का स्वर्तत्र निर्देश यहां पाठ-की की दिसाद देगा। अर्थात 'प्रक्रिमानसः' पद 'मातृ' में और 'प्रक्रिमानकः' में, ऐसा देशों स्थानी में मिरेगा और मंत्र-संबद देशों स्थानी पर प्रदेश । सामासिक पदींका सर्वत्र देशा है संबद पुनर्शन का स्थान न करते हुए किया है, जी मेंदीन ही की जिल्हेंदर सामदायक होगा।

भाद अधिक जर्रा समाम राप होने प्रामी विभिन्न अर्थ होने हे बता इन पातुकी हे इनक इथक अर्थ नहीं का मेश्रमीयह ति है। जैना इप्-अनोपी (To season) और हिस् उन्हें हे बत विभिन्न होनेसे इपन् निर्मे है। देश तरह विभिन्न अर्थवाले समान पदाँका तथा भातुओंका पृथक् किंग सर्वत्र हुआ है।

जितने मश्हेवताके मंत्र हें, उन सबका यह पूर्ण समन्तर है, मश्किल देवताओं के मंत्रों में भी महत्वद है। बतः उन्हर्स संक्षिप्त समन्वय पृथक किया है। पाठक इसको अन्तर्ने देव सकते हैं। इसमें जो स्थूल अक्षरवाले पद हैं, वे अक्षरी अक्षर कमसे रखे हैं। अन्तमें कोष्टमें देवता दिया है, के पताभी दिया है। इससे पाठक इन मंत्रोंको संहिताओं ने देव सकते हैं। इसी तरह बाह्मणों, आरण्यकों के तथा भगवद्गीतर वचनोंका भी इसमें जितना आवस्यक है, उतना संप्रह किया है।

इसके अतिरिक्त महन्मत्रोंका संग्रह, इस संग्रहकी पारपूरी, इन सब मंत्रोंका पदपाठ, अन्वय, तथा पदशः अर्थ, तिस् टिप्पणी, भावार्थ, विस्तृत भूभिका आदि अभ्यासके सब माम यहां प्रस्तुत किथे हैं। मंत्रोंका समन्वय और मंत्रोंका कर्ष भे इसमें साथ साथ होनेसे मंत्रस्य पदोंका अर्थ निधित करनेमें ब ग्रंथ अवदय ही निर्णायक सिद्ध होगा।

इस समन्वयकी प्रस्तावना लिखनेके लिये हमने श्री प्राप्तात है । दा वेलणकरजी, M. A. (विल्सन कालेज, मुंबई) है प्रार्थना की । आपने सहर्प इस कार्यको किया। यह उन्हें विद्यत्तादर्शक प्रस्तावना आंग्ल भाषामें इसके साथही सुर्शित ही है । इस प्रस्तावनाके लिये हम इनके हार्दिक धन्यपार गांव है।

अन्तमं इम श्रीमान् माननीय महाराजासाहिय प्रदेशि नरेश महोदयजीका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि जिनहीं उ<sup>दर्</sup> आर्थिक सहायतासे इस प्रेयका प्रकाशन हो गका है। इसी ला आगे भी प्रत्येक देवताका ऐगाही समन्वय अनेक सण्डोंने क्षण्डे प्रकाशित होगा । जो चारों वेदोंका समन्वय हम इन्हें। ता विभागोंमें प्रकाशित करना चाहते थे, बदी अब इस हमी चालीस विभागोंमें कमशः देवतावार प्रकाशित होगा।

हमें पूर्ण आशा है। कि इसके प्रकाशनंग नेदरी सात करें बार्ल की महायता पहुंचेगी और बेदके मंगीपन का सर्ग हैं। सुराम होगा।

निवेदन-करा ऑप ) श्रीपाद दामोदर सात्रपंत्रे<sup>कर</sup> २९१९ अत्यक्ष, स्थायाय-मण्डर, श्रीप<sup>ाद</sup>र सर्ग

#### अंशुः

१८५ सोमासः न ये सुताः तृप्तांशवः १,१६८,३ अंशु-मती

४९८ उपहरे नदः अंशुमत्याः ८,९६,६४ [ इन्द्रः ३२६९]

२८९ ऋष्टदः वः मरतः अंसयोः सधि ५,५७,६ १११ अंसेषु एपां नि निन्छः ऋटवः १,५४,४ १६६ तविपाणि साहिता। अंसेपु सा वः १,१६६,९

१६७ अंसेपु एताः पविषु हुराः सधि १,१६६,१० १८५ क्षा एपां अंसेषु रम्भिगीव ररभे १,१६८,३;

२६० अंसेषु वः ऋष्यः पत्तु खादयः ५,५४,६१ ३५७ संसेषु सा मस्तः खादयः वः ७,५६,१३

अंहति:

२७४ नदत वस्यः अच्छ । निः खंहतिभ्यः मस्तः गृणानाः ५,५५,१०

#### अंहस्

२१३ दया रहं पारयप अति खंहः २,३४,१५

४४०-४४६ ते नः मुगन्तु अंहसः। अय० ४.६७,६-७ ४२४.१ ऋतपान अत्य ६ हाः। वा ० व ० १७,८०

#### अ-कानिप्ठ

३०५ ते अञ्बद्धाः अकिनष्टासः बद्धियः ५,५९,६ ४५३ सञ्बेष्टासः अकानिष्ठासः एते ५,६०,५ अ-कवा

२९६ प्रत्र जायन्ते अक्तवा महानिः ५,५८,५

३४५ के ई व्यक्ताः नरः सर्वे तः ७,५३,१

#### अक्तुः

२५३ वि अफ्तून् ह्याः ति लटनि शिक्यनः ५,५८,५ अ-क्रः

**१०८ वादिलासः ते अन्ताः न व**रहाः **१०,७७,२** 

रूप्त राह्यः या चला समया वि वृत्ते रु.रूप्त्रे रू

अक्षित

ं ११३ उरसं दुहन्ति स्तनयन्तं अक्षितम् १,५४,६ · २४६ बोजं वहध्वे अक्षितम् ५,५३,१३

६१ उसं दुइन्तः अक्षितम् ८,७,१६

· ४४१ उस्तं अक्षितं व्यञ्चन्ति ये सदा । अपवे०४,२७,२

#### अध्ण-यावन्

८० आ अध्णयाचानः वहन्ति । अन्तरिक्षेण पततः ८,७,३५

#### अ-खिद्र-यामः

३१ यात ई अखिद्रयामभिः १,३८,११

#### अ-गृभीत-शोचिस्

२५४ एतः न याने अगुभीतशोचिषः ५,५४,५

<sup>।</sup> २३१ तं नाकं अर्यः अगृभीतशोचिपम् हत्तन् विपानं महत्ः वि भूनुष ५,५४,१२

**४३४ अग्निः** हि एगं यूतः प्रसेतु विक्रान् ३,१,२

४३४.१ बहाँपे अग्निः आ दनाम् ३,१,६

२९८ अर्वे यः अग्निः मस्तः समिदः ५,५८,३

४५५ अग्निः च बन् मरतः विश्ववेदसः ५,५०,७

३३९ अझिः लापः लोपधीः वतिनः जुपन्न ७,५३,२५

८१ अग्निः हि दनि पृत्येः ८,७,३६ ४१६ अग्निः न दे श्रांतसा रक्तदशमः १०,७८,२

४३४ असं अग्निः तन्तिः संविदानः । अथ० ४,१५,१७

े १९९ अन्नयः न गृह्यानाः खरोधियः २,३८,१

२१८ प्रयन्तु वाद्याः तविष्येनिः सञ्जयः २,२३,८

३२० अञ्चयः न न्ददिदुतः ५,८७,३

. ३२३ हर्न्डांसः न अक्षयः ५,८७,६

३२४ ते रशसः सुनलाः सन्नयः द्या ५,८९७

३३५ वे **अद्ययः** न रोहचर द्धानः ६,६६,६

४६५-४*५*२ मर्राट्टः सन्ने सा गहे १,१२,१८०

बिहाः <del>२</del>८३८/४६]

२०% अप्ने रार्थन्तं सा गर्ने । सर्वा अत्र एवे ५,५२,१

४४४ असे विनाद हिंदेश बद् बलाम ५,६०,६

सरपुर सर १

स-स्येष्टः

ं अग्निः 84६ अझे महाद्वेः शुभयाद्वेः ऋक्वाभिः सोगं पिव ५,६०,८ ३४२ रेजते असे पृथिवी मरोभ्यः ६,६६,९ ३८२ तस्में अग्ने । मस्तः शर्म यच्छत ७,५९,१ ४७४ आ अझे याहि मरस्सता ८,१०३,१४ ३३ अझि भित्रं न दर्शतम् १,३८,१३ 88९ ईळे अग्नि स्ववसं नमोभिः ५.६०.१ ७७ कष्वातः अग्नि महिद्वः । स्तुपे ८,७,३२ २१६ अझे: सामं गरुतां ओजः ईमहे ३,२६,६ २४३ त्रपुच्यवसः जुह्नः न अग्नेः ६,६६,१० ४१७ अशीनां न जिहा: विरोक्तिणः १०,७८,३ अग्नि-जिह्नः ४२८ अग्निजिल्लाः मनवः सूरचक्षसः। वा० य० २५,२० अग्नि-तप् ३११ अञ्चितपः यथा असय ५,६१,८ अग्नि-भ्राजस् २६० अग्निभ्राजसः विद्युतः गभस्त्योः ५,५४,६६ अघम् १६५ अभिहतेः अञात्। पूर्भिः रक्षत १,१६६,८ अघ्न्यम् १० प्र शंस गोपु अध्न्यम् १,३७,५ अङ्ग २८६ अङ्ग विदे मिथः जनित्रम् ७,५६,२ ८७ यत् अङ्ग तिविधीयवः यामं ग्रुप्ताः अविध्वम् ८,७,२ अङ्गिरस् ४१९ विद्यह्माः अङ्गिरसः न सामाभः १०,७८,५ . अच् २६१ सं अच्यन्त वृजना अतित्विपन्त यत् ५,५४,५२ अ-चर्म २९६ अराः इव इत् अचरमाः ५,५८,५ २ अच्छ विदर्श गिर: । महां अन्यत श्रुतम् १,६,६ २३ अच्छ यद तना गिरा जराये १,३८,१३

८८३ इमा हरी वहनः ता नः अच्छ रे, रे६५,8

४९२ प्र यातन सर्वीन् अच्छ सर्वायः १,१६५,१३

[इन्द्रः ३२५३]

[इन्द्रः ३२६२]

४९३ ओ स वर्न महत: वित्रं अच्छ १.१६५.१४ [इन्द्रः दे९देवे १७३ आ नः अवेभिः मस्तः यान्त् अच्छ १,१६७,१ २३० अच्छ ऋषे मार्तं गणम् ५,५२,१८ २३१ देवान् अच्छ न वक्षणा ५,५२,१५ २७४ यूर्व अस्मान् नयत वस्यः अच्छ ५,५५,१० ३०५ दिवः मर्याः आ नः अच्छ जिगातन ५,५९,५ ३७३ अच्छ स्रीन् सर्वताता जिगात ७,५७,७ अ-च्युत १२६ प्रच्यवयन्तः अच्युता चित् ओजसा १,८५,8 १७९ उत च्यवन्ते अच्युता ध्रुवाणि १,१६७,८ ८६ अच्युता चित् यः अज्मन् सा । नानदित ८,२०,१ अन् ३४० अनयः चित् यं अजिति अरथीः <sup>६</sup>,६६,७ २५३ वि यत् अग्रान् अज्ञय नावः ई यथा ५,५४,४ ३२७ धेर्नु अजध्वे उप नव्यसा वचः ६,८८,११ अजगर: 8६१-8६६ उत्साः अजगराः उत अथर्व० ४,१५,७-९ अनर ११० युवानः हदाः अजराः अभोग्यनः १,१६४,३ अजिर २८० युङ्ख्यं हरी अजिरा भुरि बोङ्हवे ५,५६,६ अ-जोष्यः २५ मा वः नृगः न ययसे जरिता भूत् अजोष्यः १,३५१ अज्मन् १६२ विधः वः अङमन् भयते वनस्पतिः १,१६६,५ ८६ अच्युता चित् वः अन्मन् आ । नानदिति ८,२०,५ १३ येषां अ**उमेपु** पृथिवी । भिया यामेषु रेजते १,३०,८ १५ काष्टाः अज्मेषु अत्तत १,३७,१० १८७ प्र एपां अज्मेषु विश्वरेव रेजते । भूमिः १,८९,३ ३२४ दीर्घं पृथु पप्रथे सद्य पार्थिवम् । येषां अरमेपु ४ अतः परिज्मन् आ गहि १,६,९ अ-ज्येष्ठः २०५ ते अञ्चेष्ठाः अक्रनिष्ठासः उद्भिदः ५,५९,६

४५३ अन्येष्ठांसः अक्तिग्रसः एते ५,६०,५

अ-दार-खत्

अज़:

अज्र:

२ वि यत् अञ्चान् अज्ञय नावः ई यथा ५,५४,४ अञ्च

्राज्य अधितं स

**१** उत्तं अक्षितं <mark>च्यञ्चन्ति</mark> ये सदः।

- संधर्व० **४,२७,२** - संधर्व० **४,१५**,३

० भूभि पर्जन्य पयसा सं अङ्धि । अधर्य० ४,१५,६ ० अस्यासः न ये मरतः स्वब्दाः ७,५६,१६

अञ्ज् शुक्रज् १ वित्रैः अधिभिः वषुपे वि अञ्जते १,५४,४

।२ समानं अधि अञ्ज्ञते हुमे नम् ७,५७,३ ।२ दुष्टाः वि अञ्जत धिदे ८,७,२५

१८ गिरः सं अञ्जे विदयेषु सामुदः १,५४,१ १८ वि आनज्जे के चित् एलाः इव स्तृभिः १,८७,१

ए इसां वाचं असज पर्वतन्त्रुते ५,५४,१ १९ गोभिः वाणः अज्यते सोभरीपाम् ८,२०,८

अञ्जि

३७ वक्ष्मु रक्नाः रमसासः अञ्जयः १,१६६.१० ०८ श्रिये नर्यासः अञ्जीन् अङ्कवत १०,७७,२ ९२ समाने अञ्जि अञ्जते तुमे कम् ७,५७,२

९२ समानं अञ्जि एवाम् ८,२०,११ - ७ अञ्जिक्तीभः । अजायन्त स्वभानवः १,३७,२

१६ चित्रैः अञ्जिभिः वर्षे वि अङ्ते १,६४,४ २५ गोमतरः यन् ग्रुभयन्ते अञ्जिभिः १,८५,२

४५ जुष्टतमासः इतमासः अञ्जित्तिः । व्यानने १,८७,१ ११ ते क्षोर्गाभः सर्गेभः न अक्षिमिः २,२४,१२

३१ दाना सचेत स्रिभिः । यानश्रुतेभिः अक्षिभिः ५,५३,१५ ७५ गणम् । पिष्टं रक्नोभिः अब्रिज्ञभिः

विशः अग्र मस्तां अव तृषे ५,५६,१ १२१ शुभंदवः न अक्षिभिः वि अदिवत्तर १०,७८,७

(३७ वे अञ्चिषु वे वाशीषु स्त्रमानदः ५,५३,४ ९० प्रति वः इषद्ञ्चयः I इष्णे शर्याय मरताय नरप्यम् ८,२०,९

अख्ञि−मत् १८८ पुरस्कः अखिमस्तः तुरुगयः ५,५७,५

अतः ४ अतः परिज्यम् सः गहि १,६,९

्राताः गर्देशः पूर्वाः नात् इतः । स्वक्षत्रेशिः १८९ अतः पर्वे अन्तर्गेशिः गुजानाः । स्वक्षत्रेशिः १९१५ प 848 अतः नः रहाः उत वा नु अस्य अमे विचान् हिपाः यत् यजाम ५,६०,६ ९९ अतः चित् आ नः उप वस्यसः हदा ८,२०,२८

अति

१२० म तु सः गर्तः शवसा जनान अति । तस्या १.५४,१५ २१३ चया रम्ने पारयथ अति अंहः २,२४,१५ २१९ अस्ति स्टब्स्टिन वर्षस्य ५०३

२१९ अति स्कन्दन्ति शर्वरीः ५,५२,३ २८७ अति इदाम निदः तिरः स्वस्तिमिः ५,५३,१८

४०८ सुमारतं न पूर्वाः अति सपः १०,७७,२ अरकः

२७० हिरण्यय न् प्रति अत्कान् अमुख्यम् ५,५५,६ अत्यंहस्

४२४.१ ऋतपाः च अत्यश्हाः वा० २० १७,८० अत्यः

२०२ अत्याः इव सुभ्वः चारवः स्थन ५,५९,३ २६० अत्यासः न ये मस्तः स्वयः ७,५६,१६

११२ अत्यं न मिहे वि नवन्ति व जिनम् १,३४,६ २०१ उक्षन्ते अक्षान् अत्यान् इव आजि ३ २,३४,३

२११ निमेबनानाः अत्येन पात्रसा २,३४,८३

४९० अमन्दत् मा महतः स्ते मः अञ्च २,१६५,११ [त्स्टः ३२६०]

४९२ कः तु अत्र मस्तः समहे वः १,१६५,१३ ११२ अत्र धवांसि द्धिरे ५,६१,११ १७४ कृते चित् अत्र मरुतः रणन्त ७,५७,५ अग्निन

१४४ वि बात विस्तं अत्रिणम् १,८३,१० अथ

१८८ अस्याः थियः प्राविता अथ पृषः गणः १,८७,८ अद्स्

**७३५ अस्ती** या सेना मरतः परेषी अस्तान् ऐति । अपने० ३,२,३

अ-दास्यः

२०८ त्रिनं जराप जुरतां अदाभ्यः २,३४,१० - ६० सम्बंधितंत्र मर्त्यः। अदाभ्यस्य गम्मिकः८,७,१५

अ–दार–सृत्

्र,१६५,५ [ इन्हः ३२५७] । ४५७ धदारखन् मानु देन सोन् । असर्वः ४,२०,६

## अदितिः

३०७ भिमातु योः अदितिः वीतये गः ५,५९,८ १६९ दीर्घ वः दात्रं अदितेः इव नतम् १,१६६,११ अञ्चलनम्

अद्भुतेनस्

३२८ येषां अङ्मेषु शा मदः शर्भातः अद्भुतेनसाम् ५,८७,७

#### अद्य

१८१ तर्यं अदा इन्द्रस्य प्रेष्टाः १,१६७,१० २४५ कस्मै अदा गुजाताय । रातहत्याय प्र ययुः ५,५३,१२ २७५ विशः अदा महतां अय संये ५,५६,१

२९४ जा वः यन्तु उदवाहासः अद्य ५,५८,३

३७१ अस्माकं अद्य विदयेषु विद्धः । सदत ७,५७,२ ३८५ अस्माकं अद्य महतः मुते सचा । विधे पिवत कामिनः

७,५९,३

४०२ कत् वः अद्य महानाम् । देवानां अवः कृषे ८,९४.८ ४२५ अद्य सभरसः महतः यज्ञे भरिमन् वा॰ य॰ १७,८४ अद्धिः

. 8८३ शुप्पः इयर्ति प्रकृतः मे अद्भिः १,१६५,8 [ इन्द्रः ३२५३ ]

३१९ अधृष्टासः न अद्भयः ५,८७,२

८२० आदर्दिरासः अद्भयः न विश्वहा १०,७८,६ १२७ वाजे अद्भि मस्तः रहेयन्तः १,८५,५

१५३ तुविद्युम्नासः धनयन्ते अद्ग्रिम् १,८८,३

२२५ अद्भि भिन्दन्ति ओजसा ५,५२,९ १८८ वि अद्भिणा पतथ त्वेषं अर्णवम् १,१६८,६

## अ–द्रुह्

४६७ विश्वे देवासः अद्भुद्धः १,१९,३ [आग्नेः २४४०] अ—द्रोघ

२१७ ये अद्रोधं अनुखधं श्रवः मदान्त याज्ञयाः ५,५२,१ अ-द्रयाचिन्

३६२ सः अद्वयाची हवते वः उक्कैः ७,५६,१८ अ-द्वेष

३२५ अद्वेष: नः मस्तः गातुं गा इतन ५,८७,८

अध्य ३० अध्य खनात सहताम । अरेजन्त प्र स

२० अध खनात् मस्ताम् । अरेजन्त प्र मात्रपाः १,३८,६० १७२ अध यन् एपां नियुतः परमाः । समुद्रस्य चित्

धनयन्त पारे १,१६७,२

२१९ मस्तां अधा महा। दिनि क्षमा च मन्महे ५,५३,३ २२७ अधा नरः नि ओहते ५,५२,११

२२७ अध नरः नि आइत ५,५२,११ २२७ अघ नियुतः ओहते ५,५२,११

२२७ अध पारावताः इति ५,५२,११

२३२ अध गितरं द्रिमणं । रुद् वीचन्त शिक्वसः ५,५२,१६

२५५ अध स्म नः भरमति सजापसः । अतु नेपथ ५,५४,६ ३३९ अध स्म एपु रोदसी स्वशोचिः ६,६६,६

३८१ सः बर्ज दर्ता पार्थे अध योः ६,६६.८ । ३८५ रुदस्य मर्याः अध स्वयाः ७,५६.१

३५१ अध मरुद्धिः गणः तुविष्मान् ७,५६,७

३६६ अध रम नः महतः रहियासः। त्रातारः मृत ७,५६,२१ ३६८ अध रवं ओकः अभि वः स्याम ७,५६,२४

## अधि

८ दिव: या रोचनात् अधि १,६,९ ८७० ये नाकस्य अधि रोचने। दिवि देवासः भासते १,१९,६

[ अप्रिः २९९३] ३९ नहि यः शत्रुः विविदे अधि यवि १,३९,४

१११ वक्षःमु रुक्मान् आधि येतिरे छुमे १,६८,८ १२८ दिवि रहासः आधि चकिरे सदः १,८५,२

१२८ अधि थ्रियः दिधरे पृथ्विमातरः १,८५,२

१२९ वयः न सोदन् अधि वहिंपि प्रिये १,८५,७ १३८ त्रिधात्नि दाशुषे यच्छत अधि १,८५,१२

१५३ श्रिये के वः आधि तन्यु वाशीः १,८८,३ १६७ अंसेषु एताः पविषु क्षराः अधि १,१६६,१०

२३३ यमुनायां अधि श्रुतम्। उन् राधः गव्यं मुने ५,५१,९७ २७३ अधि स्तोत्रस्य सहयस्य गातन ५,५५,९

२७५ दिवः चित् रोचनात् आधि ५,५६,१ २८९ ऋष्टयः वः महतः अंसयोः अधि ५,५७,६

२८९ विश्वा वः श्रीः अधि तन्यु विषिशे ५,५७,६ ४५५ दिवः वहध्वे उत्तरात् अधि स्तुभिः ५,६०,७

२१३ येषां श्रिया अधि रोदर्सा ५,६१,९१ २२१ यदा अयुक्त तम्मा स्वात् अधि स्तुभिः ५,८७,४

५२ चित्राः यामेभिः ईरते । वाश्राः अधि स्तुवा दिवा ८,७,० ९२ वि श्राजन्ते हक्मासः अधि वाहुषु ८,२०,११

९३ अनोकेषु अधि श्रियः ८,२० १२

१०३ अधि नः गात मरुतः सदा हि वः ८,२०,२२

१०७ तेन नः अधि वाचत ८,२०,२६

४२२ अधि स्तोत्रस्य सख्यस्य गात १०,७८,८ ४४० मस्तो मन्वे अधि मे बुवन्तु । अधर्वे ४,२७,१

अनीकम्

5,82.54

| यभि-इ | - |
|-------|---|

१५९ मदि स्वतस्य सरतः अधीध ७.५६,१५ अधि-इव

५९ अधीव बन् तिरीयो। याने सुद्धाः अविधन् ८,७,१४ अधिप

४३४ वः द्योपधीनां स्र**धिपाः बर्हा ।** संबंदे ४.१५,१० . अधिपतिः

**४३५** मरतः पर्यतानां अधिपत्तयः । अधर्यः ५.३४,६ अ-धृष्ट

३१९ अधूष्टासः न अङ् ५,८७,३

१४१ आडडम्सानः सरतः अधृष्टाः ६,६६,५० अधिनाः

११० ववष्टः अधिमायः पर्वतः इव १,५४,६ अध्वन्

३७९ गनः स अथवा दि तिरानि बन्हम् ७.५८,३ २४० स्वकाः सद्याः इव अध्यमः विमे यने ५,५३,५

१५९ स्टः अस्य अध्यमः पारं यसुध ५,५५,१,०

१८ में इ हुयते सध्यम् आ १,३७,१३

अध्यरः

**४६५** प्रति हर्वे चार्रे **अध्यरे ।** शेष्ट्रेपाय प्र हर्यने ₹,₹**९.₹** [ % है: ₹£₹८ ]

इपेर्ड श्रीच दिनेसि अरबरे श्रीचरण ७,५६,६६ ३४३ विविधालः संस्वरस्य १२ दिसार ६,६६,१३

४८१ का अध्येत महार आवर्ष १,१६५,३ [ 200; \$645 ]

१९४ वे वार्त्यः विके वेवे अध्येत अ.१०४.१८ **५६** हुम र पर्यन अध्यो ८,७,३

४१४ वटः य समर् अस्परे नहानः १०,७५,८ अध्यर-श्रीः

**६६१** उपले न देश्या अध्यसिय १२७८७

अधरे-स्थ

**६१**६ वा हार्य को झरवरेस्या १२,७७,७ अ-ध्यस्मन

रेंद्रे आध्यस्यक्षिः ६ व रेंद्र अवस्य १ । स्टार्ट रे

रक्षा के हैं है है जि

अन्न-गुप्न the employee is the first अनपस्प्ररा

६९७ धेर्ने अलाई दर मध्यम दक्ः । मुजाई

अनपस्फुराम् ३,४८,११

अनमीशः

३४० अनदतः अनमीद्यः रदस्यः ३.६६७

६ राषेः सरतं । अनुर्वाषं रथेहुभन् १,३७.१

**२२१** केर्प राषेः न नारतं हुविस्तति । अ**नवाणे** पूजान्

अनुबंध

े ३७३ अनवद्यासः हुच्यः एवतः ७,५७,५ अनवद्याः अभिवासः स्वास्त्रस्त् अभीत्। गर्नः

2,5,0

अनवभ-राधम्

१६४ प्रश्नमकेलाः सनवस्रराधसः १.१६६७ २०२:२१३ १५१४७: सनवभ्रसथतः २,३४,४:

<sup>२</sup>८८ व्हेर्ल्स्टः अनवस्रगधसः ५,५५,५

अन्यसः

१४२ अन्यस्य स्टब्स्ट्रेट्टर स्ट्रेड्ट्रिड

**16: प्रमुख्या** (२) ( ३३) ( ४५) **१,10,**5

धन्य-दा ३५६ यहाव्यक्षे १९५५ १७५५ है। अध्यक्षिक्ष

अना ह

६६८ हे १८३ च्हे ४ त्या प्रसाद्र्यासः Pin 2,88,80 Pin 1,83920

अस्तित्रः

१६४ अन्यत्वताः २ वित्यः भागः २ - १,८५,१

शनित-भा

रेक्टर र अवस्य व्यक्तिमस्य इन पुरुष ४*००*०

4.43.5 अर्राक्त,

र्द्र विकास नाम वर्गाहम् १६६५

Real Trail traffer Contract of

हुँके अर्ट केंद्र ५०० १०४ वट हैं

अर्थन् ४,१५,

अनु

१ आत् अह स्वधां अनु पुनः गर्भत्वं एरिरे १,५,४

८७५ आवेन्दः उक्षियाः अनु १,६,५ [ इन्द्रः ३२८५ ] १८ यत् सी अनु हिता शवः १,३७,९

३१ रोधस्वतीः अनु । यात ई अखिदयामभि: १,३८,११ १२५ वर्त्मानि एपां अनु रीयते घतम् १,८५,३

१३७ अनु विशं अतक्षत १,८६,३

१५६ अनु स्वधां गमस्त्योः १,८८,६ 8८8 इन्द्र स्वधां अनु हि नः वभृथ १,१६५,8

[ इन्द्र: ३२५८ ]

१६७ वयः न पक्षान् वि अनु श्रियः धिरे १,१६६,१० १८१ वोचेमहि समर्थे । वयं पुरा महि च नः अनु यून् १,१६७,१०

१८१ तत् नः ऋभुक्षाः नरां अनु स्यात् १,१६७,१० २२२ अनु एनान् अह विद्युतः ५,५२,६ २३५ कस्मै सस्तुः सुदासे अनु आपयः ५,५३,२ २३८ युष्माकं स्म रथान् अनु । मुदे दधे ५,५३,५ २३९ वि पर्जन्यं सजन्ति रोदसी अनु ५,५३,६ २८३ अन् प्र यन्ति बृष्टयः ५,५३,१०

२८८ त्रातंत्रातं गणंगणं । अनु कामेम घीतिभिः

२४९ यतः पूर्वान् इव सखीन् अनु ह्वय ५,५३,१६ २५५ चक्षः इव यन्तं अनु नेपथ सुगम् ५,५४,६ २६५--२७३ शुभं यातां अनु रथाः अनृत्सत ५,५५,१--९ ३०० अनु स्वं भानुं श्रवयन्ते अर्णवैः ५,५९,६

३३७ निः यत् दुहे शुचयः अनु जोपम् ६,६६,४ ३३७ अनु श्रिया तन्वं उक्षमाणाः ६,६६,४ १५७ अनु स्वधां आयुष्ठैः यच्छमानाः ७,५६,१३ ६१ धमन्ति अनु ऋष्टिभिः ८,७,१६

🔻 ६९ अनु त्रितस्य युध्यतः । ग्रुष्मं भावन् 🛮 ८,७,२८ ६९ अनु इन्द्रं वृत्रत्यें ८,७,२४

८८ स्वधां अनु श्रियं नरः । वहन्ते ८,२०,७

४५८ सर्गाः वर्षस्य वर्षतः । वर्षन्तु पृथिवीं अन अथवे० ४,१५,४

> 😓 । प्रच्युताः मेघाः । वर्षन्तु पृथिवी अन् अथर्वे० ४.१५.७

्रिः प्रच्युताः भेषाः । सं यन्तु पृथिवीं अनु अधर्व ० ४,१५,८ अनुत्त

८८८ अनुत्तं आ ते मध्यन् निकः न १,१६५,९ [इन्द्रः ३२५८]

४६३ मरुद्धिः प्रच्युताः मेघाः । प्र अवन्तु पृथिवीं अनु

अनु-पथ

२२६ आपथयः विषधयः अन्तःपथा अनुपथाः

अनु-भर्त्री

१५६ अनुभर्जी । प्रति स्तोमित वाघतः न वाणी १,८८,ई अनु-बत्मेन् ४२७ इन्द्रं देवी: विशः मस्तः अनुवत्रमानः अभवन्

बाठ यठ १७,८ 8२७ देवीः च विशः गातुषीः च अनुवत्रर्मानः भवनु वाठ यठ १७,८६

अनु—स्वधम्

२१७ ये अद्रोघं अनुस्वधं । श्रवः गदन्ति यद्गियाः 449,5

अ-नेद्य

५,५३,६१

१८८ असि सत्यः ऋणयावा अनेद्यः १,८७,८ **४९१ अनेद्यः** श्रवः सा इपः दधानाः १,१६५,१२ [इन्द्रः ३१६१]

३१४ माहतः गणः त्वेषरथः अनेद्यः ५,६९,९३ अनेनस्

३४० अनेनः वः महतः यामः अस्तु ६,६६,७ अन्तम

८८४ अतः वयं अन्तमेभिः युजानाः। स्वक्षत्रेभिः १,१६५,५ [ इन्द्रः ३३५४]

अन्तरिक्षम्

२५३ वि अन्तरिक्षं वि रजांसि धृतयः ५,५८,४ २६६ उत अन्तरिक्षं मिरे वि ओजसा प्रप्र, ८० आ अक्ष्णयावानः वहन्ति । अन्तरिक्षेण <sup>पततः</sup>

२८१ आ यात महतः दिवः । आ अन्तरिक्षात् ५,५३,८

८८१ दयेनान् इय भ्रजतः अन्तरिक्षे १,१६५,२ [इन्द्रः ३१५ः]

२२३ वे बबुधन्त पाधिवाः। ये उरी अन्तरिक्षे वार्प

वन्तरिङ्य समन्बदः। अन्तरिक्ष्य ६५८ प्रवत्वतीः पर्ध्याः अन्तरिक्याः ५,५४,९ [ @ ३६९ आपः भोपधीः वनिनः जुपन्त ७,५६,२५ अपस् अन्तः ( मर्वादायां, end ) ४०१ तिरः आपः <sup>इव विधः</sup> ८,९४,७ ११ वत् सी अन्तं न धुनुय १,३७,इ ४१९ आपः न निर्मः उद्भिः जिगत्नवः १०,७८,५ १८० निह । आरातात् चित् रावसः अन्तं आपुः १, १६७,९ ४५९ वाश्राः आपः ष्ट्रीयवीं तर्पयन्तु । अथर्व० ४,१५,५ २०६ अन्तान् दिवः बृहतः सत्तुनः परि ५,५९,७ ४३३ आपः विग्रुन् अत्रं वर्ष । सं वः अवन्तु । अथर्वे ०४, १५,९ अन्तः (अन्तर्=मध्ये, in the middle) १०८ अपः न धीरः मनसा सुहस्त्यः । गिरः सं अते १,५४,१ १८७ कः वः अन्तः मस्तः ऋष्टिविद्यतः। रेजाति १,१५८,५ ११३ पिन्वन्ति अपः मस्तः सुदानवः १,६४,६ २०१ अन्तः महे विदये येतिरे नरः प, ५९,२ ४८७ सुगाः अपः चकर वज्जवाहः १,१६५,८ [इन्द्रः ३६५७] १३७ अन्तः सन्तः अवद्यानि पुनानाः ६,५३,८ २६८ अपः येन सुक्षितये तरेम ७,५६,२८ अन्तः-पथः ६७ समु से महतीः अपः । द्युः ८,७,२२ २२६ अन्तःपद्याः अनुपद्याः ५,५२,६० ७३ वान्ति शुद्राः रिणन् अपः ८,७,२८ अन्ति ४४३ अपः तमुदात् दिवं उत् वहन्ति । अथर्वं० ४,२७,४ १८० निह नु वः नस्तः अन्ति अस्मे । रावसः अन्तं ४३८ पयस्वतीः कृतुय अपः सापधीः शिवाः अन्ति-मित्र 88३ ये अद्भिः ईशानाः महतः चरन्ति । अयर्न् ० ४,२७,४ थापुः १,१३७,९ ४२४-४ अन्तिमित्रः च ट्रेडिनेजः। वा॰ व॰ १७,८३ ८९४ ये अद्भिः ईशानाः नरुतः वर्पयन्ति । सधर्व० ४,२७,५ १३१ अहन् वृत्रं निः अ**पां** औडजत् अर्गवम् १,८५,**९** हेंद्र वातन अन्धांसि वात्वे ७,५९,५ १८४ तहिल्यासः अपां न कर्मयः १,१३८,२ २५७ वि उदन्ति पृथिवीं मध्वः अन्यसा ५,५४,८ ४१० बुःमाकं बुन्ने अपां न यामानि । विदुर्याति न मही १२८ नादवर्ष्यं मस्तः मध्वः अन्यसः १,८५,६ ४६४ अपां क्षित्रः तन्भः संविदानः। ५९ च चित् वं अन्यः आदमन् अरावा ७,५६,६५ धयर्वति २०,७७,९ 8र यं अवय वाजसातौ । तोके वा गोए तनये यं अपस स्यर्वे० ४,१५,१० ३५ द्या एपां अन्यः लन्यं न जानान्। लथने० ३,२,६ 9२ न एतावत् अन्ये मस्तः यथा इमे । ज्ञानन्ते ७,५७,३ प यमा एवा अन्यः अन्यं न जानःत्। अथवं० ३,२,६ अप १२५ वाधन्ते विस्वं सभिमाःतेनं अप १,८५,३ ८ मतेषु अन्यत् दोहसे पीपाय ६,६६,१ १७५ न रोदसी अप तुदन्त घोराः १,१६७,८ १९९ समि धनन्तः अप गः सङ्ख्त २,३४,१ ९ मो ह अन्यत्र गन्तन ७,५९,५ २१० ज्याः न रामीः सहमैः अप कर्तते २,३४,१२ अन्यादृक् इस्य स्मत् रथ्यः न दंसना अप । द्वैपासि समुनः ५,८७,८ .२ ईहर् च अन्याहङ् च । वा॰ द॰ १७,८१ हिंह्छ अप वायष्वं हमनः तनांति ७,५६,२० हे९६ मस्तः मा अप म्तन ७,५९,६० स्वरान्ति आपः सदना परिजयः ५,५८,२ ८२ प्रस्यावानः मा अप स्यात समन्यवः ८,२०,१ धोदन्ते आ**पः** रिएते वनानि ५,५८,६ अपत्य-साच ऑपः इव सप्टब्सः धवःवे ५,५०,३ १९८ दया राधि सर्ववीरं नशामहै। अपत्यसाचम् २,३०,११ गिरवः न आपः उत्राः अस्ट्रप्रन् ६,३६,११ ह्वी सं हो: आपः ङक्ति मेपलं। स्टाम मरतः सह : ४३५ तां विध्यत तससा अ**पञ्चतेन ।** संयर्वः ३,३,६ ७,५३,१४ ः १३१ धने इन्द्रः निर अपांसि कतेने १.८५.६

अवर्ग ४,१५९

[इन्द्रः ३१५८]

वाठ यठ १७,८

बाठ बठ १७,८

449,8

अनु

१ आत् अह स्वधां अनु पुनः गर्भत्वं एरिरे १,६,८

८७५ आविन्दः उक्तियाः अनु १,६,५ [ इन्द्रः ३२८५ ]

१८ यत् सी अनु दिता शवः १,३७,९ ३१ रोधस्वतीः अनु । यात ई अखिद्रयामिभ: १,३८,११

१२५ वर्त्मानि एपां अनु रीयते घृतम् १,८५,३ १३७ अनु विशं अतक्षत १,८६,३ १५६ अनु स्वधां गभस्त्योः १,८८,६

8८8 इन्द्र स्वधां अनु हि नः वभूथ १,१६५,8

[इन्द्र: ३२५८]

१६७ वयः न पक्षान् वि अनु श्रियः घिरे १,१६६,१० १८१ वोचेमहि समर्थे। वयं पुरा महि च नः अनु धून्

१,१६७,१० १८१ तत् नः ऋभुक्षाः नरां अनु स्यात् १,१६७,१०

२२२ अनु एनान् अह वियुतः ५,५२,६ २३५ कस्मै सस्तुः सुदास अनु आपयः ५,५३,२

२३८ युष्माकं स्म रथान् अनु । मुदे दधे ५,५३,५ २३९ वि पर्जन्यं मजन्तं रोदंसी अनु ५,५३,६ २८३ अनु प्र यन्ति गृष्टयः ५,५३,१०

२८८ ब्रातंब्रातं गणंगणं । अनु क्रामेम घीतिगिः

२४९. यतः पूर्वान् इव सखीन् असु ह्रय ५,५३,१६ २५५ चधुः दव यन्तं अनु नेपथ सुगम् ५,५४,६ २६५--२७३ शुभं यातां अनु रथाः अवृत्सत ५,५५,१--९ २०० अनु स्वं भानुं श्रधयन्ते अर्णवेः ५,५९,१

**२२७ निः य**र् हुहै शुचयः अनु जीपम् ६,६६,४ ३३७ अनु श्रिया तन्वं उक्षमाणाः ६,६६,८ १५७ अनु स्वधां आयुर्वः यच्छमानाः ७,५३,१३ ६१ धमन्ति अनु वृष्टिभिः ८,७,१६ ६९ अनु जिनस्य युध्यतः । शुप्मं आवन् ८,७,२८

६९ अनु इन्हें बृत्रत्यें ८,७,२४ ८८ स्वयां अनु भियं नरः । बहन्ते ८,२०,७ ८५८ नर्गः वर्षस्य वर्षतः । वर्षन्तु पृथिवी अनु

अथर्वे॰ ४,१५,४ ६३८ मर्थाङः प्रच्युताः मेघाः । वर्षन्तु पृथिवी अनु

अथवै० ४,१५,७

६६३ महिद्रा अस्तुताः नेषः । सं कन्तु पृथिवी **अनु** 

८६३ मरुद्धिः प्रच्युताः मेघाः । प्र अवन्तु पृथिवीं अनु

अनुत्त ८८८ अनुत्तं आ ते मधवन् निकः नु १,१६५,९

अनु-पथ २२६ आपथयः विषथयः अन्तःषथा अनुपथाः

अनु-वत्मेन्

अनु-स्वधम्

अनु-भन्नी १५६ अनुभर्ती । प्रति स्तोभित वाघतः न वाणी १,८८३

४२७ इन्द्रं दैवी: विज्ञः मस्तः अनुवृत्मानः अभवन्

8२७ देवीः च विशः गानुषीः च अनुवत्रमानः भवन्

५,५३,११

२१७ ये अद्रोषं अनुस्वर्धं । श्रवः गदन्ति यात्रियाः

३१८ मारुतः गणः त्वेपरथः अनेद्यः ५,६६,१३ अनेनस्

३८० अनेनः यः महतः यामः अस्तु ६,६६,७ अन्तम

८८८ अतः वयं अन्तमेभिः युजानाः । स्वक्षेत्रीनः

अन्तरिक्षम्

२५३ वि अन्तरिक्षं वि रजांति धृत्यः ५,५४,८ २६६ उत अन्तरिक्षं ममिरे वि आवसा ५,५५,२

८० आ अङ्गयायानः वहन्ति । अन्तरिक्षेण <sup>पनतः</sup>

२८२ आ यात महतः दिवः । आ अन्तरिक्षान् <sup>५,५३,८</sup> ८८१ दयेनान् इय धनतः अन्तरिक्षे १,१६५,<sup>६</sup>

अधर्म : ८,१५,८ | २२३ से बर्यन्त पाधियाः। ये उत्त अन्तरिधे अप्त

अ-नेद्य

१८८ असि सत्यः ऋणयावा अनेद्यः १,८७,४

**४९१** अ**ने**द्यः श्रवः आ द्यः द्यानाः १,१६५,११ [ इन्द्राः ३१६१]

१,१६५,५ [ इन्द्रः ३१५४]

हरेथ को केटन दसका अपनेदन । सम्बंद है, है, ह

१३१ इने त्या ही सर्वाति इने १८००

क्षिता है कार का वस्तार है, बहु हु छन् है है। बाद्य होने मेर्ड ( स्ट्रेंच मरहा सह

ઙ,ૡ౾<u>,</u>૱

**१३१** त्वष्टा यत् वज्ञं सुकृतं हिरण्ययम् । सहस्रमृष्टि **स्वपाः** अवर्तयत् १,८५,९

४५३ युवा पिता स्वपाः रुद्रः एपाम् ५,६०,५

अ-पारः

३२३ अपारः वः महिमा वृद्धवसः ५,८७,६ अपि

२०८ पृश्न्याः यत् ऊधः अपि आपयः दुहुः २,३४,१० ३७३ मा वः तस्यां अपि भूम यजत्राः ७,५७,४

८१३ सः देवानां अपि गोपीये अस्तु १०,७७,७

अपि-वातयत्

४९२ मन्मानि चित्राः अपिवातयन्तः १,१६५,१३

[इन्द्रः ३२५२ ]

अ-पूर्व्य

२७९ मस्तां प्रस्तमं अपूर्व्य । गवां सर्ग इव ह्रवे ५,५६,५ अप्नस्

४१५ देवाव्यः न यज्ञैः स्वप्नसः १०,७८,१

अ-प्रति-स्कृतः ३१८ गुभंयावा अप्रतिष्कुतः ५,६१,१३

अ-प्रशस्तः

१७९ चयते ई अर्थमो अप्रशस्तान् १,१५७,८ अ-त्रिभ्युस्

४७६ इन्द्रेण सं हि इक्षसे। संजग्मानः अविभ्युषा २,६,७ [ इन्द्रः ३९४६ ]

अब्दया

२५२ अञ्द्या चित् मुहु: आ हादुनिवृतः ५,५४,३ अभि

८७३ अभि त्वा प्वेपीतथे। मृजामि साम्यं मधु १,१९,० िअभिः २४४६]

६ कवाः समि प्र गावत १,३७,१ १३९ दियाः यः चर्पणीः क्षमि १,८६,५

१९७ में हु वः असम्बद् अभि वानि पेरिया १,१३९,८

१७१ एभिः बहेभिः तत् अभि इष्टि अस्याम् १,१६६,१८

२०७ दर्वयत तपुषा चिक्रया अभि तम् २,३३,९ २६२ देन स्वः न ततनाम नृत् अभि ५,५४,१५

८५२ अभि स्वयाभा तन्त्रां विविधे ५,६०,८

३६७ अभि स्वर्भिः नियः वपन्त ७,५६,८

इन्द्र अप सर्वे क्षेत्रः आभि वः स्याम ७,५६,३८

३८६ अभि वः आ अवर्त् सुमितिः नवीयसी ७,५९,४

३९० यः नः मस्तः अभि दुहृणायुः ७,५९,८ ९७ आभि सः युम्नैः । सुम्ना वः भूतयः नशत ८,२०,

१०० वृष्णः पावकान् आभि सोभरे गिरा । गाय ८,२०,१

8रे8 स्थ आभि प्र इत मृणत सहध्वम् । अथर्व० रे,रे,रे

8३५ अस्मान् ऐति अभि ओजसा स्पर्धमाना । अधर्व० ३,३ 840 अभि कन्द स्तनय अर्द्य उद्धिम्। अपूर्व० ४, १९

88३ दिवः पृथिवीं अभि ये स्जन्ति । अयरे 8,९%

अभि−जा १८४ इपं स्वः अभिजायन्त धूतयः १,१६८,९ अभिज्ञ

१५ वाश्राः अभिज्ञ यातवे १,३७,१०

अभितः

३८९ विश्वं शर्थः अभितः मा नि सेद ७,५९,७

आभेद्युः

७० विद्युदस्ताः अभिद्यवः वि अजत थिये ८,७,२५ ४०९ रिशादसः न मर्याः अभिद्यवः १०,७७,३

४१८ जिगीवांसः न श्राः अभिद्यवः १०,७८,४

३ अनवद्यैः अभिद्युभिः । गणैः इन्द्रस्य काम्यैः १,६,८

अभि-भाः

८५७ मानः विदत् अभिभाः मो भशिलः। सर्यवं ११,३०,१

अभि-मातिन्

१२५ वाधनते विश्वं अभिमातिनं अप १,८५३

अभि-युग्वन्

४२६.१ अभियुग्वा च विक्षिपः स्वाहा। वा॰ य॰ ३१,1

अभि-स्वर्ह

४१८ अभिस्वर्तारः अर्कं न मुस्तुमः १०,७८,४ अभि-हुतिः

१६५ शतभुजिभिः तं अभिहृतेः अपान् १,१६६४

अ-भीरुः

२५० ते वाशीमन्तः इक्षिणः अभीरयः १,८३,<sup>ह</sup>

अभीगुः

३२ सुर्वेहताः अभीशवः १,३८,११ ३०९ क वः अखाः क अभीदायः ५.६१,०

३८० अनवसः अ**नभी**द्यः रजस्तः ६,६६,७

अभाष्टिः

२१२ तितः न यान् पत्च होतृन् अभीष्टये आवयर्तन् २,३४,३४

अ-भोक्-हन्

११० युवानः हज्ञः अजराः अभोग्धनः । ववक्रः १,६४,३ अभ्र–प्रुष्

४०७ अभ्रप्रुपः न वाचा पुग वसु १०,७७,१

अभ्रम

४६३ आपः विद्युत् अभ्रं वर्षे सं वः अवन्तु । अथर्वे० ४,१५,९

४०९ ताना रिरिन्ने अश्रात् न सूर्यः १०,७७,३ अभ्रिया

२०० वि अभ्रियाः न युतयन्त वृष्टयः २,३४,२ १९० यत् अभियां वाचं उदीरवन्ति १,१६८,८

अभ्य

४३ आ यः नः अभ्वः ईपते । तं बुदोत १,३९,८ १९१ ते सप्सरासः अजनयन्त अञ्चम् १,१६८,९ अ-मातः

११६ आ बन्धरेषु अमितिः न दर्शता । विद्युन् न तस्यौ 2,83,9

अ-मध्यम

३०५ अमध्यमासः महस्रावि वतृषुः ५,५९,६ अ-मत्ये

१८६ अमर्त्याः कशया चोदतः सना १,१६८,८ १५७ यत् वः चित्रं युगेयुगे नव्यं घोषात् अमर्त्यं । दिश्त **१,१३९,८** 

#### अम:

२७७ ऋक्षः न वः सहतः शिमीवान् अमः ५,५६,३ ८७ अमाय वः मरतः यातवे थैाः । जिहीते उत्तरा बृहत् ८,२०,६

२४१ आ अन्तरिक्षात् समात् उत ५,५३,८ २०१ समात् एपां भियसा सृतिः एजति ५,५९,२

२५२ स्तनपद्माः रमसः उदोनसः ५,५८,३

अम-वत्

३२२ खनः न वः समवान् रेजयत् वृपा ५,८७,५ २७ ससं त्वेषाः अमवन्तः। मिहं इत्व न्त अवातान् १,३८,७

८८ महि लेपाः अमवन्तः वृपस्तः ८.२०,७

मस्त्० स० २

३३९ आ अमबस्स तस्या न रोकः ६,६६,६ १८९ सातिः न वः अमवती स्वर्वती १,१६८,७

२९२ वे आक्षकाः अमवत् गहन्ते ५,५८,१

अ-मित

२९३ मयोभुवः वे अमिताः महित्वा ५,५८,२ अ-मित्रः

४२४,४ दूरे-आमित्रः च गणः। वा० य० १७,८३

अ-मृत

२४ मतीसः स्यातन । स्तोता वः अमृतः स्यात् १,२८,४ १६० यसै कमासः अमृताः अरासतं। रायः पोपम्१,१६६,३ २९१ मृद्धत नः तुविमघासः अमृताः ऋतज्ञाः ५,५७,८;

१७० पुरु यन् शंसं अमृतासः आवत १,१६६,१३ २८८ दिवः अर्काः अमृतं नाम मेनिरे ५,५७,५

४६४ प्राणं प्रजाभ्यः अमृतं दिवः परि l

संपर्वे २,१५,१० २९२ उत ईशिरे अमृतस्य खराजः ५,५८,१ ३७५ ददात नः अमृतस्य प्रजाये ७,५७,६

अ-मृत-त्वम्

२६८ डतो अलान् अमृतत्वे दवातन ५,५५,३ अ-मृत्यु

३२८ मारताय स्वभानते अवः अमृत्यु व्यक्त ६,८८,१२ अ-मृश्रम्

१६ मिहः नपातं अमुधं। प्र च्यवदन्ति इ.स.सः 9,33,99

अ्य

१०३ मतेः चित्। उप भ्रातृत्वं आ अयति ८,२०,२२ ३५६ ऋतेन ससं ऋतसामः आयम् ७,५३,१६

अयः

३३८ मछ न देषु दोहसे चित् अयाः ६,३६,५ ११८ मजाः अयासः तस्तः भृतस्तुतः १.६४,११

१७५ अयासः बब्बा। स्रायसम्बाद्य मनतः मिनिछः १,१२७,८ . २२८ न दे तीनाः अयासः महा। बद बह्त् इ,इइ,५.

३७८ नरतः । भीमासः तृदिनसङ् स्यासः ७,५८,२ . १९१ अन्व प्रक्षिः। तेषं अयासां सर्दा असंबर्द्र,१६८,९

अया

१४८ अया ईसनः हदिस्तिः कहतः १,८७,४ १७० अया विक मतते शुट्टे सब्द १,१६६,१३ ३३७ न ये ईपन्ते जनुषः अया न ६,६६,८ अयो-दंष्ट्

१५५ परयन् हिरण्यचकान् अयोदंण्ट्रान् १,८८,५

अ-रक्ष

३२६ श्रोतं हवं अरक्षः एवयामस्त् ५,८७,९ अ-रथीः

३४० अनधः चित् यं अजित अरथीः ६,६६,७

अ-रपस्

४३७ यया अयं अरपाः असत् । अथर्व ० ४,१३,४ अ-रमतिः

२५५ अध स्म नः अरम्।तिं सजोपसः । अनु नेपथ सुगम ५,५४,६

अ-ररुस्

३६३ गुरु द्वेपः अररुपे दधन्ति ७,५६,१९ अरः

२९६ अराः इव इत् अचरमाः ५,५८,५ ४१८ रयानां न ये अराः सनाभयः १०,७८,४ ९५ अराणां न चरमः तत् एपाम् ८,२०,१८

अ-राजिन

६८ वि पर्वतान् अराजिनः । चकाणाः पाँस्यम् ८,७,२३ अराणः

८८२ सं पृच्छसे समराणः शुभानः १,१६५,३[इन्द्र:३२५२] अ-सांतेः

२८७ अति इयाम तिरः। हित्या अवयं अरातीः ५,५३,१८ अ-रावन

३५९ त चित् यं अन्यः आदमत् अराबा ७,५६,१५ अ-रिष्ट

२०५ सनि मेथां अरिष्टं तुरतरं सहः २,३४,७ अ-रिष्ट-ग्राम

१६३ अरिष्ट्रयामाः समिति विपर्तन १,१६६,६ अरुण

२५२ ते अरुणाभिः आ विशाद्गः । यान्ति स्थत्विः अर्थः

२११ ते क्षेणीनः अस्पेभिः न विविद्यमिः २,३४,१३ २२० दयः न समीः अस्माः अप कर्तने २,३८,१२

अकृग-प्सः

७२ इत इ.सं अस्यान्सवः । यमेनिः ईरते ८,७,७

अरुणाइव

२८७ पिशज्ञाश्वाः अरुणाश्वाः अरेपसः ५,५७,४

अरुप

२८१ उत स्यः वाजी अरुपः तुविस्रनिः ५,५६,७ ३०८ अधाः इव इत् अरुपासः सवन्धवः ५,५९,५

१२७ उत अरुपस्य वि स्यन्ति धाराः १,८५,५ २८० बुङ्ग्वं हि अरुपीः रथे। रथेपु रोहितः ५,५६,६

अ-रेणु: १८६ अरेणवः तुविजाताः अनुच्यवः रज्ञ्हानि चित्

१,१६८,३ ३३५ अरेणवः हिरण्ययासः एपाम् ६,६६,२

अ-रेपस् १०९ रुद्रस्य मर्चाः अमुराः अरेपसः १,६४,२

२३६ नरः मर्याः अरेपसः । इमान् स्तुहि ५,५३,३ २८७ पिश्रज्ञायाः अरुणायाः अरेपसः ५,५७,४ ३१५ मदन्ति धृतयः । ऋतजाताः अरेपसः ५,६१,<sup>१8</sup>

४१५ क्षितीनां न मर्थाः अरेपसः १०,७८,१ अके

१७७ अर्कः यत् वः मस्तः हविष्मान् १,१६७,६

४५९ त्वेषः अर्कः नभः उत् पातयाथ । अथर्वे० ४,१५,५ २८८ दिवः अर्काः अमृतं नाम भेजिरे ५,५७,५

४४७ संवत्सरीणाः मस्तः स्वर्काः । अथर्व॰ ७,८२,३ ४६८ ये उपाः अर्के आनृतुः १,१९,४ [अधिः <sup>२८५१</sup>]

१२८ अर्चन्तः अर्के जनयन्तः इन्द्रियम् १,८५,२ १६८ अर्चन्ति अर्क मदिरस्य पीतये १,१६६,७

३४२ प्र चित्रं अर्के गृणते तुराय ६,६६,९ ४१८ अभिस्वर्तारः अर्के न गुस्तुभः १०,७८,8

१५४ बद्म कृष्यन्तः गोतमासः अर्केः १,८८,४ १५१ आ वियुन्मद्भिः मस्तः स्वर्कः। रथेभिः यात १,८५०

आकैन ३५ वन्दस्य मारेतं गणं। त्वेषं पनस्युं अर्किणम् १,३८,१

३ मल: सहस्वत् अर्चति । गणः इन्द्रस्य १,६,८

१७६ आ वृतं । उक्षत मधुवर्ण अर्चते १,८०,१ ८८० अर्चन्ति शुःमं वृषणः वसुषा १,१६५,१[हाहाई हण्डे

१६८ अर्चिन्त अर्क महिरस्य पीत्रये १,१६६,७

८६८ ये उपः अर्कशानुनुः १,१९,२[अप्रि:२८२१] २१७ प्रद्याताथ । अस्य मर्राष्ट्रः स्टब्स्सः ५,५००,१

२२६ विकित्याः । किया व्यक्ते स्थापः १८१२८१ २०० व्यक्ते किये मानुकारी कर्ता गरं १८१६६६ २४० कृत्याको गर्व एको व्यक्तेस १८१६६६ २०० क्षाप्रकारी व्यक्तेस समाव ३८५६६ १९३ व्यक्त व्यक्ति व्यक्तिस्व १८६२४,६५ (व्यक्त २८३३) अस्ति

१९६ असंस्कृति एकं नत्यतः अन्यत् १,८४,३ अस्त्रिः

१४६ अमेश्रयः १५६ र वंगः ६,६६,१० अभिन्

१९९ वर वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग के सामितः २,३४,१ अभिम् ८८६ वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग क्षानितः ८,६३६

८६ क्षेत्र हि एका र एक अस्तिया ८.५.३६ अणवः

१७६ व र्र्माण्यत्वकेत्यः । अर्णयम् १,६९,७(१८)श्व १६४) १६६ करम् पर्वे क्षेत्रं प्रमाण्येत्यं अर्णयम् १,८५,९ १८८ वि प्रदेशा पाण्य सेपं अर्णयम् १,६६८,६ ६०० व्यक्तस्य भाई प्रथम्भे प्राप्तवेः ५,५९,१ अर्णम

१८० अर्थाः न हेवः एपता परि रहः १.१६७.९ . ९८ वेषा अर्थाः न सम्पान म ८,२०,१३

२५५ यह अर्थक्तं । सेवय हर्ष करीव वेषमः ५,५८,६ २३० का अर्रुवे । मदः व्ये तिव ग्रुचकारी-अर्थकार,३८,१२

अर्थम्

२२ क्व नुनं वत् यः अर्थम् । गन्त दिवः १,३८,२ अर्द

८६० अभि कर स्तनय अर्दय वर्षपन् । अधरे॰ ८,१५,६ अर्थः

२६२ ते नार्के अयेः अगृनीतरो,चिपं पिपार्व धृतुप ५,५४,१२ २६६ रह सः । जातारः भृत पृतनानु अर्थः ७,५६,२२ २९७ दिसे अर्थः आ । सदा गृतनित कारवः ८,९४,३

अयंमन्

१७९ चर्के हे अर्थमे। अप्रशन्त १,१२७,८ १९९ भिनत्ति भित्रः अर्थमा । तना दृतस्य वरतः ८,९४,५ १५७ अर्थमणः न मरतः क्वन्पिनः ५,५४,८ १८३ नित्र अर्थमन् मरतः शर्म बच्चत ७,५९,१ १३० अर्थमणं न गर्वं स्वभे नगम् ६,४८,१४ अवन्

३६७ महीष्ट्र, इस गीरता राजी <mark>आर्ची ३,४५,१३</mark> ३८० सुमीणः अर्ची गारिः महती ३,४८,४

**१६६** हर्ने <mark>पुर्वन्ते</mark> स्पत्तः बार्वे । याप **४,४५,१**५

१२० असीकिः गर्भ भने परा स्थिः १,३५,१३ १४२ अने असीनी नक्षा ने स्मार्थः एक्टिन १,३५,३

है जो है मूलने प्रमुखाये रोजुरण १,३७,१

अयोच्

४६० विवास व्यास्त्र सम्बंधित सर्वे सु वः ६०,७७,४ ६८६ सः कृष्याचाः स्थितः सेवस्यः ६,१३८,६

२१२ अवस्थि सामस्यः या वः कतिः ३,२४,१५ अर्थे

桶。

55 थे च अर्हस्ति गरण गुरंचक ८,२०,१८ अर्हेन्

१९१ अहँन्सः व गुरुनयः । नरः यस्य मिरवाः ४,५२,५ अहँस्

४०७ सुमारवं न ह्या ये अईसे गर्य अस्तेषि १०,७७,१ अला-सुणः

१६४ अलाहणासः विशेषु नृस्ताः १,१६६,७ अन्वेशः

३७७ समन्ते न ६ निक्रेतेः अवंद्याम् ७,५८,१ अब्

१६१ आ वे रजांति तविषाभिः अव्यत १,१६६,७ ६३ वेन आच तुर्वसं पदुम्। वेन कवम् ८,७,१८

२२२ त्वेषं शवः अवतु एवशमस्त् ५,८७,२ २२८ तुविद्यम्माः अवन्तु एवशमस्त् ५,८७,७

११४ ते नः अवन्तु रभन्तः मनीपाम् १०,७७,८

४६१ से वः अवस्तु सुदानयः । संधर्व० ४,१५,७ ४६३ ए असस्य प्रशिवी सन् । स्थर्व० ४,१५ ९

४६३ प्र अवस्तु ५४६६ अतु । अपर्व० ४,१५,९ । ४६३ से वः अवस्तु उन्सः । अपर्व० ४,१५,९ ।

४४० प्र इसं बार्च बाजसने अवस्तु । अधरे० ४,२७,१

८२२ मरतः पर्वतानां अधिपतदः ते मा अवन्तु । सम्बर्भ ७,२६,३

३७४ प्र नः अवत मुनितिभः यज्ञतः ७,५७,५ २८८ सः च सः हर्षेः स्टब्स् सन्तिस स सः ७ ५० १

३८८ वा च नः वहिः सदत अधित च नः ७,५९,३ २६३ युर्वे ऋषि अख्य समित्रिम् ५,५८,१४

े ३४१ मरतः यं अवध्य वाजसकी ६,६६,८

् १०५ अभिः मिन्धं अवध अभिः तुर्वेष ८,२०,२४

थय्

१२० तस्थी नः सनी महतः यं आयन १,५४,१३ १६५ प्रीः रक्षत मस्तः यं आदान १,१६६,८ १७० पुर यत् शंगं अम्तामः आचत १,१६६,१३ १२९ विष्तुः यत् र आवत् यपणं मदत्युतम १,८५,७ ६९ जितरय । हार्य आचन् जत मन्म ८,७,२४ १७० अया भिया मनो भुष्टि आदय १,२५५,१३ अव

१८६ अत्र स्वयुक्ताः विवः आ वृशा यगुः १,१६८,४ १९० अब समयन्त वियुतः पृतिवयाम १,१६८,८

२०७ अब रहाः अशमः हत्सन गर्भः २,३४,९ २४२ वा यात । मा अस स्थात परायतः ५,५३,८

२७५ विशः भग महतां अब हरे ५,५६,१ २९७ अब उतियः गृपभः फन्दनु वीः ५,५८,६ ३२९ भरद्वाजाय अच भुक्षत हिता ६,४८,१३ ३३८ नु चित् सुदानुः अच यासत् उप्रान् ६,६६,५ ३८१ अब तत् एनः ईमदे तुराणाम् ७,५८,५

अवतः १३२ कर्ष्य नुनुदे अवतं ते ओजसा १,८५,१० १३३ जिह्नं नुनुदे अवतं तया दिशा १,८५,११

अव-तांस्थवस् **४९८** नभः न ऋष्णं अचतस्थिवांसम् ८,९६,१४

[इन्द्र:३२६९] अवद्यम् २८७ अति इयाम निद: । हित्या अवदां अरातीः ५,५३,१४

३३७ अन्तः सन्तः अवद्यानि पुनानाः ६,६६,४ १७९ पान्ति मित्रावरुणी अवद्यात् १,१६७,८ ३ अनवद्येः अभिद्युभिः । गणैः इन्द्रस्य काम्यैः १,६,८ अवानिः

२५१ स्वरन्ति आपः अचना परिजयः ५,५४,२ अवम

848 यत् वा अवमे सुभगासः दिवि स्थ ५,६०,६ अव-यात-हेळ:

४९७ भव मराद्भिः अवयातहेळाः १,१७१,६[इन्द्रः३२६८] अ-वर

२१२ आववर्तत् अचरान् चिक्तया अवसे २,३४,१४ १८८ क अवरं मरुतः यहिमन् आयय १,१६८,६ अवस् **८२ तनाय कम् । रहा: अवः वृणीमहे १,३९,७** 

२१५ आ लोपं उसं अद्यः ईमहे वयम ३,२६,५ ४०२ अग महानां । देवानां अव: गुणे ८,९४,८

४२ गन्त न्नं नः अवसा यथा पुरा १,३९,७ १३३ आ गरछन्ति ई अवसा चित्रभानवः १,८५,११

१५९ नभन्ति रुमः अवसा नमस्तिनम् १,१६६,२ रेंद्रें युप्माकं देवाः अवसा अद्दि प्रिये ७,५९,२

४२८ विधे नः देवाः अवसा आ अगमन् इह

वा० य० २५,२० १८० ददाशिम वर्ग । अबोािभः नर्पणीनाम् १,८६,६

१७३ आ नः अबोभिः महतः यान्तु अच्छ १,१६७,१ १८३ महे बबुःयां अञ्चले मुक्तिमिः १,१६८,१

२१२ आववर्तन् अवरान् चकिया अबसे २,३४,१४ २९० भक्षीय वः अवसः देव्यस्य ५,५७,७

३४० अ**नवसः अ**नभीगुः रजस्तः। पथ्याः याति ६,६६,७ ४४९ ईळे अप्न स्वयसं नमोभिः ५,६०,१

अ-वाता

अशस्

२७ भग्वन् चित्। मिहं कृष्यन्ति अवाताम् १,३८,७ अवित २८८ अस्याः धियः प्राचिता अथ वृषा गणः १,८७,५

अ-विशुर १४५ अनानताः अविधुराः ऋजीषिणः १,८७,१ अन्य

४१५ देवाद्यः न यज्ञैः स्वव्रसः १०,७८,१

अश् २५९ सदाः अस्य अध्वनः पारं अक्षुध ५,५४,६० ३०३ कः वः महान्ति महतां उन् अस्त्रवत् ५,५९,8

१२४ ते उक्षितासः महिमानं आदात १,८५,२ १८९ यत् ई इन्द्रं शमि ऋक्वाणः आरात १,८७,५ १७१ एभिः यज्ञेभिः तत् आभे इष्टि अदयाम् १,१६६,६४

२०७ अव रहाः अशसः हन्तन वधः २,३४,९ अ-शस्तिः

८५७ मा नः विदत् अभिभाः मो अद्यास्तिः। अधर्व<sup>८१,२०,१</sup> `अश्म--दिद्युः

२५२ विद्युन्महसः नरः अइमदिद्यवः ५,५८,३ अश्मन्

१९६ आरे शहः। आरे अदमा यं अस्यध १,१७२,१

अस्

१७८ अद्मानं चित् स्वयं पर्वतं गिरिं। प्र च्यवयन्ति यामिः ષ,ષદ,ષ્ટ

### अ३व:

२४० स्वलाः अभ्वाः इत अभ्वतः विनोचने ५,५३,७ २५९ न वः क्षध्वाः अधयन्त अह सिन्तः ५,५४,६०

३०९ नव वः अध्वाः नव समीरावः ५,६१,२

३०८ अथवाः दव इत् सरपासः सबन्धवः ५,५९,५

३२ स्पिराः वः सन्तु नेमवः । रधाः अध्वासः एव म् ।

१,३८,१२ २०२ अदवासः एषां उभये यथा विद्यः ५,५९,७

४१९ अभ्वासः न वे ज्वेष्ठासः सारावः १०,७८,५ १९३ नि हेटः धन वि सुचर्ष अध्वान् १.१७१,१

२०१ उद्धन्ते अभ्यान् अलान् इव अलियु २,३४,३

२०६ अध्वान् रथेषु भने आ सुदानवः २,३४,८ २७० यत् अश्वान् धृष्टे पृषतीः अदुर्वम् ५,५५,६

२९८ बातान् हि अध्वान् धरि आयुदुन्ने ५,५८,७ २०० उझने अध्वाम् तरपने का रजः ५,५९,१

१५२ समे कं यानित स्पत्भिः अध्वेः १,८८,२ २६५ ईदन्ते अध्वैः तुदनेनिः जात्तनिः ५,५५,६

२९७ दत् प्र अगतिष्ठ पृषर्तानिः अभ्वैः ५,५८,६ ७२ अभ्वेः हिरप्यप्राणिमिः । उप गनतन ८,७,२७

२०४ अध्वां इव विष्यत येतुं जधनि २,३४.६ ३४० असध्यः चित् यं अजति अर्थाः ६,६६,७

१४८ मः हि स्वतृत् पृषद्ध्यः तुवा गमः १,८७,४ **२९५** हुम्मत् सद्भ्यः मरतः मुर्वारः ५,५८,८ **२१७** प्र रम<mark>बाश्व</mark> एएवा। अर्थ नएकि: ५,५२,१

२८७ दिसर्गाध्याः अरणाध्याः अरेपसः ५,५७,८ २९२ वे आध्यभ्याः अनमप् पराते ५,५८,६

४२८ पृषद्ध्वाः सरतः पृशिसतः। याः यः २५,२०

२८५ स्कवाः स्य मुख्याः दृशिमातरः ५,५७,२

३४५ १३१२ मर्वः अय स्पद्धाः ७,५३,१ २०२,२१६ पुषद्ध्यासः अरस्यरापनः २,३४,४,३,३६,६

९६ प्रवाध्येन महत्रः द्यानुवा । रचेन प्रतासना ८,२०,६०

अश्व-पर्ण

१५१ रहेक्तिः यह स्वरिव्यक्तिः सध्यपन्तिः १,८८,१

सथ-युन् **२५१** परेन्या सहय्युता रहेलाः नाम्क,र अश्व-वत्

२९० गोनत् अद्यवत् रथवत् मुवीरम् ५,५७,७ अश्विन्

३९८ पिदन्ति अस्य मस्तः । उत स्वराजः अदिवना 6,58,4

अइन्यम्

२३३ वमुनावां अधि। नि राधः अद्दर्धं गृजे ५,५२,६७

**अस्** (भुवि, to be) २४८ मुदेवः समह असाति मुकीरः ५,५३,१५

९६ यः वा नूनं उत असति ८,२०,१५

२० अस्ति हि न्म मदाय वः १,३७,१५ ४८८ न खावान् अस्ति देवता विदानः १,१६५,९

[ इन्द्रः ३२५८ ]

१७८ नरतां महिमा सलः अस्ति १,१६७,७ ३४१ न अस्य वर्ता न तरता नु अस्ति ६,६६,८

३६२ यः इवतः वृपयः अस्ति गोपाः ७,५६.१८

३६५ यत् ई सुजातं वृषयः वः स्रस्ति ७,५६,२१

१०३ वः अधितं अस्ति निध्नवि ८,२०,२२ ३९८ अस्ति होनः वर्षं गृतः ८,९४,४

१९ सानित कवेषु वः दुवः १,३७,१४ १३४ वा वः धर्मे यसमानाव सान्ति १,८५,१२

२१८ रायकः। कामयः सन्ति प्राप्तवा ५,५२,२

२२९ वे ऋ पः । कायः सन्ति वेषयः ५,५२,१३

३३६ राज्य वे सीव्हार सन्ति पुत्रः ६,६६,३

३७८ ए वे मरोतिः शेष्टमा इत सान्ति ७,५८,२ १०१ सहाः वे सन्ति स्विदा दव हव्यः ८.२०,००

६२२ मन हे दि का रामधियाने सानित १०,७८/८

१४८ असि नयः ऋगायः अनेपः १,८७,४

४२४ अगस्तीय असि सम्बन्ध या सम्बन्ध

याव यक अ,३३

६६६ उन मर्हे : अ**न्ति** महत्तं त्या को उने ।

केर्र पर उत्ता आरिका या अ**स्थ ५,३२,५** 

५५७ हो है स्य हरान्य १,१५,३%,५%

१९४ वृत्रे रि स्थानमनः ग्राहरमः १,१,५१,६

न्द्रतः स्थानाः स्था सुरक्षाः प्रीमानसः ५,५५,३ १५६ पन् या अपने नुप्रतारः विभि स्वयु ५,६०,६

देवद है काई तर है हाला पहिसूह

४३४ स्थ अभि प्र इत मणत सहध्यम् । अथर्व० ३,१,२ ३०२ अत्याः इव सुभवः चारवः स्थन ५,५९,३ ३२३ स्थातारः हि प्रसितौ संद्रशि स्थन ५,८७,६ २३८ कः वा पुरा सुम्नेषु आस मरुतःम् ५,५३,१ ९६ वः जतिषु । आस पूर्वांस महतः व्युष्टिषु ८,२०,१५ ३७ युष्माकं अस्तु तिविषी पनीयसी १,३९,२ ३९ युष्माकं अस्तु तविषी तना युजा १,३९,8 १४१ सुभगः सः प्रयज्यवः मरुतः अस्तु मर्त्यः १,८६,७ ८८९ में विभु अस्तु ओजः १,१६५,१० [ इन्द्रः ३२५९ ] १९५ चित्रः वः अस्त यामः। चित्रः ऊती१,१७२,१ २४२ असे इत् सुम्नं अस्तु वः ५,५३,९ ३३२ प्रणीतिः अस्तु सूनृता देवस्य वा मर्त्यस्य । ६,४८,२० ३३४ वपुः नु तत् चिकितुपे चित् अस्तु ६,६६,१ ३४० अनेनः वः महतः यामः अस्तु ६,६६,७ ३४९ सा विट् सुवीरा मरुद्धिः अस्तु ७,५६,५ ३६१ आरे गोहा नृहा वधः वः अस्तु ७,५६,१५ ३६८ असे वीरः मरुतः शुन्मी अस्तु ७,५६,२४ ३७३ ऋधक् सा वः महतः दियुत् अस्तु ७,५७,४ ३७३ अस्मे वः अस्तु सुमतिः चनिष्ठा ७,५७,४ ३८० प्रतत् वः अस्तु धृतयः देष्णम् ७,५८,४ ४१३ सः देवानां अपि गोपीये अस्तु १०,७७,७ ३२ स्थिराः वः सन्तु नेमयः । रथाः अधासः १,३८,१२ ३७ स्थिरा वः सन्तु आयुधा पराणुदे १,३९,२ थ९४ अर्ध्वा नः सन्तु कोम्या वनानि १,१७१,३[इन्द्रः३२६५] ४८५ क्रवः मस्तः खधा आसीत् १,१६५,६[इन्द्रः ३२५५] ४९५ इच्या निशितानि आसन् १,१७१,४ [इन्द्रः ३२६६] २२८ के चित्। ऊमाः आसन् दृशि त्विपे ५,५२,१२ २४ यूयं मर्तासः। स्तोता वः अमृतः स्यात् १.३८,४ १८१ तत् नः ऋभुक्षाः नरां अनु स्यात् १,१६७,१० ९८ युवानः तथा इत् असत् ८,२०,१७ 8३७ यथा अयं अरपाः असत् । अथर्वे॰ ४,१३,४ ३५ अस्मे बृद्धाः असन् इह १,३८,१५ ३२६ प्रचेतमः। स्यात दुर्धर्तवः निदः ५,८७,९ २८ यत् य्यं पृक्षिमातरः । मर्तासः स्यातन १,३८,८ २८७ आपः उन्नि भेपजम् । स्याम मस्तः सह ५,५३,१८ २८८ यं त्रायध्वे स्याम ते ५,५३,१५ १६२ रायः स्याम रथ्यः वयस्वतः ५,५४,१३ २७८ वयं स्याम पतयः रयीणाम् ५,५५,१० देदेद अप सं ओहः अगि यः स्याम **७,**५६,२८

३६९ शर्मन् स्याम महतां उपस्थे ७,५६,२५ अस् ( क्षेपणे, to throw ) ३६ परावतः । शोचिः न मानं अस्यथ १,३९,१ १९६ आरे शरः । आरे अश्मा यं अस्यथ १,१७२,२ २७० विश्वाः इत् स्पृधः महतः वि अस्यथ ५,५५,६ अ-सच-द्विप् १०५ कतिभिः मयोभुवः शिवाभिः असचद्विपः ८,२०,२४ अ-सामि 88 असामि हि प्रयज्यवः। कण्वं दद प्रचेतसः १,३९,९ ८५ असामि ओजः विमृथ सुदानवः १,३९,१० ८५ विमृथ सुदानवः । असामि धृतयः शवः १,३९,१० ४४ अ**सामिभिः** मरुतः आ नः क्रतिभिः। गन्त १,३९,९ अ-सामि-शवस् २२१ ये सुदानव: । नरः असामिशवसः ५,५२,५ असिक्नी १०६ यत् सिन्धौ यत् असिकन्याम् ८,२०,२५ असु-रः ३६८ जनानाः यः असुरः विधर्ता ७,५६,२४ १०९ रुदस्य मर्याः असुराः अरेपसः १,६४,२ ९८ दिवः वशन्ति असुरस्य वेषसः ८,२०,१७ असुयो १७६ जोपत् यत् ई असुयी सचध्ये १,१६७,५ १८९ पृथुज्रयी असुर्या दव जजती १,१६८,७ अस्तम् ४६० आशारेषी कृशगुः एतु अस्तम् । अथर्व॰ ४,१५,६ अस्त्र ११७ अस्तारः इषुं दिधरे गमस्त्योः १,६४,१० अस्मदु ८८५ अदं हि उम्रः तिवयः तुविष्मान् १,१६५,६ [ इन्द्रः३२५५ ] ८८७ अहं एताः मनवे विस्वयन्द्राः । मुगाः अपः चकर १,१६५,८ [ इन्द्रः ३१५७] ८८९ अहं हि उद्यः मरुतः विदानः १,१६५,१९ [ इन्द्रः ३६५९] १९३ श्रीत नः एना मनसा अहं एमि १,१७१,१ ४९५ अस्मान् अहं ईपमाणः १,१७१,४ ( इन्द्रः ३४६६) २० मदाय यः । समित सम वर्ग एपाम् १,३७,५

अस्मन्

असद १४० प्रतामिः हि वदादिन । सर्राद्धः सम्बः स्यम् १,८६,६ 🛴 १९७ जार्नन् सः वर्न जनसे १,१७२,३ ४८४ अतः बर्वे अन्तरोभिः युक्तानाः १,१६५,५ [इन्हः३६५५] १८१ चर्य क्षय तरास्य प्रेष्टाः १.१६७,१० १८१ चर्य ज्यः गैलिमहि समर्थे १,१५७,२० १८१ वर्ष पुरा मि न मः अतु एन १,१६७,१० २१५ सा स्वयं उन्नं अवः ईमहे चयम् ३,२६,५ २७८ चर्यं स्वाम पतवः रवीयाम् ५,५५,६० २८२ रमं तु मारतं बयं भवस्तुं वा हुवामहे ५,५६,८ ४८५ मां एवं समधत्त अहित्त्वे १,१६५,६ [ इन्द्रः ३२५५ ] ४९० अगन्दत् मा मरतः रतोमः अत्र १,१६५,११; [ इन्द्रः ३२६० ] 8९१ एन इन एते यति मा रोचमानाः १,१६५,१२; [ इन्द्रः ३६६१ ] ३८९ विस्तं दार्थः अभितः मा नि तेद ७,५९,७ ४३६ मस्तः पर्वतानां अधिपतयः ते मा अवस्तु । संपर्वे ५,२४,६ ४९३ अस्मान् चके मान्यस्य नेधा १,१६५,१४ [ इन्द्रः ३२६३ ] २६८ उते। अस्मान् अमृतःवे दधातन ५,५५,८ २७३ वृवं अस्मान् नयत वस्यः सच्छ ५.५५,६० ४२२ अस्मान् स्तेतृन् नस्तः वर्षानाः १०,७८,८ ४३५ अस्मान् ऐति सभि बोजसा स्पर्धनाना। अथर्व०३,२,६ ४७९ हत एत्रं। मा सः दुःशंसः ईशत १,२३,९ २६ मो पु नः परापरा । निर्ऋतिः दुईणा वधीत् १,३८,६ ४२ गन्त नृनं नः अवसा यथा पुरा १,३९,७ ४३ आ यः **नः** अभ्वः ईपते १,३९,८ 88 असामिभिः महतः आ नः कतिभिः गन्त १,३९.९ १३४ रिव सः धत्त वृषयः सुवीरम् १,८५,१२ १५१ सा विधिन्त्या नः इपा। वयः न पप्तत सुनायाः १,८८,१ ४८२ वोवेः तत् नः हरिवः यत् ते असमे १,१६५,३; [इन्द्रः ३२५२] 8८३ इमा हरी वहतः ता नः अच्छ १,१६५,8; [इन्द्रः ३२५३] १७३ था मः अवोभिः मस्तः यान्तु अच्छ १,१६७,२ १८१ वयं पुरा महि च सः अनु सून् १,१६७,१० १८१ तत् नः ऋनुकाः नरां अनु स्यात् १,१६७,१० ४९४ स्तुतासः नः महतः चूळयन्तु १,६७१,३ (इन्दः ३२६५) 8९५ तानि आरे चक्तम मृद्धत नः १,१७१,8 [इन्द्रः ३२६६] 8९६ स सः महिद्रः वृपम ध्रवः घाः १,१७१,५;

२०५ नं सः इन मन्तः याजिनं र्ये २,३४,७ २१० ते सः हिम्यन्तु उपयः व्युष्टिषु २,३४,१२ २४५ अध रम नः अरमति सक्षेप्रयः । अनु नेपप ५,५८,६ २७३ मुळत सः मरतः मा वधिष्टन ५,५५,९ ३७८ प्र वाकेशिः तिरत पुष्यते **नः ५,५७,५** २९० चन्द्रवत राषः मस्तः द्दं नः ५,५७,७ २९१,२९९ होरे नरः महतः गृद्धतः सः ५,५७,८;५८,८ ३०५ दिव: मयोः आ सः अच्छ जिमातन ५,५९,६ ४५८ अतः सः रहाः उत वा नु अस्य । अप्ने विनात् इविपः ५,६०,६ ३२३ ते नः डरूयत निर्दः । छुठुकांसः ५,८७,६ ३२५ अहेपः सः मस्तः गातुं आ इतन ५,८७,८ **३३१** सुवेदा नः वसु करत् ६,8८,१५ ः ३५३ मा वः हुर्मतिः इह प्रणक् **नः ७,५**६,९ **३६१ दशस्यन्तः नः मस्तः मृद्यन्तु ७,५६,१५** ३६५ आ स: स्पार्हे भजतन वसन्ये ७,५६,२१ ३६९ वृयं पात स्वित्तिभिः सदा नः ७,५६,२५ ३७४ प्र नः अवत सुमतिभिः यजन्नाः ७,५७,५ ३७५ ददात नः सरतस्य प्रजाये ७,५७,६ ३७३ वे नः त्मना शतिनः वर्धयन्ति ७,५७,७ ३७३,३८२ यूर्य पात स्वस्तिभिः सदा नः ७,५७,७,५८,६ ३७९ प्र नः स्पाहांभिः कातिभिः तिरेत ७,५८,३ ३८१ कुवित् नंसन्ते मरुतः पुनः सः ७,५८,५ १८८ था च नः वर्हिः सदत अवित च नः ७,५९,६ ५६ महतः। क्षा तु नः उप गन्तन ८,७,११ ९९ अतः चित् आ नः वस्यसा हदा । आ वरःवम् ८,२०,१८ १०५ नयः नः भूत कतिभिः मयोभुवः ८,२०,२४ १०७ तेन नः अधि वोचत । इष्कर्त विहतम् ८,२०,२६ ४१४ ते नः अवन्तु रथत्ः मनोपाम् १०,७७,८ ४२२ सुभागान् नः देवाः कृष्ठत मुरत्नान् १०,७८,८ ८५७ ना नः विदत् अभिभाः मो अशस्तिः अथर्व ०१,२०,१ ४५७ मा नः विदत् वृजिना द्वेष्या या । अथर्व० १,२०,१ ४५७ अस्मिन् यज्ञे महतः मृडत नः । अथर्व० १,२०,१ 8२० यूर्यं **नः** प्रवतः नपात् । शर्म यच्छाय सप्रयाः अथर्व० १,२५,३ 8३१ सुप्रत मृडत मृडय न:। अथर्व॰ १,२६,8 [इन्द्र: ३२६७] । ४६४ सः नः वर्ष बनुतां जातवेदाः । अथर्व० ४,१५,१०

४४०-४४६ ते नः मुजन्तु अंहसः । अथर्षे० ४,२७,१-७ 8९० इन्द्राय वृष्णे सुमखाय महाम् १,१६५,११; [इन्द्रः ३२६०]

२२६ एतेभिः मद्यं नामभिः यज्ञं विस्तारः ओहते ५,५२,१०

१३८ अस्मभ्यं तानि महतः वि यन्त १,८५,१२ २४६ अस्मभ्यं तत् धत्तन यत् वः ईमहे ५,५३,१३

२७३ अस्मभ्यं शर्म बहुलं वि यन्तन ५,५५,९

५८ आ नः रथिं मदच्युतम् । इयर्त ८,७,१३

१०८ महतः माहतस्य नः । आ भेपजस्य वहत सुदानवः ८,२०,२३

८७८ विथे मम श्रुत हवम् १,२३,८; [इन्द्रः २२८८]

८८३ बद्माणि मे मतयः शं सुतासः १,१६५,८; [इन्द्रः ३२५३]

८८३ हाप्मः इयति प्रमृतः मे अदिः १,१६५,८; [इन्द्रः ३२५३]

८८९ एकस्य चित् मे विभु अस्तु ओजः १,१६५,१०; [ इन्द्रः ३२५९ ]

४९० यत् मे नरः श्रुग्यं ब्रह्म चक्र १,१६५,११; [इन्हः ३२६०]

४९१ अच्छान्त मे छद्याथ च न्नम १,१६५,१२; [इन्द्रः ३२६१]

८९२ एपां भृत नवेदाः मे ऋतानाम् १,१६५,१३; [इन्द्रः ३२६२ ] २२८ ते में के चित् न तायवः ५,५२,१२

२३२ प्रय में बन्धेंपे गां वीचन्त सूरयः ५,५२,१६ २३३ सप झे सप शाकिनः एकमका शता ददुः ५,५२,१७ २३६ ते में आह: ये आययुः ५,५३,३

२६४ इदं मुझे महतः ह्यत बचः ५,५४,१५ २७६ तत् इत् मे जन्मः आदागः ५,५६,२

२,43 में। मुबः अम्मनु अभि तानि पौंम्या यना भूवन् 2,230,6

१५७ अस्मत् पुरा उत जरिपुः १,१३९,८ 99 सद्यती एति अस्मत् आ ५,५६,६

२८४ दर्व वः अस्मेत् प्रति हर्वते मतिः ५,५७,१

३५३ सनेमि अ**स्मान्** युवेत दिशुस ७,५६,९ ४४ इसाँ में महतः गर्ह । बनत ८,७,९

५४ कम्बन्धाः । इमें में बहत हवन ८,०,९

४३० मरना सन्दे अपि से हतन्तु । अपवे० ४,००,१ ६६३ ते अस्मत् पश्च न प्रमुजन्तु एनसः। अयर्वे० ९,८६,३

वै अर्थ सम्मान्त्री अद वित्रोग् वर्तिः । स्टन **७,५७,०** 

३८५ अस्माकं अय गरतः सुते सचा ७,५९,३

८८८ इन्द्र स्वधां अनु हि नः वभूथ १,१६५,५; [इन्द्रः देश्पः

१६३ यूर्यं नः उत्राः मरुतः । सुमर्ति पिपर्तन १,१६६,५

8९८ जर्ध्वा न: सन्तु कोम्या वनानि १,१७१,३; [इन्द्रः ३२३४

२०४ आ नः बद्माण महतः समन्यवः । सपनानि गन्तन

२०७ यः नः मरुतः वृकताति मर्त्यः। रिपुः दघे २,३४,९

२७८ जुपध्वं नः हव्यदाति यजत्राः ५,५५,६० २९० प्रशस्ति नः कृणुत रुद्रियासः ५,५७,७ ३०७ मिमातु थीः अदितिः वीतये नः ५,५९,८

88९ इह प्रसत्तः वि चयत् कृतं नः ५,६०,१ ३१७ ते नः वस्नि काम्या । आ यज्ञियासः वनृतन

३२६ गन्त नः यज्ञं यशियाः सुशमि ५,८७,९

३६६ अध रम नः मरुतः रहियासः ७,५६,२२ ३६९ तत् नः इन्द्रः वरुणः भित्रः अप्तः जुपन्त ७,५६,३५

३७९ जुजोपन् इत् महतः सुरुनुति नः ७,५८,३ ३८८ आ च नः बीहः सदत । अधित च ७,५९,६ ३९० यः नः महतः अभि दुईणायुः ७,५९,८

७२ आ नः मसस्य दावने । देवासः उप गन्तन ८,७,३७ ७७ सही सु नः वन्नहस्तैः। स्तुपे हिरण्यनाशीमः ८,७,३१

८३ इपा नः अय आ गत पुरुस्पृहः ८,२०,२ ८९ इपे भुजे । महान्तः नः स्पर्से नु ८,२०,८

९? तृथा नरः । हव्या नः वीतये गत ८,२०,?० १०३ अधि नः गात महतः सदा हि वः ८,<sup>२०,२२</sup>

१०७ क्षमा रपः मस्तः आतुरस्य नः इष्कर्त ८,<sup>००,०३</sup> ३९७ तन् मु नः विश्वे अर्थः आ। सदा गृणन्ति कार्यः ८,०१३,३

**८२५ नः** आ इतन यशे अम्मिन् । वा॰ य॰ १९,८४ ८२५ आ इतन नः अद्य महनः यते अस्मिन्। वा०प०११,८१

८२८ विश्वे नः देवाः अवसा आ अगमन इह । या॰४०<sup>६५</sup> १२२ कतियहं रिवं अस्मासु धन १,५४,६५

१५७ अस्मासु तत् मस्तः यत् च तुस्तरे । दिन्त १,१३९,४

३५ अमेम ब्रहाः असत् इह १,३८,३५ 8८१ वे.चे: नत् नः हरियः यत् ते आसे १,१३७,३ [ 5751 3545 ]

४८३ मृहि अक्षये युग्धेनिः असे १,१६%)

**१८०** नदि असेमे आराजात विद्यायण अर्थ आपु १,६६०१

आकृतिः

२४२ अस्मे इत् सुन्ने अस्त वः ५,५३,९ २६२ अस्मे ररन्त महनः सहक्षिणम् ५,५४,१३ ३६१ सुम्नोभेः अस्ते वसवः नमध्वम् ७.५६,१७ ३६४ धन विर्वं तनवं तोकं अस्मे ७,५६,२० **२६८ अस्में** बीरः मस्तः ग्रुष्मी अस्तु ७,५३,२४ ३७३ अस्ते वः अस्तु सुमतिः चनिष्टा ७,५७,४ - अह-युः

१७८ सचा यत् ई हपमनाः अहं युः १,१५७,७

१ सात् अह स्वधां सनु । पुनः गर्भत्वं एरिरे १,६,४ २२२ अनु एनान् अह विद्युतः । भानुः अर्ते ५,५२,६ २५३ वि हुर्गानि मस्तः न सह रिष्ट्य ५,५४,४ २५९ न वः सर्वाः अधयन्त सह तिस्तः ५,५४,१३ १०१ वृष्याः गिरा। वन्दस्य मस्तः अह ८,२०,२०

अ-हता २७७ मीन्हुप्मतीव पृथिवी पराऽहता ५,५६,३

अहन्

१५४ अहानि एका परि वा वः वा वगुः १,८८,४ ४९४ कर्वा नः सन्तु कोम्या वनानि । अहानि १,१७१,३ [हन्द्रः ३२६५]

२५३ वि अस्तूर रबाः वि अहानि शिस्तवः ५,५४,४ २९६ अहा इव प्रप्र जायन्ते । महोभिः ५,५८,५ ३८४ अहनि दिये । ईजनः तस्ति हिपः ७.५९,६

अ-हन्यः १८७ पुरुष्याः अहस्यः न एपसः १,१६८,५

अहि-भानुः

१९५ हरानदः। मरतः आहिभानवः १,१७२,१ अहि-मन्युः

रर्भ सं इत् सदाधः रादसः अहिमन्ययः र,देष्ट,८ १२६ ह्यादः हतः रदस अहिमन्ययः १.५४,९

अहि-हत्यम्

४८५ में समधन अहिहत्ये १,१६५,३ [इन्डः ३२५५]

अहत-प्तुः

८८ रहधां बहु धिर्यं नरः। यस्ति अहृतप्सदः ८,२०,७

आ

, ८ ) १,२,८, , ७३५-७७३ 🔪 १,१९,१-६ 🛙 🖘

सरप्रस् है

२४३८-४६ ]: ( ४७७ ) १,२३,७ [ इन्हः ३२४७ ]; (११, १८) १,३७,६.१३; (२७,३०) १,३८,७.१८; ( ४१-४४ ) र,देष,देपु; ( ११६,१२० ) १,६४,९ (हिः). १३; ( १२६, **そそとそろ、そそそ)そ、とそ、8. 年(ほ:). ゆ.そそ**。 १,८६,५; ( १४६ ) १,८७,६; (१५१–५२,१५४ ) १,८८,१ ·( 信: ). २. 8 ( 信: ); (8८२,8८३,8८८,8९२,8९२) १,१६५,२.४.९.१२.१४ ( इन्द्रः ३२५१,३२५३,३२५८, ३२६१, ३२६३ ]: ( १६१,१६६,१७० ७२ ) १,१६६,८.९. १३-१५ (१८२) १.१६७,११: (१७३,१७६-७७)१,१६७.२. ५-५; (१८३,१८५-८६,१९२) १,१६८,१.३-४.१०; (१९४) १,१७१,२; (२०२-४,२०६) २,३४,४-६.८; (२१५) ३,२६,५; (२१८) ५,५२,२; (२२२-१३,२२८) ५,५२,६ (हि:१.७.१२; (२३५,२३९,२४१) ५,५३,२.६८ (हि:);

(२५०,२५२) ५,५४,१.३; (२६७) ५,५५,३; (२७५, २७७,२८२-८३) ५,५६,१.३.८(हिः),९; (२८४) ५,५७,१; (२९४) ५,५८,३; (२००,३०५,३०७) ५,५२,१.५,८; र ४५० ) **५,६०,२**, (३१३) ५,६१,१२: (३१७) ५,८३.१३,

, (३२०,३२४-२५) ५,८७,३.७-८: (३२७,३३१) ६,४८, ११.१५; ( ३३६,३३८-३९,३४४ ) ६,६६,३.५ ६.११;

(३५४,३५७,३६२-६३,३६५) ७,५६,१०,१३,१८-१९,२१; (३७१-७२,३७६ / ७,५७,२-३.७; (३८१) ७,५८,५; (३८३,३८८-८९,३९२-९३) ७,५९,४.६-७.१०-११; (५६, ५८,७२,७८,८० ) ८,७,११.१३.२७.३३.३५: (८२-८३,

८३-८७,९१,९७,९९,१०३-४,१०७ \ ८,२०,१-२ ( कि: ). पन्ह.१०.१६.१८ ( हि: ो.२२-२३.२६; (३९७,४००,४०३) ८,९४,३.६.९: (४७४) ८,१०३,१४ [ यक्तिः २४४७];

(४१०) १०,७७,८; (४२५ १ वा० वा० १७,८८; ४२८) दा॰ व॰ २५,२०: (४२९) सम॰ ३५६: (४३४.१) अपर्वे० हे.१,६: (४६० । अपर्वे० ४,१५६; (४३३)

अपर्व**े १**३,१,३

आ-इ

४३५ अस द ऐति अने ओडमा सर्वमाना । अस्ते । ३.३,६

आ–इत्

४८२ जल मही हुनः <mark>प्रतासः हो २,१६५,१</mark>(१२,३२५०] आ−ईर्

र खपाँ अनु । एनः गर्ने हें गरिते र, र, र

अहातः

**३३३** ो मा असत् । अर्था आकृत्याम् । अर्था ५ ५ ३३ हे । ७०

#### आ-गम्

२७६ ये ते नेदिण्ठं हवनानि आगमन् ५,५६,२ आगस्

३७३ यत् वः आगः पुरुषता कराम ५,५७,४ आजिः

४९८ इप्यामि वः ग्रपणः गुध्यत आजौ ८,९६,१४ [इन्द्रः ३२६९]

२०१ जक्षन्ते अखान् अखान् इव आजिपु २,३४,३ आत्

१ आत् अह खथां अनु ! गर्भत्वं एरिरे १,६,८ १८९ आत् इत् नामानि यज्ञियानि दिधरे १,८७,५ १९१ आत् इत् स्वधां इपिरां परि अपश्यन् १,१६८,९ आत्रः

१०७ क्षमा रपः मस्तः आतुरस्य नः ८,२०,२६ आ-दभ्

. ३५९ त चित् यं अन्यः आद्भत् अरावा ७,५६,१५ आदर्दिर:

. ४२० आदर्दिरासः संदयंः न विख्वहा १०,७८,६ आदित्यः।

४०८ आदित्यासः ते अकाः न ववृधः १०,७७,२ ४१४ आदित्येन नाम्ना शंभविष्ठाः १०,७७,८

आदिश् ३३० विष्णुं न स्तुषे आदिशे ६,४८,१४

आधृ**ष्** 

२९ व्हासः त चित् आधृषे १,३९,४ ३९९ कृत्वा तत् वः मस्तः न आधृषे शवः ५,८७,२

आध्य

४१५ वित्रासः न मन्मभिः स्वाध्यः १०,७८,१ आनत

आन्त १४५ अनानताः अविथुराः ऋजीपिणः १,८७,१

आप् १८० आरात्तात चित शवसः अन्तं आपः १.१६७.६

१८० भारात्तात् चित् शवसः अन्तं आपुः १,१६७,९ आपथिः

२२६ आपथयः विषययः अन्तःपथाः ५,५२,१० आपथ्य

े ११८ उत् जिन्नन्ते आपथ्यः न पर्वतान् १,६४,११

आपान

२०५ आपानं बद्या चितयत् दिवेदिवे २,३४,७

आपित्वम्

१०३ नः । आपित्वं अस्ति निष्ठित ८,२०,२२ आपि:

२०८ पृद्ग्याः यत् ऊधः भपि आपयः दुहः १,३४,१० २३५ कसी सम्रुः सुदासे अनु आपयः ५,५३,१

आपृच्छच

१२० आपृच्छयं कतुं भा क्षेति पुष्पति १,५४,१३.

आभू:

१०८ गिरः सं अञ्जे विदयेषु आसुवः १,६४,१ ११३ पयः वृतवत् विदयेषु आसुवः १,६४,६

आभूपेण्य

२६८ आभूपेण्यं वः मरुतः महित्वनम् प,पप,<sup>ष</sup> आ-या

१८८ क्व अवरं महतः यस्मिन् आयय १,१६८,६ ३०८ श्रेष्ठतमाः ये एकएकः आयय ५,६१,१

२३६ ते मे आहुः ये आययुः । इमान् स्तृहि ५,५३,३

आयु

२० वयं एपां । विश्वं चित् आयुः जीवसे १,३७,१५ ४५६ पावकेभिः विश्वभिन्वेभिः आयुभिः ५,६०,८ २४६ वः ईमहे । राधः विश्वायु सौभगम् ५,५३,१३

आयुधम्

२७ स्थिरा वः सन्तु आयुधा पराणुदे १,३९,१ २८९ नृम्णा शीर्षसु आयुधा रथेषु वः ५,५७,६

९३ स्थिरा धन्वानि आयुधा रथेषु वः ८,२०,११

३५७ अनु स्वधां आयुधेः यन्छमानाः ७,५६,१३ ३७२ भ्राजन्ते स्क्मैः आयुधेः तनूभिः ७,५७,३

१८५ स्वायुधाः मस्तः यायन शुभम् ५,५७,२

३२२ हिरण्ययाः स्वायुधासः इधिमणः ५,८७,५ ३५५ स्वायुधासः इधिमणः सुनिन्काः ७,५६,११

आरात्

३८२ आरात् चित् द्वेषः यृषणः युयोत ७,५८,६ ४१२ आरात् चित् द्वेषः सनुतः युयोत १०,७७,६

आरात्तात्

१८० आरात्तात् चित् शवसः अन्तं आपुः १,१६७,६

इ

आरुजत्तुः १७५ बोह चित् झारुज्ञत्तुमिः । अदिन्दः उतियाः अतु १,६,५: [इन्द्रः ३२४५]

आरुणी

११८ यत् आरुणीपु तिवेषीः अयुग्यम् १,५४,७

४९५ तानि आरे वहम मृटत नः १,१७१,४ (इन्द्रः२१६६) १९६ आरे सा वः मुदानदः मरतः ऋण्यती शरः १,१७२,२ १९६ सुदानवः । आरे सहमा वं सस्वध १,१७२,२

३६१ आरे गोहा नृहा दथः दः सस्तु ७,५६,६७ आजीक:

७८ सुषोने सर्वणावति आर्जीके पस्त्यावति ८,७,६९ आविस्

१८३ सत्यसदसः । आचिः कर्त महिःवना १.८३,९

**६३१ आविः** गूच्हा दसु करत् ६,४८,६५ १८१ रत् सत्तर्ता जिहाँ डिरे रत् आविः ७,५८,५

ञा-इत्

२६२ आववर्तत् अवरात् चित्रया अवसे २,३४,६४ आ-इत १४८ अया ईरातः तवियोभिः आवृतः १,८७,४

आशस् २७६ तत् इत् मे जामः आदासः ५,५६,२ आशा

आशारिषन्

**४६२ आशामाशां** वि योततम् । सर्थवे ४,१५,८

रैं८ दि यथन बनिनः धृथि-यः। वि आशाः पर्वतानम् १,३९,३

**४३० आदारियी** इत्याः एउ अन्तर । अपर्वे ४,१५,६ आश्विस्

४३६ ते मा अवन्तुं अभ्यां आदिाषि । अधर्वे ५,३४,६

अागुः

**४१९ अधानः न वे व्येशसः आहादः १०,७८,५ ४२९ प**दि पहन्दि **आदायः** । आपने नः । नःम० ३५६ ४४० आश्वित मुक्तन अरे लत्रे । अर्थ्व- ४,०५,१

१९ प्रचार रोने आसुनिः १,३७,१४ १०६ नतम वर्षः तुरवन्ते आधानिः १,३४,३ रुद्ध ईराहे सर्दे: स्टर्नेन: आझानि: ५,५५.६ ३१२ वे ई बहन्ते आद्युभिः। श्रवांति दिधरे। ५.६१,११

आश्रधः

२९२ दे आध्वध्वाः अमदत् वहन्ते ५,५८,१

आस्

४७० दिवे देवासः आसते १,१९.६: [अति: २४४३]

१८५ इस्टु फीतासः दुवसः न आसते १,१६८,६

आसन्

**१६८** मन्त्राः सुविद्धाः स्वरितारः आ**सभिः १,१६**६,११

आसा

१८४ आसा गावः वन्धानः न उक्षनः १,१३८,२ आ-सिञ्च्

**४४१** वे **आसिब्चान्ते रसं** कोवर्ष पु । अववे० **४,२७**,२ आसम्

१४ निमोहि के के आस्त्रे । पर्वन्यः रा तातः १,३८,१४ आ-हित

१६६ रथेषु कामियस्कृताटक तकियानि आहितार,१६६९

२७७ मदन्ही पति अन्तर् आ ५,५६,३ २९५ युमर् एति स्थित महुद्वाः ५.५८,४

३३३ परे यां देवान पति नुवा ६,४८,२१ **२२९** रोदह<sup>ें</sup> बहु । धन्दनः **यन्ति** इटवः ५,५३,६

ं २४३ ते दा हर्षे । अह प्रयन्ति रहवः ५,५३,६० १९३ प्रति वः एता नवना अरं एमि १,१७१,१ ४३४.१ पुतः **एतु** पर्यदित । अर्थः ३.१,३

8दैव खण सहे पहुले हा **एत्** वर्धम् । अधने ४,६५,६ आगोर्व हरमुः **पतु** असन्। असरे ४,१५३ २१४ म सन्तु बजाः त्रिबेंगिः अन्यः ३ २६,४

**२९४** आ वः यस्तु उदबहासः वय ५,५८,३ **६६८ प्रदा सहे सत्या यस्तु विजये ५,८७,१** 

धरेर सं यस्तु इथि। अनु । स्पर्वे । ४,१५,८ **४३**८ स्थ सनि प्र**इत** तुरात स्ट्राप्त । अपने ६ ३,२,३ **२११ पर वेरानः इत्यन मर्वानः ५,५१,५** 

रेरेप अंदेया ना सरता रार्तु सा इत्रम ५,८५,८ 8२५ प्रतिसहसाहः का इतस । २००० २०१<u>९</u>४

२८५ वर्त ह्याम हिटा लिए सम्बन्धि ५,५६,६५ रहेर दिहा सार सहला भी निः इपरयत् ५,५२ १८ , रेपर, यदि स्टुत्स्य सरका सर्वीख ७,५६,१५

४३५ अस्मान् ऐति अभि ओजसा स्पर्धमाना । अथर्व०३,२,६ 8३८ अप्तिः हि एपां दृतः प्रत्येतु विद्वान् । अथर्व० ३,१,२ इम्र (डा)

२२५ कसी सस्तुः । इळाभिः बृष्टयः सह ५,५३,२

## इत्

( ११५ ) १,६४,८; ( १३० ) १,८५,८; ( १४९ ) १,८७,५; (869,898) 2,854,80.87; (898) 8,856,9; ( १९४ ) १,१७१;२; ( २१२ ) २,३४,१४; ( ४४५ ) .८,२७,६; ( २४२ ) ५,५३,९; ( २७०-७२ ) ५,५५,६-७; (२७६) ५,५६,२; (२९६,२९८) ५,५८,५.७; (३०४) ५,५८,५; (४५२) ५,६०,४;(३३६,३३९) ६,६६,३.६; ( ३६७ ) ७,५६,२३; ( ३७९ ) ७,५८,३; ( ५४,९८ ) ८,२०,१३.१७

#### इत

'8८० कया मती छतः एतासः एते १,१६५,१ [ इन्द्रः ३२५० ]

२५९ सूर्वे उदिते मदथ दिवः नरः ५,५४,१०

## इति

२२७ अध पारावताः इति । चित्रा रूपाणि दस्या ५,५२,११ २३६ अरेपसः । इमान् पर्यन् इति स्तुहि ५,५३,३

## इतिः

१७६ त्वेपप्रतीका नमसः न इत्या १,१६७,५

३६ प्र यत् इत्था परावतः । मानं अस्यथ १,३९,१ 8२ यथा पुरा । इत्था कण्वाय विभ्युषे १,३९.७

८८२ एकः यासि सत्यते कि ते इत्था १,१६५,३ [इन्द्रः ३२५२]

३१६ विपन्यवः । प्रणेतारः इतथा धिया ५,६१,१५ ३५९ इतथा विशस्य वाजिन: हवीमन् ७,५६,१५ ७५ कदा गच्छाथ । इतथा विष्रं हवमानम् ८,७,३०

## इदम्

२९८ अयं यः अप्तिः मस्तः समिद्धः ५,५८,३ ३९८ अस्ति सोमः अयं मुतः । पियन्ति महतः ८,९८,८ ८१० विश्वष्मः यज्ञः अर्वाक् अयं सु वः १०,७७,८ · ८३७ यथा अस्रं अरपाः असत् । अथर्व० ४,१३,४ ३६३ इमे तुरं महतः रमयन्ति । नि पान्ति ७,५६,१९ इमे सहः सहसः आ नमन्ति ७,५६,१९

इमे इसं वनुष्यतः नि पान्ति ७,५६,१९

३६४ इमे रध्रं चिन् मस्तः जुनन्ति ७,५६,२० ३७२ न एतावन् अन्ये महतः यथा इमे ७,५७,३ ४३४ अमीमृणन् वसवः नाथिताः इमे । अथर्व० ३,१,२ ५८ इमं स्तोमं ऋभुक्षणः । इमं मे वनत हवम् ८,७,९

८२७ इमें यजमानं अनुवर्त्मानः भवन्तु । वा० य० १७,५

४३७ त्रायन्तां इमं देवाः । अथर्वे॰ ४,१३,४

४४० प्र इमं वाजं वाजसाते अवन्तु । अथर्व॰ ४,२७,१ २३६ अरेपसः । इमान् पर्यन् इति स्तुहि ५,५३,३

१७१ एभिः यज्ञेभिः तत् अभि इष्टि अस्याम् १,१६६,१४ १६० उक्षन्ति अस्मै महतः हिताः इव १,१६६,३

४९५ अस्मात् अहं तिवपात् ईपमाणः १,१७१,४ [इन्द्रः ३२६६]

१३८ अस्य वीरस्य वर्हिषि । सुतः सोमः १,८५,८ १३९ अस्य श्रोपन्तु आ भुवः १,८६,५ १८८ क्व खित् अस्य रजसः महः परम् १,१६८,५

२४९ स्तुहि भोजान् स्तुवतः अस्य यामनि ५,५३,१६०० २५६ न अस्य रायः उप दस्यन्ति न कतयः ५,५४,७

२५९ सद्य: अस्य अध्वनः पारं अक्षुध ५,५४,१० ४५८ अतः नः रुद्राः अस्य । अप्ते वित्तात् हविषः ५,६०,६

३४१ न अस्य वर्ता न तस्ता नु अस्ति ६,६६८ ३९८ अयं सुतः । पिबन्ति अस्य मस्तः ८,९८,८

800 उतो नु अस्य जोपं गा। होतेन मत्सिति ८,९४,६ ं

४०४-६ अस्य सोमस्य पीतये ८,९४,१०-१२ ः ८ इहेव शृण्ये एपा । कशाः हस्तेषु यत् वदान् १,३७,१

१८ स्थिरं हि जानं एपाम् । हिता शवः १,३७,९ १८ अध्वन आ। शृणोति कः चित् एपाम् १,३७,१३

२० अस्ति मदाय वः । साति सा वयं एपाम् १,३७,१५ २८ विद्युत् मिमाति । यत् एपां वृष्टिः असार्व १,३८,८

३२ स्थिराः वः । रथाः अश्वासः एवाम् १,३८,६१ १२१ अंसेपु एपां नि मिमृद्धः ऋष्टयः १,६४,४

१२५ वत्मीनि एवां अनु रीयते घृतम् १,८५,३ १८७ प्र एपां अज्मेषु विथुरेव रेजते । भूमिः १,८७,३

८८९ यानि च्यवं इन्द्रः इत् ईशे एपाम् १,१६५,१०

**४९२ एपां** भूत नवेदाः में ऋतान.म् १,१६५,१३ हर् [ इन्द्रः ३०६१)

१७३ अध यत् एवां नियुतः परमाः १,१६७,२ १७८ प्र तं विविक्तम वक्तम्यः यः एपाम् १,१६७,७ १८५ आ एपां अंसेषु रिम्मणीय ररमे १,१६८,३

२३१ ज मन्तानः प्रमा देवात् अच्छ ५,५२,६५ 🦈

इन्द्रः

े २६८ इदं मु मे मस्तः हर्यत वनः ५,५८,१५ २३४ कः वेद जानं एपाम् । कः मुक्तेषु आस ५,५३,६ २८८ शर्धशर्ध वः एवां । बातंबातम् ५.५२,११ ३८२ इदं सूकं मरतः जुपन्त ७,५८,६ २७९ टत् तिष्ट नृतं एषां । न्तोतेः समुक्षितानम् ५,५३,५ ३८३ यं त्रायध्वे इदमिदं । देवासः ७,५९,१ २९२ तविशीनन्तं एषां । स्तुवे गर्य सारतम् ५,५८,१ . ३९१ साम्तपनाः इदं हिनः। मस्तः तत् जुजुष्टन ७,५९,९ २९८ प्रथिष्ट यामन् पृथिबी चित् एपाम् ५,५८,७ ४४५ यदि इत् इदं मस्तः मास्तेन । अथर्व० ४,२०,७ ३०१ समात् एपां भियसा भूमिः एकति ५,५९,२ ८८३ इमा हरी वहत: ता नः अच्छ १,१३५,८ ३०६ अक्षातः एषां उभवे वधा विदुः ५,५९,७ ४५३ द्वा भिना स्वताः स्दः एपाम् ५,३०,५ ं ४९३ इमा बचाणि चरिता वः अचेत् १,१६५,१४ ३१० जबने चोदः एषां । वि सङ्घानि नरः वसुः ५,६१,३ [इन्द्रः ३२६३] ३१५ कः वेद नूनं एषां । यत्र सदन्ति भृतयः ५,६१,९४ २८७ इमा वः हव्या महतः रहे हि कम् ७.५९.५ ३१९ न लाध्ये शवः। दाना महा तत् एपाम् ५,८७,२ इधानः ३३५ अरेपवः हिरण्ययासः एपाम् ६,६६,२ ३३५ वे अगयः न शोशुचत् इधानाः ६,६६,२ ३४६ निकः हि एषां जनूषि वेद ते ७,५६,२ इद्धः ६० एतावतः चित् एषां मुन्तं भिक्षेत मर्त्यः ८,७,१५ २९८ अयं यः अतिः नस्तः समिद्धः ५,५८,३ ७३ यत् एयां प्रयत्तीः रथे । अष्टिः वहति रोहितः ८,७,२८ ं ९२ समानं आडि एपां । स्क्नासः अधि बाहुपु ८,२०.११ इनः ९५ दाना महा तन् एपाम् ८,२०,६४ २५७ विन्वनित उत्सं यत् **इनासः** अखरत् ५,५४,८ अराजं न चरमः तत् एपाम् ८.२०,१४ इन्दु: ४०७ नवं अस्तोषि एवां न शेमने १०,७७,१ ५९ अधीव निरीमां । सुवानैः मन्द्रवे इन्दुभिः ८,७,१४ ४३४ अिः हि एपां दृतः प्रतेतु दिहार् । अथर्व० ३,१.२ ४३५ यथा एषां अन्यः अन्यं न जानात्। अपर्वे० ३,२,६ इस्द्र: 8 अ गहि । सं अस्मिन् ऋञ्यते गिरः १,६,९ १३१ थते इन्द्रः नरे अपांति कर्तवे १,८५,९ ४२५ आ इतन मरतः यहे अस्मिन् । वा॰ य॰ १७,८४ ४८९ इन्द्रः इत् ईशे एयाम् १,१३५,१०: [इन्द्रः ३२५९] ४५७ अस्मिन् यहे मस्तः सटत नः । अथर्वे० १,२०,१ १९९ इन्द्रः चन खजसा वि हुगावि तन् १,१६६,१२ ४३६ ते ना अवन्तु आस्मिन् करीय । अथवै० ५,२४,६ ३३९ तत् नः इन्द्रः वरुगः नित्रः । जुपन्त ७,५३,२५ ., ते मा अदस्तु अ**स्मिन्** ब्रह्मीत । अधर्वे० ५,२४,६ ४०० जोषं आ। इन्द्रः स्तस्य गोमतः ८,९४,६ ३३९ अध स एषु रोदसी स्वशोविः ६,६६.६ ८२८.१ इन्द्रः सेनां मोहयत् । मस्तः ब्रन्तु । अथवे० ३,१,६ १७२:१८२:१९२ एषः वः न्होसः नरुतः इयं गीः ४९५ गुहा चित् इन्द्र वहींभेः १,२,५: [इन्द्रः ३२४५] १,१६६,१५: १६७,११: १६८,१० **४८२** इतः तं इन्द्रं महिनः वन् १,१३५,३ २५८ प्रवत्वती इसं शुधेवी महायः ५,५८,९ [ इन्द्रः ३९५२ ] २८४ इयं वः सस्मत् प्रति हवेते मति: ५,५७,१ ८८८ इन्द्र खर्था अतु हि नः बम्यः १,१३५,५ १५८ इसां थियं दार्कामं च देवीम् १,८८,८ [इन्द्रः ३२५४] ५८ इसां ने महतः गिरं। इसं मे बनत हदम् ८,७,९ ४८२ इन्द्र कत्या मस्तः यत् वशाम १,१६५,७ २५० इसा वाचं अवज पर्वतच्युते ५,५४,६ [इन्द्रः ३२५३] ६४ इमाः च वः सुदानवः । रिप्युरीः दपः ८,७,१९ **४९७** खं पहि इन्द्र सहीवसः नृत् १,१७१,द १४८ अस्याः धिवः प्रतिदा सम तुमा गराः १,८७,८ [ इट: ३२६८ ] १५६ वाची। सक्तोमदद् इपा आसाम् १,८८,६ ८७७ मरत्वन्तं हव महे । इन्ह्रं आ सोमपीतदे र,२३,७ 8२६ ते मा अवन्तु अस्यां पुरोपाराम्, अस्यां प्रतिद्वाराम्, अस्यां विस्तान्, अस्यां आकृत्यान्,अस्यां आकिति, १८९ यत् ई इन्द्रं राम ऋस्यानः आग्रत १,८७,५ अस्यां देवहृत्यां स्वाहा । अपर्व-५,२४,६ ३३० ने वः इस्त्रीं न सक्तुम् । वरमानिव २,४८,६४

₹

8.

80

83

81

83

83

६९ शुप्मं आवन् । अनु इन्द्रं गृत्रत्ये ८,७,२५ ७६ कत् ह नूनं । यत् इन्द्रं अजहातन ८,७,३१ ४२७ इन्द्रं देवी: विशः अनुवत्मीनः अभवन्। वा॰ य॰ १७,८६ ४७६ **इन्द्रे**ण सं हि दक्षसे १,६,७; [इन्द्रः ३२४६] ४७९ इन्द्रेण सहसा युजा १,२३,९; [ इन्द्रः ३२४९ ] ४३३ इन्द्रेण युजा प्र मृणीत शत्रृत्। अधर्व० १३,१,३ ४९० इन्द्राय गृष्णे सुमसाय मत्यम् १,१६५,११ [इन्द्रः ३२६० ] **८२८ इन्द्राय** त्वा मस्त्वते । वा० य० ७,३६ ( हिः ) <sup>8९५</sup> इन्द्रात् भिया मस्तः रेजमानः १,१७१,८ [इन्द्रः ३२६६] ३ अनववैः अभिद्युभिः । गणैः इन्द्रस्य काम्यैः १,६,८ १८१ वयं अद्य इन्द्रस्य प्रेष्ठाः । वयं थः १,१६७,१० १६८ संमिश्वाः इन्द्रे मस्तः परिस्तुभः १,१६६,११ इन्द्र-ज्येष्ठ ३७८ **इन्द्र**ज्येष्ठाः मरुद्रणाः १,२३,८; [ इन्द्रः ३२८८ ] इन्द्र-वत् १८८ भा रुवासः इन्द्रचन्तः सजीवसः ५,५७,१ इन्द्रियम् २८ अर्चन्तः अर्क जनयन्तः इन्द्रियम् १,८५,२ ८७ वधीं वृत्रं महतः शन्द्रियेण १,१६५,८ [इन्द्र: ३२५७] इन्धन्वन् ०३ इन्धन्वभिः धेनुभिः रष्त्राद्धभिः २,३४,५ ४२ जवं अर्वतां क्रययः ये **इन्वधा।** अधर्व० ४,२७,३ इन्व **५६** पावकेभिः विश्व**मिन्वेभिः** आयुभिः ५,६०,८ इयानः १२ तान् **इयानः** महि वह्यं ऊतये २,३८,१८ इरिन् ० न येपां इसी सधस्थे ईप्टें आ ५,८७,३ इर्घ .५ यूर्व राजानं इर्यं जनाय । जनयथ ५,५८,८ -८ इह ६च चृष्ते एषां। क्साः इस्तेषु यत् बदान् १,३७,३ |

१३ जुजुर्वान् इच विस्पतिः भिया यामेषु रेजते १,३७,८ २८ वाश्रा इच नियुत् मिमाति । यत् गृष्टिः १,३८,८ ३८ मिमीहि श्लोकं आस्ये । पर्जन्यः इच ततनः १,३८,१९ ८० प्रो आरत महतः दुर्मदाः इव १,३९,५ १०९ पावकासः शुचयः सूर्याः इव १,६४,२ ११० ववधः अधिगावः पर्वताः इव १,६४,३ ११४ मृगाः इव हस्तिनः खाद्य वना १,६८,७ ११५ सिंहाः इच नानदिन प्रचेतसः १,५४,८ ,, पिशाः इच सुपिशः विश्ववेदसः १,६४,८ १२७ चर्म इय उदाभिः वि उन्दन्ति भूम १,८५,५ **१३०** श्राः **इच** इत् युयुधयः न जम्मयः १,८५,८ ,, राजानः इव त्वेपसंदशः नरः १,८५,८ १८५ वि आनज्रे के चित् उसाः इव स्तृभिः १,८७,६ १८६ वयः इव मरुतः केन चित् पथा १,८७,२ १८७ प्र एपां अज्मेषु विश्वरा इव रेजते भूमिः १,८७,१ 8८१ स्येनान् इच भ्रजतः अन्तरिक्षे १,१६५,२;[इद्रावेरपरी । १५८ ऐथा इच यामन् महतः तुविस्वनः १,१६६,१ ,, युधा इच शकाः तिवपाणि कर्तन १,१६६,१ १६० उक्षन्ति असी महतः हिताः इव १,१६६,३ १६२ रिथयन्ती इच प्र जिहीते भोपिधः १,१६६,५ १६३ रिणाति पश्वः सुधिता इच वर्हणा १,१६६,६ १६६ रथेषु नः मिथस्पृध्या 👣 तविपाणि आहिता १,१र्नि,१ १६८ दूरेहशः ये दिन्याः इव स्तृभिः १,१६६,११ १६९ दीर्घ वः दात्रं आदेतेः इब व्रतम् १,१६६,१९ १७४ सभावती विद्या इव सं वाक् १,१६७,३ १७५ साधारण्या इच मरुतः मिनिञ्जः १,१६७,४ १७६ आ सूर्या इच विधतः रथं गात् १,१६७,५ १८५ आ एपां अंसेषु राम्भिणी **इ**च ररभे १,१६८,३ १८७ रेजाते तमना हुन्या इच जिह्या १,१६८,५ १८८ यत् च्यवयथ विशुरा इव संहितम् १,१६८,६ १८९ वः रातिः । पृथुज्रयी असुर्या इव जझती १,१६८,७ २०१ उक्षन्ते अश्वान् अलान् इव आनिषु २,३४,३ २०४ अथा इच विप्यत धेनुं ऊधनि २,३४,६ २१३ ओ पु वाधा इव सुमतिः जिगातु २,३४,१५ २२२ अह विद्युतः । महतः जज्झतीः इच ५,५२,५ २२८ जीरदानव: । वृष्टी द्यावः यतीः इव ५,५३,५ २४० स्यनाः अश्वाः **इ**च अध्वनः विमोचने ५,५३,७ 363 २८९ यतः पूर्वान् इच सखीन् अनु ह्य ५,५३,१६ 385 २५५ मोषध वृक्षं कवना इय वेघसः ५,५८,६

इध्मिन्

इव चझः इव यन्तं अनु नेपथ सुगम् ५,५४,६ विरोक्तिपः सूर्यत्य इख रसमयः पे, ५५,३ दिद्देषण्यं सूर्यस्य इव चक्षणम् ५,५५,8 मीव्हुप्मती इव पृथिवी पराहता ५,५६,३ समः । दुधः गौः इच भीमयुः ५,५६,३ महतां। गवां सर्ग इस हथे ५,५६,५ यनाः इव सुसहशः सुवेशसः ५,५७,४ प्रत्वक्षतः महिना चौ: इच उरवः ५,५७,८ सराः इच इन् सनरमाः। पृक्षेः पुत्राः ५,५८,५ सहा इच प्रप्र जायन्ते । सक्वा ५,५८,५ भर्ता इस गर्भ स्वं इत् शवः धः ५,५८,७ गवां इव श्रियसे गृङ्गं उत्तमम् ५,५९,३ सलाः इत्र सुभवः चारवः स्थन ५.५९,३ मर्याः इच श्रियसे चेतथ नरः ५,५९,३ सञ्चाः इच इन् सरपासः सदन्यवः ५,५९,५ शूराः इव प्रवृधः प्र उत बुबुधः ५,५९,५ मर्याः इत सुवृधः बवृधः नरः ५,५९,५ र्थेः इव प्र भरे वाजवाद्भिः ५,६०,१ सापः इच सच्यतः धवध्वे ५,६०,३ वराः इव इत् रैवतासः हिरप्यैः ५,६०,८

विश्राजन्ते । दिवि रुक्मः इच उपरि ५,६१,६२ इन्द्रं न सुक्रतुं । वरगं इब मादिनम् ६,४८,६४ लियिमन्तः सध्वरस्य इख दिद्युत् ६,६६,६० धुनिः सुनिः इव दार्थस्य धृष्योः ७,५६,८ अधि इव यन् गिरीणां । यामं अनिध्वम् ८,७,१४ ये इप्सा: इव रोदसी धमनित ८,७,१६ कृष्यः पावकान् । गाय गाः इव चर्रुपत् ८,२०,१९ सहाः ये सन्ति मुडिहा इव हन्यः ८,२०,२० अस्य जोपं आ । प्रातः होता इच मत्स्रति ८,९४,६

सवियम्त सूरवः । तिरः आयः इच विधः ८,९४,७ सागृन् र्व सुरमान् सरे जतरे । सपर्व० ४,२७,१ माता र्य पुत्रं विष्टत इह युराः । अधर्वे ५,२६,५ एजाति स्टहा कम्या हुच तृज्ञा । अधर्वे० ६,२२,३ . एरं तुरदाना पत्या इच जाया । अधर्व० ६,३२,३

इप् ( अन्वेपर, to search)

ित तिकार्व महतः विश्व **रच्छत ७,१०४.१८ ्रप्यामि** का उपनः शुभन कार्ये **८.९६,१**८ इप् (अनम्)

१८४ इपं सः अभिजायन्त धृतयः १,१६८,२ १७२;१८२;१९२: ४९७ विद्याम इपं वृजनं जीरदानुम् । १,१६६,१५,१६७,११,१६८,१०,१७१,६ इन्सः ३२६८ ] २०५ इपं स्तोत्भयः वृजनेषु कारवे २,३४,७ २०६ पिन्वते जनाय रातहविषे महीं इपम् २,३४,८ ३२९ धेनुं च। इपं च विश्वभोजसम् ६,४८,१३ ४६ प्र यत् वः त्रिष्टुमं इपं वित्रः अझरत् ८,७,१ ४८ पृथ्विमातरः। धुक्षन्त पिप्युपी इपम् ८,७,३ १३९ चर्षणीः आभे । सूरं चित् ससुषीः इंषः १,८६,५ ४९१ अनेयः अवः आ इपः दधानाः १.१६५,१२; [इन्द्रः ३२६२ ]

३८४ प्रसः अयं तिरते वि महीः इषः ७,५९,२ ६८ घृतं न पिन्तुषीः इषः वर्षीन् ८,७,१९ १५२ सा वर्षिष्टया नः इषा । वयः न पप्तत १,८८,१ १७२,१८२,१९२ आ इषा सांसिष्ट तन्त्रे वदाम् १,१६६,१५; १६७,११;१६८,२०

८३ इषा नः अय आ गत पुरस्यृहः ८,२०,२ ८९ गोबन्धवः सुजातासः इषे भुजे ८,२०,८ १८७ धन्वच्युतः इषां न यामति । पुरुप्रैयाः १,१६८,५ इपित

४३ दुष्मेपितः मस्तः मस्येपितः । यः सभ्यः १,३९,८ इपिरा

१९१ सात् इत् स्वभां इपिरां परि सपायन् १,१६८,९ इ्पु-मृत्

२८५ सुधन्दानः इपुमन्तः निपतिगः ५,५७,२ इ्षु:

४५ परिसन्धवे । इषुं न सतत विषम् १,३०,१० ११७ बस्तारः इपुं दक्षिरे गमस्योः १,52,१०

१०७ आनुरस्य नः। इष्कर्त्त दिवतं पुनः ८,२०,२६ १७१ एमिः यहेभिः तत् अभि इष्टि अध्यम् १,१३६,१७

३१८ त्वते सन्दिष्ट्ये । एतिबत्तः गवते । ५,८७,१

इप्मिन्

१५० ते वार्यमन्तः इष्मिणः अमेरवः १,८७,६ १२२ स्थासमारः हिरम्याः स्वयुधानः इप्सिणः ४,८५,४

केपप रवाह्यातः **रा**ष्मिषाः तृरिकाः ७,५६,११

्रिकः वेर्वेषु 📜 र्वेर अपं नित्रं हिम्म्सं गर्वे तोचान ४,५०,१९

£ 6.

इह ८ इह इव शृष्वे एपां। क्याः हरतेषु यत् वदान् १,३७,४

३५ अस्मे युद्धाः असन् इह १,३८,१५

२८१ सः वाजी। इह सा धायि दर्शतः ५,५६,७ 88९ इह प्रसत्तः वि चयत् कृतं नः ५,६०,१

३५३ मा वः दुर्मतिः इहा प्रणक् नः ७,५६,९

२८८ सीम्ये मधी । स्वाहा इह मादयाची ७,५९,६

रे९रे इहइह वः खतवसः यज्ञं महतः आ वृणे ७,५९,११

४२८ देवाः अवसा भा अगमन् इह । वा॰ य॰ २५,२०

४३२ मातेव पुत्रं पिपृत इह युक्ताः । अथर्व० ५,२६,५

२६५ ईयन्ते अर्थः मुयमेभिः आशुभिः ५,५५,१ २०९ ब्रह्मण्यन्तः शंस्यं राधः ईमहे २,३४,११ २९५ आ त्वेपं उम्रं अवः ईमहे वयम् ३,२६,५

२१६ अप्तेः भामं महतां ओजः ईमहे ३,२६,६ रे8६ अस्मभ्यं तत् धत्तन यत् वः ईमहे ५,५३,१३

३८१ अव तत् एनः ईमहे तुराणाम् ७,५८,५

89१ ये ईक्कियानित पर्वतान्। तिरः समुद्रम् १,१९,७

[अग्नि: २८८८]

ईजान: ३८४ अहिन प्रिये । ईजानः तरित द्विपः ७,५९,२

३३२ प्रणीतिः अस्तु स्नृता । मर्खस्य वा ईजानस्य ६,४८,२०

४४९ इंळे अपि खनसं नमोभिः । चयत् कृतं नः ५,६०,१

४२४.२ ईटङ् च अन्याहरू च । वा॰ य॰ १७,८१ 884 यदि देवाः दैव्येन ईटक् आर । अथर्व० ४,२७,६

**डे** दक्ष ४२५ ईट्सासः एतादक्षासः । आ इतन यज्ञे अस्मिन् वा॰ य॰ १७,८४

इंदश

838 यूर्य उत्राः मस्तः ईटरो स्थ । अथर्व० ३,१,२

( ३१ ) १,३८,११; (१३३) १,८५,११; (१४९) १,८७,५; (१७६,१७८-७९) १,१६७,५.७-८ (हिः ); (१९४) १,१७१,२, (२५३) ५,५४,४; (३१२) ५,६१,६१; ( ३४५, ३६५ ) ७,५६,१.२१;

३५८ प्र बुध्नया वः ईर्ते गहांसि ७,५६,१४ ५२ अरुणप्सवः । चित्राः यामेभिः ईरते ८,७,७

६२ उत् क स्वानेभिः ईरते । उत् रथैः ८,७,१७ १९० यत् अभ्रियां वाचं उद्रियन्ति १,१६८,८

८८ उत् ईरयन्त वायुभिः । वाश्रासः ८,७,३ २६९ उत् ईरयथ मस्तः समुद्रतः ५,५५,५

84९ उत् ईरयत मरुतः समुद्रतः । अयवे ४,१५,५ ८५ प्र धन्वानि ऐरत ग्रुप्रखादयः ८,२०,८

३६२ यः ईवतः वृषणः अस्ति गोषाः ७,५६,१८ 🕫

३२० न येपां इरी सधस्ये इंग्रे आ ५,८७,३ 884 युर्व ईशिध्वे वसवः तस्य निष्कृतेः। सपर्व- ४,१७,६

८८९ यानि च्यवं इन्द्रः इत् ईशो एपाम् १,१६५,१० [इन्द्रः ३२५२] २९२ उत ईशिरे अमृतस्य स्वराजः ५,५८,६

८७९ मा नः दुःशंसः ईशत १,२३,९ [इन्हः ३२४६] डेशानः

१८८ अया ईशानः ताविषाभिः आवृतः १,८३,४ 88३ थे अद्भिः ईशानाः मस्तः चरन्ति । वयर्षे १,३०%

८८८ ये अद्भिः ईशानाः मस्तः वर्षयन्ति। वर्षकं ४,<sup>२७,१</sup> ईशान-कृत् ११२ **ईशानकृतः** थुनयः रिशाद्सः । वातान् सकत्र १,<sup>६९</sup>,

४३ महतः । आ यः नः अभ्वः ईपते १,३९,८

३३७ न ये ईपन्ते जनुषः अया न ६,६६,८ इपमाण: ४९५ अस्मात् तविषात् ईपमाणः १,र७१,४[इन्द्रः ३२६३]

उक्तम् ३८२ इदं सक्तं मरुतः जुवन्त । द्वेषः युवीत ७,५८,६

१९३ स्केन भिक्षे सुमति तुराणाम् १,१७९,१ उक्थम्

१३८ दिनिष्टिषु । उक्यं मदः च शस्यते १,८६,४ ४८३ आ शासते प्रति हर्यन्ति उक्था १,१६५,<sup>8</sup>

**उतो** 

३६७ भूरि चक मस्तः पित्र्यांत उक्यानि ७.५६,६३ २६२ तः सह्याबी हवते वः उक्येः ७,५६,१८

#### उक्थ्यम्

२४ मिमीहि कोकं आस्वे। गाय गायत्रं उक्थ्यम् १,२८,१४ १२१ धनस्पूर्त उक्थ्ये विश्वचर्याम्। तोकं पुष्टेन १,५४,१४

१६० उञ्चन्ति असी मरतः हिताः इत १,१६६,३ २०१ उझन्ते अधार् अलाग इव आजितु २,३४,३ २०० उक्षन्ते अञ्चन् तरपन्ते आ रजः ५,५९,१ १८२ सा हते। उसत महुद्रमें सदेते १,८७,२ १६४ हर्ड्सः मस्तः विधवेरसः । प्र वेनवन्ति ६,६६,४

## **उक्षन**

१०९ ते जीहरे दिवा खन्तामः उक्षणः १,५४,२ १८४ लासः गावः बन्यासः न उद्युषाः १.६६८,६ २१९ ते स्पन्नमः म उक्षणः अति स्वन्दन्ति सर्वरः ५,५२,३ ७१ परावतः उक्षाः रन्त्रं अयातन ८,७,२६ उक्षमाण

२९१:२९९ इरहिरम्: इहत उद्यमाणाः ५,५७,८,५८,८ १२० सत् थिया तन्वं उदामाणाः ६,६६,८

## उधित

१२४ ने डांक्षितासः महिम नं आवत १.८५,२ २६७ सर्व बातः सुभ्यः नार्व उद्धिताः ५,५५,३ २७२ नृतं एपं स्तेनेः समुक्षितानाम् ५,५३,५

### उग्न:

**४८५** वर्त ति उद्या तथियः तथिया त् १,१६५,३ हिन्द्राः हेरे ५५ है

४८९ वर्त हि उसः सन्तः विकतः १,६६५,६०

िराहः देवपट् ४९६ छद्र। एकेसि। स्यक्तिः स्टेप्पः १,६७१,५

िए इस्स्

इहें का जिल्ला हारा हारा अपने होते हैं **४२६,१ उद्या** स भीतः स भागाः स | स्वत्र कर ३९७ ४६८ वे उद्याः वर्षे व्यवदा १.६६%: [व्यो: १४५१] ६६३ पूर्व रा उद्धाः सराः हरिट्टा १,१६६,६ १६५ वर्ग वे उद्यार नागा भेर विकास १,१३६,८ रे**८**६ होते या **उद्याः** ह्याः वहाराम ५.५७.३ १४६ दल शिर्**डब्र**ा विही जिस्स केल अहत्व **३६९** ी हम् <mark>बस्तरः</mark> कतन प्रमुटिनः ६,६६,६

हरप्रदेश ह

३४४ निरयः न अपः उग्राः अस्ट्रान् ६,६६,११ ३५० विदा संसिक्षः लोजोभिः उद्याः ७.५६,६ २७२ पिन्दनित उत्तं यत् सदानुः उन्नाः ७,५७,१ **४३४ चूर्व उत्राः नरतः ई**हरो स्य । अपर्वे॰ ३,१,२ ४३३ युवं उच्चाः मन्तः पृथ्यमातरः। अपवे० १२,६,३ ९३ ते उन्नासः इमाः उन्दाहवः ८.२०,१२ २१५ का लेपं उन्नं क्षत्रः हमेहे वयम २,२६,५ २५१ उम्रं वः क्षेत्रः स्थिरा राष्ट्रंसि ७,५६,७ ८४ हामां उन्ने मरतां शिमीवतम् ८,२०,३ ४४६ मारतं रार्थः एतनामु उग्रम् । अपने० ४,२७,७

२२८ त वित् तुराहः अव यास्त् अग्राम् २,२६,५

४९६ उमः उम्मेभिः स्पतिरः गहेदः १.२७१.५

१२ दि दः बासाब सामुद्रः द्वे उद्घाय सम्बदे १,३७.७ उत्र-बाहुः

९३ ने उप्रकः इयोः उप्रवाह्यः ८.२०,१२ उड़्जेपिन

४२६ वंदी चार के वा<del>डोपी। ४० ०० १०,८५</del>

( 3% - 3,30,30; - 33,2 - 3,52,33; - 442, 432 ) MYRICRO: #FF MYMM: #55 MMEIK, 965) प्राप्तराहर (१८८१मा)म् ८,७ मे.७,१७ । १५९) कार्यंत्र के हुरूक्ष के पूर्व के क्षेत्र के के हुए जहि

१६० वीक्य । विकास विकास वर्षे अहीरपति १,१६४८ <u>टत</u>

韩 张轶斯 赞多名如此 赞为名称歌 FRO EREC TO THE ENERGY SERVEN हे हैं दहा है हिल्ला है हो है थी। के संध्यासंध्य अनुभव अनु महार् अपनेति सहस्य रहा अपनेत्राह स्टार् प्रश्चित्रकः सद्देश प्रश्निकत्तः । देवतः प्रश्नित्तः । ४५५: भार्तेद्राहर देश्के उत्पद्दित्। देशके उत्पत्न **द**्वा इटानेटको ७.५८ हुन्मकः, ५५ छ। ८,०१४,७५; इक्ष्मिक्त दलकार्यमहोत्। वेर्द्र दर्वे ६, ५०५

# हर अधारित वर्षा वर्षा करणा है। वर्षा मुख्य

रहेंद्र इसे एकर एक्टी तन तथ स्वर् धरम एके र एक देवे ला विकास ४५% द

#### उत्तग

२०२ गवां इव श्रियसे नृतं उत्तमम् ५,५९,३ ८५८ यत् उत्तमे महतः मध्यमे वा । दिवि स्व ५,५०,६ उत्तरा

८७ वः यातवे । बी: निहीते उत्तरा बृहत् ८,२०,६ उत्तरात्

८५५ दिवः वहध्ये उत्तरात् अधि स्तुभिः ५,५०,७ उत्सधिः

१५८ ऊर्घ नुनुद्रे उत्साघि पित्रध्ये १,८८,८ २८४ तृष्णने न दिवः उत्साः उदायवे ५.५७.१ ४६१;४६३ उत्साः अजगराः उत ४,१५,७.९ ११३ उत्लं दुहन्ति स्तनयन्तं अक्षितम् १,६४,६ ११२ असिबन् उत्सं गोतमाय तृष्णजे १,८५,११ २२८ क्रभन्यवः । उत्सं आ कीरिणः नृतुः ५,५२,६२ २५७ पिन्वन्ति उत्सं यत् इनासः अखरन् ५,५४,८ ३७० पिन्वन्ति उत्सं यत् अयासुः उत्राः ७,५७,१ ५५ दुदुहे विज्ञिणे मधु । उत्सं कवन्धं उदिणम् ८,७,१० ६१ अनु वृष्टिभिः उत्सं दुहन्तः अक्षितम् ८,७,१६ 88१ उत्सं अक्षितं न्यज्ञानित ये सदा। अथर्व० ४,२७.२ उदिधः

४६० अभि कन्द त्तनय अर्द्य उद्धिम्। अथर्व । ४,१५,६ **उदन्** 

१२७ चर्म इव उद्शिः वि उन्दन्ति भूम १,८५,५ ४१९ आपः न निम्नैः उदािमः जिगत्नवः १०,७८,५

## उदन्युः

२५१ प्रवः मरुतः तिविषाः उद्ययवः ५,५४,२ २८४ तृष्णजे न दिवः उत्साः उद्नयये ५,५७,१

## **उद्**प्रुत्

४३९ उद्युत: मस्तः तान् इयर्त । अथर्वे० ६,२२,३ उदवाह:

२९४ आ वः यन्तु उद्वाहासः अय ५,५८,३ २९ दिवा चिन् तमः कृण्वन्ति । पर्जन्यन उदवाहेन १,३८,९

## उदित

२५९ मृथें उदिते मदय दिव: नरः ५,५८,१०

८१३ यः उद्दिसं यते अध्वरेष्टाः । ददाशत् १०,७८,७

## उदोजस्

२५२ स्तनयत् अमाः रभसाः उदोजसः ५,५४,३ **डांक्रे**ड्

३०५ ते अज्येष्टाः अकनिष्टासः उद्भिदः ५,५९,६ उद्विन्

५५ दुदुहे वित्रिणे मधु । उत्सं कवन्धं उद्गिणम् ८,७.१०

१२७ चर्म इव उदाभिः वि उन्द्नित भूम १,८५,५ २५७ वि उन्दानित पृथिवीं मन्त्रः अन्यसा ५,५४,८

#### उप

( २५ ) १,३८,५; ( १८६ ) १,८७,२; ( १८४ ) १,१<sup>६५,५</sup> [ इन्द्र: ३२५८ ]; (१५९) १,१६६,२; (१९४) १,१७१,६ (१९८) २,३०,१२, (२१२) २,३४,१४; (२३६) ५,५३,३: (२५६) ५,५४,७; ( २६९ ) ५,५५,५; ( ३२७) ६,४८,१६ (५६,७२) ८,७,११.२७; (९५,९९,१०३) ८,२०,१८.१८ २२; (898) ८,१०३,१8 [ अप्तिः २८४७ ]; (४५८) अथर्व० ४.१५.४

### उपम

२९६ पृक्षेः पुत्राः उपमासः रभिष्ठाः ५,५८,५ 88८ पदं यत् विष्णोः उपमं निधायि ५,३,३

### उपयाम-गृहीत

४२४ उपयामगृहीतः असि इन्द्राय त्वा महत्वते । वा॰ यः ७,३१

उपयामगृहीतः असि मस्तां ता ओजसे। वा० य० ७,३१

#### उपरा

१७४ हिरप्यनिणिक् उपरा न ऋष्टिः १,१६७,३ उपरि

३१३ विभ्राजन्ते । दिवि रुक्मः इव उपरि ५,६१,११ उप-शिश्रियाण

३५७ वक्षःसु रुक्माः उपशिश्रियाणाः ७,५६,१३ उपस्थः

३६९ शर्मन् स्याम महतां उपस्थे ७,५६,२५ ३९६ यस्याः देवाः उपस्थे वता विश्व धारयन्ते ८,९१,?

उपहरः

४९८ उपहरि नयः अंग्रमत्याः ८,९६,१४, [इन्द्रः ३:१९] १८६ उपहरेषु यत् अचिष्यं यिषम् । वयः इत १,८०

#### उपो

४१ उपो रथेषु पृषतीः अयुग्धम् १,३९,६

१३१ अहन् वृत्रं निः अपां औटजत् अर्णवम् १,८५,९ उभ

३३९ धृष्णुसेनाः । उभे युजन्त रोदसी सुमेके ६,६६,६ ८५ तिष्ठत् दुच्हुना उभे युजन्त रोदसी ८,२०,8 उभय

३०६ अश्वातः एषां उभये यथा विदुः ५,५९,७ उरु

२८७ प्रत्वक्षसः महिना चौः इव उरवः ५,५७,४ ३७० ये रेजयन्ति रोदसी चिन् उर्वी ७,५७,१ १२८ सीदत आ विहै: उरु वः सदः कृतम् १,८५,६ १२९ नाकं तस्थः उरु चिकरे सदः १,८५,७ २२३ वर्धन्त । ये उसी अन्तरिक्षे आ ५,५२,७

#### उरु-क्रमः

३२१ सः चक्रमे महतः निः उदक्रमः ५,८७,४ उरु-क्षयः

४४७ उरुक्ष्याः सगणाः मानुपासः । अथर्वे॰ ७,८२,३ उरुष्यति ( नामधातुः )

**२२३ ते नः उरुम्यत** निदः शुशुकांसः ५,८७,६ उर्विया

२६६ वृहत् महान्तः अविया वि राजध ५,५५,२ उशना

७१ उद्याना यत् परावतः । उक्षः रन्त्रं अयातन ८,७,२६ उपस्

२६० उपाः न रामी: अरुगैः अप कर्त्रते २,३४,६२ ३०७ सं दानुचित्राः उपसः यतन्ताम् ५,५९,८ २१० ते नः हिन्वन्तु उपसः व्युष्टिषु २,२४,१२ ४२१ उपसां न केतवः अध्वरिधयः १०,७८,७

१८५ वि सानजे के चित् उस्ताः इव स्तृभिः १,८७,१ ४९६ येन मानासः चितवन्ते उस्राः १.६७६,५

[दन्द्रः ३२६७]

## उस्निन्

२८७ इष्ट्वी शं योः आपः उस्ति नेपतम् ५,५३,१८

### उस्रिय

२९७ अन उस्तियः दृषभः कन्दतु वौः ५,५८,६ 8७५ अविन्दः उद्यायाः अनु १,६,५; [ इन्द्रः ३२८५ ]

#### उष्टिः

४९६ येन मानासः चितयन्ते उहाः ब्युप्टिपु १,१७१,५ [ इन्द्रः ३२६७ ]

४११ ज्योतिष्मन्तः न भासा द्युप्रिषु १०,७७,५

२८० युष्मा ऊतः विशः मस्तः शतस्त्री ७,५८,८

्युप्मा ऊतः अर्वा सहुरिः सहसी ७,५८,४

युष्मा ऊतः सम्राट् उत हन्ति वृत्रम् ७,५८,४ ऊति:

२१३ अर्वाची सा मस्तः या यः ऊतिः २,३४,१५ २८३ नहि वः ऊतिः पृतनासु मर्धति ७,५९,४ १२० तस्थे। वः उत्ती महतः यं आवत १,५४,१३

१९५ चित्रः यामः । चित्रः उत्ती सुदानवः १,१७२,१ ३७३ सा स्तुतासः मस्तः विश्वे उन्ती ७,५७,७

२९१ हविः जुजुष्टन । युष्माक ऊती रिशादसः ७,५९,९ ३९२ आ गत। युष्माक ऊती सुदानवः ७,५९,१०

२५६ न अस्य राय: उप दस्यन्ति न जतयः ५,५४.७

8३ वि ओजसा वि वुष्माकाभिः ऊतिभिः १,३९,८ 88 असामिभिः मस्तः आ नः ङातिभिः गन्त १,३९,९

३७९ प्र नः न्यार्हाभिः ज्ञतिभिः तिरेत ७,५८,३

१०५ मयः नः भृत ऊतिभिः यदोसुवः ८,२०,२४ २१२ तान् इयानः महि वह्यं ऋतये २,३४,१४

५१ युष्मान् ड नक्तं अतये । हदामहे ८,७,५

880 आञ्ज इव मुयमान् अदे कतथे । अधर्वे o 8,२७,१

९६ सुभगः सः वैः ऊतिषु । आस मस्तः ८,२०,१५ २६४ तत् वः यामि द्रविगं सय ऊत्यः ५,५८,६५

४१६ व.तासः न स्वयुजः सय अतयः १०,७८,२

## ऊधस्

११२ इहन्ति ऊधः दिव्य नि वृत्यः १,५५,५ २०८ पृहत्याः यन् उत्थः सपि आत्यः हुतुः २,२४,२०

२३४ सहत् छत्रं हुदुदे पृक्षिः उत्यः २,२२,१

३४८ पृक्षिः यत् अधः मही जमार ७,५३,४

२०० वृपा अजनि पृश्याः हुये उत्थनि २,३४.२

२०४ अक्षामिव विष्यत येहं डायनि २,३४,६

**२०३** इप्ययिनः वेडनिः रपाद्र**यानिः** २,३४,५

ऊम:

१६० यसी उत्पासः अगृताः अरासत १,१६३,३

२२८ जमाः आसन् हाशे विषे ५,५२,१२

8रे8 ते हि यशेषु यशियासः उत्माः १०,७७,८

ऊजंग

४२८ ऊर्ज च तत्र सुमति च पिन्नत । अधर्व० ६,२२,२ रुणो

२२५ ते परुण्यां। ऊर्णाः वसत शुम्ध्यवः ५,५२,९

ऊण्

२१० उपाः न रामीः अरुणैः अप ऊर्णुते २,३४,१९

१५८ ऊर्ध्व नुनुद्दे उत्साधि पिवध्ये १,८८,८ १३२ ऊर्ध्व नुनुद्रे अवतं ते ओजसा १,८५,१०

१९७ ऊध्वीन् नः कर्त जीवसे १,१७२,३

१५३ मेधा बना न कृणवन्ते ऊर्ध्वा १,८८,३

898 ऊध्यों नः सन्तु कोम्या वनानि १,१७१,३

[इन्द्रः ३२६५]

## ऊमिं:

१८३ सहिंसयासः अपां न ऊर्मयः १,१६८,२ उह

२१० ते दशानाः प्रथमाः यज्ञं ऊहिरे २,३४,१२

(१५) १,३७,१०; ( १८३ ) १,१६८,१; (२७१) ५,५५,७; (२९२) ५,५८,१; (५१–५२,६२,६४,६७) ८,७,६-७.१७

(底:), १९.२२ (底:); (१००) ८.२०,१९

ऊँऽत्यूँ

४२५ ईह्झासः एतादक्षासः ऊँ Sत्यूँ । वा॰ य॰ १७,८४

८८३ जुप्मः इयर्ति प्रस्तः मे अदिः १,१६५,८

[इन्द्रः ३२५३]

२२२ अह विद्युतः । भानुः अर्त्त त्मना दिवः ५,५२,६

३६५ मा वः दात्रात् मस्तः निः अराम ७,५६,२१

४४५ यदि देवाः दैव्येन ईट्क् आर । अथर्व ० ४,२७,६

ा8० प्रो आरत मस्तः हुर्मदाः इव १,३९,५

ला नः रयि । इयतं मस्तः दिवः ८,७,१३ वतुतः मरतः तान् इयर्त । अधर्वे० ६,२२,३ ऋक्वन

१५० ते रिमामिः ते ऋक्वाभिः मुखादयः १,८७,६

२१७ स्थावाथ । अर्च मरुद्धिः ऋक्वभिः ५,५२,१ ८५६ अप्ने महिद्रः शुभयद्भिः ऋक्वभिः ५,६०,८

ऋक्वाण

१४९ यत् ई इन्द्रं शमि ऋक्वाणः आशत १,८७,५

२७७ ऋध्यः न वः महतः शिभीवान् अमः ५,५६,३

४१३ यः उद्दिच यज्ञे अध्वरेष्टाः । ददाशत् १०,७७,७ ऋजिप्य

२०२ ऋजिप्यासः न वयुनेषु धूर्षदः २,३४,४

ऋजीपिन

१८५ अनानताः अविधुराः ऋजीपिणः १,८७,१ १९९ अभयः न शुशुचानाः ऋज्ञीविणः २,३४,१

१२९ ऋजीपिणं वृपणं सक्षत श्रिय १,६४,१२

ऋञ्ज

८ आ गहि। सं अस्मिन् ऋक्षते गिरः १,६,९

८ कशाः हस्तेषु । नि यामन् चित्रं ऋञ्जते १,३७,३

३२२ येन सहन्तः ऋञ्जत स्वरोचिपः ५,८७,५

ऋझत

१९६ आरे सा। महतः ऋक्षती शहः १,९७२,२ ऋण-यावन्

१४८ असि सलः ऋणयावा अनेयः १,८७,<sup>८</sup>

ऋतम्

२०० अर्च दिवे प्र पृथिव्ये ऋतं भरे ५,५९,१

४१६ सुशर्माणः न सोमाः ऋतं यते १०,७८,२

३५६ ऋतेन सत्यं ऋतसापः आयन् ७,५६,१२ २११ रुदाः ऋतस्य सदनेषु ववृधः २,३४,१३

६६ वृक्तवर्हिपः। शर्थान् ऋतस्य जिन्वय ८,७,२१

४९२ एपां भृत नवेदाः मे ऋतानाम् १,१६५,१३ [इन्द्रः ३२६२]

ऋतः

४२४.३ ऋतः च सत्यः च । वा॰ व॰ १७,८२

ऋतजात

३१५ मदन्ति धूतवः । ऋतजाताः अरेपतः ५,६१,<sup>१३</sup>

एक:

## ऋतजित

8रे8.8 ऋतजित् च सलिन् च । वा॰ व॰ १७,८३

२९१; २९९ तुविमघासः अगृताः ब्राह्तक्षाः ५,५७,८ः ५८,८

#### ऋतपा

४२४.१ शुक्रः च ऋतपाः च । वा० व० १७,८० ऋत-युः

२६१ खरन्ति घोषं विततं ऋतयवः ५,५४,१२ ऋत-साप्

१५६ ऋतेन सत्यं ऋतसापः आयन् ७,५६,६२ ऋति:

३७७ नक्षन्ते नाकं निर्ऋतेः अवंशात् ७,५८,१ ऋति-सह १२२ ऋतिसहं रिव असामु धत्त १,६४,६५

ऋतु: ५ मस्तः पिवत ऋतुना । पोत्रात् १,१५,२

८८९ प्रदक्षिणित् मस्तां स्तोमं ऋध्याम् ५,६०,६

### ऋधक् ३७३ ऋधक् सा वः मस्तः दिशुत् अस्तु ७,५७,८ ऋभुक्षन्

१८१ तत् नः ऋभूक्षाः नरां अनु स्यात् १,१६७,१० ५४ इमं स्तोमं ऋभुक्षणः । वनत ८,७,९

५७ हवाः ऋभुक्षणः दमे । उत प्रचेतसः मदे ८,७,१२ ८३ बीं छुपविभिः मस्तः ऋभुक्षणः ८,२०,२

## ऋभ्वस्

२२४ उन् शंस । सत्यश्वसं ऋभ्वसम् ५,५२,८

४०१ तिरः आपः इव श्रिधः । अर्पन्ति पृतदक्षसः ८.९४.७ ऋपभः

# ८५९ महर्षभस्य नदतः नमखतः। अधर्व० ४,१५,५

ऋपि—द्विप् ४५ ऋषिद्विषे परिमन्यवे । इपुं न स्वत द्विषम् १,३९,६० ऋपिः

९९९ तं ऋषे मारतं गणं नमस्य रमय गिरा ७,५२,९३

२३० अन्छ अर्वे माहतं गणम् ५,५२,६४

३०७ ऋषे स्टस्य मस्तः गृणानाः ५,५९,८

२५६ ऋषि वा यं राजानं वा सुपृद्ध ५,५८,७ २६३ युवं इतपि अवध सामविशम् ५,५८,१८

### ऋष्टिः

१७४ हिरण्यानिर्णिक् उपरा न ऋष्टिः १,१६७,३ १११ अंसेप एपां नि मिम्झः ऋष्यः १.५४.४

२५० अंसेवु वः ऋष्ट्यः पत्सु खादयः ५,५४,११

२८९ ऋष्ट्यः वः मस्तः अंतयोः अधि ५,५७,६ ९२ रुक्मातः अधि बाहुषु । दवियुत्तति ऋष्ट्यः ८,२०,११

२२२ नरः । ऋषा ऋषीः अस्रक्त ५,५२.६

७ ये पृपतीभिः ऋष्टिभिः। अजायन्त स्वभानवः १,३७,२ १६५ क्षपः जिन्दन्तः पृषतीभिः ऋष्टिभिः १,६४,८ १२६ वि ये भ्राजन्ते सुमखासः ऋष्टिभिः १,८५,८

१६१ चित्रः वः यामः प्रयतास् ऋष्टिषु १,१६६,८

११८ द्रधकृतः मरुतः भाजहृष्यः १,६४,११ १८७ ते कीळयः धुनयः भ्राजहृष्टयः १,८७,३

१८६ अचुच्यवुः । मस्तः भ्राजहप्रयः १,१६८,८ २०३ अध्वसाभिः पथिभिः त्राजहप्रयः २,३८,५

२६५ प्रयज्यवः मस्तः भ्राजहप्रयः ५,५५,१ ४२१ सिन्धवः न यथियः भ्राजहप्रयः १०,७८,७

३४४ तं वधन्तं मास्तं आजहिप्रम् ६,६६,११

ऋषि-मत २८५ वाशीमन्तः ऋष्टिमन्तः मनीविणः ५.५७.२

४५१ वत् कीळथ मस्तः ऋष्टिमन्तः ५,६०,३

१५१ रघेभिः वात ऋष्टिमद्भिः अञ्चपणैः १,८८,१ ऋषि-विद्युत्

१८७ कः वः अन्तः मस्तः ऋष्टिविद्युतः १,१६८,५

२२९ ये ऋषाः ऋष्टिविद्युतः । क्वयः सन्ति ५,५२,१३

## ऋष्यः

१०९ ते जिल्लेरे दिवः झप्वासः उक्षणः १,६४,२ २२२ आ बुधा नरः । ऋष्याः ऋषीः अनृक्त ५,५२,६

२२९ ये ऋष्वाः ऋष्टिवियुतः । कवयः सन्ति ५,५२,१३

### एक:

८८२ एकः यासि सत्यते कि ते इत्था १,१इ५,३

इन्द्रः ३२५२7 ८८५ वत् मां एकं मापन बहिर्खे १,१६५,६

[इन्द्रः ३२५५]

[इन्द्रः ३२६१]

वा० य० १७,८ई

९८ नाम त्वेषं शक्षतां एकं इत् भुजे ८,२०,१३ ८८९ एकस्य चित् मे विभु अस्तु ओजः १,१६५,१०

[इन्द्रः ३२५९] २०८ के स्थ। ये एकएक: आयय ५,६१,१ २३३ शाकिनः । एकमेका शता दहुः ५,५२,१७

## एज्

३०१ अमात् एपां भियसा भूमिः एजति ५,५९,२ ४२९ पजाति ग्लहा कन्या इव तुत्रा । अथर्व० ६,२२,३ ८५ शुभ्रसादयः । यत् एजध स्वमानवः ८,२०,८

8३८ यत् **एजथ मरुतः रु**क्मवक्षसः । अथर्वे॰ ६,२२,२

## एत

१६७ अंसेषु एताः पविषु धराः अधि १,१६६,१०

एतद् १७२,१८२,१९२ एपः वः स्तोमः मस्तः इयं गीः १,१६६,

१९४ एषः वः स्तोमः मरुतः नमस्वान् १,१७१,२ 8२८ इन्द्राय त्वा मरुत्वते एपः ते योनिः। वा॰ य॰ ७,३६

१५;१६७,११;१६८,१०

८८० कया मती कुतः एतासः एते १,१६५,१

[ इन्द्रः ३२५० ]

8९१ एव इत् एते प्रति मा रोचमानाः १,१६५,१२ [इन्द्रः ३२६१]

३०७ आ अचुच्यवुः दिव्यं कोशं एते ५,५९,८ ८५३ अज्येष्ठासः अक्तिप्ठासः एते ५,६०,५ २९८ एतं जुपव्यं कवयः युवानः ५,५८,३

३५८ सहस्रियं दम्यं भागं एतं जुपम्बम् ७,५६,१८

८८८ महोभि एतान् उप युज्महे नु १,१६५,५ [इन्द्रः ३२५८]

२३५ आ एतान् रथेषु तस्थुपः । कः शुश्राव ५,५३,२ २२२ अनु एनान् अह विद्युतः । भानुः अर्त ५,५२,६

२२६ पतेभिः मह्यं नामभिः। यज्ञं ओहते ५,५२,१०

१५६ एपा स्या वः महतः अनुभन्नी १,८८,६

८८७ अहं एताः मनवे विश्वचन्द्राः १,१६५,८ [ इन्द्रः ३२५७ ]

१५५ एतत् खत् न योजनं अचेति १,८८,५ ३४८ एतानि घीरः निण्या चिकेत ७,५६,८

१९३ प्रति व: एना नमसा अहं एमि १,१७१,१

२१२ उप घ इत् एना नमसा गृणीमसि २,३८,१८

२८५ रातहच्याय प्र ययुः । एता यामेन मस्तः ५,५३,१२

एतः

२५८ एताः न यामे अगृभीतशोविषः ५,५४,५ 80८ दिवः पुत्रासः एताः न येतिरे १०,७७,२

## एतश:

१८७ पुरुप्रैयाः अहन्यः न एतदाः १,१६८,५

एतादक्ष ४२५ ईरक्षासः एताह्यासः। आ इतन। वा०व० १७,४

एतावत्

६० एताचतः चित् एपां सुम्नं भिक्षेत ८,७,१५ २७२ न एताचत् अन्ये महतः यथा इमे ७,५७,३

एनस्

३८१ अव तत् एनः ईमहे तुराणाम् ७,५८,५

889 ते असत् पाशान् प्र मुबन्तु एनसः। अथर्वः ७,८२,३ ३२८ येपां अज्मेपु आ महः। शर्घासि अद्भ**तेनसाम्**५,८७,५

३४० अनेनः वः महतः यामः अस्तु ६,६६,७

एनी

२४० अश्वाः इव । वि यत् वर्तन्ते एन्यः ५,५३,७ एमन्

३०१ दूरेदशः ये चितयन्ते एमाभेः ५,५९,२ एस:

४३९ एरं तुन्दाना पला दव जाया। अधर्वे० ६,२२,३

एव 8९१ एव इत् एते प्रति मा रोचमानाः १,१६५,१२

एवम् ४२७ एवं इमं यजमानं अनुऽवरमीनः भवन्तु I

एवयामरुत्

३१८ महत्वते गिरिजाः एवयामरुत् ५,८७,१ ३१९ प्र विद्यना बुवते एवयामरुत् ५,८७,२

३२० सुशुक्षानः सुभ्वः एवयामरुत् ५,८७,३ ३२१ समानस्मात् सदसः एवयामस्त् ५,८७,४

३२२ त्वेपः यथिः तविषः एवयामरुत् ५,८७,५ ३२३ खेपं शवः अवतु एवयामरुत् ५,८७,६

३२४ तुवियुमाः अवन्तु एवयामरुत् ५,८७,७ ३२५ श्रोत हवं जित्तुः एवयामरुत् ५,८७,८

.३२६ श्रोत हवं अरक्षः एवयामचत् ५,८७,९

क्त

एवयावन

२०९ तान् वः महः महतः एवयातः २,३४,६६ एवयावरी

३२८ मस्तां तुराणां । या सुमैनः एत्यावरी ६,४८,१२

एव:

१६१ प्र वः एवासः स्वयतासः अध्रजन् १,१६६,8

एप:

२०९ विष्णो: एपस्य प्रमुधे हवामहे २,३४,११ ८४ विष्णोः एषस्य मीळ्ह्याम् ८,२०,३

२३२ प्र ये में बन्ध्वेये। प्राप्त बोचन्त मातरम् ५,५२,१६ ४६० आशौरपी कृशगुः एतु अस्तम् । अथर्व० ४,६५,६

ऐधा

१५८ ऐधा इव यामन् महतः तुविष्वणः १,१५६,१

ओ

(४९३) १,१६५,१४ [इन्द्रः ३२६३]: (२१३) २,३४,१५; (३८७) ७,५९,५: (७८) ८,७,३३

ओकस् ३६८ सध स्वं ओकः सिम वः स्याम ७.५६,२४

११७ विश्ववेदसः रिविभिः समोकसः १,६४,६० ओजस्

४८९ एकस्य चित् में विभु अस्तु खोजः १,१६५,१०

इन्द्रः ३२५९ो ३५१ उन्ने वः ओजः स्थितं शवांति ७,५३,७

२८९ सहः ओजः दाहोः वः वलं हितम् ५,५७,६

४५ असामि बोजः विस्य हुदानदः १,३९,१०

२१६ अप्तः भामं नरुतां ब्लोजः ईमहे २,२६,६ ३५० थ्रिया संनिष्टाः ओजोिभः उद्याः ७,५६,६

8र्द अर्क सानुनुः । सनाष्ट्रासः स्रोजसा १,१९,८

[ क्षिः २४४१ ] ४७२ था ये तन्वन्ति रहिमाभेः। तिरः समुदं खोजसार, १९,८

सिंह: २४४५ ]

8३ वि तं युदोत शवसा वि ओ**जसा १,**३९,८ १२६ प्रच्यवयन्तः अच्छुता विद् क्षोजसा १,८५,८

१३२ कर्ष बुदुदे सबते ते सोजसा १,८५,१०

२२५ पन्या रयानां । सदि भिन्दन्ति स्रोजसा ५,५२.९ २३० दिवः वा धृष्णवः खोजसा ५,५२,६४

२६६ उत बन्तारेक्षं मिनरे वि भोजसा ५,५५,३

२७८ नि ये रिणन्ति ओजसा ५,५६,८

३०६ वयः न ये थ्रेगीः पष्तुः ओजसा ५,५९,७ ३७८ प्र ये महोभिः ओजसा उत सन्ति ७,५८,२

५३ हजन्ति राह्म ओजसा ८,७,८

४३४.१ महतः ब्रन्तु ओजसा । अधर्व० ३,१,६ 8३५ अस्मान् ऐति अभि ओजसा स्पर्धमाना । अयर्व ०३,२,६

४२४ उपयामगृहीतः । महतां त्वा ओजसे । वा॰ य॰ ७,३६

२५२ त्तनवदमाः रमसाः उदोजसः ५,५४,३

१९९ धारावराः मस्तः धृष्णवोज्ञसः २,३४,१

८७ नरः देदिशते तनूषु । आत्वक्षांति वाह्योजसः ८,२०,६

आमन ३२६ ज्येष्टासः न पर्वतासः व्योमनि ५,८७,९

ओपाध:

१६२ रथियन्ती इव प्र जिहीते ओपिधः १,१६६,५

३६९ थापः ओपघीः वनिनः जुपन्त ७,५६,२५ ४३८ पयस्ततीः कृषुय अपः ओपधीः शिवाः। अयर्व०६,२२,२

४६४ यः ओपधीनां अधिपाः वमृत । अयर्वे॰ ४,१५,६० 88२ पयः धनूनां रसं ओपधीनाम् । अपर्व० ४,२७,३

२६६ शूराः यहीषु शोषधीषु विञ्च ७,५६,२२ 88१ वे आसिबन्ति रसं ओपधीपु । अथर्व० ४,२७,२

ओहते ( वह-धातुईष्टव्यः । )

क्कुप् १०२ गावः चित् । रिहते कक्सभः नियः ८,२०,२१

क्ट्रह

२०९ हिरण्यवर्णान् ककुहान् यत्तुचः २,३४,११ कण्यः

द कण्वाः अभि प्र गायत १,३७,१

७७ कण्वासः अप्नि मराद्भिः स्तुपे हिरम्यवाशीमिः ८,७,३२

४४ प्रयज्यवः । कण्यं दद प्रचेतसः १,३९,९ ६३ देन क्षाव तुर्वसं यहं । देन कण्यं धनस्पृतम् ८,७,१८

४२ यथा पुरा । इत्था कण्वाय विन्युपे १,३९,७

१९ सन्ति काण्वेषु वः दुव: १,३७,१८

२१ कत् ह नृतं क्ष्यत्रियः। हस्तयोः दिधिष्वे १,२८,१

२२ क्व नूनं कत् वः सर्थं गन्त १,२८,२

७६ कत् हे नुनं क्षिप्रियः। यद् इन्द्रं अजहातन ८,७,३१

**४०१ कत्** अतियन्त सूर्यः । तिरः आपः इव ८,९४,७ ४०२ कत् वः अय महनां देवानां अवः हो ८,९४,८

कथम् कथम ३०२ वामं रेण क्या गण ५,३२,६ कथा रैदेर का लावन काम गण प्राप्त है, र २०९ वर्ष रेण कथा या ५,६२,२ कदा ७१ कदा मन्या मन्तः। इत्या विषम् ८,७,३० क्धाप्रिय रेरे वस् इ नुनं काश्रीयः । द्यानो कतवितः १,३८,१ ७२ गन् ह नृतं कथियः। गन इसं अजदातन ८,७,३१ कनिष्ठ २०५ ते अज्येषाः जक्तनिष्ठासः जीवरः ५,५९,६ ४५३ अज्येशसः अक्तिम्रासः एवे ५,५०,५ कन्या 8३९ एजाति ग्लहा कन्या इच तुना। अथर्वे० ६,९१,३ कपनः २५५ मोपथ रक्षं कापना इच वेधसः ५,५४,६ ४२ आ वः मध तनाय काम् १,३९,७ १५० श्रियसे कं भानुभिः सं मिमिक्षिरे १,८७,६ १५२ शुभे के यान्ति रथत्भीः अधैः १,८८,२ १५३ श्रिये कं नः अधि तन्यु वाशीः १,८८,३ (हिः) २८७ इमा वः हव्या महतः ररे हि कस् ७,५९,५ ३९६ सूर्यामासा दशे कम् ८,९४,२ करम्भः ४२३ मस्तः च रिशादसः। करम्भेण सजीपसः। ना०य०३,४४ करिष्यस् ८८८ यानि करिण्या छणुहि प्रवद्ध १,१६५,९ [इन्द्र:३२५८] कणं: २०१ नदस्य कर्णैः तुरयन्ते आशुभिः २,३४,३ कतंवे १३१ धत्ते डून्द्रः निर अपांसि करीवे १,८५,९ कमेन्

**४३६ ते मा अवन्तु । अस्मिन् कर्माणि ।** अथर्वे॰ ५,२४,६

५५ हुदुहे विज्ञिणे मधु । उत्सं कचन्धं उद्गिणम् ८,७,११

कवन्धः

क्तिम्बन् २५७ वर्गमणः न मम्बाः कवन्त्रिनः ५,५४,८ कवि: २२९ कवयः सन्ति वेपसः ५,५२,२३ २९२:२९९ सन्गपुतः कवसः तुतानः ५,५७,८,५८,८ २९८ एतं लुगायं कावयाः युपानः ५,५८,३ ३९३ रवतवसः । कवयः गृबेतवः ७,५९,११ 88२ जनं अनीतां कच्याः ये इन्तत । अपने॰ 8,२%रै कशा ८ कहााः हरोषु यम् बदान् १,३७,३ १८६ ामर्थाः कराया ने।एन त्मना १,१६५,८ काण्यः ६८ वर्षाच् काण्यस्य मन्मभिः ८,७,१९ कामः १३३ कामं विवस्य तर्पयन्त वामभिः १,८५,११ १८२ रवेदस्य सत्यशासाः विद कामस्य वेनतः १,८६८ कामिन २४९ अनु हय । गिरा गुणीदि कामिनः ५,५३,६६ ३८५ छते सचा । विथे पित्रत कामिनः ७,५९,३ काम्य ३ अर्चति । गणैः इन्द्रस्य काम्यैः १,६,५ ३२७ ते नः वमूनि काम्या । ववृत्तन ५,६१,१६ कारुः ४९३ आ यत् दुवस्यात् दुवसे न कारुः १,१६५,<sup>२8</sup> [ इन्द्रः ३२६३] ३९७ विश्वे अर्थः आ । सदा गृणीन कारवः ८,९४,३ २०५ इपं स्तोतृऽभ्यः वृजनेषु कारवे २,३४,७ १७२;१८२;१९२ मान्दार्थस्य मान्यस्य कारोः १,१६६,१% १६७,११; १६८,<sup>६०</sup> काव्यम् ३०३ कः काव्या मस्तः कः ह पेंस्या ५,५९,8 काष्ठा १५ स्नवः गिरः । काष्टाः अज्मेषु अत्नत १,३७,९०

कित्

३४८ एतानि धीरः निण्या चिकेत ७,५६,४ २०८ चित्रं तत् वः मरुतः याम चेकिते २,३४,१०

१७० साकं नरः दंसनैः आ चिकित्रिरे १,१६६,१३

किम्

११ कः वः विषेष्टः आ नरः १,३७,६ १८ भ्रणोति कः चित्। एपाम् १,३७,१३

४८१ कः अध्वरे मस्तः सा ववर्त १,१६५,२; [इन्द्र:३२५१]

४९२ कः नु अत्र मरुतः ममहे वः १,१६५,१३

[इन्द्रः ३२६२]

१८७ कः वः अन्तः मस्तः ऋष्टिवियुतः । रेजिति १,१व८,५ २३४ कः वेद जानं एषाम् ५,५३,६

" कः वा पुरा सुम्नेषु सास मरुताम् ५,५३,१

२३५ कः ज़ुश्राव क्या यदः ५,५३,२

३०३ कः वः महान्ति महतां उत् अश्रवन् ५,५९,४

कः कव्या मस्तः कः ह पौस्या ५,५९,८ (दिः) ३१५ कः वेद नूनं एपाम् ५,५९,१८

६५ इसा कः वः सपर्वति ८,७,२०

७६ कः वः सिवत्वे ओहते ८,७,३१ १८५ वि आनजे के चित् उलाः इव स्तृभिः १,८७,६

२२८ ते में के चित् न तायवः ५,५२,१२

३०८ के स्य नरः श्रष्टतमाः ५,६१,१

३८५ के ई व्यक्ताः नरः सनीद्धाः ७,५५,१ ३६ के याप के ह धृतयः १,३९,१ (हि:)

१८६ वयः इव मस्तः केन चित् पथा १,८७,२

**८८१ केल** महा मनसा रारमाम १,१६५,२; (इन्द्रः ३२५१) १३५ कस्मे समुः सुदासे सनु आपवः ५,५३,१

२८५ कस्मे अय सुजाताय रातहच्याय प्र यद्यः ५,५३,१२

३६ बास्य करवा महतः कस्य वर्षता १,३९,१ (हिः)

४८१ कस्य ब्रह्माणे खुलुपुः युवानः १,१६५,२

[इन्द्रः हेर्परी **४८० क्या** मती क्रनः एतासः एते १,१६५,१

वाया गुभा सनीहाः

**४८२ एकः** बासि संसते कि ते रामा १.१२५,३

[रन्द्रः ३२५२]

किरण:

३०३ मूर्व ह भूमि बिरणं न रेजण ५,५९,४

किलासी

२२४ का देद लानं एकान्। यत हुदुले किलास्यः ५,५३,१ कोरिन्

२२८ उन्ते का **कीरियाः** हुइः ५,५२,१२

कीलालम्

१८८ ये कीलालेन नर्दिन्त वे पृत्ति। सपर्दे १,३७,५

सरप्रकार ५

कृतः

४८० कवा मती कुतः एतासः एते १,१६५,१; [हन्द्रः ३२५०]

८८२ क्ततः त्वं इन्द्र माहिन: सन् एकः चासि १,१६५,३

इन्द्रः ३२५२]

सुर

२८६ कोपयथ पृथिची पृक्षिमातरः ५,५७,३

कुभन्यः

२२८ छन्दःस्तुभः कुभन्यवः । उत्तं का नृतुः ५,५२,६२

क्रभा

२४२ मा वः रसा अनितभा कुमा कुमुः । नि रीरमत् ५,५३,६

क्रिवत्

३८१ कुचित् नंसन्ते मस्तः पुनः नः ७,५८,५

४२९ पिदन्तः मदिरं मधु। तत्र अवांसि कुण्यते । साग० रे५६

१५३ मेधा वना न कृणवन्ते कर्घा १,८८,३

२७ धन्वन् चिन् । मिहं कुणबन्ति अवाताम् १,३८,७ २९ दिवा चिन् तमः कुण्यान्ति १,३८,९

**४३८** पदस्तरीः कुणुध अपः सोपधीः शिवाः ।

अधर्मित ६,२२,२ ३७३ वत् वः सागः पुरयता कराम ७,५७,८

४८७ हुगाः अनः चकर वनवाहः १,१६५,८

[इन्द्रः देशे५३]

४९३ अलार चक्रे मन्यस्य मेथा १,१६५,१४

[ इच्यः ३२६३ ] १२२ रोदर्स हि नरतः चित्रिर एपे १,८५,१

१२४ विवे रहनः अधि चक्तिरे गरः १,८५,१

१२९ नाचं तरपुः वर चितिरे गरः १,८४,७

,, [इन्द्राइक्पर]कि। १३२ मदे सेमस्य समानि चिमित १,८५,१०

२९८ वर्ष रहेर चिकिर रहिवाहः ५,५८,७

४५६ स्या महानि खिकोर तन्तु ५,६०.४

४८२ भूरे बक्धे हुन्नेभः सम्मे १,१६५,३

<sup>१</sup> ४९० वर् ने नस पुत्ते जब खक्र १,१६५,११

३६७ भृरि **चक्र स**रनः विद्याति । उपयानि **५,५**६,६६

१६५ तमि करे खड़म गुड़न मा १,१५१,६

६८८ चारि बरिया समुद्धि प्राप्त १,१६५,९

(1711 3F94

िसा

४३१ नः तन्भ्यः मयः तोकेभ्यः कृष्टि । अथर्ष० १,२६,४ १४३ यूयं तत् । आविः कर्त महित्वना १,८६,९० १४४ ज्योतिः कर्त यत् उरमसि १,८६,१० १९७ जध्वीन् नः कर्त जीवसे १,१७२,३ २०४ कर्त थियं जिरेत्रे वाजपेशसम् १,३४,६ १५८ युधा इव शकाः तिवपाणि कर्तन १,१६६,१ २९० प्रशस्ति नः कृणुत रहियासः ५,५७,७ ४२२ सुभागान् नः देवाः कृणुत सुरत्नान् १०,७८,८ ४८९ या नु दध्यान् कृणवे मनीपा १,१६५,१०

८६ भूरीणि हि काणचाम शविष्ठ १,१६५,७ [इन्द्र: ३२५६]

४०८ श्रिये मर्यासः अज्ञीन् अकृण्वत १०,७७,२ ११२ वातान् विद्युतः तविषीभः अकत १,६४,५ २०० प्र वः स्पट् अकन् स्विताय दावने ५,५९,१ २८१ मा वः यामेषु मस्तः चिरं करत् ५,५६,७ ३३१ आविः गूळहा वसु करत् ६,४८,१५

,, सुवेदा नः वसु करत् ६,४८,१५ ,, सं सहस्रा कारिषत् चर्षणिभ्यः आ ६,४८,१५ ११२ ईशानकृतः धुनयः रिशादसः १,६४,५ ११८ द्वप्रकृतः गरुतः श्राजदृष्टयः १,६४,११ १५९ न मर्थन्ति खतनसः हाविष्कृतम् १,१६६,२

### कृण्वत् १५८ बह्य कृण्यन्तः गोतमासः अर्कैः १,८८,८

## कृतम्

१२८ सीदत आ विहि: उरु वः सदः कृतम् १,८५,६ ४४९ इह प्रसत्तः वि चयत् कृतं नः ५,६०,१ ३७४ कृते चित् अत्र मस्तः रणन्त ७,५७,५ १३१ त्वष्टा यत् वज्रं सुकृतं हिरण्ययम् १,८५,९ १६९ जनाय यस्मै सुकृते अराध्वम् १,१६७,१२ कृतिः

#### रुत्या. १८५ हस्तेषु खादिः च कृतिः च सं दधे १,१६८,३

२१० सक्यानि नरः यमुः । पुत्रकृथे न जनयः ५,६१,३ कुश्युः

४६० आशारेपी छञ्जामुः एतु अस्तम् । अथर्व० ४,१५,६ कृष्टिः

२१५ अमिश्रियः मस्तः विश्वकृष्ट्यः ३,२६,५

कृष्ण:

८९८ नभः न कृष्णं अवतस्थिवांसम् ८,९६,१। [इ

केतुः

४२१ उपसां न केतचः अध्वरिष्टाः १०,७८,७ ४५६ वैश्वानर प्रदिवा केतुना सजूः ५,६०,८ १५८ पूर्वं महित्वं दृषभस्य केतवे १,१६६,१

कोम्य

8९८ ऊर्ध्वा नः सन्तु कोम्या वनानि । अहानि [ इन

## कोशः

१८६ श्रोतन्ति कोशाः उप वः रथेपु भा घृतम् २३९ सुदानवः । दिवः कोशं अवुच्यवुः ५,५३ ३०७ आ अचुच्यवुः दिन्यं कोशं एते ५,५९,८ ८९ वाणः अज्यते । रथे कोशे हिरण्यये ८,१८

ऋतुः ४६६ न मर्खः। महः तव ऋतुं परः १,१९,१

१२० आपृच्छयं ऋतुं आ क्षेति पुष्यति १,ई४,१ ६९ शुष्मं आवन् उत ऋतुं । अतु ८,७,२४ ३६ कस्य ऋत्या महतः कस्य वर्षसा १,३९,१

३६ कस्य कत्वा मस्तः कस्य वर्षसा १,३९,१ ८८६ इन्द्र कत्वा मस्तः यत् वशाम १,१६५,७

३१९ ऋत्वा तत् वः मस्तः न आध्ये शवः ५,८ ३३० तं वः इन्द्रं न सुऋतुम् ६,४८,१४

२१५ सिंहाः न हेषऋतवः सुदानवः ३,१६,५

क्रन्द्

७१ द्योः न चक्रद्त् भिया ८,७,२६ २९७ अन उक्षियः ऋषभः क्रन्द्तु द्योः ५,५८,६ ४६० अभि क्रन्द् स्तनय अर्दय उद्धिम्। अयर्व

कम् १८८ गणगणं। अनु क्रामेम धातिभिः ५,५३,११ ३२१ सः चक्रमे महतः निः नहक्रमः ५,८७,८

क्रमः

,, सः चकमे महतः निः उरुक्रमः ५,८७,८

किविदेती १६३ यत्र वः दिशुत रदित किविदेती १,१६६

खादिन्

क्रिवि:

ाक्राव:

१०५ याभिः तर्देथ । याभिः दशस्यथ किविम् ८,२०,२४ क्रीळ्

माण् १५९ मीळिन्ति कीळाः विदयेषु घृष्वयः १,१६६,२

४५१ यत् क्रीळध मस्तः ऋष्टिमन्तः ५,६०,३

श्रीळ

१५९ कीळिन्ति कीळाः विदयेषु घृष्वयः १,१६६,२

६ क्रीळं वः शर्धः मास्तं। कण्वाः १,३७,१

१० ऋीळं यत् दार्घः मास्तम् १,३७,५

ऋीडिन् १**३**६ गरमेथी च १

४६६ गृहमेषी च । क्रीडी च शाकी च । वा॰ य॰ १७,८५ क्रीकित्

३६० वत्सासः च प्रेक्तीळिनः पर्योधाः ७,५६,१६ क्रीळि:

१९७ ते क्रीळयः धुनयः त्राजहृष्टयः १,८७,३ ४२० शिश्लाः न क्रीळयः सुमातरः १०,७८,६

श्रुभिन्

१५२ शुद्रः वः शुष्मः क्रुप्थमी मनांति ७,५६,८

**इ.मु**ः

२४२ मा वः रसा थनितभा । कुमा फ़ुमुः ५,५३,९

( २२-२३ ) १,३८,२ ( हि: ५ ३ (हि:); (४८५) १,१६५,६ [इन्स३२५५]: (१८८) १,१६८,६ (हि:); (३०९) ५,६१,२ (हि: ); (६५) ८,७,२०

स्वो

१३ गरतः यः । को विश्वानि सीभगा ६,६८,६

ध्रत्रः

४६९ सुक्षत्रासः रिवादसः १,१९,५: [ अभिः १४४२ ] ४८४ स्वक्षत्रेभिः तन्तः गुण्यमानाः १,१६५,५ [र्टेटः१२४]

क्षप्

११५ स्रपः जिन्यातः वृषतिभिः श्राधिभैः १,६४,८ ४०८ मुमारने न पूर्वाः अति स्रपः १०,७७,६

क्षमा

६०७ क्षमा रपः मध्यः अष्टरस्य रः ८.२०,२६ १६९ अप महः । दिवि क्षमा च मन्महे ५,५६,३

ध्यः

६८६ प्रमा सर्वे तिहा विभिन्न देना ज्याहर

१३५ मस्तः यस्य हि क्षयेः । पाथ १,८६,१

८४७ उरुक्ष्याः सगणाः मःनुषासः । अथर्वे ७,८२,३

क्षर

३०१ नौः न पूर्णा क्षरति व्यधिः यती ५,५९,२

8६ इपं। मरुतः विष्रः अक्षरत् ८,७,१

क्षि

१२० आप्रच्छ्यं ऋतुं आ स्त्रेति पुष्यति १,६४,१३

क्षितिः

४१५ द्सितीनां न मर्थाः अरेपतः १०,७८,१ ३६८ व्यपः येन सुक्षितये तरेम ७,५६,२४

२८ जरा पर क्षिप्

४२६.१ अभियुग्वा च विश्चिषः स्वाहा । वा॰ य॰ ३९,७

भर

३७७ उत स्रोदन्ति रोदसी महित्वा ७,५८,६

धुर:

१६७ अंमेषु एताः पविषु धुराः आी १.१५६.१०

धोणी

्६७ सं स्तोणी सं इ सूर्व । दश ८,७,२२ २११ ते स्तेणोभिः सस्तितः न अभिनः २,३४,१२

क्षादम्

२४० त्वाना नियम दोद्या का प्रमुख

खाद

६१८ मृगः इव हिन्दाः साद्ध कः ६,५८,७

खादिः

६८५ रनेत सादिः च तीत व र्वे वरे १,१६८,३

१६६ अंते, का या प्रयोगु स्वत्या १,१६६,९

६६० क्षेत्रेषु दा क्राउटा पणु स्वाद्याः ५,५५,११

३५७ क्षेत्रेषु का गानः गात्याः वः ७,५६,१३

२१७ सम्बेषु स्वादिषु शहरः रहेतु व्ययः ५,५६,४ ११७ असम्बर्गमः दृष्याद्यः सरः १,६५,१०

११७ जार १५ के र इस्ति।देवर गार १४४३,१५ ८५ - प्रथमि ऐस्त सुक्तबाद्यः । रुक्तकार ८,४०,५

हिन है । इस है ।

राम १९ व्यक्ति । १८४२ वर्षे वर्षेत्र १,८५,६ ११८ ॥ राषे १ प्रस्कारे तुस्तह्य । १२ १ ५,८५,६

खाडिन

**रेटर** एका र स्त्रिक दिल्ला स्वादिका स्ट्रिक्

## खादि-हस्त

२९३ लेपं गणं तत्रसं खादिहस्तम् ५,५८,२ गणश्री:

११६ रोदसी आ नदत गणश्चियः १,५४,९ ४५६ सोमं पिव मन्दसानः मणिश्रिभिः ५.६०.८ गणः

१४८ सः हि स्वयन् पृषद्धः युवा गणः १,८७,८ १४८ अस्याः भियः प्राविता अध नृपा गणः १,८७,८ ३१८ युवा स माहतः मणः । त्वेषरथः ५,६१,१३ ३५१ अभ महिद्द: गणः तुविधान् ७,५६,७ ४२४.४ दरे अभित्रः न गणः । वा० व० १७,८३ ४३७ त्रायन्तां मस्तां गणाः । अधर्व० ४,१३,४ ४५८ गणाः त्वा उप गायन्तु मारुताः । अधर्वे ४,६५,४

३५ वन्दस्व मारुतं गणं । त्वेयं पनस्युम् १,३८,१५ ११९ रजस्तुरं तवसं मास्तं गणं। ऋजीविणम् १,६४,११ २२९ तं ऋषे मारुतं शणं । नमस्य ५,५२,१३

२३० अच्छ बच्चे माहतं शणं । दाना मित्रं न ५,५२,१८ २८३ ह्वेपं राणं माहतं नव्यसीनाम् ५,५३,१० २७५ असे शर्धनतं आ गणं महतां अव ह्ये ५,५६,१

२९२ स्तुपे गणं मारुतं नव्यसीनाम् ५,५८,१ २९३ त्वेषं गणं तवसं खादिहस्तं । वन्दस्व ५,५८.२

८०६ त्यं नु माहतं गणं । वृपणं हुवे ८,९८,१२

८०७ गणं अस्तोपि एपां न शोभसे १०,७७,१ २१६ वातंवातं राणंगणं सुशस्तिभिः। ओजः ईमहे ३,२६,६

२४८ त्रातंत्रातं गणंगणं सुशस्तिभिः। अनु कामेम ५,५३,११ ४७७ सज्: गणेन तृम्पतु १,२३,७; [इन्द्रः ३२४७ ]

३ मखः सहस्वत् अर्चति । गणैः इन्द्रस्य काम्यैः १,६,८ ३७७ प्र साक्मुक्ष अर्चत गणाय ७,५८,१

८७८ इन्द्रज्येष्टाः मस्द्रणाः १,२३,८; [इन्द्रः ३२८८] 88७ उरक्षयाः सगणाः मानुपासः । अथर्व० ७,८२,३

## गम्

१३३ आ गच्छन्ति ई अवसा चित्रभानवः १,८५,११ २७१ यत्र अचिध्वं मस्तः । गच्छथ इत् तत् ५,५५,७ ७५ कदा गच्छाथ मरुतः। इत्था वित्रं हवमानम् ८,७,३० ९७ आ हव्या वीतये गथ ८,२०,१६

२७५ तत् इत् मे जग्मु: आशसः ५,५६,२ 8 अतः परिज्मन् आ गहि १,६,९

८६५-४७३ मरुद्धिः अगे आ गहि १,१९,१-९

३९२ गृहमेधासः आ गता । महतः ७,५९,६०

८३ इया न: अग आ गत पुरस्पृद्दः ८,२०,२

९१ हब्या नः बीतये गत ८,२०,१०

४१० प्रयस्वन्तः न रात्राचः आ गत १०,७७,8 २२ गन्त दिवः न पृथिव्याः १,३८,२

४२ गन्त नूनं नः अवसा यथा पुरा १,३९,७

४४ गन्त यृष्टिं न विद्युतः १,३९,९ ३२६ गन्त नः यज्ञं यज्ञियाः सुशमि ५,८७,९

८२ आ गन्त मा रियण्यत ८,२०,१

२०३ आ हंसासः न स्वसराणि गन्तन २,३४,५

२०४ नरां न दांसः सवनानि गन्तन २,३४,६

२८४ हिरण्यरथाः मुविताय गन्तन ५,५७,१

३८७ मो पु अन्यत्र गन्तन ७,५९,५

५६ आ तु नः उप गन्तन ८,७,११ ७२ महास्य दावने । देवासः उप गनतन ८,७,२७

४२८ देवाः अवसा आ अगमन् इह । वा॰ व॰ १५,९०

२५ पथा यमस्य गात् उप १,३८,५

१७६ आ सूर्याद्व विधतः रथं गात् १,१६७,५ १२२ प्रातः मञ्ज थियावमुः जगम्यात् १,६४,<sup>६५</sup>

१५८ अहानि मृत्राः परि भा वः आ अगुः १,८८,८

२७६ ये ते नेदिष्टं हवनानि भागमन् ५,५६,२ ८८७ मुगाः अपः चकर वज्रवाहुः १,१६५,८ः [इन्द्रः३३५७]

२५५ चक्षः इव यन्तं अनु नेषध सुगम् ५,५४,६

गत

३७९ गतः न अध्वा वि तिराति जन्तुम् ७,५८,३

गन्त

१३७ सः गन्ता गोमति वजे १,८६,३ २१६ गन्तारः यज्ञं विदयेषु धीराः ३,२६,६

गभस्तिः

११७ अस्तारः इष्ठं दिधरे गभस्त्योः १,<sup>६४,६</sup>० १५६ अस्तोभयत् वृथा आसां। अनु स्वधां गमस्त्योः १,८८,६

२६० अप्तित्राजसः विद्युतः गभस्त्योः ५,५४,११ गभेत्वम्

१ खधां अनु । पुनः गर्भत्वं एरिरे १,६,८

गर्भ:

२९८ भर्ता इव गर्भ स्वं इत् शवः धः ५,५८,७ ३३६ सा इत् पृथ्निः सुभ्वे गर्भे आ अधात ६,६६,३

[ अमि: २८३८-४६ ] । १४९ सोमस जिहा प्र जिगाति चसता १,८७,५

गृहमेघीयम्

३२१ विमहसः । जिगाति रोष्ट्रधः कृभिः ५,८७,४ २१३ थो पु वाधा इव सुमतिः जिगातु २,३४,१५ १२८ रघुपत्वानः प्र जिगात बाहुभिः १,८५.६ ३७६ अच्छ स्रोन् सर्वेतातः जिगात ७,५७,७ २०५ दिवः मर्वाः सा नः सच्छ जिगातन ५,५९,६ गाधः - १७७ गायन् गार्थं सुतसोगः दुवस्यन् १,१६७,६ गायत्रम् **३८ मिमीहि श्लेबं । गाय गायत्रं** उक्ष्यम् १,३८,१८ १७२;१८२;१९२ एपः वः त्तोमः मस्तः इवं मीः १,१६६, १५:१६७,११:१६८,१० २ अच्छ विदद्दमुं निरः। अन्यत भुतम् १,६,६ ४ सं असिन् ऋडते निरः १.६,९ ५८ इमां मे महतः गिरं। वनत ८,७,९ १०८ गिरः सं सडे विद्धेषु अभुवः १,६४,६ ३३ अच्छ वद तना गिरा १,३८,१३ १९८ तं वः सर्थ मारुतं सुम्नयुः गिरा। उप ब्रुवे २,३०,११ २२९ मास्तं गणं । नमस्य रमय गिरा ५,५२,१३ २४९ अनु ह्य । निरा गृगीहि कामिनः ५,५३,६६ ३२० प्र दे दिवः बृहतः गृन्विरे गिरा ५,८७,३ १०० वृप्यः पावकान् अभि सोभेर निरा ८,२०,१९ १०१ नुभवस्तमान् गिरा। वन्दस्य मस्तः अह ८,२०,२० १५ उत उ त्ये सूनवः गिरः १,३७,६० गिरिज ३१८ यन्तु विष्यवे। महत्वेत निरिज्ञाः एवयामरत् ५,८७,१ गिरिः १२ उमाय सन्यवे । जिहीत पर्वतः शिरिः १,३७,७ ५० नि यन् यामाद वः गिरिः नि तिन्यवः। देगिरे ८,७,५ ११४ गिरवः न खत्वसः रहप्यदः १,६४,७ **३८८ गिरयः** न आपः लगाः अस्पृत्रन् ६,६६,११ ७९ गिरयः वित् नि विहते ८,७,३४ २५४ अनम्बदां यत् ति अयःतन निरिम् ५,५४,५ २७८ असानं चित् हार्य पर्वतं गिरिम् ५,५३,८ १७ वः बलं । तिरीन् अनुस्पर्वातन १,३७,१२

५२ सिव इन दत् निरीलां। यसं हुन्नाः सिवन्दर्८,७,१४

२९६:२९९ स्हिहिरयः हरत् इक्षमाणः ५,५७,८,५८,८

गिरिस्थ

४०६ गर्ने । गिरिष्टां इवनं हुवे ८.९४,१२

गुरु ३८ स्थिरं हथ। नरः वर्तयथ गुरु १,३९,३ ३६३ गुरु द्वेवः अरस्ये दधन्ति ७,५६,१९ गुहा 894 गुहा चित् इन्द्र विभिः अविन्दः १,६,५ [ इन्द्रः ३२४५ ] १७४ गुहा चरन्ती मनुषः न वीषा १,१६७,३ १८८ गृहत गुद्दां तमः । वि यात विश्वं अत्रिणम् १,८६,९० 88८ तेन पासि गुद्धं नाम गोनाम् ५,३,३ गृह् १८४ मृहत गुर्व तमः। वि यात अत्रिणम् १,८६,१० गूळह ३३१ आविः मूळहा वमु करत् ६,८८,६५ ३७५ जिगृत रायः सृतृता मधानि ७,५७,३ गृण् ३९७ विश्वे सर्वः था । सदा गृणन्ति दारवः ८,९४,३ ११९ रदस्य सृतुं इवता गृणीमसि १,५४,१२ २१२ डप घ इत् एना नमसा गृणीमस्ति २,३८,१४ २४९ अनु इय। गिरा मृणीहि वामिनः ५,५३,१६ गृणव् ३७१ निचेतारः हि मस्तः गुणन्तम् ७,५७,२ ३४२ प्र वित्रं सर्वे गृणते तुराय ६,६६,९ गृणान ३६२ सत्राची राति मस्तः गृणानः ७,५६,१८ २७४ निः बंहतिस्यः मस्तः गृणासाः ५,५५,६० २०७ ऋषे स्दस्य मस्तः गृणानाः ५,५२,८ गृध

१५९ अहाति गृधाः परि था वः ना भगुः १,८८,४

१९२ गृहमेघासः आ गत मरतः ७,५९,६०

४२६ गृहमेधी च होडी च। बा॰ द॰ १७,८५

. ६५८ मणे एरी। गृहमेघीये मुस्तः इक्वम् ७,५६,६४ -

गृहमंधः

गृहमेधिन्

गृहमधीयम्

## गृहीत

8९8 उपयामगृहीतः असि इन्द्राय त्वा महत्वते

वा॰ य॰ ७,३६

उपयामगृहीतः असि महतां त्वा ओजसे

वा॰ य॰ ७,३६

३८ श्लोकं। गाय गायत्रं उक्ध्यम् १,३८,१८

१०० वृष्णः पावकान् । गाय गाः इव चर्क्वपत् ८,२०,१९

१०३ अधि नः गात मस्तः सदा हि वः ८,२०,२२

४२२ अधि स्तोत्रस्य सख्यस्य गात १०,७८,८

२७३ अधि स्तोत्रस्य सख्यस्य गातन ५,५५,९ ६ कण्वाः आभि प्र गायत १,३७,१

९ त्वेपयुम्नाय शुष्मिणे देवत्तं त्रह्म गायत १,३७,८

१७७ गायत् गाथं सुतसोमः दुवस्यन् १,१६७,६

३२५ अहेपः नः महतः गातुं आ इतन ५,८७,८

## गौ:

२७७ शिमीवान् अमः । दुधः गौः इव भीमयुः ५,५६,३

**३९५ गौः** धयति मरुतां । श्रवस्युः माता मघोनाम् ८,९८,१

२२ क्व वः गाचः न रण्यन्ति १,३८,२

१८८ आसा गावः वन्यासः न उक्षणः १,१६८,२

२४९ रणन् गावः न यवसे ५,५३,१६

२७८ वृथा गाचः न दुर्धुरः ५,५६,८

१०२ गावः चित् घ समन्यवः ८,२०,२१

२३२ गां वोचन्त स्रयः । पृश्चि वोचन्त मातरम् ५,५२,१६

१९९ मृमि धमन्तः अप गाः अवृष्वत २,३८,१

१०० वृष्णः पावकान्। गाय गाः इच चर्कृपत् ८,२०,१९

८९ गोभिः वाणः अज्यते सोभरीणाम् ८,२०,८

२७९ गवां सर्ग इव ह्रये ५,५६,५

२०२ गवां इव श्रियसे श्वतं उत्तमम् ५,५९,३

88८ तेन पासि गुद्धं नाम गोनाम् ५,३,३

१० प्र शंस गोपु अप्यं। कीळं यत् शर्धः माहतम् १,३७,५ ३४१ तोकं वा गोषु तनये यं अप्सु ६,६६,८

११० ववश्वः अधिगाचः पर्वताः इव १,६४,३

८६० आशारेषी ऋशगुः एतु अस्तम् । अथर्व० ४,१५,६

११० ते दराग्वाः प्रथमाः यज्ञं कहिरे २,२४,१२

गव्यम्

२३३ उत् राथः गृहयं मृते ५,५२,९७

गा-अणेस्

२१० महः ज्योतिषा ग्रंचना गे।अर्णसा २,६४,१२

१५५ सस्वः ह यत् मस्तः गोतमः वः १,८८,५

१५८ ब्रह्म कृष्वन्तः गोतमास भर्कः १,८८,८ १३३ असिबन् उत्सं गोतमाय तृष्णजे १,८५,१६

## गोपातमः

१३५ यस्य हि क्षये । सः सुगोपातमः जनः १,८

गोपा

३६२ यः ईवतः वृषणः अस्ति गोपाः ७,५६,१८

गोपीथः

४६५ गोपीथाय प्र हूयसे १,१९,१; [ अप्रिः र ४१३ सः देवानां अपि गोपीथे अस्तु १०,७५,७

गोवन्धुः

८९ गोवन्धवः सुजातासः इपे भुजे ८,२०,८ गोमत्

८०० जोपं आ । इन्द्रः सुतस्य गोमतः ८,९४,६

१३७ सः गन्ता गोमति वजे १,८६,३ २९० गोमत् अथवत् रथवत् सुवीरम् ५,५७,७

गोमात् १२५ गोमातरः यत् शुभयन्ते अनिःभः १,८५,३

गोहा ३६१ आरे गोहा नृहा वधः वः अस्तु ७,५६,६५

ग्मा ११ दिवः च ग्राः च धूतयः १,३७,६

ग्रभ् ३९८ गृभायत रक्षसः सं पिनष्टन ७,१०४,१८

य्रामः ४२० महाम्रामः न यामन् उत त्विषा १०,७८,<sup>६</sup>

१६३ अरिष्टग्रामाः सुमति विवर्तन १,१६६,६

ग्राम-ाजत् २५७ नियुत्वन्तः ग्रामजितः यथा नरः ५,५४,८ यावन्

४२० त्राचाणः न सूरयः सिन्धुमातरः १०,७८,६ ग्लहा

8३९ एजाति रलहा कत्या इव तुला ६,२१,३

( १६ ) १,३७,११; (२१२) २,३४,१४; (१०१<sup>) ८,२०,</sup>

**यमेस्तुभ्** २५० घर्मस्तुभे दिवः आ पृष्टयज्वने तृष्णं अर्धन ४,०१

## घासिन्

४२६ स्वतवान् च प्रधासी च । वा॰ य॰ १७,८५ ४१३ प्रधासिनः हवामहे । मस्तः च रिशादसः । वा॰ य॰ ३,४४

घृत

१६५ वत्मीनि एवं अनु रीयते घृतम् १,८५,३ ६८ घृतं न पियुपी इषः ८,७,१९ १८६ आ घृतं । उसत मधुवर्ण अर्चते १,८७,२ १९० दादे घृतं मस्तः प्रुष्युवन्ति १,१६८,८ १८८ ये कीलालेन तर्पयन्ति ये घृतेन । सथर्व० ४,१५,५

### घृत-प्रूप्

४१८ वरेयवः न मर्याः घृतश्रुषः १०,७८,४ घृत-वत्

११३ पिन्वन्ति । पदः घृतवत् विद्येषु साभुवः १,५४,५ घृताची

१७३ मिम्यस देषु सुधिता घृताची १,१६७,३ घृषु:

१२२ मदन्ति वीराः विदयेषु घृष्वयः १,८५,१ १५९ क्रीळन्ति क्रीळाः विदयेषु घृष्वयः १,१६६,२ ११९ घृषुं पावकं वनिनं विवर्षणम् १,६८,१२ ९ प्र वः सर्थाय घृष्वये । ब्रह्म गायत १,३७,८

# ष्टृष्वि-राधस्

३८७ को पु घृष्विराधसः। यतन अन्धांति पीतवे ७,५९,५ घोर

१७५ न रोदती वर तुदन्त घोराः १,१६७,८ घोर-वर्षस्

४६९ ये शुक्राः घोरवर्षसः १,१९,५ः [कांग्रः २४४६ ] १०९ ते सत्तानः न द्रप्सिनः घोरवर्षसः १,६४,२ घोषः (स्वरः Proclamation)

रेहेर स्वरन्ति घोषं विततं ऋतववः ५,५४,६२ घोषः (पह्नी Hamlet)

१५७ चित्रं दुगेदुगे। नब्दं घोषाद अमर्त्वम् १,१३९,८ घोषिन्

८५८ गायन्तु मारेताः। पर्जन्य घोषिणः। समर्व-८,१५,८ च (१६) १,३७,६ (हिः): (१३८) १,८६८: (१७८)

(११) १,२७,६ (द्विः); (१३८) १,८६,८; (१५८) | ४२८.१ चर्सूपि लग्निः आ दत्ताम् । अपने० ३,१,६

१,८८,८। (१५७) १,१३९,८ (हिः); (४९१) १,१६५, १२ [ इन्द्रः ३२६१ ]; (१६०) १,१६६,३;(१८१) १,१६७,१०; (१८५) १,१६८,३ (हिः); (२१९-२०) ५,५२,३-८; (२७२) ५,५५,८ हैं,६६८,३ (हिः); (२१९-२०) ५,५२,३-८; (२७२) ५,५५,८ हैं,६१); (३१५) ६,६६,२; (३८३,३८८) ७,५९,१८ (हिः); (११) ८,२०,१८; (४०२) ८,१८,१८ (१६१) १०,७७,८; (४१३) वा० य० ३,८४; (४१८) वा० य० १७,८० (पर्क्त्वः); (४१८,२) वा० य० १७,८२ (पर्क्त्वः); (४२८,३) वा० य० १७,८२ (पर्क्त्वः); (४२८,४) वा० य० १७,८३ (पर्क्त्वः); (४२८,४) वा० य० १०,८३ (पर्क्त्वः); (४२८,४) वा० य० १८,८३ (पर्क्त्वः); (४२८)

चकानः

४२४ महः च यामन् अघरे चकानाः १०,७७,८

चऋम्

१६६ अझः वः चक्रा समया वि वरते १,१६६,९ १५५ परयन् हिरप्यचक्रान् अयोदंधून् १,८८,५

चक्रा

७४ साजींके पस्त्यवित ! यदुः निचक्रया नरः ८,७,२९ चक्राण

६८ अराजिनः । चकाणाः वृष्यि पेंस्यम् ८,७,२३ चक्रिया

२०७ वर्तयत तपुषा चिक्तिया सभि तम् २,३४,९ २१२ साववर्तत् सवरान् चिक्तिया सबसे २,३४,१४

चस्

8९१ संबक्ष्य मरुतः चन्द्रवर्गाः १,१२५,१२ [इन्द्रः ३२६१] चक्षणम्

२६८ दिहसेष्यं सूर्वस इव चक्षणम् ५,५५,८ ----

चक्षस्

१८९ चोमस्य विद्वा प्र विगाति चक्षसा १,८७,५ ४२८ व्यक्तिविद्वाः मनवः सूरऽचक्षसः । वा॰ य॰ २५,२०

चक्षुस्

२०२ सूर्यः न चक्षः रज्ञसः विसर्जने ५,५९,३ २०४ सूर्यस चक्षः प्र मिनन्ति ग्रष्टिमिः ५,५९,५ २५५ चक्षः इव बन्तं अनु नेपय सुगम् ५,५८,६ चन

१६९ इन्द्रः चन । खजसा वि हुणाति तत् १,१६६,१२ ३८५ निह वः चरमं चन । वसिष्टः परिमंसते ७,५९,३ चनिष्ठ

३७३ असे वः अस्तु सुमतिः चनिष्ठा ७,५७,४ चन्द्र-चत्

२९० चन्द्रवत् राधः महतः दद नः ५,५७,७ चन्द्र-वर्ण

8९१ संचक्ष्य महतः चन्द्रवर्णाः १,१६५,१२

[इन्दः ३२६१]

## चन्द्रः

'१०१ वृष्णः चन्द्रान् न सुध्रवस्तमान् गिरा ८,२०,२० ३१७ वसूनि काम्या। पुरुखनद्भाः रिशादसः। ववृत्तन ५,८६,१६ ८८७ अहं एताः मनवे विश्वचन्द्राः अपः चकर १,१६५,८ [इन्द्रः ३२५७]

२११ सुचन्द्रं वर्णं दिधरे सुपेशसम् २,३४,१३ चर्

९९ स्मत् मीळहुषः चरन्ति ये ८,२०,१८

## 88३ ये अद्भिः ईशानाः मस्तः **चरन्ति ।** अथर्व० ४,२७,४

## चरत्

8९८ द्रप्सं अपर्यं विषुणे चरन्तम् ८,९६,१४ [इन्द्रः३२६९] १७४ गुहा चरन्ती मनुषः न योषा १,१६७,३

## चरम

९५ अराणां न चरमः तत् एपाम् ८,२०,१८ २९६ अराः इव इत् अचरमाः अहा इव ५,५८,५ ३८५ निह वः चरमं चन वसिष्ठः परिमंसते ७,५९,३

## चकृतिः

३३३ सदाः चित् यस्य चर्छतिः ६,८८,२१ चक्रेत्यः

१२१ चर्छत्यं मस्तः पृत्यु दुस्तरम् १,६४,१४ चक्रंपत्

१०० वृष्णः पावकान् । गाय गाः इव चर्छपत् ८,२०,१९ चमेन्

१२७ चर्म रूव उदाभः वि उन्दन्ति भूम १,८५,५ चपाणेः

११९ घृरुं पातकं वनिनं विचर्पणिम् १,६४,१२

१२१ धनस्पृतं उक्यं विश्वचर्पणीम् १,५४,१४ १३९ विश्वाः य चर्पणीः अभि १,८६,५

३३१ सं सहस्रा कारिपत् चर्पणिभ्यः आ ६,8८,१५ १८० पूर्विभः हि ददाशिम । अवीभिः चर्पणीनाम् १,५३

## चारु

३०२ अलाः इव सुभ्वः चारवः स्थन ५,५९,३ ४६५ प्रति खं चारं अव्वरम् १,१९,१ [अग्निः २४३८] 88८ रुद्र यत् ते जनिम चारु चित्रम् ५,३,३

१७९ चयते ई अर्थमो अप्रशस्तान् १,२६७,८ १८६ उपहरेषु यत् अचिध्वं यथि । वयः इव १,८७,२ २७१ यत्र अचिध्वं महतः गच्छथ इत् उ तत् ५,५५,७ ४७ तिविषीयवः । यामं शुत्राः अचिध्वम् ८,७,१ ५९ अधि इव यत् गिरीणां। यामं श्रमाः अचिष्वम् ८,७,१४

88९ इह प्रसत्तः वि चयत् कृतं नः ५,६०,१

## चिकित्वस्

३३८ वपुः न तत् चिकितुपे चित् असन ६,६६,१

8९६ येन मानासः चितयन्ते उसाः १,१७१,५ [ इन्द्रः ३२६७]

३०१ दूरेहशः ये चितयन्ते एमभिः ५,५९,२ २०० वावः न स्तृभिः चितयन्त सादिनः २,२४,२ ३०२ मर्थाः इव श्रियसे चेतथ नरः ५,५९,३ १५५ एतत् स्यत् न योजनं अचेति १,८८,५

## चितयत्

२०५ आपानं बहा चितयत् दिवेदिवे २,३४,७

(८७५) १,६,५ [इन्द्रः ३२८५] (हिः); (१६,१८,१०) १,३७,११.१३.१५; (२७,२९) १,३८,७.९; (३९,४१) १,३९,८.६; ( ११० ) १,६४,३; ( १२६,१३२ ) १,८९,८.

१०; (१३९) १,८६,५; (१४५-४६) १,८७,१-२;(४८१) १,१६५,१०; [इन्द्रः ३२५९]; (१७३,१७८,१८०)

१,१६७,२,७,९, ( १८६ ) १,१६८,४; (२२८) ५,५२,१३;

(२५२) ५,५४,३; (२६७) ५,५५,३; (२७५<sup>,७६,२७८)</sup> ७,५६,१-२.४; (२९८) ५,५८,७; (४५०) ५,६०,३ (वि

३ (द्विः); (३३३) ६,८८,२१; (३३८,३३८,३४०) ६,<sup>६६</sup>, ५ (हिः). ७ ( ३५९,३६८,३६७) ७,५६,१५.२० (३)

२३; (३७०,३७४) ७,५७,२.५; (३७८,३८२) ५,५८,३

(३८९) ७,५९,७; (६०,७९) ८,७,३५, ३४ (हि: ५ 6,50,7,4,76.57,55; (८२,८३,९९,१०२,१०३) ( ४१२ ) १०,७७,६ विचम् ३९० तिरः चित्तानि वसयः विष्यंसति ७,५६,८ चितिः ४३६ ते मा अवन्तु । अस्यं चित्त्याम् । अधर्वे० ५,२४,६ १५२ रक्नः न चित्रः खिधितेवाद् १,८८,२ १६१ चित्रः वः यामा प्रयतात खडिए १,१६६,8 १९५ चित्रः वः सस्तु यानः १,६७२,६ " चिन्नः कती मुदानदः १,१७२,१ ४९२ मनमानि चित्राः अतिवातयन्तः १,१६५,१३ ५२ अरुगसदः । चित्राः यानेभिः देरते ८.७.७ ४१५ राजानः न चित्राः सुसंद्याः १०,७८,१ १११ चित्रैः सिन्भः बरुपे वि सप्सते १,६४,८ देर चित्राः रोधस्वतोः अह । यत र,दे८,११ १५७ वर् वः चित्रं वृगेवृगे १,१३९,८ २०८ चित्रं तत् वः मस्तः याम चेक्ति २,३४,६० ४४८ रुद्र यत् ते जनिम शाह चित्रम् ५,३.३ १२७ अध पारावतः इति । चित्रा स्पाणि वर्गा ५,५२,११ ८ नि यमन् चित्रं ऋज्वते १,६७,३ ३४२ प्र चित्रं अर्क गृयते तुराय ६,६६,९ ३०७ सं टातुचित्राः उपसः यतन्ताम् ५,५६,८ चित्र-ज्योतिः १९११ चित्रज्योतिः च सम्बद्धीतिः च । बान मन १९,८० चित्र-भानुः ११८ महिषासः माधिनः चित्रभानचः १,५४,७ १३३ का रक्ति ई अवता चित्रमानवः १,८५,१६ चित्र-वाज ७८ वहार्य चित्रवाजान् ८,७,३३ चिरम् २८१ मा या यानेषु महतः चिरे वरत् ४,५६,७ चुद् ६८३ अन्तर्भः वराण चोदत करा ६,६३८.४ **२८६** प्रते रुपेष्ट चोइत ५.५६.७

मरप्रसः ६

चेतस् ११५ सिंहाः इव नानदति प्रचेतसः १,५४,८ २२३ वृदं तस्य प्रचेतसः । स्तत दुर्धतेतः निदः ५,८७,९ ५७ झभुझगः दमे । उत प्रचेतसः मदे ८.७,१२ - २६२ तुभादवस्य मस्तः विचेतसः। रायः स्याम ५,५४,१३ १६३ वृदं नः उत्रः मरतः युचेतुना ६.१६६,इ ३७१ विचेतारः हि महतः गृपन्तम् ७,५७,२ ३३६ बार ची त रामुविः भरध्ये ६,६६,३ चोदः े पर [इन्द्रः इस्ट्र ] । ३१० जपने चोदः एया । वि सक्यानि नरः यसुः ४,५१,३ च्यवस् ३४३ त्युक्यवसः जुदः न सम्तेः ६,६६,१० १६ मिहः नरतं । प्र च्यवयन्ति दानभः १,३७.११ ११० भुवन नि । प्र चयवयन्ति दिव्यानि मजनना १,५४,२ २७८ विरे । प्र च्यवयन्ति यमभः ५,५६,८ १७९ उन च्यचन्ते राज्युना भुवानि १.१६७,८ १८८ वत सम्बद्धा विष्टुरा इव वीर्तम् १,१३८,६ <mark>४८६ जाते चयर्च इत्या इत् देशे एक सु १,१६५,१०</mark> िटम्दः इस्पर् १७ क कई बनान अचुन्यबीतन । मिनेन् भच्युच्यवीतन १,३३,१३ १६२ दिवा वा इहां नगीः असुचययुः १,१६६/५ <mark>१८३ सरे</mark>गम हिनेतातः बच्चच्यक्यः शाटनि नित १,१५८,३ २३९ स्टन्सः । दिसः हेर्ग असुस्यतः ४,५३,६ ३०६ प्र पर्वेतरा नमतृत असुच्यद्यः ५,५९,७ ६०७ आ अञ्चयद्याः दिव्यं क्षेत्रं तृते ५,५५,८ **१२६ प्रचयवयन्तः** अस्तुतः भिद्र को जना **१,८५**४ च्युत् ११७ अन्तरमुतः दर्ग न य न ने १,१३८,५ ११८ महाः अगरः राष्ट्रः अग्रयुतः १,६५,११ १५१ बानविषा सहना पर्वनस्मृतः ५,५४,३ २५० दर्ग बादे अनल प्लिस्कृति ५,५५,६

१६६ विद्या पर र सबत राग सम्बद्धतम् १८५३

५८ आ नः रथिं मदच्युतं । इयर्त मस्तः दिवः ८,७,१३ च्युत

४६१-६३ मरुद्धिः प्रच्युताः मेगाः । अथर्व० ४,१५,७-९ १७९ उत च्यवन्ते अच्युता भ्रुवाणि १,१६७,८

छ**द्** ज्यान्य हे क्याप्य न न

8९१ अच्छान्त मे छद्याथ च न्नम् १,१६५,१२ [ इन्द्र; ३२६१ ]

### छन्द

८१ पूर्व्यः ! छन्दः न सूरः अचिषा ८,७,३६ छन्दस्

४३२ छन्दांसि यत्रे महतः स्वाहा। अयर्व० ५,२६,५ छन्द-स्तुभ्

२२८ छन्द्स्तुभः कुभन्यवः। उत्तं था वृतुः ५,५२,१२ जग्मन्

८७२ इन्द्रेण सं हि दक्षसे । सञ्जग्मानः १,२,७ [इन्द्रः ३२८२]

### जिंग:

१३० श्राः इव इत् युयुधयः न जन्मयः १,८५,८ ४२८ शुभंगावानः विद्येषु जन्मयः । वा॰ य॰ २५,२० ज्यनम्

२१० जधने चोदः एषां । वि सक्यानि नरः यमुः ५,५१,३ जञ्झनी

२२२ अनु एनान् सह विद्युतः। मस्तः जज्झतीः इव ५,५२,६ जङ्गती

१८९ पृथुज्जवी असुर्यो इव जञ्जती १,१६८.७ जन्

२९६ प्रत्र जायन्ते अकवा महेभिः ५,५८,५ १०९ ते जिल्लेरे दिवः ऋष्वासः छक्षणः १,६४,२ १२१ साकं जिल्लेरे खपया दिवः नरः १,६४,४ ७ साकं वार्योभिः अजिभिः । अजायन्त स्वभानवः

२०० त्या अज्ञानि प्रत्याः बुक्ते कथनि २,३४,२ ८१ अप्तिः हि ज्ञानि पृत्येः ८,७,२२ २९५ विस्वतर्यं जनस्यथं यज्ञाः ५,५८,४ १९१ वे सम्बद्धाः अज्ञनस्यन्त अस्वम् १,१६८,९ १८४ ६पं स्वः अभिज्ञासन्त धृतयः १,१९८,२

नेरेंद्र मण्यते गिलि**जाः** एवदामस्त् **५,८७,२** 

२८४ तृष्णजे न दिवः उत्साः उदन्यवे ५,५७,१ १८४ वयासः न ये स्वजाः स्वतवसः १,१६८,२

## जनयत्

१२८ अर्बन्तः अर्के जनयन्तः इत्दियम् १,८५,१

### जनः

१३५ सः सुगोपातमः जनः १,८६,१

१७१ व्या यत् ततनन् ग्रजने <mark>जनासः</mark> १,१३६,१४ ३६६ चं यत् हनन्त मन्युःमिः जनासः ७,५६,<sup>६९</sup>

१२५ जनं यं छत्राः तत्रसः विराश्चिनः १,१६६८

१९८ डप ब्रुवे नमसा दैव्यं जनम् २,३०,११

१७ वः वर्ष । जनान् सञ्च्यवीतन १,२७,१२ १२० प्र न् सः मर्तः शवसा जनान् अति। दश्यो १,६०,१३

१२० प्र नू सः मतः शवधा जनान् वाता पर्वा प्राप्त १६९ जनाय यसे चुक्रते सराध्वम् १,१६६,१२

२०६ पिन्वते । जनाय रातहविषे महीं इपन् २,३४,८

२९५ वृयं राजानं इर्यं जनाय । जनवय ५,५८,४ ३६८ जनानां यः अमुरः विधर्ता ७,५६,२४

## जनित्रम्

३४६ अङ विदे मिथः जनित्रम् ७,५६,२

## जनिमन्

88८ हद यत् ते जितम चाह चित्रम् ५,३,३

### जानः

१२३ प्रये शुस्भन्ते जनयः न सहयः १८५६

३१० पुत्रकृषे न जनयः ५,६१,३

१७८ स्थिरा चित् जनीः बहते मुभागाः १,१६७,9

### जनुस्

३७८ जनूः चित् वः मस्तः त्वेष्येग ७,५८,२

३४६ निक: हि एयां जन्यि वेद ते ७,५६,२

२८८ सुजातासः जनुषा रुक्मवस्यः ५,५७,५ २०५ सुजातासः जनुषा पृथ्यमातरः ५,५९,६

३३७ न ये ईपन्ते जनुषः अया त ६,६६,८

### जन्तुः

१,३७,२

३७९ गतः न अध्या वि निराति जन्तुम् ७,१८,३

### जनमन्

१८९ पितः प्रतास्य जनमना वदामति १,८०,१ १५८ तत् त वोचाम रभसाय जनमने १,१६६,१

३८३ आज**जन्मानः** मस्तः अग्रयः ६,६६,१०

३५६ शुचिजनमानः शुचयः पायसः ७,४६,११

जिता

य+म•

जम्भः

१० शर्षः मारतं । जम्मे रतस्य वन्धे १,२०,५ जरः

२०८ वितं जराय जुरतां वदास्याः २,३४,६० जरा

६३ अन्छ दद । जराये वहतः पतिम् १,३८,१३ जरित्

२५ मा वः एषा न व्यमे । जरिता भत् अलोधाः १,३८,५ ४९३ इमा प्रवाणि जरिता वः अवैत् १,१६५,१४ [इन्द्रः ३२५३ ]

२०४ वर्त भियं जरिने पानवेशसम् २,२४,६ २२५ अत दयं जरितुः एवसमस्त ५,८७,८ जनः

জান

४८८ न जायमानः नशते न जातः १,१६५,९ (त्ज्यः३२५८) २६७ सार्वः जाताः सम्बन्धः सार्वे अभिनाः ५,५५,३

११९ प्रवे जाताः महिना वे च नु स्वयम ५,८७,६

६१५ यत सर्वन्ति एतयः । जनजाताः अरेपसः ५,६१,१४

१८६ सरेपप: इषिकाताः अधुरुष्युः त्यद्वानि वित् १.१६८,६ १५३ युम्मर्थे के मन्तर हज्ञाताः १.८८,३

१६९ तेत् यः सञ्जाताः मरतः महित्यतम १,१६६,१६

२८८ तुजातासः बतुपा रक्षमद्यसमः ५,५७,५

३०५ तुजातासः बनुषा वृक्षिशतरः ४,५९,६ ८९ योज्ययमः तुजातासः रूपे सुनै ८,२०,८

२४५ मस्म स्य ह**जातायः।** सहद्वान ४ वृद्धः **५,५३,६२** 

स्टर्ड वरिवर हजाता हमरा गरीको पापड ह

१६५ दर र हजाते अतः यः अने ७,०२,०१

जात-वेदस्

४३४ सः वः वर्षे २७ । ज्ञानोदश्यः । अर्थे० ४.१५,१०

नात्यम्

१०२ रज्ञालेन महासम्बद्धाः दश्यः १ जानम्

मुझ १ रे हे खेली हर य स्टब्स्

**२३४ के देश जाती** एउन्हें भारती

दानि:

集體 化水砂 经工工部分分分进商品 网络克

जानुस्

४०७ हविष्मन्तः न वज्ञाः वि**ज्ञानुषः १०,७७,**१

जामित्वम्

१७० तन् वः ज्ञामित्वं महनः परे युगे १,१६३,१३

जायमान

४८८ न जायमानः नसते न जातः १,१६५,९[इन्द्रा३२५८] जाया

४३९ एरं तुरदाना पत्या दव **जाया** । अपवे॰ ६,२२,३

जायत्

३९९ वियम्ति मित्रः अर्थमः । त्रिषधस्यस्य **जादतः ८,९**८,५ नि

२५६ न सः जीयते मस्तः ग स्म्यते ५,५४,७ ४२४,४ जन्जिम् च सम्बद्धित् च स्मिजित् च ।

न सम्बद्धाः । चालस्य १७,८३

२५७ विश्वयन्तः प्रामित्रतः १५८ वरः ५,५४,८ जित

४३४.१ हुनः एतु पराजिता । अधने० ३.१.६

जिगत्तुः

**४१७** बरहानः न वे ुनावः जिगन्तवः २०,७८,३

४१९ आरः न निम्ने: अर्थनः विभागनयः १०,७८,५ जिमीयस्

**४१८ जीगीयांस**ं ने शरा अनियम **१०,७८,**४

**डिगीपा** 

४९४ अरापि विदासमा **जिसीया १,१७१,३** (के)६२६४) जिस्स्

इन् राज्यिम । सर्पार् छान्। जिन्यथ ४,७,२२ जिन्यत

राप धन जिन्दोता १७४४ ५ ५०० रूउ४ ८ जिल्ल

रम्भ जिल्ले हरी एउटे । उसेर १८५,११

दिहा

१४९ में सम्बद्धिया १ कि. हे अन्य १,७५५

ध्यक अर्थन मास्तित्वत आहेला प्रमाहरू हुई।

१८६ रेगी पर एक दर जिल्ला १,११८,५

**६३४ श्रीसिताः स्वरः प्रवास है। १५०० वर्षा**क

र **१९८** में १९किद्धाः स्टेन्ट १ ५२ स्ट्राइट्डेट्ट

## जीर-दानुः

## जीर-दानुः

२०२ मित्राय वा सर्वं आ जीरदानवः २,३४,४ २३८ सुदे दधे महतः जीरदानवः ५,५३,५ २५८ प्रवत्वन्तः पर्वताः जीरदानवः ५,५४,९ १७२;१८२;१९२;४९७ विद्याम इपं वृजनं जीरदानुम् १,१६६,१५;१६७,११;१६८,१०;१७१,६ः

्, ऽ०ऽ,५. [इन्द्रः ३२६८]

## जीवसे

२० विधं चित् वायुः जीयसे १,३७,१५ १९७ कर्षान् नः कर्त जीयसे १,१७२,३ जुजुरान्

१३ जुजुर्वान् इव विस्पतिः। भिया यामेषु रेजते १,३७,८ जुन्

२९४ वृष्टि ये विश्वे महतः जुनन्ति ५,५८,३ ३६४ इमे रध्नं चित् महतः जुनन्ति ७,५६,२० जुरत्

२०८ त्रितं जराय जुरतां अदाभ्याः २,२४,१० जुष

१७५ जुपन्त वृधं सख्याय देवाः १,१६७,४ १६४ मृमि चित् यथा वसवः जुपन्त ७,५६,२० १६९ आपः ओपधीः वानिनः जुपन्त ७,५६,२५

३८२ इदं सूक्तं मरुतः जुपन्त ७,५८,६

८८१ कस्य ब्रह्माणि जुजुपुः युवानः १,१६५,२

२९१ इदं हिवः । महतः तत् जुजुष्ट्रन १,१६५,९ २७८ जुपध्वं नः हव्यदाति यजत्राः ५,५५,१० २९८ एतं जुपध्वं कवयः युवानः ५,५८,३ २५८ गृहमेथीयं महतः जुपध्वम् ७,५६,१८ १७६ जोपत् यत् ई असुर्या सचर्थं १,१६७,५

१७६ जॉपत् यत् ई असुयो सचध्ये १,१६७,५ ३७९ जुजोपन् इत् मस्तः मुन्छति नः ७,५८,३ जुपाणः

१९४ डप ई आ यात मनसा जुषाणाः १,१७१,२ जुरतमः

१८५ जुप्रतमासः वृतमासः अक्षिमिः १,८७,१ जुह्नः

. ३४३ तृपुच्यवसः जुह्दः न अप्रेः ६,६६,१० जृतः

२६५ चुमान् एति मुधिहा बाहुजूतः ५,५८,८

जू:

१२६ मनोजुदः यत् मरुतः रथेषु आ । पृपतीः अयुष्यम् १८५

जू १५७ मा उत जारियुः। अस्मत् पुरा उत जारियुः १,१३९

जेपिन् ४२६ कीडी च । शाकी च उद्घेषी । वा॰ य॰ १७,८५

## जोपस्

२५५ अब स्म नः अरमितं सजीपसः। अनु नेषय २,५४,१ २८८ आ गृहासः इन्ह्रवन्तः सजीपसः ५,५७,१ ४२३ रिशादसः। करम्मेण सजीपसः। वा॰ व॰ ३,४४

जोप:

३३७ निः यत् दुहे ग्रुचयः अतु जोषम् ६,६६,४ ८०० उतो अस्य जोषं आ। प्रातः होता इव मत्स्रति ८,९४,६

11

८३५ यथा एषां अन्यः अन्यं न ज्ञानात् । अवर्व॰ ३,१,६ २९१,२९८ तुविमघासः अमृताः ऋतज्ञाः ५,५७,८,५८८

## হান্ত

४१६ प्रज्ञातारः न ज्येष्टाः सुनीतयः १०,७८,२ ज्येष्ट

४१६ प्रज्ञातारः न ज्येष्टाः सुनीतयः १०,७८,२ २२६ ज्येष्टास्यः न पर्वतासः व्योमनि ५,८७,९ ४१९ अश्वासः न ये ज्येष्टासः आश्ववः १०,७८,५

३३३ दिधरे नाम यज्ञियं । ज्येष्ठं यत्रहं शवः ६,४८,६१ १७३ ज्येष्ठोभिः वा वृहहिवैः सुमायाः १,१६७,२

२०५ ते अज्येष्टाः अकिनिष्टासः जिद्धेदः ५,५९,६ ४५२ अज्येष्टासः अकिनेष्टासः एते । सं घातरः ५,६०,५ ४७८ इन्द्रज्येष्ठाः मरुद्रणाः १,२२,८; [ इन्द्रः ३२४८]

# ज्योतिस्

१८८ ज्योति: कर्त यत् उदमसि १,८६,१० ११० मदः ज्योतिषा शुचता गो-अर्णसा २,३४,११ ४२४-१ शुक्रज्योतिः च चित्रज्योतिः च सख्दयोतिः व वा० य० १७,८०

## **ज्योतिष्मत्**

४२४.१ सत्यज्योतिः च ज्योतियान् च । या॰य॰ १३,८३ ४११ ज्योतियान्तः न भाषा व्युष्टिषु १०,७५,५

ज्यी १८९ इपुद्धयी संतुद्धी दव सनती १,१६८.७ ज़ि:

११२ भूनि दिन्दानेत पदसा परिजयः १,३४,५ २५१ वरोहद: अञ्चलक परि**जयः ५.५४,**२

,, स्तरित स.पः सदता परिक्रयः ५,५४,३

१६७ दस बादिनः । अतु विशे अतक्षत १.८६.६ त्त २६१ करन्ति घोषं दिततं खतन्दः ५.५४,११

वतुदान **२४० ततृदानाः** हिन्धयः क्षोरन रङः ५,५३.७

**४२९** हिक्नाः महिरं मह् । तत्र धर्णांडे हायते । माम- २५६ धर्८ जर्र च तत्र मुनति च पिन्शत । अपर्वे० ६,२२,२

तशा

१६ व यान रीसे। तत्री सु गाइवार्षे १,३७,१४ तथा

९८ हुएनः तथा इत् अस्त् ८.२०,१७ त्र

१९७ अ सु साः सनैः शयमा जनात् अति । तस्यौ १,६४,१६ रुदे५ विमहमः । सः मुगेशनमः वनः र.८३.१

**१**३७ सः सन्तः योगति मने १,८६,६

१८१ समरा सा प्रवत्या । नरण १,८६,७

१४८ सा हि सारत् प्रस्था हुग राग १,८७,७

<mark>४९६ स्त</mark>ारः सरीतः सम्म पर पा १<mark>,१,६१,५</mark>

दन्यः ६९६७ | २४८ हरीरः । नरः सरनः स्तः नर्हेः ५.५३.१५

म्पद् सासाः को ले गरनः साहमाते प्रप्रश्,६ ११४ द्वरा स्तः सहरा गरा ४,६१,६१

इर् सः पाने ग्रा कि अपना ५,८५,८ देश्य साः ब्रहे दर्शे दर्भे छ। यो दा ६,६६,८

६६२ साः अप्रवारी हरते या उन्हें। ७.५६.१८

३८४ प्रस्तः धर्व निर्मे वि मर्देः दयः ७,५५,३

१६० हरा रहार हरि सा हुरीर ७,४१,८ ६६ नुसरा स्तः रः जीत्रु । साम ८३०,६५

६७ इमे सा मुक्ता हा रक्तिका ८३६,१६

५६६ रेल्सा है। हो ट्रॉ ६८ व्हर

४१३ सः देवानं अति गोर्वाये अस्त १०.७९.७

४६४ सः नः वर्षे बनुतां जातवेदाः । सपवै० ४,१५,१०

१०९ ते जहिरे दिवः ऋषासः वस्ताः १,६४,२ १९४ ते चिम्नतासः महिमानं सामत १,८५,२

१२९ ते अवर्षन्त स्वतवसः महिल्या सा १,८५,७ १३९ कर्ष नुनुद्रे भवतं ते भोजना १,८५,१०

१८७ ते कोळवः धुनवः आवद्ययः १,८७,३

१४० ते राईमाभः ते ऋस्वभिः मुखादयः १,८७,६ ,, ते बाक्षीनन्तः इमियः अनीरवः १.८७,६

१५२ ते करोनेः वरं वा निर्देश १,८८,२

१८० ते प्रस्ता सदता सहातीमः १,१६७,९ १९१ ते सन्सरासः अवनयन्त अन्वन् १,१५८,९

२१० ते नः हिन्दन्तु ब्यमः खुध्यु २,३४,१९ ,, ते दरावः प्रथमाः वहं सहरे २,३४,११

२११ ते क्यापीनः बरवेतिः न बारिनः २,३४,१३ २१५ ते स्वादिक महिमा वर्ष निर्वेदः १,२६,५

२१८ ते हि तियस्य शवसः । सलायः सन्ति ५,५२,६

े ते रासर का इप्रक्रियः ५,५३,३ २१९ ते सदानः न इष्टाः । अति स्वय्नेन ५,५२,३

रिस्थ दत सम्बेत सुने नरः । युद्धत स्मरा ५,५२,८ रेरेप उद स्त ते परान्यं । कार्यः वनद प्रथम् पु

२२८ ते में के चित्र मानावः ५,५२,३३ । रहेरे ते में लहा ये लाग्हा ५,५३,३

। २४८ वे बागदे राम ते ५,५५,१५ रुडि दे से नेविन त्वन नि स नमत् ७,५६,३

देश्य ते अलेका परनिक्रण बीका प्राप्तुह

४५४ ने सरमानः पुनमः विभाजनः ५,३०*७* देश ने ना रम्नि वका। अवशिष्टा पानगण्डा १६

३२३ में नः उरुपत लिया ४,८५,३ ३२४ ते रामः तुम्यः वयः वयः ५,८७,७

३३९ में रत बगः गरहा त्त्रोगः ब्रह्म ६

. ३१६ गरिः हिएस ब्लॉब के ते अपद्र <sup>इक</sup> ने रमेंहा जिल्हा र हुन : 5,45,56

परिदर् हे महिला विकास ८०८३६

😘 ने इसमा पुरा क्रमापा गरे । प्रशुप्ति

6,50,55

**४३८ ह**ित्तका में हमा न बहुत रेक, 55, न

६१४ ते दि पत्नेप वीत्रणमः समः १६ ५५/८

ते नः परम्तु रहतः मरीय स् १०,५७% १४४-१२ के हा है। हाए होता । अवस्थित है। अहा

Little for many and a series a sold of the first The state of the state of the state of

केर कर्ने के समान के कि समान है। हेर्द्र प्रमुख्यान्त्र रहा है है 克德·克利 化自己增重的自己的特别。2007 DEN ELECTRIC ELECTRICATION ST Note that the distriction is The second of the second of the second the entry of any or entry his

है है जिल्हा है है । उन्हें अपने हैं है कि है

Process of the state of the sta the state of the s

The second second the state of · Topic Control of the Control and the second second second 11 ... Company of the Comment

 $\bullet = \{ (x,y) \in \mathcal{X} \mid x \in \mathcal{X} \mid x \in \mathcal{X} \mid x \in \mathcal{X} \}$ 

२५८ दांघे ततान सूर्यः न योजसम् ५,५८.५ २८ निर्माहि खोकं आसी । पर्जन्यः दव ततनः १,३८,१८ १५ स्मवः गिरः । काष्टः अज्मेतु अस्तत १,३७,१० २३ अच्छ वद तना गिरा । जराये १,३८,१३ २९ तुमाकं अस्तु सविगी तना दुवा १,३९,८

### तनयः

१२१ तोकं पुष्येम तमयं रातं हिमाः १.६४,६४ ३६४ धन विश्वं तमयं तोकं अस्मे ७,५६,६० २४६ येन तोकाय तमयाय धान्यं । वहात्रे ५,५३,६३ ६६५ पायन संसाद् तमयस्य प्रतिष्ठ १,६६६,८ ३४१ तोके वा गेषु तमये यं अस्य ६,६६,८

### तनः

४२ ता वः मछ तनाय वस् १,३९,७

### तना

१९९ पियन्ति भित्रः अर्थमा । तना पृतस्य वस्याः ८,९४,५

## तन्:

२२७ अनु श्रिया तस्ये उद्यमाणाः २,२२,४ ४८४ ऋष्ठेभिः तस्यः गुम्ममानाः २,१२५,५

[इन्हरं देवेपट ]

४५२ अभि स्थ भिः तन्त्रः विषिधे ५,६०,४ १५५ उन स्वयं तन्त्रः गुम्ममानः ७,५६,११ १८९ ससः चित्र हि तन्त्रः गुम्ममानः ७,५९,७ ४९० सस्ये सलायः तन्त्रे तन्त्रभः १,१६५,११ [रक्षः १९६०]

१७२ आवन्ते रक्तैः बादुधैः तन्भिः ७.५७,३ १६४ वर्षे शभिः तन्भिः गीयरगः। वर्षते ४,१५,१० १७२,१८२,१९२ वर्षे रक्षे तन्त्वे यसम् १,१६३,१५,

१६७,११,१६८,१० ४३१ सुरुत मृष्ट मृष्य का **तम्भ्यः** । आर्ट- १,२६,९

१२५ तमृषु रोमाः यथिरे विरङ्गीयः १,८५.३

१५३ जिले के दर अधि तन् पु वारी: १.८७.६

२८६ विका वः भीः अधि तमृष्टु विवेरे ५,५७,६

४५६ सहा महाति चि हे समृष्टु ५,३०.६

८७ पत्र नरः देविशते समृषु ८.२०.५

९३ व्यक्तराः विः। तत्रुषु वेतिरे ८.२०,१२

१०७ विधे पासरा जिसम तमुष मा**८,२०,२६** 

### तप्

**१११ पर रोगमः गार | रागितपः गा सम्य ४,३१,६** 

### तपनः

४२६ प्रयासी च सम्तपनः । ना० य० १७,८५

३९१ सान्तपनाः इदं हिनः। तूर् इसुष्टन ७,५९,९

98७ सन्तपनाः मत्सराः मादिषणवः । अयर्वे० ७,८२,३ सर्विष्यम

## तिषण्ठम्

३९० तपिष्ठेन हन्मना हन्तन तम् ७,५९,८

## तपुस्

२०७ वर्तवतं तपुषा चक्रिया अभे तम् २,३४,९ तमस्

२९ दिवा चिन् तमः छचनित १,३८,९

१८४ गृहत गुउं तमः । वि बात अत्रियम् १,८६,१० १६४ अन बायभ्वं दृष्याः तमांसि ७,५६,२०

४३५ तां विध्यत तमसा अपन्तेन । अपने० ३,२,६

### तरस्

२६४ यस्य तरेन तरसा गर्न हिनाः ५,५४,६५

### तरुजु

२८१ न अस्य वृत्ती न तरुता त असि २,२६,८

## तरुपन्त [नामधानुः]

२०० उझके आगर् तरुपम्ते या रका ५,५९,१

१६५ डर्न वं ब्ला: तयसः विराधिनः १,१६६,८

ष्टपर भिने भेगांनः न्यसः स्थेप् ४,६०,८ ।

११९ रज्हारं तबसं मारतं गणम् १,६४,१२

२९३ वेवं गुर्वे तबसुं राविद्यम ५,५८,३

३१८ प्रवचने हाजरने तबस्त भन्नदिखे ५,८७,१

१६५ गण्यसम् शतवसः विगीतनः १,८७,१

४२६ खतदान् च प्रमाशे च । या • व ० १७,८०

११८ तिराः व सनवसः रहावदः १,६४,७

१२९ ते अपूर्णत स्वतयसः महित्रमा वा १,८५,०

१५९ न मधीन सत्तवसः इतिहत्तम् १,१६६,२

१८२ बामः सबै म्हलः स्रत्यसः १,१३८,५

**२९२ और या स्मतबस्तः आ दृषे ७,५९,११** 

३४२ तराव ( सरकार राज्यस्त्रीते भरवाद ३,६६,९

## न्यविषः

६**८**९ वर्षे रिकाः मिन्नमः त्री सन् १,१६५,६।

[त्यः ३६४५]

१८७ रोग गमेन सबिया बर्लान १,१६५८

[ 277: 3245 ]

तांवेषः ३२२ त्वेषः यथिः तिविषः एवयामस्त् ५,८७,५ २५१ प्र वः महतः तिविषाः उदन्यवः ५,५४,२ ४९५ अर्मात् अहं तिचिपात् ईपमागः १,१७१,४ [इन्द्रः ३२६६] १५८ युधा इव शकाः तिविपाणि कर्तन १,१६६,१ १६६ मिथस्पृध्या इव तिविपाणि आहिता १,१६६,९ ३७ युष्माकं अस्तु तिचिपी पनीयसी १,३९,२ ३९ युप्माकं अस्तु तिविधी तना युना १,३९,४ २६६ स्वयं दिधेध्वे तिविधीं यथा विद ५,५५,२ ११८ यत् आरुणीषु तिविषीः अयुग्ध्वम् १,६४,७ ११२ वातान् विद्युतः तविपीभिः अकत १,६४,५ ११७ संमिश्वासः तविपीभिः विरिन्शिनः १,६४,१० १४८ भया ईसानः तविषीिमः भावतः १,८७,४ १६१ आ ये रजांसि तविपीभिः अन्यत १,१६६,४ १९९ मृगाः न भीमाः तिविषीिभेः अर्चिनः २,३४,१ २१४. प्र यन्तु वाजाः तिविपीभिः अमयः ३,२६,४ तविषी-मत् २९२ तं उ नूनं तिवयोमन्तं एपाम् ५,५८,१ तविषी-युः 89 यत् अङ्ग तविषीयवः। यामं अचिष्वम् ८,७,२ तप्ट १९८ हृदा तप्टः मनसा धायि देवाः १,१७१,२ २९५ विभवतप्रं जनयथ यजत्राः ५,५८,८ तांस्थवस् २३५ सा एतान रथेषु तस्थुपः । कः ग्रुथाव ५,५३,२ २०७ यः नः मस्तः एकताति मर्खः २,३४,९ ३७३ अच्छ स्रीन् सर्वेताता जिगात ७,५७,७ वायुः २२८ ते में के चित् न तायवः ५,५२,१२ तिग्मम् ४४३ तिरमं अनीकं विदितं सहस्वत् । अथर्व० ४,२७,७ विरस् [ क्डिटरगत्यथं ]

८०१ स्टबः । तिरः आपः इत विधः ८,९४,७

ে तिरः चित्रानि वसवः जिघांसति ७,५९,८

तिरम् [ गर्द्यः ]

तिरस् [ गुप्तः ] २८७ अति इयाम निदः तिरः स्वस्तिभिः ५,५३,१४ तिष्ठत् ८५ वि द्वीपानि पापतन् तिष्ठत् दुच्छुना ८,२०,४ तिष्य: २६२ न यः युच्छति तिष्यः यथा दिवः ५,५४,१३ ५६ वा तु नः उप गन्तन ८,७,११ तुतुवेणिः १८३ यज्ञायज्ञा वः समना तुतुर्वणिः १,१६८,१ तुन्दान ४३९ एरं तुन्दाना पत्या इव जाया। अथर्व॰ ६,११,३ ४३९ एजाति ग्लहा कन्या इव तुन्ना । अथर्वे॰ ६,२२,३ २०१ नदस्य कणें: तुर्यन्ते आशुभिः १,३४,३ १७१ युष्माकेन परीणसा तुरासः १,१६६,१४ ३६३ इमे तुरं महतः रमयन्ति ७,५६,१९ ३४२ प्र चित्रं अर्क गुणते तुराय ६,६६,९ १९३ स्केन भिक्षे सुमितं तुराणाम् १,१७१,१ ३२८ या मळीके महतां तुराणाम् ६,८८,१२ ३५८ थ्रिया वः नाम हुवे तुराणाम् ७,५६,१० ३८१ अव तत् एनः ईमहे तुराणाम् ७,५८,५ ११९ रजस्तुरं तवसं मारुतं गणम् १,६४,१२ १०५ याभिः सिन्धुं अवय याभिः तूर्वेध १,६३,२8 तुवेश: ६३ येन आव तुर्वदां यहुम् ८,७,१८ तुवि-जात १८६ अरेणवः तुविजाताः अनुस्यतुः इन्हानि निर् 3,23,2,3 तुवि-द्युम्नः १५३ तृविद्युम्नासः धनयन्ते अप्रिम् १,८८,३

३९८ तुविद्युर्मनाः अवन्तु एवयामस्त् ५,८७,७

## तुवि-मघः

<u>....</u>

73.3

z į ili

: 111

110

**و ب**رنسې

-- !!

111

11

Ŗ

11. ņ.

2/3

įį,

įį)į

W.

२९१;२९९ तुविमघासः समृताः ऋतज्ञाः ५,५६,८;५८,८ त्वि-मन्यः ३७८ भीमासः तुविमन्यवः स्यासः ७,५८,२

तुवि-राधस्

२९३ वन्दस्व विष्र तुविराधसः नृन ५,५८,२ तुविष्मत्.

४८५ सहं हि उन्नः तिवेषः तुविष्मान् १,१६५,इ [इन्द्रः ३२५५]

३५१ अध महाद्भे: गणः तुविषमान् ७,५६,७ ३७७ यः दैव्यस्य धाम्नः तुचिष्मान् ७,५८,६

तुवि-स्वन १५८ ऐथा इव यामन् मरुतः तुवि-स्वनः १,१६६,१

तुवि-स्वनिः २८१ उत स्यः वाजी सरुपः तुवि-स्विनः ५,५६,७

३३१ त्वेषं सर्थः न मारुतं तुचि-स्विन ६,४८,१५

२८६ समितिः नवीयसी। तृयं यात पिपीपवः ७,५९,४

३४० अनवसः अनभोशुः रजस्तूः ६,६६,७

१५२ शुभे कं यान्ति रथतृभिः अर्दः १,८८,२ ६९ शुप्नं भादन् । अनु इन्द्रं वृत्रत्ये ८,७,२४

१६४ अलक्षासः विदयेषु सु-स्तुताः १,१६६,७

तृण-स्कन्द

१९७ तृणस्कन्द्रस्य नु विशः परि घट्क १,१७२,३

४४४ ये कील लेन तर्पयन्ति ये एतेन । संधर्व ४,२७.५ ८५९ वाधाः सापः इतिवीं तर्षयन्तु । सपवे ८,१५,५

३५८ वा यत् तृपत् मस्तः वावशानाः ७,५६,६० १३३ कानं विषय तर्पयन्त धान भिः १,८५,११

नृप्तां शुः

१८५ सोमासः न ये हताः सृप्तांदायः १.१६८,३

८०० सदः गरेन तृत्रपतु १,२३,७: [ हसः ३३,५६] मरत्॰ स॰ ७

तृषु-च्यवस्

३४३ तृपुच्यवसः जुदः न सम्नेः ७,५६,६० तुष्णुज्

१३३ असें इचन् उत्सं गोतमाय तृष्णजे १,८६,११ २८८ तृष्णजे न दिवः उत्साः उदम्यवे ५,५७,६

तप्णा

२६ निर्ऋतिः। परीष्ट तृष्णया सह १,३८,६

३८४ अहाँने प्रिये । ईजानः तरित द्विपः ७,५९,२ ३८४ प्र सः क्षयं तिरते वि महीः इपः ७,५९,२

३७३ गतः न अध्वा वि तिराति जन्तुम् ७,५८,३ २६८ वस्य तरेम तरसा शतं हिमाः ५,५४,१५

३६८ अपः येन सुक्षितये तरेम ७,५६,२४ ३७४ प्रवालेभिः तिरत पुष्यसे नः ७,५७,५

३५८ प्र नामानि प्रयज्यनः तिरध्वम् ७,५६,१४ ३७९ प्रनः स्पार्हाभिः कतिभिः तिरेत ७,५८,३

89१ वे ईङ्खयन्ति पर्वतान् । तिरः समुद्रं अर्जाम् १,१९,७

[ बाग्नः २४४४ ] ४७२ आ वे सन्वन्ति रिमाभेः। तिरः समुद्रं लोलसा १,१९,८ લાગના ૨૪૪૫ ]

१२१ चर्डसं मरतः प्रस्त स्थतरम् १,६४,१४ १५७ दिशन दत् न इस्तरम् १,१३९,८ २०५ सनि मेथां अरिष्टं हुस्तरं सहः २,३५,७

वोकम्

१२१ तोकं पुष्पेन तनवं सतं हिनाः १,५७,५७ ३३४ धन विद्यं तनयं तोकं अन्ये ७,५६,२०

२४६ देन तीकाय तनवाद धान्यं । वहाने ५,५३,१३

४३१ नः तन्भवः नयः लेकिस्यः छ थ । अवरेव १,२३,४ ३४१ तोके वा गेषु तनदे वं अञ्च ६,६६,८

### त्मन्

१८६ अमर्त्याः इतम चोदत तमना १,१६८,१

१८७ रेसित समना सन्यादव जिल्ला १,१३८,५ २६८ धृष्ठिनः । समना पन्ति राध्तः ५,५२,२

२२२ भादः अर्वे समना दिशः ५,५२,६

२२४ प्र रस्काः बुद्धत समना ५,५२,८

देरर्भ मदा संदुक्त रमना संगर् अपि रहिनः ५,८०,४ २७२ वे सः **त्मला** दानितः वर्षणीत ७,५७,७

८०२ वरः को । तमना व दलक्षेत्रम् ८,९५,८

४०९ तमना रिरिचे अम्रात् न स्र्यः १०,७७,३ त्यजस्

१६९ इन्द्रः चन त्यजसा वि हुणाति १,१६६,१२

त्यद्

१५ उत उ त्ये सूनवः गिरः १,३७,१० ' ५२ उत उ त्ये अरुणप्सवः ८,७,७

६७ सं उ त्ये महतीः अपः। द्धुः ८,२०,२२

४६५ प्रति त्यं चारुं अध्वरम् १,१९,१; [अग्निः २४३८]

१६ त्यं चित् घ दोर्घ पृथुं । प्र च्यवयन्ति १,३७,११

४०६ त्यं नु मारुतं गणं । हुवे ८,९४,१२ ४०४ त्यान् नु पूतदक्षसः । हुवे ८,९४,१०

४०५ त्यान् नु ये वि रोद्सी । तस्तभुः हुवे ८,९४,११

१५५ एतत् त्यत् न योजनं अचेति १,८८,५

त्रातु

३६६ त्रातारः भृत पृतनासु अर्थः ७,५६,२२ त्रि

५५ त्रीणि सरांसि पृथ्नयः। दुद्धहे विजिणे मयु ८,७,१०

३३५ द्विः यत् जिः मरुतः वर्श्यन्त ६,६६,२

त्रितः

२१२ त्रितः न यान् पञ्च होतॄन् अभिष्टये । आववर्तत् २,३४,१४

२५१ तं विद्युता दथित वाशित त्रितः ५,५४,२

२०८ त्रितं जराय जुरतां अदाभ्याः २,३४,१० ६९ अगु त्रितस्य युध्यतः। शुष्मं आवन् ८,७,२४

त्रि-धातु

१३८ त्रिचात्नि दानुपे यच्छत अधि १,८५,१२ त्रि—सधस्थ

३९९ भिवन्ति मित्रः अर्थमा । जि-सधस्यस्य जावतः८,९४,५ त्रिष्ट्ष

८३ प्रयत् वः जिप्दुभं दपं । अक्षरत् ८,७,१

ात्र—सर्ते २३३ किञ्चलानः सस्तः सादमंगदः । अर्थवे ० १३

४३३ बि-सप्तासः मस्तः खादुर्ममुदः। अयर्व० **१३,१,३** व

२८८ यं ज्ञायध्वे स्थान ते ५,५३,१५

३८३ वं त्रायध्ये इद्यमदं । देवासः ७,५९,१

४३७ बायन्तां इसं देवाः । बायन्तां मध्तां गणाः I

त्रायन्तां विद्या भूतानि । अयर्वे० ४,१३,४ त्यक्षस्

८७ तनूपु । आ त्वसांसि बाह्योजसः ८,२०,६

१८५ प्रस्वक्षसः प्रतनसः निरप्शिनः १,८७,१ २८७ प्रस्वक्षसः महिना योः इन उरनः ५,५७,८

त्वच्

३९३ स्वतवसः । कवयः सूर्यत्वचः ७,५९,११

त्वचस्

8३० महतः सूर्यत्वचसः। शर्म यच्छाथ। अधर्वः १,३३

त्वष्ट्ट

१३१ त्वप्रा यत् वजं सुकृतं हिरण्ययं । अवर्तयत् १,८५९

त्वावत्

८८८ न स्वायान् अस्ति देवता विदानः १,१६५,९ [इदः ३२५८

त्विप्

२६१ सं अच्यन्त वृजना अतित्विपन्त यत् ५,५८,११

४०१ कत् अत्विपन्त सूरयः । तिरः आपः इव ८,९४,७

८२० महाप्रामः न यामन् उत त्विपा १०,७८,६ २२८ कमाः आसन् दशि त्विपे ५,५२,६२

२५२ वातात्विपः मस्तः पर्वतच्युतः ५,५४,३

२८७ वातत्विपः मन्तः वर्पनिणिजः ५,५७,४

त्विष-मत्

३४३ त्विपिमन्तः अध्वरस्य इव दिग्रुत् ६,६६,१०

त्वेप

३२२ त्वेषः यथिः तथिषः एवयामस्त ५,८७,५ ४५९ त्वेषः अर्कः नभः उत् पातयाय । अयर्व० ४,१५,५

२७ ससं त्वेषाः समवन्तः । मिहं कृष्वन्ति १,३८,७ ८८ महि त्वेषाः समवन्तः वृषम्सवः ८,२०,७

३५ वन्दस्य । त्येपं पनस्युं आर्विणम् १,३८,६५

१८८ वि आहिणा पतय त्वेपं अर्णवम् १,१६८,६

१८८ वि आहणा पत्य त्वय अगन्य अर्जन्य २८३ त्वेषं गणं माहतं नव्यसीनाम् ५,५३,१०

२९३ त्वेषं गणं तवसं खादिहस्तम् ५,५८,२

१८९ त्वेषा विषाका महतः विषित्रती १,१६८,७

१९१ त्वेषं अयासां महतां अनीकम् १,१६८,९ २१५ आ त्वेषं उन्नं अवः ईमहे वयम् ३,२६,५

२८३ तं वः शर्ध रथेशमं त्वेपम् ५,५६,९

į.

χij

 $\mathcal{H}_{i}$ 

**;** ; ;

شجاج

 $\mathcal{L}_{f_{\ell}}$ بمبي

113.

,

أناب

213!

::<sup>11</sup>

. 7 / 12

द्स् ३२३ त्वेपं शवः सवतु एवदामरुत् ५,८७,इ ददहाणः ३३१ त्वेषं शर्थः न मास्तं तुनि-स्नाने ६,४८,१५ १३२ दहहाणं चित् मिसिट्टः वि पर्वतम् १,८५,१० ३३३ त्वेषं शवः द्धिरे नाम यज्ञियम् ६,४८,२१ दधानः ९४ नाम त्येषं शक्षतां एकं इत् भुने ८,२०,१३ **४९७** सुप्रकेतिभिः सस्रहिः द्धानः १,१७१,६: [इन्हः३२६८] त्वेष-द्यम्न १ गर्नलं एरिरे । द्धानाः नाम यज्ञियम् १,६,९ ९ स्वेपसुम्नाय सुविभेग । देवसं बदा गायत १,३७,५ ४९१ अनेबः अवः आ इयः द्धाताः १,१६५,१२ त्वेप-प्रतीका [इन्डः ६९६१] १७६ त्वेपप्रतीका नमतः न इला १,१६७,५ **२२८ का नाम धूल माहतं द्धानाः २.**२२,५ त्वेप-याम दधृष्यत् १६२ वत् त्वेषयामाः नदयन्त पर्वतान १,१६६,५ ४८९ चा त वधूष्यान् हमई मनीयः १,१६५,१० [त्न्द्रः ३२५५] त्वंप-रथः दभ् **३१८** मारतः गणः । त्वेषरधः अनेवः ५,६१,६३ ३५९ त बिन् ये अन्यः साइभान् अरुवा ७,५३,१५ त्वेप-संदश् १३० राजानः इव त्वेपसंदशः नरः १,८५,८ २८८ स्दानदः । त्वेपसंदशः अनदन्नराधसः ५,५७,५ ५७ मुदानवः । रहाः ऋमुक्षयः द्मे ८,७,१३ स्बेदय ३७८ जन्ः चित् वः मस्तः स्वेष्येण ७.५८,२ १५८ महिन्दं सुमयं भागं एति। वृद्धान् ७५६,१४ १५५ पःयन् हिरण्यनकान् अयोवं कृत् १,८८,५ ६८६ मा को दस्ते को धर के घटना दंसनम् दोदर ६२५ सन्दरम्यः न दंशासा । अव हेपासि ५.८७,८ **४२० धदर्शिमः** ३७० र ४५८ **१०,७८**,३ १७० सार्व नरः दंसनः आ चिति करे १,१६६,१३ द्युत **रदर** रक्ष बच्चे । का रच ४ वि स्थापः प्राप्त ७ १२२ व मन् स्ट्रस्य म्लब्धः एवं सस्यः १,८५,६ ३६ ए ३ वर ११० मेर्ने स्वीतस् १,३४,१३ दधम् ११६ भारतीय भी व द्रीता १,६५,६ १०१ तिरा आवादय । अर्थ ने प्रत्यामः ८,९६७ 868 खान स प्तद्धासः । मराम १० ८,९४,१० **२३**६ स्ट्रायसम्बर्गः शिक्षति गर्गाः, स्टब्स् सुन्यकृत् दक्षिणा दिविध्दन् १८६ भग पः राजि १०३: व दाक्षिणा १,१६८,७ **२२१** दिस<sup>्था</sup>ः गराः द्विध्यतः १००० । २,३५३ ४८९ व्हिसिणित् मर हे रनेमं १० राष्ट्र ५,३ र.६

द्रान्दः

द्धस्यत्

र्वेद्र ते द्यारदा: २०२० - २०११ वे व्हर्त्यूक

१६६ हरारपरकार गणा गुप्ता ५७६,५७

भवद्दे के एम्प कार्य है इस्परित्त के १००३ के १५५ ज

१६६ र १८ ५ ८ के हुम्पतिस देशनः भूतम् ।

ददायस् **१६**७ राज्य वे वे वे र वेश स्टब्स्ट्रेंब १,१६६ ह **રાષ્ટ્ર** લાગે જાય તુવાના જાણા<u>ત</u>ીકે માળવે જ

द्वं (यन्यः)

**१६**६ चन्न या विद्या स्थाति । विश्वी १,१६६,६

**१६६ हुआइसस्य रा**र्ड हेर्ने *हा* ५,५७,६३

## द्रम-वचेस्

८०२ देवानां अवः वृणे । तमना च द्स्मवर्चसाम् ८,९४,८

२६९ न यः द्स्याः उप दस्यन्ति धेनवः ५,५४,५

२३३ शाकिनः। एकमेका शता द्दुः ५,५२,१७

४३४.१ चक्षृंपि अग्निः आ द्त्ताम् । अथर्व० ३,१,६

88 प्रयज्यवः । कृष्वं द्द प्रचेतसः १,३९,९ २९० चन्द्रवत् राधः महतः द्द् नः ५,५६,७

२०५ तं न: दात महतः वाजिनं रथे २,३४,७

३५९ मध्य रायः सुवीर्थस्य दात ७,५६,१५

३७५ ददात नः अमृतस्य प्रजाये ७,५७,६ १३४ त्रिधात्ति दाशुषे यच्छत अधि १,८५,१२

२८३ मित्र अर्थमन् । महतः शर्म यच्छत ७,५९,१

४२० शर्म यच्छाथ सप्रथाः । अथर्वे० १,२६,३

१८० पूर्वीभिः हि द्दाशिम शराद्भः १,८६,६

४१३ मरुद्रयः न मानुपः द्दाशात् १०,७७,७

४९६ उम्रः उम्रेभिः स्थविरः सहोदाः १,१७१,५

[इन्द्र: ३२६७] २५८ अनश्वदां यत् नि अयातन गिरिम् ५,५४,५

दातवं

३८८ अवित च नः । स्पार्हाणि दातवे वसु ७,५९,६

## दाति-वारः

१७९ वर्षे ई महतः दातिचारः १,१६७,८ २९३ खादिहस्तं । धुनित्रतं मायिनं दातिवारम् ५,५८,२

दातिः

२७८ जुपध्यं नः इव्यद्गतिं यजत्राः ५,५५,१०

## दात्रम्

१६९ दीर्घ वः दात्रं भदितेः इव व्रतम् १,१६६,१२ ३६५ मा वः दात्रात् मस्तः निः वराम ७,५६,२१

दाधृविः

३३६ यान् चो त दाधृतिः भरध्ये ६,६६,३

### दानम्

२३० नादतं गणं । दाना नित्रं न योपणा ५,५२,६८ २३१ दाना सचेत तृरिभिः यामश्रुतेभिः ५,५२,१५ ३१९:६५ दाना मण तत् एपाम् ५,८७,२,८,२०,१८ ८२२ प्रस्यः । विदानासः वसवः राध्यस्य १०,७७,६

दानु-चित्र

३०७ सं दार्नुचित्राः उपसः यतन्ताम् ५,५९,८

२०२ मित्राय ना सदं आ जीरद्वानवः २,३४,४ २३८ मुदे दथे मस्तः जीरदानवः ५,५३,५

२५८ प्रवत्वन्तः पर्वताः जीरदानवः ५,५४,९

१७२;१८२;१९२;४९७ विद्याम इपं रूजनं जीरदानुम्

२,१६६,१५;१६७,११;१६८,१०;१७१,६ (*इन्द्रः* ३<sup>२६</sup>

३३८ नु चित् सुदानुः अव यासत् उपान् ६,६६,५ ५ यूयं हि स्थ सुदानवः १,१५,२

८७९ इत वृत्रं सुद्रानवः १,२३,९; [इन्द्रः ३२४९]

४५ असामि ओजः विमृथ सुदानवः १,३९,१० ११३ पिन्वन्ति अपः मरुतः सु**द्गनवः** १,६४,६

१३२ धमन्तः वाणं मरुतः सुद्दानवः १,८५,१०

१९५ चित्रः कती सु**दानवः ।** अहिमानवः १,१७२,१

१९६ आरे सा वः सुदानवः। शहः १,१७२,२ १९७ तृणस्कन्दस्य चु विशः परि वृङ्क्त सु**दानवः** १,१७२

२०६ अक्षान् रथेषु भगे आ सुद्दानवः २,३४,८

२१५ सिंहाः न हेपकतवः सु**दानवः** ३,२६,५

२२१ अर्हन्तः ये सुदानयः। नरः ५,५२,५

२३९ आ यं नरः सुदानवः ददाशुपे ५,५३,६

२८८ पुरुर्दप्साः अक्रिमन्तः सुद्दानवः ५,५७,५

३९२ आ गत । युष्माक ऊर्ती सु**दानवः ७,५९,**१०

५७ यूयं हि स्थ सुदानवः। ह्दाः ८,७,१२

६४ इमाः उ वः सुदानवः । पिप्युपीः इपः ८,७,१९

६५ क्व नूर्न सुद्**ानवः।** मदथ वृक्तवर्हिषः ८,७,<sup>३,०</sup>

९९ ये च अर्हन्ति मस्तः सुद्गनवः ८,२०,१८

१०४ आ भेपजस्य वहत सुदानवः ८,२०,२३

४१९ दिधिषवः न रथ्यः सुद्रानवः १०,७८,५

४६१,४६३ सं वः अवन्तु सुदानवः । अथर्व॰ ४,६५,७.९

४३३ आ वः रोहितः श्रणवत् मुदानवः । अथर्वः १३,१,३ दाभ्य

२०८ त्रितं जराय जुरतां अदाभ्याः २,३४,९० ६० सुम्नं भिक्षेत । अद्याभ्यस्य मन्मभिः ८,७,३५

दावनम्

३०० प्र वः स्पट् अकत् मुधिताय दाचने ५,५९,१ ३०३ प्र यत् भरध्ये गुविताय दायने ५,५९,8 ७२ आ नः मखस्य दावने । देशसः उप गन्तन ८,9;)

दाश्

३८४ महीः इपः । यः वः वसय दाशति ७,५९.२ १०५ सामिः त्र्वेष । यामिः द्वास्यथ क्रिविन् ८,२०,२४

१२४ त्रिपाहीने **दा**शुषे पच्चन संधि १.८५.१२ २८६ भूतुभ दो पर्वत र दाशुषे बनु ५,५७,३

२३५ कर्स समुः सुदासे अड अतयः ५,५३,२ दिद्दश्चेण्य

२६८ सहितने । दिडक्षेण्यं हर्यस्य दव वक्षरम् ५,५६,४ दिच्द

१६३ यत्र वः दिंखुत् रदित सिविदेती १,१६६,६ २४२ तिपेनन्तः संबरस्य इव दिद्युत् २,२२,१० १७३ ऋषर् सादः सरतः दिद्युत् अस्तु ७,५७,४ दिचुः

३५३ स्तेनि अस्तद् हुयेत दिखुम् ७,५३,९ २५२ विद्युन्मह्टः नरः अन्नदिद्यदः ५,५४,३

४१९ दिधिपवः न रथ्यः नुदानदः १०,७८,५ दिनम्

**४५३** सुदुषा दृक्षिः सुदिना सरद्भयः ५,५०,५ दिच्

१०२ ते किसे दिवा ऋष सः उसरः १,६४,२ १११ सहं वहरे खदम दिवा नरः १,६४,४ २२१ दक्षियेम्यः । दिवा अर्च मरहाः ५,५२,५ २२२ विद्वाः बज्यतीः । भनुः वर्ते सन् दिवः ५,५२,३ **२२० दिवः** दा धूलदः कोइसः । इपल्यतः ५,५२,३७ २८८ दिवः अर्हाः अस्तं नम भेरिरे ५,५७,५ देवप दिवा मधीः जा नः अच्छ दिगातन प्राप्तु है ३४४ दिवा राधीय छ्याः सरीयाः ३,३३,६६ २५९ सूर्वे डवेने मद्भ दिवः नाः ५,५४,६० २८२ हमादे न दिवा राजाः राज्यदे ५,५७,१ ४०४ प्तरप्रतः । दिवा रा नता हुरे ८,५४,१० ष्टरे अने सुनुगर दिवं वर दरने । अपने ४,२७,८ ३०० हार्च दिवे प्रहाराये हारं भरेष ५९.१ ष्ट का गरि । दिवा स रोपना, क्षेत्र १,६,९

**११ दिवा यामा साम्यार १,३७**३

२२ क्व नृतं । गन्त दिवः न पृथिव्याः १,३८,२ १२५ यस्य हि क्षये। पाय दिवः विमहसः १,८६,१ **१३२ दि**तः वा पृष्ठं नर्याः अञ्चयञ्चः १,**१३६,**५ १८२ अब स्वयुक्तः दिवः सा तथा वयुः १,१६८,४ १२२३ सबस्ये वा महः दिवाः ५,५२,७ २३२ दशहुपे ! दिवः कोशं अचुच्यहः ५,५३,६ २४१ का यात मरतः दिचः। वा अन्तरिकात् ५,५३,८ . २५० वर्तेस्तुने **दिवः** का पृष्टदब्बने ५,५४,६ २६२ न वः बुक्छति तिष्यः यथा दिवः ५,५४,६३ २७५ अब हुये। द्विः विन् रोचन न् अधि ५,५६,१ २०६ अन्तम् **दिवः** हृइतः सानुनः परि ५,५९,७ . ४५**१ दिवः** चित् सामु रेजत स्वने वः ५,६०,३ ४५५ दिवः वहचे उत्तरात् अवि स्तुभिः ५,५०,७ ्रेरे**ः प्रदे दिवः इहतः श्विरे गिरा ५,८७,३** पर बक्राः अधि स्तुना दिवः ८,७,७ ५६ मस्तः यत् ह वः दिवः । हवामहे ८,७,११ ५८ का नः रवि । इवर्त नरनः विवः ८,७,१३ ९८ द्विवः वरान्ति सनुरस्य वेषसः ८,२०,१७ ८०३ पर्धिदानि । पत्रथन् रोचना दिवः ८,९८,९ ४०८ दिवः पुत्रासः एतः न येतिरे **१०,७७,२** ४०९ प्रये दिवा पृथित्याः न बर्गा २०,७७,३ 858 प्रापं प्रज्ञाभ्यः अनुनं द्विचः पारे । अपवे॰ ४,१५,१० 82३ दिवः पृथवी अभि वे स्वीन । अपवे । 8,२७,8 ' ४७० दिवि देवसः समते १,१९,६ः[स्पीनः २४४३ ] १२८ दिवि सामः सभै चीतरे हरः १,८५.२ २१९ अब महः । दिवि क्षमः व सम्महे ५,५२,३

४५४ वर्षा अपने मुनगमः दिवि मा ५,५०,५ ३१३ विश्वादको। दिवि सन्तः द्य दर्शर ५,६६,१३ ४५३ वैधानर प्रदिखा बेहना सहः ५,६०,८

१७३ व्येष्टेनिः व उद्दिद्धिः सम्बन्धः १,१३७,२ दिवा

२९ दिया दिर्तनः हमन्ति। प्लेमेन १,३८,९ भरे सर्वे बन्धे। बुकास् दिवा हवासहे ८.७.६

१२८ इ.स्य वर्षि । हाः सेनः दिविष्टिष् १,८३,४ दिवे-दिवे

१९८ रविनगमरै । अपयमर्थ धुवै द्विद्वि २,३०,११ २३५ अवने नव विचय दिवेदिवे भु३४.७

[ इन्द्रः २१६३]

[ इन्द्रः ३२५३]

दिन्य

१६८ दरेदशः ये दिवयाः दव स्तृभिः १,१६६,११

२०७ आ अनुच्यद्यः दिद्यं कोशं एते ५,५९,८ ११० प्र च्यवयन्ति दि्व्यानि मज्मना १,६४,३

११२ दुहन्ति कथः दिच्यानि भृतयः १,६४,५

८७ यत्र नरः देविदाते तन्यु । या त्वसांसि ८,२०,६ ३३० छप्रभोजसं । विष्णुं न स्तुष आदिदो ६,४८,९४

दिशा

१३३ जिद्धं नुनुदे अवतं तया दिशा १,८५,११ ४६२ वाताः वान्तु दिशोदिशः । अधर्व० ४,१५,८

८३ ऋमुक्षणः । आ रहासः मुद्दीतिभिः ८,२०,२

१६ त्यं चित् घ दीर्घं पृथुं । प्र च्यवयन्ति १,३७,११

१६९ दीर्घ वः दात्रं अदितः इव त्रतम् १,१६६,१२ १७२ येन दीर्घ मस्तः श्रावाम १,१६६,१८

२५४ द्वीर्घ ततान सूर्यः न योजनम् ५,५४,५ ३२८ दीर्घ पृथु पत्रथे सद्म पार्थिवम् ५,८७,७

दुच्छुना ८५ वि द्वीपानि पापतन् तिष्टत् दुच्छुना ८,२०,४

दु−ध्र−कृत् ११८ भ्रुवच्युतः । दुभ्रकृतः मरुतः भ्राजदृष्टयः १,६४,११

२७७ शिमीवान् अमः। दुध्रः गौः इव भीमयुः ५,५६,३

दुगम्

· 74 ~.

२५३ वि दुर्गाणि मस्तः न अह रिप्यथ ५,५४,८ ३२६ तस्य प्रचेतसः । स्यात दुर्घर्तचः निदः ५,८७,९

२७८ रिणान्त ओजसा । द्या गावः न दुर्धुरः ५,५६,८

दुमेतिः

देपरे मा वः दुर्मतिः इह प्रणक् नः ७,५६,९

८० प्रे आरत मस्तः दुर्मद्राः इव १,३९,५

दुहणा २६ परापरा । निर्ऋतिः दुर्हेणा वधीत् १,३८,६ दुवस्

१८५ इत्स पीतासः दुचसः न आसते १,१६८,३

१९ सन्ति कण्येषु वः दुवः १,३७,१४ 8९३ आ यत् दुबस्यात् **दुबसे** न काहः १,१६५,६८

दुवस्य **८९३** आ यत् दुबस्यात् दुवसे न काटः १,१६५,१८

दुवस्यत १७७ गायत गाथं सुनसोमः दुवस्यन् १,१६७,६

८७९ मा नः दुःशंसः ईशत १,२३,९ [इन्हः ३२४९] दुस्तर

१२१ चर्छत्यं मस्तः पृत्मु दुस्तरम् १,५८,६४ १५७ अस्मासु तत् मस्तः यत् च दुस्तरं । दिशत १,१३९,४

अस्मासु तत् । दिधृत यत् च दुस्तरम् १,१३९,८

२०५ सनि मेथां अरिष्टं दुस्तरं सहः २,३४,७ दुइ्

११२ दुहन्ति ऊधः दिव्यानि धूतयः १,६४,५

११३ उत्सं दुहान्ति स्तनयन्तं आक्षतम् १,६४,६ ३२८ मारुताय स्वभानवे । श्रवः अमृत्यु धुस्तत ६,८८,११

३२९ भरद्वाजाय अव धुस्रत द्विता ६,८८,१३ ८८ पृक्षिमातरः । धुक्षन्त पिप्युपी इपम् ८,७,३ ३३४ सहत् द्युकं दुदुहे पृक्षिः कथः ६,६६,१

५५ दुदुहे विजिणे मधु। उत्सं कवन्यं उदिणम् ८,७,१० २०८ पृदन्याः यत् क्षाः अपि आपयः दुहुः २,३४,९० ३३७ निः यत् दुहे गुचयः अनु जोपम् ६,६६,४

४५३ सुदुद्या पृक्षिः सुदिना मस्त्रः ५,६०,५ ३२७ वा सलाय: सबद्धेयां । धेनुं अजध्वम् ६,४८,६६

६१ ये द्रप्ताः इव । उत्सं दुहन्तः साक्षेतम् ८,७,१६

दुहेणायुः

३९० यः नः मस्तः अभि दुईणायुः ७,५९,८

४३४ अमि: हि एपां दूतः प्रत्येतु विद्वान् । अधर्वः ३,१,३

दूरे-आमित्रः

४२४.४ दूरे-अभिनः च गणः। ना०व० १७,८१

द्रो-हज्

१६८ हरेडमा वे दिया हा महीन १,१६६ ११ २०६ व्येट्सा वे जिलाने एकांन ५५५,३

४२५ एव द्यासः स्टक्षासः व्यादान । १०,८४ हरूह

१६० रुख्या भिन भिला भन्नामे । प्र नवटपनित १,६५,३ १८६ क्षेत्रकातुरीरायाः व स्वत् समहानि वि १,१३८,६

दश् [दर्शने]

१९६ होते में पे ह्यांसे १,६,० [१४/६२] रेंद्र भाग राजापा र्यापा प्रति प्रशासक रहिन्द्र

१९८ हामे अवसर्व िक्त राज्याय ८,५६,१५ Tray; Bass

## हरा [र्चाष्टा]

देश्ह जा होंगे पासरों । सार्यन का सुंस रक प्रस्कृत इंदेर करण जाना हिंदू किंद अग्रह हैंग र्वेट लेक्ट्रा: रे लिला: . ५ रण २: ४ ४१८ (६४ इंदर् र्नेस्ट्रा के लिए हैं। एक अध्याप र केंद्रेश प्रशास्त्रहा शास्त्रका १९ का (j. ४ फाँ १५)

हें हुद्र किए के ए एक के हैं है है कि का क

अस्ति का नेत्रार का उद्गाद्ध । १८ १००० 薄欝 ちょう 資本 もり コークモル・バー **製物 さんでんれい 第27 さいかもり** रेष्ट्र राज सेया । १००० - १००० - १०० sin Commence the for the first of the second Marin Commence of the commence Burger of the first of the first Service and a service of the service of King a series of the series of Strain Strain At the good lead of the state

**२३१ हेबाम्** अग्राम बङ्गा । इसा सदेव ५,११,६१९ ३३२ देवस्य रा स्टनः सर्वेग्य रा ३,४४,२० १०२ का माने देवामी करा ने ८२१८ **४१३ मा हेडामी** और नेवेशे स्पर् १०,७३,७ मुंद्र केन केन कोने होने करते अरुप्य १८ १४४ मुद्रेद्रः स्मर् प्रमी हुनैरः १२१६/११

। १८८ म राज्यस गाँउ <mark>देखारा</mark> जिल्हा १,३३४,६

e anne en milion è president un man et de espe रेडयम् इडयम्

to the second second second to the second se

7 - 4 - 4

₹ 112

# ३२९ धेनुं च विश्वदोहसं। इषं च विश्वभोजसम् ६,४८,१३

दोहस्

# द्यावा-पृथिवी

२७१ उत द्याचापृथिची यायन परि ५,५५,७

२३६ ये आययुः । उप द्युभिः विभिः मदे ५,५३,३

४०९ रिशादसः न मर्थाः अभिद्यवः १०,७७,३

४१८ जीगीवांसः न श्रा: अभिद्यवः १०,७८,४ ३ अनवदैः अभिद्युभिः। मखः सहस्वत् अर्चति १,६,८

९२ रुक्मासः अधिः बाहुषु। द्विद्युतित ऋष्टयः८,२०,११

२०० वि अभ्रियाः न द्युतयन्त वृष्टयः २,३४,२

४६२ आशामाशां वि द्योतताम् । अथर्व ० ४,१५,८

## द्य-मत्

१२१ द्यमन्तं गुष्मं मधवत्सु धत्तन १,६४,१४

१५७ तानि पोंस्या सना भूवन द्युम्नानि १,१३९,८

९७ अभि सः द्युक्तैः उत वाजसातिभिः ८,२०,१६

१५३ सुजाताः । तुविद्युम्नासः धनयन्ते अद्रिम् १,८८,३ ३२४ अमयः यथा। तुविद्युम्नाः अवन्तु एवयामरुत् ५,८७,७

९ त्वेषद्युस्नाय शुप्मिणे । देवतं ब्रह्म गायत १,३७,८

## द्युम्न-श्रवस्

२५० द्युम्नश्रवसे महि नृम्णं अर्वत ५।५८।१

१८१ वयं पुरा महि च नः अनु द्यृन् १,१६७,१०

२५८ प्रवत्वती द्यौः भवति प्रयन्नः ५,५४,९

२९७ अव उक्षियः वृषभः ऋन्दतु द्यौः ५,५८,६

३०७ मिमातु द्योः अदितिः वीतये नः ५,५९,८

७१ उक्णः रन्ध्रं अयातन। द्यौः न चकदत् भिया ८,७,२६

८७ अमाय वः महतः यातवे द्योः। जिहीते उत्तरा ८,२०.६

२८७ प्रत्वक्षसः महिना द्योः इव उरवः ५,५७,४

२०० द्यावः न स्तृभिः चितयन्त खादिनः २,३४,२

२३८ वृष्टी द्यावः यतीः इव ५,५३,५

२८६ घूनुथ द्यां पर्वतान् दाशुपे वसु ५,५७,३

३३३ परि द्यां देवः न एति सूर्यः ६,८८,२१

३८१ सः वर्ज दर्ता पार्वे अथ द्योः ६,६६,८

२९ नहि वः शत्रुः विविदे अधि <mark>द्याचि १,२९,४</mark>

### द्रप्स

६१ ये द्रप्साः इव रोदसी। धमन्ति अनु वृष्टिभिः ८,२०,

४९८ द्वष्सं अपर्यं विषुणे चरन्तम् ८,९६,१४

[ इन्द्रः ३१६

२८८ पुरुद्रप्साः अजिमन्तः सुदानवः ५,५७,५

## द्रिप्सन्

१०९ सत्वानः न द्राव्सिनः घोरवर्षसः १,६४,९ द्राविणम्

२६४ तत् वः यामि द्रविणं सद्य-कतयः ५,५४,१५

३९० दुहः पाशान् प्रति सः मुचीष्ट ७,५९,८ ४६७ विश्वे देवासः अद्गुहः १,१९,३; [ भिनः २४४० ]

## द्रोघ

२१७ वे अद्भोघं अनुस्वधं। श्रवः मदन्ति ५,५२,१

## द्वयाविन्

३६२ सः अद्घयाची हवते वः उक्थैः ७,५६,१८ द्विता

१८ यत् सीं अनु द्विता शवः १,३७,९ ३२९ भरद्वाजाय अव धुक्षत द्विता ६,४८,१३

## द्विष्

८५ परिमन्यवे। इपुं न सजत द्विपम् १,३९,१०

३८४ अहिन प्रिये । ईजानः तरित द्विपः ७,५९,२

१०५ कातिभिः मयोभुवः। शिवाभिः असचित्रपः ८,१०, ८५ ऋषिद्विषे महतः परिमन्यवे । सृजत द्विपम् १,३९,

## हि:

३३५ द्धिः यत् त्रिः मस्तः वद्रधन्त ६,६६,२ द्वीपम्

८५ वि द्वीपानि पापतन् तिष्ठत् दुच्छुना ८,२०,४

## द्वेपस्

१८० अर्णः न द्वेपः घृषता परि स्थः १,१६७,९

३८२ आरात् चित् द्वेषः वृषणः युयोत ७,५८,६ ४१२ थारात् चित् द्वेषः सनुतः युयोत १०,७७,६

३२५ रथ्यः न दंसना । अप द्वेपांसि सनुतः ५,८७,८

३२५ अद्वेपः नः महतः गातुं भा इतन ५,८७,८

धान

द्वेष: ३ गुरु द्वेषः सरस्ये दसन्ति ७,५६,१९

द्वेष्य

७ मा नः विदत् कृतिनः द्वेष्या या । लघर्वे० १,२०,१

धनयते (नामधातुः)

र३ हजाताः । तुदिघुम्न सः <mark>घनयन्ते</mark> बद्रेम् १,८७,३ 9३ नियुतः परमाश रेमुदस्य वित्**धनयन्त** परे१,१६७,२

२१ धनस्पृतं उन्त्यं विश्वयोति । तोकं पुण्येन १.६४,१४ ६३ टेन साँव तुर्वेशं ग्हुं। टेन क्यं धनस्तृतम् ८,७१८ धनम्

१६० सर्वद्भिः वार्त भरते धना तृमः १,६४,१३

धन्द-च्युन्

१८७ धन्बच्युतः र्पा न समने । पुर्रेषपार, १६८,५

८५ प्रधन्वानि ऐतः सुक्रमाद्यः। य् एत्य ८,३०,८ ९३ स्पित धन्यानि सातुषा रचेषु या ८,२०,६३

**२३९** सेदर्स सह । धन्वना चन्ति हुन्यः ५,५३.६ २७ धन्यम् किए का रहिणकः । मिर्र कृत्विक रू.६८.७

१३७ रक्सेपु रणदिषु । अपा रवेषु धनवसु ५,५६,४ २८५ सहीदेरी । सुधन्यानः रहमराः नियानाः ५,५७.३

धरुणः

ष्टर्षः द्वरणः व धरी क । सार वर १७,८१

इर्ह तस्य प्रदेनमः । रणान तुर्धतेषः निरः ५.८६.६

धर

शृष्ट्य परतः चधर्ता च। ए० ए० १७.८२ **३६८** करने ही हुए। जनानी गर कर्न्स विद्याती ७,५६,३६

ध्रष्टा दिख्ती प दिक्ता । है । इन इंड दे

पट विकायरा विक्रमीचे । मेरे मुलाव देवेरे ८,६५

इयह में दियान होयति एका प्राप्त के व्यवह व धर्क देवा का बाद मुख्यते तृष्टां स् इच , ६६ ६

१६१ क्लंगुल १ घर्ष स्टारे सी अपने विवेश दे हैं इद्दूष के वंकित गुरुक्तिक जात्वे कुछानित उध्य हुत्

केंद्र राम कुल के दूर कर दे हैं दे हैं 177 TO C

१८३ धिनंधेनं वः देवनाः उ द्धिके १,१६८,१

२६६ त्वयं द्रधिष्वे त्रदेश टण देव ५,५५.२ २२० मत्सु वः दघीमहि। स्तेनं क्वं च ५.५२.८

३६५ सा पणत् **द**ध्स रणस विभागे ७,५७.२१

१८५ हस्तेषु रुप्तेः च मृतेः च सं इघे १.१६८,३

२०७ रियुः दुधे वसका रशत विका रे,रेप्टर

**२३८** रवार वह । हरे इधे मराः लोगारवास्यः ष्ट्रश्र दुरः दुधे मरतः पृथ्वसमृत् । सम्बं १ १,२७.२

११७ विस्थितः। शहारे स्वे दिधिरे समहारे १,६५,१०

१९८ सचि क्रियः द्विते क्रियत्यः १८८०

१२५ त्रुकुः इधिरे दिसमा १,४५३

१८९ अर्बर्सिक क्लेक्ट्रेन्डिरे १८०५

२११ हनमं को द्विपेर होगनम् २,२४,६३

इदेश कृत्या द्यारे करवाहर १,५५% इहर जिल्ला महिरी एक प्राप्ति द्विति प्रक्रिती

१११ को गर दक्षिरे सम रहे से १,७८,२१ इद्धु दे वालेस वृधिरे हो साले अहत्याहर

इंड के बार्ट । में दने घोला दाला दाला

मुद्र भर्ते स्वत्रम् से स्वत्रम् म्यूर्णियो

धनुष्ट गः राज्याच्यां कार या भीत्र १,१७१,४

६७६ हर राष्ट्रा स्थापः कृषात् १५४ हे ३६८ प्रोतिक प्रमान्त्रे क्रासास १८५६

हुम्म निर्मालक च्या प्राप्त के राज्य है हैं।

籍 打开 特殊一 计对象处理

इंद्र के हैंने घल विस्तृत है है है है। देश विस्तृत घल किस है

इद्देश <del>धन</del>्य विक्रियोग्य विक्रमान्त्र

हुरह राज १ पुरावे पुर्व राज पुरुषाम १,०४ १५ रिश्व हस्तरी के घ्रम्म १०० हिन्द्र अस्ति है

इंड तुर्वे धन्य गण ने पुल्लामा ५७% ऐक्षे

ং হয় নাৰে সুলৈ তুনী নিঠাল জ্বাস্থ সংগ্ৰহ

The remains the major that the 1999 to 1999 to

रेश राज्य प्राप्त समित्र हो। ४४६ ७ **११८** वर्ष कर राज्ये १ एवर रेज्यानीय ४,३ ३

देश किया चीर्याच्या राज्य १४३५६

इक्क जिल्ली क्यून स्थाप अन्तर दूर इक

धात

८० अन्तरिक्षेण पततः । धातारः स्तुवते वयः ८,७,३५ धान्यम्

२८६ येन तोकाय तनयाय घान्यं । वहव्वे ५,५३,१३ धामन्

१३३ कामं विप्रस्य तर्पयन्त धामिः १,८५,११ १५० अमीरवः । विद्रे प्रियस्य मारुतस्य **धाम्मः १,८७,**६ ३७७ यः दैव्यस्य धारनः तुनिष्मान् ७,५८,१ घारा

१२७ उत अरुपस्य वि स्यन्ति घाराः १,८५,५ धारा-वरः

१९९ घारावराः मस्तः धृष्वोजसः । भीमाः २,३४,१

१५५ हिरण्यचकान् अयोदंष्ट्रान् । विधायतः वराहृन् १,८८,५ धित

१७४ मिम्यक्ष येषु मुधिता घृताची १.१६७,३ धियावसुः

१२२ प्रातः मञ्ज घियाचसुः जगम्यात् १,६४,१५ घीतिः

१४८ गणंगणं मुदास्तिभिः। अनु कामेम धीतिभिः ५,५३,११ घीर

**१०८** थपः न **धीरः** मनसा मुहस्त्यः। गिरः सं अज्ञे १,६४,१ ३८८ एटानि धीरः निण्या चिकेत ७,५६,८

११६ अनवत्रराधसः । गन्तारः यज्ञं विद्येषु धीराः३,२६,६

१५८ इसां धियं वाकोयां च देवी । बद्ध कृष्यन्तः १,८८,८

२०४ कर्न चियं जरित्रे बाजवेशसम् २,३४,६

१८३ वियंधियं वः देवयाः उ द्धिवे १,१६८,१

१७० अया धिया मनेव शृष्टि आध्य १,१६६,१३

३१६ १-चेत्रः इत्या धिया । श्रोतारः यामहतिषु ५,६१,१५

२३० थुणातः स्रोजसा । स्टुताः धीप्तिः इपत्यत ५,५२,१८

१२८ व्यस्याः चिषाः प्रतिता अय एमा गणः १,८७,८

३४२ हासं मर्गास। खुनि: हुनि: इत द्यर्थम युणो: ७,५६,८ ४म्दे-१ प्राप्तः च युन्तिः च । वा॰ यः ३९,७

११९ किलातः युनयः विशदकः। बतात अवत शृह्युप

१५७ वे बीडवः पुनयः बाबरस्यः १,८९३

844 ते मन्द्सानाः घुनयः रिशादसः। वर्म यह ५५%

३४३ अर्चत्रयः धुनयः न वीराः। ब्राजज्जनमानः ६,६६%

**८१७** वातासः न ये धुनयः जिगतनवः १०,५८,३

३२० अप्तयः न स्वविद्युतः प्र स्पन्दासः धुनीनाम् ५८५ ९५ तेषां हि धुनीनां । अराणां न चरमः ८,२०,६३

ध्राने-त्रतम्

**२९३** सादिहस्तं । धुनिव्यतं मायिनं दातिवारम् ५,५५१

**३१८** तबसे भन्ददिष्टये धुनिव्यताय शबसे ५,८७,१

२८० युङ्ग्वं हरी अजिरा घुरि वोडहवे ५,५६,६ युङ्ग्ध्वं हरी । बहिष्टा भुरि वे:व्हवे ५,५६,६

२९८ वातान् हि अखान् धुरि आयुर्के ५,५८,७

२७० यत् अश्वान् धृषुं पृपतीः अयुग्धम् ५,५५,६ 828 यूर्य धृर्षु प्रयुजः न रहिमाभिः १०,७७,५

२७८ रिणन्ति ओजसा । त्रया गावः न दुर्घुरः ५,५६,४

धृ [धाव् ?]

११ धूतयः। यन् सी अन्तं न घृनुध १,३७,५

२६१ हरात् विष्वलं महतः वि घृनुध ५,५४,११

१८६ घूनुथ यां पर्वतान् दाशुपे वसु ५,५७,३

8५१ ऋष्टिमन्तः । आपः इव सम्म्यम्यः धयम्यं ५,६०,३

धृतिः

११ आ नरः । दिवः च रमः च धृतयः १,३०,६

३६ कस्य वर्षसा। कं याय कं इ घृतयः १,३९,९

84 विस्थ सुदानवः । असामि धृतयः वनः १,३१,१०

**११२** हुँहन्ति ऊधः दिल्यानि धृतयः । मूर्भ पिरवन्ति १,६%

१८७ भ्राजदृष्टयः। स्त्रयं महित्यं पनयन्त धृतयः १,८९,३ १८८ स्वतवसः । इयं सः अभिज्ञायन धृतयः १,११८,१

२५३ वि अन्तरिक्षं वि रज्ञांनि धृतयः ५,५५,४

३१५ यत्र मदन्ति धूनयः। शतनातः व्यागः प्र<sup>3१,13</sup> **३३२** वामी वामस्य धृतयः। प्रन्तिः अन्तु एउ<sup>त्त्र</sup>, ४८, <sup>३०</sup>

**३८०** प्र तत् यः अत्यु धृतयः देशस् ७,-८,४

९७ बाजसानिभः । गुम्या वः छुत्रयः नः ५,००,११

भृपद्

१०१ अनवज्ञराजनः। स्टीनस्यस्य वर्े र प्रपेदः १,३३३

笔[\$\$\$\$\$\$]

१९ ति का वस्तान सहस्य । युद्ध प्रयान सम्बद्ध १,३१३

笔 [ 智功] ३९६ यायाः देवाः वयस्य । जना विदे धारवाते ४,१११

१५७ सत्नाइ तद् । दिघृत पद च इत्तरम् १,१३९,८ १६७ वदः न पक्षान् वि सनु श्रियः धिरे १,१६६,१० ४२४.३ विधर्ता च विधारयः। वा॰ य॰ १७,८२

धृष्

३१९ ऋला तत् वः मरतः न लाधृषे शवः ५,८७,६ धृपत्

१८० सर्वः न द्वेषः भूषता परे स्युः १,१६७,९

ध्पद्दिन २१८ ते वामन् था घृपद्विनः। त्मना पान्ति शक्षतः ५.५२,२ 🗧 १३२ धमन्तः वार्गं मस्तः सुद्दनवः १.८५,६०

धृष्ट ३१९ प्र ये जातः महिना। सधृष्टासः न सहयः ५,८७,२

३८३ वीराः । आजन्माना मरता लघुष्टाः ६,६६,६० ४३८ सनधृष्टासः सोवसा १,१९.४; [सप्तिः २४४१]

धृष्णु

२३० दिवः वा धृष्णवः सोजना । इपय्यत ५,५२,६४ २५२ हुप्ते नर्ताहे। युनिः सुनैः इव शर्षसः घृष्णोः अ,५६,८ **२२८ का नम धृष्णु मारते द्वानाः ६,६६,५** 

१८० ते घृष्णुना राँवसा रूग्यवंतः । परि स्थः १,१६७,९

**ष्ट्रण्**—आजस्

१९९ धरत्वराः मरतः धृष्ण्वोजसः । स्याः न २,३४,६

धृष्णु-या

२१७ प्र स्थादाय भृष्णुचा। सर्व मरक्षिः ऋक्वभिः ५,५२,१ २१८ स्परस्य रावसः । सखायः सन्ति भृष्णुया ५,५२,३

२२० दर्धनिहै। स्तेनं व्हें च घृष्णुया ५,५२,४

धृष्णु-सेनः

३३९ ते इट बद्याः रवस धृष्णुसेनाः ६,६६,६

३९५ मैं: धयति मरुनं । धन्सुः माता ८,९४.१ देवे व्यस्तानः न प्रजातिनः परीधाः ७,५६,६६

५८ रथ मदरदुतं । दुरहुं विद्यायसम् ८.७,१३

**२०३ घेतुः** स रिधे स्पत्नेषु दिस्ते **२.३४,८** २४० रङः । इ स्युः घेतवः रथा ४,५३,७ म्बद्द मारा हाला हेव इस्तित **धेनदा** भूषप्राप्त २०४ अहाँ इब विकार **चेतुं** उपनि ने,नेष्ट.६

इरेड चेतुं अलाई उप नारता दया ६,8८,8<u>१</u> इन्द्र धेर्त्ते य देश्हेर्रहः । इदं य इ.४८.६६

२०३ इन्धन्वभिः घेनुभिः रपाद्यभिः। गन्तन २,३४,५ 88र पदः धेनृनां रसं लोपघोनाम् । लपर्व० ४,र७,३ ३३४ समानं नाम धेनु पत्यमानम् ६,६६,१

धेयस्

8२२ सनात् हि वः रत्नघेयानि सन्ति १०,७८,८ घ्मा

६१ रोदसी । धमन्ति अब ब्रिटिनः ८,७,१६

धमत्

१९९ मृति धमन्तः सर गाः सङ्ख्त २,३४,१

६३ देन बाद हुदेशें । रादे ह तस्य घीमहि ८,७,१८

· ४८१ क्षेत्रह इव धजतः सन्तरिक्षे १.१६५,६ [स्टः ३२५१]

४२४.३ ४६वः च भरतः च। वा॰ य॰ १७,८३

१७९ उत स्यवन्ते सस्तुतः प्रत्वापि १,१३७,८ १०३ नदा हि वः। सारितं सास्त निष्क्वि ८,९०,९९

ध्व-च्युन् ११८ मराः स्टानः स्त्याः पर्यच्युतः १,५४,११

२०३ सध्यसाभिः ५६भिः जानस्यः । गत्तव १,३८,५ ध्वन्त

४२६१ उमा च भोगा च ध्वाला च। तः दः ३९,७ न [ उत्तर्भकः ]

₹₹₹₹₹₹₹**₹**₹₹₹₹₹₹₩,₹८,₹₹₹₹₹₹₽₽,₹₩.८.₹३;

( ३६,४७-४५ ) १,३९,१,९-१०: | १०८-९,११३-१५, \$\$\$\\$\$C^\$\$\$\$,\$-\$\\$-\$\\$(\Text{Tr}), \$\$; \\$\$\$, १९९-११० १ १८५११,५-८ / दिः । ४ १५१-१५३

१,८८,१-३: १४९,१६७ १,१६६,१३०; (१७%,

१७६,१८० १,१६७,३ 😚 , ५,९: । १८१-८०,१८७

रतः) सम्बद्धः (क्षिः । में क्षिः । क्षिः । क्षिः । क्षिः । १९९-२००,२०२-२०४,२०६,२१०-११ / २,३५,१

कि निर्मा कि , क्षेत्रे, दश्य-१३० व्हर्ण के दृष्ट्य

ning izz of znalznalzza ninakin dod sila (२७७-७८) ५,५६,३-४; (२८४) ५,५७,१; (३०१-₹o₹,₹o६`) ५,५९!२x8.७; (`₹₹o ) ५,६१,₹; (३१९÷

२०,३२३,३२५-३२६ ) ५,८७,२-३.६.८-९; (३३०,

३३३ ) ६,४८,६४ ( त्रिः ). २१: ( ३३५,३४३-४४ )

नमस्

११५ सिंहाः इव नानद्ति प्रनेतसः । विश्ववेदसः १,६४,८

६,६६,२.१० ( क्षिः ). १२; ( ३५७,३६० ) ७,५६,१३.१६ ( चतुःहरवः ); ( ३८९ ) ७,५९,७; ( ६४,७१,८१ ) ८,७,१९.२६.३६; (९१,९४-९५,१०१) ८,२०,१०.१३ ( हि: )- १४.२०, ( ४९८ ) ८,९६,१४ [ इन्हः ३२६९ ]; ( ४०७-११,४१३ ) १०,७७,१ ( किः )- २ ( किः )- ३ ( चतुःक्ष्त्वः )- ४ ( दिः )- ५ ( चतुःक्ष्त्वः ).७; (४१५-२१)

१०,७८,१-७ ( चतुः ऋतः ) स [ निषेधार्धकः ] ( ४६६ ) १,१९,२ [अमिः २४३९]; ( २२ )१,३८,२ (हिः);

( 39 ) १,39,8; ( १५५ ) १,८८,५; ( ४८८ ) १,१६५,९ िइन्द्रः ३२५८] ( ब्रिः ); ( १५९ ) १,१६६,२; ( १७५ ) १,१६७,४; ( २५३,२५६,२५९,२६२ ) ५,५४,४.७ ( सप्त-कृतः ).१०.१३; (२६९,२७१) ५,५५,५.७ (हिः); ( ३१९-२०,३२२ ) ५,८७,२-३.५; (३३७,३३९,३४१ ) ६,६६,

८.६.८ (हिः);( ३७२ ) ७,५७,३; ( ३७९ ) ७,५८,३;(४०७-८,४१०) १०,७७,१-२.४; (४३५) अथर्व० ३,२,६ त [समुच्चयार्थकः ] ( २१२ ) २,३४,१४; ( २१९ ) ५,५२,३; (३३८) ६,६६,५ त [सम्प्रत्यर्थे प्रयुक्तः] ( १५६ ) १,८८,६; ( ४९३ ) १,१६५,१४ [इन्द्रः ३२६३];

निकि: ८८८ अनुत्तं आ ते मघवन् निकः न १,१६५,९ [इन्द्रः ३२५८] ३४६ नाकिः हि एषां जनूषि वेद ते ७,५६,२

( ३३१ ) ६,४८,६५; ( ३३८ ) ६,६६,५

९३ वृपणः उप्रवाहवः नाकिः । तनूषु येतिरे ८,२०,१२ नक्तन ३९४ वयः ये भृत्वी पतयन्ति नक्तामः ७,१०४,१८ नक्तम

५१ युप्मान् उ नक्तं अतथे। हवामहे ८,७,६ नक्ष १५९ नक्षान्ति छ्वाः अवसा नमिलानम् १,१६६,२ ३७७ महित्वा । नक्षन्ते नाकं निर्ऋतेः अवंशात् ७,५८,१

**....** 

८६ अज्यन् आ। नानदति पर्वतासः ८,२०,५ १६२ यत् त्वेपयामाः नद्यन्त पर्वतान् १,१६६,५ नदत् ४५९ मदर्पभस्य नद्तः नमसतः। अथर्वे ४,१५,५ नद:

२०१ आजिपु । नदस्य कर्णः तुरयन्ते आग्राभिः २,३४,३ नदी २७१ न पर्वताः न नद्यः वरन्त वः ५,५५,७ **४९८** उपत्रे नद्यः अंशुमलाः [ इन्द्रः ३२६९ ]

२२३ ये वर्घन्त पार्थिवाः । रूजने वा नदीनाम् ५,५२,७ नपात् ८३० यूर्यं नः प्रवतः नपात्। अधर्वः १,२६,३ १६ मिहः नपातं अमृधं । प्र च्यवयन्ति १,३७,११

नभनुः

नम्

नमस्

३०६ प्र पर्वतस्य नभनून् अनुच्यमुः ५,५९,७ नभस् ४९८ नभः न कृष्णं अवतिस्थिवांसम् ८,९६,१४

४५९ त्वेपः अर्कः नभः उत् पातयाथ । अधर्वे ० ४,१५,५ १७६ त्वेपप्रतीका नभसः न इत्या १,१६७,५ नभखत् ४५९ महर्पभस्य नदतः नभस्वतः । अधर्वे 8,१५,५

३६३ इमे सहः सहसः आ नमन्ति ७,५६,१९ ३८१ कुवित् नंसन्ते महतः पुनः नः ७,५८,५ २२९ माहतं गणं । नमस्य रमय गिरा ५,५२,१३ ३६१ सुम्नेभिः असे वसवः नमध्वम् ७,५६,१५ ४८५ विश्वस्य शत्रोः अनमं वधस्तैः १,१६५,६

[ इन्द्रः ३१५५] नमयिष्णुः ८२ मा अप स्थात । स्थिरा चित् नमायिष्णवा ८,२०,१

१९३ प्रति वः एन। । नमसा अहं एमि १,१७१,१ १९८ उप ब्रुवे नमसा दैव्यं जनम् २,३०,११ ११२ उप घ इत् एना नामसा गृणीमसि २,३४,१४

नमस् 88९ ईके अज्ञ खब<mark>रं नमोभिः ५,५०,</mark>१ १९४ दूवं हि स्य नमसः इत् वृधानः १,१७१,२ नमखत् १९४ एवः वः स्टानः नरतः नमस्तान् १,१७१,२ नमिखन १५९ नक्षनित रदाः अवसः नमस्विनम् १.१५१,२ नर्यः १६२ दिवः वा दृष्टं नयीः अनुच्यत्तः १,१६६,५ १६७ भूरोति भग्न सर्चेषु बहुइ १,१६६,१० नवमान २०८ रद् दा निदे नवमानस्य रहेयाः २,३४,६० नविष्ठा १०० यूनः च स नविष्ठया । इस्तः पावकान् ८,२०,१९ नवीयस् १८६ सिन दः सा सदर् हमिटिः नवीयसी ७,५९,४ नवदस **४९२** एवां भृत सबेदाः में ऋतानाम् १,१३५,१३ [इन्हाः ३२६२] ९७९ विश्वस्य तस्य भवय सबेदसः ५,५५,८ न्व्यम १५७ हुगहुने। नव्यं घोपाद् समर्कम् १,१३९,८ न्व्यस् २३ क्द इ: हुम्तः नव्यांसि । सरतः १,३८,३ ३२७ धेहं अङ्घं उर नव्यसा दरः ६.४८.११ ७८ हा मध्यसे नुदितप । बहुडां दिश्रवाणर् ८.७.३३ नव्यसी २४३ खेषे गरं महतं नव्यसीनाम् ५.५३,६० २९२ रहवे गर्न शर्द नव्यसीनाम् ५,५८,१ ४८८ न ज्ञाननाः मदाते न जानः १,१३५,६ [स्टः स्टप्ट] १९८ वदा रावे हर्दरेरं नशामहै । अवस्ति वस्ति ३,३३ ९७ यहहाहिन: १ हमा वा प्रया नरात् ८,२०,१६

६०६ रथ वर्ष । क्षेत्रा मसी। वनः ५ ६१,३

नहि

(१८०) १,१६७,९; (१८५-८६) ७,५९,३-४; (६६) 2,0,73 नाकम् १२९ मार्क तत्सुः वर बहिरे घरः १,८५,७ २६१ तं नाकं सर्वः सहमोत्रहोत्वियम् ५,५४,१६ ३७७ महिला। सहरते नाकं निकेतेः अवंदात् ७,५८,६ 890 दे नाकस्य लघे रेचने १,१९.७:[अहि: २४४३ ] नाधितः ४४६ स्तैमि मरतः **नाधितः** जोहकोनि। अधर्वे० ४,२७,७ ४३४ अने कृतद् बसकः नाधिताः इमे । अथवै० ३,१,२ नाधमानः ७५ इद गव्हाय नरतः। साईक्रिनिः साधमानम् ८,७,३० नाभिः ९१ वृत्रगडेन मरनः । रथेन वृत्रनामिना ८,२०,१० **४१८ रमनां न वे बराः इनामयः १०,७८,४** नामन् ३३८ समर्व **नाम** थेडु पहान तम् ३,३६,१ ३७० स्वः यः **साम** मार्ड यज्ञाः ७,५७,१ ९४ नाम खेर्प राधार एवं राष्ट्र साथे ८.२०,१३ १ रमेर्च एरेरे। व्यवः साम योज्या १,६,४ देदेंद्र का नाम एस नहते उपानः ६,६६,५ ३५४ दिल के साम होने हुगलम् अ.५३,३० ४४८ देन पानि तुर्दे नाम गीनस् ५,३,३ २८८ दिया सर्वीः समृतं माम भीति ५५७.५ ३३३ क्षेत्रे गण द्विते साम बरियम् २,४४,२१ १६६ सर्वर नामानि पविषि विवेद १,८९,० ्**३५८ व नामानि** वरव्यक्त विरास्<mark>त्र अ,५३,३४</mark> ४१४ ज्यान शास्त्रिय साम्सा रीमीग्राः १०,७०,८ २२६ परेकिन्स्य सामितः व्यक्तिस्यारः वे द्वेषपुरस्त्रहः **३.५**९ व्यक्तु ( विदेशिः **सामानिः** सरः द्वीदे **५७**५६ 4.33 3.35.3.5. 232 3.32.2; 303 3.253.3; (२४८) ४,४३,१३,१८, २४२ ४,४३,६७ (२४४) थ,पर,पर (१८८) प्रापद्यक्षः (१८६ प्राप्तक्रकेः (१५०) पहरूकः (३३३) ७ ५६,३६, (?<u>८?)</u> 5,49,5, 15 8 7 15 4 7 8 5 (78,548) नि-दहा (४६६) हुरुहार [४०): २६३६] । ३६ - हु३६७. ३४ ज्यापने ता कियागपा १० ८,५,२६

## नि-चेत

३७१ निचेतारः हि मस्तः गृणन्तम् ७,५७,२ निण्य

३४८ एतानि धारः निण्या चिकेत ७,५६,४ नित्य:

१५९ नित्यं न सूनुं मधु विश्रतः उप । क्रीळिन्त १,१६६,२ निद्

२०८ यत् वा निदे नवमानस्य रुद्रियाः २,३४,१०

२८७ अति इयाम निदः तिरः स्वस्तिभिः ५,५३,१८

२१३ यया निदः मुद्यथ वन्दितारम् २,३४,६५

३२३ ते नः उरुप्यत निदः । शुशुक्कांसः ५,८७,६

३२६ तस्य प्रचेतसः। स्यात दुर्धर्तवः निदः ५,८७,९

नि-ध्रुविन्

१०३ सदा हि वः। आपित्वं अस्ति निध्नवि ८,२०,२२ नि-भिश्व

१७७ शुभे निमिन्त्रां विदयेषु पज्राम् १,१६७,६ नि-मेघमानः

२११ निमेघमानाः अत्येन पाजसा । वर्ण दिधरे २,३४,१३

निम्न

४१९ आपः न निम्नैः उदिभः जिगत्नवः १०,७८,५ नियुत्त

१७३ अध यत् एषां नियुतः परमाः १,१६७,२

२२७ अध नियुतः ओहते । अध पारावताः ५,५२,११

नियुत्वत्

२५७ नियुत्वन्तः श्रामजितः यथा नरः ५,५४,८ निक्रेतिः

२६ निर्ऋतिः दुईणा वधीत्। पदीष्ट तृष्णया १,३८,६

३७७ महित्वा । नक्षन्ते नाकं निर्ऋतेः अवंशात् ७,५८,१ निर्णिज्

२१५ ते स्वानिनः रुद्रियाः वर्षानिर्णिजः ३,२६,५ २८७ वातिवयः मरुतः वर्षानिर्णिजः ५,५७,8

१७४ हिरण्यनिर्णिक् उपरा न ऋष्टिः १,१६७,३ निवत

४३९ वृष्टिः या विश्वाः निचतः पृणाति । अथर्वे ६,२२,३ नि-शित

8९५ दुष्मभ्यं इच्या निश्चितानि आसन् १,१७१,८.

[इन्द्रः ३२६६]

निपङ्गिन

२८५ सुधन्वानः इपुमन्तः निपङ्गिणः। स्वश्वाः ५,५७,१

निष्कम

३५५ स्वायुधासः इप्मिणः सुनिष्काः ७,५६,११

निष्कृतिः

88५ यूर्य ईशिध्वे वसवः तस्य निष्कृतेः । अधर्वे ० ८,३७,६

(१३१) १,८५,९; (२७४) ५,५५,**१**०; (३२१) ५,८७,४; (३३७) ६,६६,८; (३६५) ७,५६,२१

नि:-एतवे

१४ वयः मातुः निरेतवे । द्विता शवः १,३७,९

११३ अलं न मिहे वि नयन्ति वाजिनम् १,६४,६

३८३ यं त्रायध्वे । देवासः यं च नयथ ७,५९,१ २७८ यूर्यं अस्मान् नयत वस्यः अच्छ ५,५५,१०

२५५ चञ्चः इव यन्तं अनु नेपथ सुगम् ५,५४,६

नीड (छ) म्

८० कया शुभा सवयसः सनीळाः १,१६५,१ [ इन्द्रः ३२५०]

३८५ के ई न्यक्ताः नरः सनीळाः ७,५६,१

नीतिः

३३२ प्र-नीतिः अस्तु सूनृता । देवस्य वा महतः ६,४८,२० ४१६ प्रज्ञातारः न ज्येष्ठाः सुनीतयः १०,७८,२

नील-पृष्ठ

२८९ शुम्भमानाः । आ हंसासः नीलपृष्ठाः अपात् ७,५९,७

नु [स्तुतौ] २ विदद्ध गिरः। महां अनूपत श्रुनम् १,६,६

( ३९ ) १,३९,४;( १२०,१२२ )१,६४,१३.१५; (४८४,

८८८-८९,४९२ ) १,१६५,५.९-१०.१३ [इन्हः ३२५४, ३२५८-५९,३२६२]

१५८ तत् नु वोचाम रभसाय जन्मने १,१६६,१ १८० नहिं नु वः मरुतः अन्ति असे १,१६७,९

१९७ तृणस्कन्दस्य नु विशः परि वृङ्क्त सुदानवः १,१७२,३

२३१ जु मन्वानः एपाम् ५,५२,६५ २८२ रथं नु मारुतं वयं । श्रवस्युं आ हुवामहे ५,५६,८

४५४ अतः नः हदाः उत वा नु अस्य ५,६०,६

३१९ प्रदे जतः महिना वे च सु स्वयम् ५,८७,२ **३३४, बड़: मु तत् विक्टिये वित् अस्य १,६६.१** २३६-३८,३४१ ६,५६,३४५८ ३५९ सु दित् वं सन्यः सादमत् सराज्ञ ७,५३,१५ ८२ महान्तः नः स्तरते सु ८,२०,८ (४००,४०४-६) ८,९४,६,१०-१६

नुइ १३२ कर्न मुनुद्रे सदतं ते कोटरा १,८५,१० १३३ विद्रं सुबुद्रे बद्दं तटा दिया १,८५,११ १५४ कर्ब नुनुद्रे वस्तव दिवके १,८८,४ १७५ न रोदर्स सर सुदन्त घेराः १.१५७.८

### नृतनम्

रे अरे यह पूर्व्य सरहा यह च सूतनम् ५,५५,८ नृत्तम्

( ११-११ ) १,३८,१-१: ( ४१ ) १,३९,७; (४९१ ) १,१६५,१२ [इन्हः ३२६१]:(२७९) प्यह्भः (२९२) थ,थ८,१: ( ३१४) ४,६१,१४: ( ३४,७३ ) ८,७,२०.३१। (६६) ८,२०,१५

१११ सार्व जिल्हे स्वयम दिवः नरः १,६४,४ ११७ सनन्दर्यमाः द्यस्यद्यः सरः १,६४,१० १३० राजनः इव लेपकंदरः **नरः १,८५,८** १७० सर्वे तरः देंस्यैः स विविदेरे १,११६,१३ २२६ वे सुद्दारकः । **सरः** सम्बन्धितसः ५,५२,५ २२२ हा रहकैः हा दुधा नरः ४,५२,६ २२४ च्ट स्म टे हुमे **नरः।** दुव्य लगा ५,५२,८ ररे अध मरा नि बोहते। अब निवृतः ४,४२,६६ २३६ मरः मर्गः लरेपतः। इसार् परन्र ५,५३,३ २३९ ला वे सरा मुद्दनदा दरहाने ५,५३,६ २५२ हिट्नहरू सरा कामरिएकः । बनादिकः ५,५५,३ २५७ नियुक्तिका बामहिता वया सरा ४,५४,८ २३७ छिटै सित् क्षा प्रदर्श वहुद्धाः **नरः ५,५**५,३ ३०६ सन्दा महे दिद्ये नेतिरे **मरा ५,५६.३** २०४ मधीः इद सङ्घा दस्या नरा ४.५९.५ देश्व एवं । दि सहयाति सदा यहा ५,दश्ह १९५ ने ई सकता हरा स्नेद्धा अ,५६,६ **३**७५ व्यन्तु । विदेशिः समिने **सरः हर**ि ७,५७,३ रें 🗲 सरा र एका हत्ते नदनाः ७,४९,७ ७३ पत्त्वरहि । यहा नियम्य सरा ८,७,३६

८७ चत्र नरः देदेशते तन्यु । का लक्षांचे ८,२०,६ ८८ स्वयां अनु त्रियं मरः । समवन्तः ८,२०,७ ११ कः वः वर्षेतः का सरः । धूत्यः १,३,७,६ ३८ स्पिरं हम। नरः वर्तेनम पुर १,२९,३ १४२ राहमानस्य वा मराः। स्वेदस्य वसायववः १,८६,८ 8९० वर् मे सरा शुक्तं वह चत्र १.१६५,११ हिन्हा ३२६०] **२**४८ अहति सुदीरः । सुरः मस्तः सः मस्यैः ५,५३,६५ २५९ ह्रेंदे बहिते महय दिनः सरः ५,५४,६० २९१,२९९ हवे नरः मस्तः मृङ्य नः ५,५७,८,५८,८ २०२ मर्दः इव जियहे चेहय नरः ५,५९,३ ३०८ के स्य सरः केंग्रवसाः । वे सावय ५,५१,६ ३८३ प्रतराष्ट्र मर्वते । यस्मै सराघं नरः ७,५६,8 ९१ का इंदेनका न पक्षिया वृथा नरा ८,२०,१० ९७ यस्य वा यूर्व प्रति वाजिनेः नरः ८,२०,१६ 8३८ यत्र नरः सहतः किन्यप महु। सप्ये॰ ६,२२,२ ४९७ लं पहि इन्द्र चहोयकः नृन् १,१७१,३ [इन्द्रः३२६८] १९३ बन्दस्य वित्र इविरायकः मृत् ५,५८,२ २३८ देव स्वः च तत्त्वाम मृम् अभि ५.५८,१५ १२० सर्वेड्डा बार्च मरते धेना मृक्तिः १,५४,१३ ३२१ दिस्तर्यक्षः दिनहृष्टः। दिगाति रेज्यः नृभिः ५,८७,८ १८१ तत् नः ऋतुषाः नत्तं वह स्यात् १,१५७,१० २०४ नरां न रांडा हदलति यत्नन २,३४,६ १३१ घरे दयः सरि काकि करेवे १,८५,६ २५६ पत् मरतः समरकः स्वर्णरः । मह्य ५,५८,६० 853 होमर्बाः हम हु-स्टुटि मादगस स्वारि ८,१०३,१8 [सहिः २८३३]

च्य

२२८ हुनस्यरः । उन्हें क्षा कीरेयः <mark>जृतः</mark> ५,५२,१२

१०३ मटी दिर्दा सृतदा रुम्पद्धाः ८,५०,०३

१९५ हर्वेपेटः। इष्टरादः **नृतमातः** सरिमेः१,**८५,१** 

१७२ सहर्म सब्देश विविद्युष्ट रोडली **मुन्मना:२,१६७,५** 

२५० इहरन्दरे । युम्नध्यते महि मुन्ना सर्वत ५,५७,१ वेदद्र हर्वर । सनद् हर्स्ट इयम्बी **सुरतम् ७,४६,**५ रेटी सुम्या र्राष्ट्र बहुदा रहेतु के ५,५७,६ केक्प कार्ड सुक्यों, देहरेपेन: च मूहन् ६,६६,३

नृ-साच्

नृ-साच्

११६ नृसाचः भ्रुताः शवसा अहिमन्यवः १,६४,९

३६१ आरे गोहा नृहा वधः गः सस्तु ७,५६,१७

३१६ विपन्यवः । प्र-नेतारः इत्या धिया ५,६१,१५

३७१ प्र-नेतारः यजमानस्य मन्म । वीतये सदत ७,५७,२ नेदिष्ठ -

२७६ ये ते नेदिष्ठं हवनानि आगमन् ५,५६,२ नेद्य:

१४८ असि सत्यः ऋणयावा अनेद्यः । वृषा गणः १,८७,४ ८९१ अनेद्यः श्रवः आ इपः दघानाः १,१६५,१२ [ इन्द्रः ३२६१ ]

. ३१८ युवा सः मारुतः गणः । त्वेपरथः अनेद्यः ५,६१,१३ नेमि: ३२ स्थिराः वः सन्तु नेमयः । रथाः अश्वासः १,३८,१२

नोधस् १०८ नोधः सुशक्ति प्र भर महन्त्रः १,६४,१

३०१ नौः न पूर्णा क्षरति व्यथिः यती ५,५९,२ २५३ वि यत् अज्ञान् अजथ नावः ई यया ५,५८,८

पक्षः , १६७ वयः न पक्षान् वि अनु श्रियः धिरे १,१६६,१० पांक्षेन्

९१ भा स्थेनासः न पाक्षिणः ग्रथा नरः ८,२०,१० पज्र

१७७ शुभे निमिश्हां विद्येषु पद्माम् १,१६७,६ पञ्चन्

.२१२ त्रितः न यान् पञ्च होतृन् अभिष्टये। आववर्तत् २,३४,१४

: नै९८ वयः ये भूत्वी पतयन्ति नक्तभिः ७,१०४,१८ १८८ वि अद्रिणा पतथ त्वेषं अर्णवम् १,१६८,६ १५१ नः इपा। वयः न पप्तत सुमायाः १,८८,१

gus त्वेषः अर्कः नभः उत् पातयाथ । अथर्वे ० ८,१५,५ ३०६ वयः न ये श्रेणीः परतुः ओजसा ५,५९,७

३८९ शुम्ममानाः। आ हंसासः नीलपृष्टाः अपसन् ७,५९,७

८५ वि हीपानि पापतन् तिष्टत् हुच्छुना ८,२०,८

पत्त्व

८० आ अक्ष्णयावानः वहन्ति । अन्तरिक्षेण पततः ८,७,३१

पत्यमान

३३८ समानं नाम धेतु पत्यमानम् ६,६६,१

पत्वन्

पश्चिन

२५ अजोप्यः । पथा यमस्य गात् उप १,३८,५

१६६ अंसेषु भा वः प्रपश्चेषु खादयः १,१६६,९ पाथिः

२२६ आपथयः विषययः । अन्तःपयाः ५,५२,१०

प्थ्य

३८० वि रोदसी पथ्याः याति साधन् ६,६६,७ ११८ उत् जिन्नन्ते आपथ्यः न पर्वतान् १,६८,११

पद् [पादः]

२६० अंसेषु वः ऋष्टयः पत्सु खादयः ५,५४,११ पद् [गती]

२६ निर्ऋतिः । पदीष्ट तृष्णया सह १,३८,६ पदम् 88८ पदं यत् विष्णोः उपमं निधायि ५,३,३

पन

१८७ स्वयं महित्वं **एनयन्त** धृतयः १,८७,३

पनस्यः

३५ गणं। त्वेषं पनस्युं अर्किणम् १,३८,१५ २८३ रथेशुभं त्वेषं । पनस्युं आ हुवे ५,५६,९

२७८ वयं स्याम पतयः रयीणाम् ५,५५,१० ३३ अच्छ वद । जरायै ब्रह्मणः पतिम् १,३८,१३

**४३९** एरं तुन्दाना पत्या इच जाया। अथर्व० ६,२२,३

४३६ मरुतः पर्वतानां आधिपतयः ते मा अवन्तु।

अयर्व० ५,२४,६ ८८२ एकः यासि सत्पते कि ते इत्था १,१६५,३ [इन्द्रा ३२५१]

१२८ रघुस्यदः । रघु**पत्वानः** प्र जिगात बाहुभिः १,८५,६ ५३ सजन्त रहिंग। पन्थां सूर्याय यातवे ८,७,८

१४६ वयः इव महतः केन चित् पथा १,८७,२ २०३ घेनुभिः। अष्वस्मभिः पश्चिभिः त्राजदृष्टयः <sup>२,३४,५</sup> २२६ विषथयः । अन्तःपथाः अनुपथाः ५,५२,१०

२५८ प्रवत्वतीः पथ्याः अन्तरिक्ष्याः । प्रवत्वन्तः ५,५८,९

८०९ पाजस्वन्तः न बीराः पनस्यवः । रिशाद्धः १०,७१,१

## पनीयस्

३७ दुष्माकं अस्तु त्रविषो पनीयसी १,३९,३ पयस्

रेरेरे पयः घृतवत् विद्येषु लाभुवः २,५४,६

88२ पयः धनुनां रसं क्षेत्रधीन म् । अपवे० ४,२७,३

रेरे२ भूमि विन्त्रान्ते पयसा परिजयः १.५४,५

र्दि० पुरु रजांसि पयसा मयोभुवः र.१६६,३

**४६०** भृमि पर्जन्य पयसा सं अहिमा। अपर्वे० ४,१५,६

**४३८ पयन्त्रतीः** कृतृय अपः सोपधीः शिवाः। अपर्व ॰ ६,२२,२ पयो-धाः

२६० वसासः न प्रशिक्षितः प्रयोधाः ७,५६.६६ पयो-इध्

११८ हिरण्यवेभिः पविभिः पयोवधः । उन जिल्लन्ते १,६४,११ पर

४६६ महः तब कर्तुं परः १,१९,२; [ अग्निः २४३९ ]

१८८ क्व रिवत अग्य रजसः महः परम् १.१६८.६ **८३५** अर्सा या सेना गरुतः परेपाम् । अयर्थ० ३,३,६

१७० तत वः जामिल्वं मरतः परे तुने १,१६६,१३

### परम

१७३ अभ यत् एषां निवृतः पर्माः १,१६७,१ **२०८** वे एकएकः सायय **परगर्याः** परायतः ५,६२,६

( 36) 8, 38, 4, ( 39) ( 8, 500, 8) ( 38) ( 35)

**४१२** म सर् वरावे सरतः पराधान् १०,००,६ परा-जित

**४३४.६** एतः एतं पराजिता । व्यक्ति ३.६.३

परा-तुद्

३७ भिरा यः सन्द्र वाहुभा पराणुदे १,३९,३

### परापर

र्घ मो स्या परापरा । निर्देशि गर्व १ १,३८,३

परादद्

**६६** प्रतिश्रक्षा **प्रा**वतः । रागे समय १६९ ह केष्टर् कर राज्य है हा क्षत्र स्थान दरादला भाभके ह

**३०८** वे द्राप्तः अका । रहाताः **परा**यमः ५,३१,१

rrie res

७६ उसना वत् पराचतः । ङङ्गः स्म्यं अवातन ८,७,२६ ४२१ आजद्यकः । परावतः न कोजना ने मनिरे १०,७६,७

### पराहत

२७७ मीन्हुमती इन हिनेनो पराहता । एति ५,४३,३

( 348 ) 3,66,8: (360) 3,590,5; (398) 8,596,5; ( १९७ ) १,१७२,३; (१४२) ५,५३,९; (२७१) ५,५५,७; (२०६) ४,४९,७; ( ३३३ ) ३,४८,२१; । ४३४ ) वापने ४,१५,१०

## परि-उमा

अतः परिज्ञान् का निहे । जितः का १,२,९ परि-जिः

११२ भने निवन्त पण्या परिज्ञदाः १,५५%

२५१ इदम्बः । बरे एक अध्यक्तः परिज्ञायः '९.'' १,९ म्पर् कर्मे अस् अस्य प्रिक्षयः ५,५३,२

## परि-पृष्

<mark>४११</mark> तिराज्यः रेगाना रागिनामा परिश्वपः १०,७३/५ परि-सन

भेदर में हुनः बन्द बन्दा निष्यं प्रतिसंपति छ। १९३३ परि-मन्दः

ष्ट्रात प्रतिकृति । प्रतिकारको । १८८० । १८५० ५,५५ परिन्त तुभ्

**१६**८ - १०० : विसे प्रतिसत्तातः १,१२४ ११

**१७१** मध्य राज संभागा के प्रशित्तवह शहर हरू

हरे के द्वा लाहे प्रतानिक है है । अपूर्व हु

केट्ट प्राप्त के के अपने अ**पने** स्पृत्त

<mark>४५८ पर्ल</mark>ग्य में २७ जुलाहर हो - १ हर ५

क्ष्मिक सीर **प्रकेश**या गांग की गोहर हा गार्ग है कहा कर

म्बर् अवस्थितं सार्वेशते । विद्यास्थाः मर्गे प्रतिस्थितः स्थाति सार्वेशते ।

पर्वतः ४५० पृथिवी चित् रेजते पर्वतः चित् ५,६०,२ ४५१ पर्वतः चित् महि यृद्धः विभाय ५,६०,३ ११० अभोरवनः । ववद्यः अधिगावः पर्वताः इव १,६४,३ २५८ महस्यः । प्रवत्यन्तः पर्वताः जीरदानवः ५,५४,९ २७१ न पर्वताः न नदाः वरन्त वः ५,५५,७ ८७ यामं गुम्राः अचिध्वं । नि पर्वताः अहासत ८,७,२ ७९ मन्यमानाः । पर्वताः चित् नि वेमिरे ८,७,३४ ३२६ ज्येष्ठासः न पर्वतासः व्योमनि ५.८७,९ ८६ अज्मन् आ। नानदति पर्वतासः वनस्पतिः ८,२०,५ १३२ दहहाणं चित् विभिद्धः वि पर्वतम् १,८५,१० २७८ खर्थं पर्वतं गिरिं। प्र च्यवयन्ति ५,५६,४ ८७१ ये ईङ्खयन्ति पर्वतान् १,१९,७; [ अग्निः २८८४ ] ८० प्र वेपयन्ति पर्वतान्। वि विञ्चन्ति वनस्पतीन् १,३९,५ ११८ उत् जिन्नन्ते आपथ्यः न पर्वतान् १,६४,११ १६२ यत् त्वेपयामाः नदयन्त पर्वतान् १,१६६,५ २८६ धूनुथ यां पर्वतान् दाशुपे वसु ५,५७,३ ४९ प्र वेपयन्ति पर्वतान् । यत् यामं यान्ति ८,७,४ ६८ वि वृत्रं पर्वशः ययुः । वि पर्वतान् अराजिनः ८,७,२३ ३०६ अधासः । प्र पर्वतस्य नभनून् अनुच्यत्रः ५,५९,७ ३८ वि याथन वानिनः । वि आशाः पर्वतानाम् १,३९,३ ४३६ मस्तः पर्वतानां अधिपतयः ते मा अवन्तु । अथर्व० ५,२४,६ ८६ विप्रः अक्षरत् । वि पर्वतेषु राजथ ८,७,१ १०६ यत् समुद्रेषु । यत् पर्वतेषु भेपजम् ८,२०,२५ पवेत--च्युत् २५२ अरमदियनः। वातत्विपः महतः पर्वतच्युतः ५,५४,३ २५० . त्वभानवे ! इमां वाचं अनज पर्वतच्युते ५,५४,१ पवेश: ६७ सं सूर्य । सं वज्रं पर्वदाः द्धुः ८,७,२२ ६८ वि इतं पर्वदाः ययुः । वि पर्वतान् ८,७,२३ पशोन: ७२ नि जिहते । पर्शानासः मन्यमानाः ८,७,३४ १८१ सुभगः सः। यस्य प्रयांति पर्पथ १,८६,७ १५२ स्वधितिवान्। पद्या रयस्य जब्धनन्त भूम १,८८,२ २२५ उत पच्या रथानां । अदि भिन्दन्ति ५,५२,९

११८ हिरम्यवेभिः पचिभिः पयोवृधः। उत् जिन्नन्ते १,६४,११

१६० प्रति स्त्रोमन्ति भिन्धवः पविभयः १,१६८,८

पाजस् १६७ अंसेपु एताः पविषु क्षराः अधि १,१६६,१० २९७ अर्थै: । वील्रुपचिमिः मस्तः रथेभिः ५,५८,६ ८३ वीळुपिविभिः महतः ऋभुक्षणः। सा गत ८,२०,२ पशुः १६३ रिणाति पश्व: सुधिता इव वर्हणा १,१६६,५ पश्चात् ३६५ मा पश्चात् दश्म रथ्यः विमागे ७,५६,२१ पश्यत् १५५ गोतमः वः। पद्यम् हिर्प्यचकान् सयोदंष्ट्रान् १,४८,५ २३६ अरेपसः । इमान् पदयन् इति स्तुहि ५,५३,३ १०७ विश्वं **पञ्यन्तः** विसृथ तन्पु सा ८,२०,<sup>२६</sup> पस्त्यवत् ७४ आर्जीके **पस्त्यचति ।** ययुः निचकया नरः ८,७,<sup>२९</sup> पा (रक्षणे, to protect) १७९ पान्ति मित्रावरुणौ अवद्यात् । चयते ईम् १,१६७,८ २१८ आ पृषहिनः । तमना **पान्ति** शक्षतः ५,५२,२ २२० मानुषा युगा । **पान्ति** मर्ख रिषः ५,५२,८ ३६३ इमे शंसं वनुष्यतः नि पान्ति ७,५६,१९ 88८ तेन पासि गुहां नाम गोनाम् ५,३,३ 8९७ त्वं पाहि इन्द्र सहीयसः नृत् १,१७१,६ [ इन्द्रः ३१६८] . ३६९,३७६,३८२ यूर्यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ७,५६,२५ १६५ पाथन शंसात् तनयस्य पुष्टिपु १,१६६,८ 858 यः ओपघीनां अधिपाः वभूव । अथर्वः ४,९५,९० ४२४.१ शुकः च ऋत**पाः** च । वा० य० १७,८० पा (पाने, to drink) ३९८ अस्ति सोमः अयं सुतः। पियन्ति अस्य महतः ८,९४,४ ३९९ पियन्ति मित्रः अर्थमा । तना पूतस्य वरुणः ८,९८,५ १३५ महतः यस्य हि क्षये । पाथ दिवः विमहसः १,८६,१ ४५६ सोमं पिव मन्दसानः गणित्रिभिः ५,६०,८ ५ महतः पियत ऋतुना । पोत्रात् यतं पुनीतन १,१५, ३८५ मरुतः सुते सचा । विधे पियत कामिनः ७,५९,३ पाकः १८९ त्वेषा विषाका महतः पिषिष्वती १,१६८,७ पाजस् २११ निमेघमानाः अलेन **पाजसा** । वर्ण द्विर २,३८,११

पाजस्वत्

४०९ पाजस्वन्तः न वीराः पनस्यवः। रिशादसः १०,७७,३ पाणिः

२१ मरतः बीड्याणिभिः यात ई आवेड्यामभिः १,२८,११ ७२ अर्थै: हिरण्यपाणिभि:। देवास: उप गन्तन ८,७,२७

### पार:

1

. . .

₹<sup>18</sup>

71.~

55

12

1

रेप९ सदः अस्य अध्वतः पारं अस्त्य ५,५४,६० १७३ नियुंतः । सनुदस्य चित् धनयन्त पारे १.१६७,२ पारावतः

२२७ अध नियुतः । अध पारावताः इति ५,५२,११

पाधिवम् २२३ दे बब्धन्त पार्धिबाः । दे वर्रा अन्तरिक्षे ५,५२,७ ३० विश्वं का सद्य पार्थियं । करेजन्त म नुपाः १,३८,१०

३२८ दोषे हुए पत्रये सद्य पार्धिवम् ५,८७,७ ११० इटहा चिर् विधा अवनानि पार्थिवा १,६४,३ ४०३ आ वे विश्वापाधिवाति। पत्रधन् रोचना दिव: ८.९४.९

१८१ सः नर्दे दर्ता पार्चे अथ दो: ६,३६.८

पावकः

१०९ पावकासः द्ययः स्योः दव । घोरवर्षनः १.५४,६ १५६ ऋतसायः। गुनिजन्मनः गुनवः पाचनाः ७.५६,१३

दे७८ सरतः रचन्त्र । अन्दयामः गुचवः **पादकाः ७,५७.**५ ११९ एवं पायकं दिनं विचर्यतिम् १,५४,१२

१०० वृष्यः पावकान् अभि से मरे विसा गय ८,२०,१९ ४५६ गा शिक्षा पायके भिः विश्व मिरो मिः अविशः ५,६०.८

पियत्

**३१२,६२९ पिदम्तः** सदिरं स्यु ५,६१,११: मन्न० ३५६ पीत

१८५ हम् पीतासः हदमः र अभे १,१६८,६ पाशः

६९० हरः पाद्यात् भी मः सुबीह ७,४९,८

४४७ ते अस्तर् **पाद्यान्त्र** मृत्राद एतनः। अधर्वे ब्र.८२.३

पिव **२६ पिता** पुत्रे स इसके । क्विने जनवर्षेक्ष **१,३८,१** 

४५३ हर पिता स्वयः स्टः एउ*न् प*्रेच्य

स्कृत अथ पितरी शीनते । शीनीयात प्राथन पृष्

१६६ वितः प्रवाद कानव प्राम ने १ ८०,५

8र७ पितृणां न शंसाः नुरातयः १०,७८,३

पित्र्य

९८ नाम लेपं। नयः न पित्रयं सहः ८,२०,१३ **३६७** भूरि चक मरतः पिष्ट्याणि । उक्याति ७,५८,५३ पिन्त्र

११२ भूतवः । भूमि पिन्यन्ति पदता परिज्ञवः १,५४.५

११३ पिन्वन्ति अपः मरतः सुदानवः १,५४,६ म्प्र पिन्वन्ति उसं यत् इनासः अखरन् ५,५८,८

**२७० पिन्चन्ति** उत्सं यत् अयसुः उष्टाः ७,५७,२ २०६ धेनुः न शिक्षे स्वमरेषु पिन्यते २,३४,८

8३८ कर्ज च तत्र मुक्ति च <mark>पिन्चत ।</mark> अपने॰ ६,२२,३ पिषिष्यत

१८९ लेग विगना मरतः पिपिप्यती १,१३८७ विषीपु:

**३८६** तुमतिः सक्षेत्रसी । तुर्वे यात्र **पिषीपयः ७,५९,**७ पिप्पलन

९६१ रहत् पिष्पलं नहतः विष्णु । ५,५५,१२

पिप्युपी **४८** इक्षिमातः । इतना पिष्युर्था । स्ट्र ८,७,३ ६४ नगरक । इते न पित्सुपीर ४४र ८,७,१५

पिग्रियाप ३७१ व्हि। व्य वंहि स्टब्सियामाः अप ५३

पिवाधिः १४६ जर्ने हुट्टे रागी पियाँय १,८८५

रे**८९** विद्यास्य के स्थित नत् र पिरिकेश प्राप्त क ४५९ अने स्वयं कि लग्नः <mark>विविधे ४,६०,४</mark>

**३.५२** जा रेजनी दिव<mark>षिकाः</mark> निगल अर्था ए १ । ५ ५५ ६ ११५ विशः देश नृषिद्धाः विद्योगनः १,६५,८

विश

११५ क्वेन्स । विकास १२ - जिल्ला विकेश । १६४८ पिराङ

धिर ते वरतिमार्थः भाषातीतः । वेन १,४४० तिशृहासः

**२८६ विकासिकाः** ५०० छः। ५० : ५,५७५ रिग्रान

इ.इ. १८ हे.सी. के विद्यालया है । वेश्वर

पिष्

३९४ इन्छत । गृभायत रक्षसः सं पिनपृत्र ७,१०४,१८ पिष्ट

२७५ आ गणं। विष्टं हक्मेमिः आजिमिः ५,५६,१ पीतिः

१६८ सु-स्तुताः । अर्चन्ति अर्क मदिरस्य पीतये १,१६६,७ ३८७ घुष्विराधसः। यातन अन्धांसि पीतये ७,५९,५

४७३ अभि त्वा पूर्वपीतये । मुजामि सोम्यं मधु १,१९,९

[ अग्निः २४४६ ]

४०४-६ अस्य सोमस्य पीतये ८,९४,१०-१२ ४७७ मरुत्वन्तं हवामहे । इन्दं आ सोमपीतये १,२३,७

[इन्द्रः ३२८७]

३९७,४०३ महतः सोमपीतये ८,९४,३,९ ८७८ महत्सखा । हदेभिः सोमपीतये ८,१०३,१८

[ अग्निः २४४७ ]

पीथ:

४६५ गोपीथाय प्र ह्यते १,१९.१; [अप्तिः २४३८] ४१३ सः देवानां अपि गे.पीथे अस्तु १०,७७,७

पुत्र:

२९६ वृत्रेः पुत्राः उपमासः रिमष्टाः । मिमिश्चः ५,५८,५ ३३६ रुद्रस्य ये मीळ्हुपः सन्ति पुत्राः ६,६६,३

८०८ दिवः पुत्रासः एताः न येतिरे १०,७७,२ २१ पिता पुत्रं न हस्तयोः । द्धिध्वे वृक्तवर्हिषः १,३८,१

४३२ माता देव पुत्रं पिपृत दह युक्ताः । अथर्व० ५,२६,५ पुत्र–कुथ

३१० नरः यमुः । पुत्रकृषे न जनयः ५,६१,३ पुनः

(१) १,६,४; (२८१) ७,५८,५; (१०७) ८,२०,२६; ( ४३४.१ ) अथर्व० ३,१,६

३३७ वया तु । अन्तः सन्तः अवद्यानि पुनानाः ६,६६,८

१६५ पूर्मिः रक्षत महतः यं आवत १,१६६,८

**८४१ पुरः द्ये मरतः पृक्षिमातृत् । अथर्य० ४,२७,२** 

( ४२ ) २,३६,५५(२५ ध) २,२३६,८; (२८२) २,१६७,२३; ै

( २३४ ) ५,५३,१; ( ३६७ ) ७,५६,२३; ( ६६ ) ८,७,२१ पुरीपिन्

२६९ महतः । यूयं वृष्टि वर्षयथ पुरीपिणः ५,५५,५ २४२ मा वः परि स्थात् सरयुः पुरीपिणी ५,५३,९

पुरु

१६० हिताः इव। पुरु रजांसि पयसा मयोभुवः १,१६६,१ १७० पुरु यत् शंसं अमृतासः आवत १,१६६,१३

पुरु--क्ष

५८ रथिं मदच्युतं । पुरुक्षुं विश्वधायसं इयर्त ८,७,१३ पुरु--चन्द्र

३१७ पुरुचन्द्राः रिशादसः । यज्ञियासः ववृत्तन ५,६१,१६

पुरुतम २७९ मस्तां पुरुतमं । गवां सर्ग इव ह्वये ५,५६,५

पुरु--द्रप्स २८८ पुरुद्भण्साः भाक्षिमन्तः सुदानवः ५,५७,५

पुरु--प्रेंप

१८७ यामनि । पुरुप्रैपाः अहन्यः न एतशः १,१६८,५ पुरुपता

३७३ यत् वः अःगः पुरुपता कराम ७,५७,४ पुरु--स्पृह्

८३ इषा नः अद्य आ गत पुरुस्पृहः ८,२०,२ पुरो--धा

४३६ ते मा अवन्तु अस्यां पुरोधायाम् । अधर्व० ५,<sup>२४,६</sup>

पुप्

१२० आपृच्छर्य कतुं आ क्षेति पुष्यति १,६४.१३ १२१ तोयं पुष्येम तनवं शतं हिमाः १,५४,९४

१६५ पाधन शंमात् तनयस्य पुष्टिषु १,१६६,८ पुप्यत्

३४९ सा विट् । सनात् सहन्ती पुष्यन्ती वृम्णम् ७,५६,५

पुष्यसं ३७८ यजना । प्र वाजिभिः तिरत दुष्यसे गः ७,५७,५

५ महतः विवस ऋतुता । यतं पुतीतन १,८५,३ ३८७ ऑन ख**्रामः** मिथः वपन्त ७,५३,३

|                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                       | [ 32 ]                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    | समन्त्रयः ।                                               | पृत्रिः                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
|                                                                                                                                    |                                                           | भूतासः । त्रातारः भूत पृतनासः १<br>भूतासः । त्रातारः भूत पृतनासः ७,५<br>मुक्तः छप्रः पृतनासः नामित ७                                                                                  | <sub>સર્વે</sub> : ७,५६, <sup>₹</sup> ₹                                                     |
| ••••                                                                                                                               | 1355 7                                                    | ह्मासः । त्रातारः भूत पृतनाखः<br>हिन्नः उपः पृतनास्य साम्हा ५,५<br>हिन्नः कतिः पृतनासु मर्यति ७                                                                                       | (२, <b>१</b> २<br><b>५</b> २,8                                                              |
| पूर                                                                                                                                | 1 359 41                                                  | हिंद्राः उप्रः पृतनासु साह्य ७,<br>हिंद्राः उप्रः पृतनासु मर्यति ७<br>हिंद्राः कतिः पृतनासु उप्रम् । अ                                                                                | य्वे ८,३७,७                                                                                 |
| पूत<br>१ विद्यान नित्रः अर्थमः। तना पूतस्य                                                                                         | ( 884 .                                                   | तंत्रः ७४. हुः<br>हि वः कतिः पृतनासु मर्यति ७<br><sub>हि वः</sub> कपिः पृतनासु चप्रम् । अ                                                                                             | 1<br>1 5 5 5 5 5                                                                            |
| र विवास ।<br>पृत-दक्ष                                                                                                              | न्दरनः ८,९४,०                                             | पृथक्<br>पृथक्<br><sub>गायन्तु मारताशपर्जन्य चोषियः पृश्<br/></sub>                                                                                                                   | उक्। भयव ० ४,१-३,५                                                                          |
| ६ विद्यांति मित्रः प्रायम्भः<br>पृत-दक्षः<br>१६ विदः सामः इव विदः। स्वीतेन पृतः<br>१९ साम् सुप्तद्शस्यः। मरनः इवे                  | ⟨S, 1,0                                                   | नायन्तु भारतः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                   | ; 39,€                                                                                      |
| १०४ सार्व स                                                                                                                        | હ પ્ <b>ર</b> ્ટ કે                                       | पृथिवी<br>देवां अज्मेषु पृथिवी । दामेषु<br>देवां अज्मेषु पृथिवी वित्र                                                                                                                 | भुश्रीच १,३९,६                                                                              |
| ्रहरू सार्प<br>पूर्व<br>१५८ पूर्व महित्वं व्यक्तस वेतवे १,११<br>१५८ पूर्व महित्वं व्यक्तस वेतवे १,११                               | 8:                                                        | पृथिया<br>देषां अज्मेषु पृथिवी । यामेषु<br>ते आ वः यामाय पृथिवी वित्र<br>८ प्रवलती इयं पृथिवी मदस्यः<br>८ प्रवलती इयं पृथिवी पराह                                                     | ષ્,ષ્8,\$<br>—: , મહિ ષ,ષ્ક,ર                                                               |
| पूर्व : न्यास वेतवे १,११                                                                                                           |                                                           | ८ श्रीहरूमती इव पृथिवा परा                                                                                                                                                            | ورين با باري                                                                                |
| पूर्व<br>१५८ पूर्व महिलं हममस देतवे १,११<br>१५८ पूर्व महिलं हममस देतवे १,११<br>१५९ पतः पूर्वीम् इव सर्वते स्वरः १                  | 54 4,45,65<br>6,69,7 = \ 70                               | ३८ राज्य २ ००० ३ जते पत्रतः ।                                                                                                                                                         | 4 4 7 .                                                                                     |
| ्रहे8 है वर्ता है क्रिक्ट हाति क्षेत्र र                                                                                           | करतः वयम् १,८५,० । ४                                      | ५० ष्टायवा । किता मलेन्य                                                                                                                                                              | : 3,33,3<br>E = 3,36,9                                                                      |
| १८० प्वास                                                                                                                          | 1                                                         | पट पृथिवी वित्रास्ति<br>१८२ रेजते अमे पृथिवी नजेन्य<br>१८२ रेजते अमे पृथिवी नजेन्य<br>१९ पर्जन्येन टर्जहेन। यह पृ<br>१९७ वि उन्द्रन्ति पृथिवीं सध्य<br>१९७ वि उन्द्रन्ति पृथिवीं सध्य | सन्यसा ५,५८,८                                                                               |
| ९६ जत्य । ता पूर्व पिति । पूर्व पिति ये १,१६<br>४७३ जामे ला पूर्व पितिये १,१६                                                      | १९: जितिः २८४३ ]                                          | २५७ वि ४५३ <sub>जिल्हास</sub> प्रार्थ                                                                                                                                                 | वा धारामा                                                                                   |
| ४७३ जमि ला पृर्वपीतय र, र                                                                                                          | 21.2.2                                                    | २८६ वृत्रुष हो । कोपवय पृथ्यि<br>२८६ वृत्रुष हो । कोपवय पृथ्यि<br>४५८ पृथ्येन्तु पृथिकी लहु । ह                                                                                       | वन्तु। समन् 8,१५,५                                                                          |
| 7, 7                                                                                                                               | 2. 4. 6.4.                                                | 1 245 diale 10 12 at 1 3                                                                                                                                                              | न्यवण कर्                                                                                   |
| ८६ झाँझे हि झि पूर्विश है<br>इ.उ.च्य पूर्वि सरतः बत् व<br>इ.उ.च्य पूर्वि सरतः बत् व<br>इ.उ.च्य पूर्वि सरतः स्पूर्वि । इ.<br>पूर्वि | त्तनम् अग्रेष्ट्रेष् ५,५६,५<br>गर्दो सर्गे इव दुवे ५,५६,५ | श्रिक्त क्षित्री बहु।                                                                                                                                                                 | अर्घने । १,०,७                                                                              |
|                                                                                                                                    |                                                           | ्रिष्ठर । राज्यपियवी याथ                                                                                                                                                              | 2.9.5                                                                                       |
| व्याप स विष                                                                                                                        | ( Sign)                                                   | 823 दिवः पुरियम्<br>२७१ उन प्रावस्त्रियवी वाप<br>४६३ प्र सवन्तु पृथिवी क्ष<br>१०० अवे दिवे प्र पृथिव्ये<br>१०० नात् विदः न पृथिव्ये                                                   | हा अपर                                                                                      |
| भृष्ट्रः अत्याः यूष-राविः<br>यूष-राविः<br>१९७८ देवासः पूपरातयः १                                                                   | , इ.८: [ <sup>इन्हः</sup> ३२४८]                           | ३०० जन हिंदा न प्रिय                                                                                                                                                                  | याः।                                                                                        |
| .:: ४९८ देवाचः पूपरातयः ।<br>प                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                       | चाः । इ.चः गतः १,३६,३<br>धिन्याः । वि आधाः १,३६,३<br>तः न पहेला १०,७९,३<br>तः २०००मा १,१५८८ |
| ं क्षा निवाः निव                                                                                                                   | तः पृषाति । अपन् ०५,३६                                    | १८ वि पास-<br>१९ १८६ प्रचे दिवः पृथिव्य<br>१९० अव सम्बन्त विद्युत                                                                                                                     | : पुथिव्याम् १.१.५८,८                                                                       |
| See with a month                                                                                                                   | झान जरु                                                   | १६० न                                                                                                                                                                                 | क्र का का का कि स्टूडिंग से में में हैं के से में में में में में में में में में मे        |
|                                                                                                                                    | = 39.3                                                    | १६ सं वित्य दीर्घ<br>१३२४ दीर्घ पृथु पत्रे                                                                                                                                            | पुर्धु । प्र रायवयन्ति १,३७,११<br>सुद्ध पाधिवन् ५,८७,७                                      |
| पृक्षम्<br>१९१ पृक्षं वाप पृथर्गः<br>१९१ पृक्षे ता विधा छ                                                                          | क्षेः स्मरूप्यक्षे १,१५,१<br>वर्षक्षेरे २,३४,८            | ्रव्य वीष पृथ् पत्र                                                                                                                                                                   | 2.75                                                                                        |
| २०२ पृक्ष (११)                                                                                                                     | -                                                         | पृथु-०,या<br>८० इ.स्टि:। पूर                                                                                                                                                          | मुद्रकी अनुवी द्व प्रश्ने १,१.६                                                             |
| पूर्णत्<br>१८२ सह वा राजिः<br>पूर्व                                                                                                | पृष्वतः <sup>स दक्षिण</sup> १,१६८.७                       | . y <sub>1</sub> ~.                                                                                                                                                                   | The state of the state of                                                                   |
| पूर्व                                                                                                                              | - सम्बद्ध १,६५,१६                                         | १६१ च्या पृक्षिः                                                                                                                                                                      | महोत्रे रणाट। मण्यो असीरम् १.<br>: मुदिना माणाः ७,५०.५<br>इत्हे पुरिक्षः जारा ६,६६,६        |
| १९१ स्ति मतः                                                                                                                       | पृत्त दुस्तस्य १,३४,१४<br>स्यः । विश्वच पृत्तु रोतस् ४,   | ्रियदे एडेन <b>ट</b> ि                                                                                                                                                                | : नृदिन स्थिता<br>हुन्हे पुरिप्तः स्था ६,६६,६                                               |
| र्शः १०१ हर्ष                                                                                                                      | - लातास <sup>हुट</sup> े ह                                | 126                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
| पूतना<br>१३० जनग                                                                                                                   | <sub>व्हरदक्षः</sub> ह पुरातासु <sup>हृद्द</sup> े हे     | - To the state of                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| * ************************************                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |

३३६ सा इत् पृक्षिः सुभ्वे गर्भे वा अधात् ६,६६,३ ३४८ प्रक्षिः यत् कपः मही जभार ७,५३,४ ५५ त्रीणि सरांसि पृश्चयः । दुदृहे मधु ८,७,१० २३२ मां वोचन्त मृरयः। पृक्षि वोचन्त मातरम् ५,५२,१६ २०० वृपा अजिन पृदन्याः शुक्ते अभिन २,३४,२ २०८ पृद्ध्याः यत् कपः अपि आपयः वृहः २,३४,१० २९६ पृञ्जेः पुत्राः उपमासः राभिष्ठाः । मिमिध्रः ५,५८,५

## पृश्चि-मात्

२८ यत् यूरं पृक्षिमातरः । गर्तातः स्यातन १,३८,४ १२४ अधि श्रियः दिधरे पृश्चिमातरः १,८५,२ २८५ स्रधाः स मुरधाः पृश्चिमातरः ५,५७,२ २८६ धृतुथ यो। कोपयथ पृथिवीं पृक्षिमातरः ५,५७,३ ३०५ सुनातासः जनुषा पृक्षिमातरः । नः भव्छ ५,५९,६ ४८ उत् ईरयन्त वायुभिः । वाश्रासः पृश्चिमातरः ८,७,३ ६२ स्वानेभिः ईरते । उत् स्तोमैः पृश्चिमातरः ८,७,१७ ४२८ पृषदश्वाः महतः पृश्चिमातरः । वा॰ य॰ २५,२० 8३३ यूर्य उम्राः महतः पृक्षिमातरः । अधर्व० १३,१,३ ४४१ पुरः दधे मस्तः पृश्चिमातृन् । अधर्वे० ४,२७,२

8१ उपो रथेषु पृपतीः अयुग्ध्यम् १,३९,**६** १२६ रथेषु आ । वृषत्रातासः पृपतीः अयुग्ध्वम् १,८५,8 १२७ प्र यत् रथेषु पृपतीः अयुग्ध्वम् १,८५,५ २१४ शुभे संमिश्लाः पृपतीः अयुक्षत ३,२६,४ २७० यत् अश्वान् धूर्षु पृपतीः अयुग्नम् ५,५५,६ २८६ जुभे यत् उमाः पृपतीः अयुग्धम् ५,५७,३ ७३ यत् एवां पुचतीः रथे। प्रष्टिः वहति रोहितः ८,७,२८ ७ ये प्रतिभिः ऋष्टिभिः। अजायन्त स्वभानवः १,३७,२ १६५ क्षपः जिन्वन्तः पृपतीिभः ऋष्टिभिः १,६४,८ २०१ पृक्षं याथ पुपतिभिः समन्यवः २,३४,३ २९७ यत् प्र अयासिष्ट पुपतीभिः अधैः ५,५८,६ ४५० आ ये तस्थः पृपतीपु श्रुतासु ५,६०,२

### पृपदश्वः

१८८ सः हि स्वसत् पृपद्श्वः युवा गणः १,८७,८ २०२ जीरदानवः । पृषद्श्वासः अनवभराधसः २,३४,४ २१६ पृपद्श्वासः अनवभ्रराधसः गन्तारः ३,२६,६ ४२८ पृपद्श्वाः महतः वृश्चिमातरः । वा॰ य॰ २५,२०

१६२ दिनः वा पृष्टं नर्याः अनुस्यतुः १,१६६,५

३०९ कथा यय । पृष्ठे सदः नसीः यमः ५,६१,२ ३८९ मा हंसासः नीलपुष्ठाः अगप्तन् ७,५९,७

## पृष्ठ-यज्वन्

२५० धर्मस्तुने दिवः आ पृष्ठयज्यने ५,५८,१

१६३ मुचेतुना । अरिष्टमामाः मुमति **पिपर्तन** १,१६६,६ पेशस्

२०४ कर्त धियं जरित्रे वाजपेशसम् २,३४,६ २८७ वातात्विषः । यमाः इव सुसहशः धुपेशसः ५,५७,४ २११ सुचन्त्रं वर्णं दिधरे मुपेशासम् २,३४,१३

पात्रम्

५ मरुतः पित्रत ऋतुना । पोत्रात् यत्रं पुनीतन १,१५,१

## पोप:

१६० अरासत । रायः **पोर्ष** च हविया ददाशुषे १,१६६,३

पेंस्यम् ६८ गृत्रं पर्वशः येयुः। चक्राणाः वृष्णि पौंस्यम् ८,७,२३

१५७ मो सु वः अस्मत् अभि तानि पौस्या १,१३९,८ १६८ सु-स्तुताः विदुः वीरस्य प्रथमानि पाँस्या १,१६६,० २०३ अधवत् । यः काच्या मस्तः कः ह पाँस्या ५,५९,8

४८६ समानोभेः वृषभ पाँस्येभिः १,१६५,७ः [इन्द्रः ३३५६] ३३५ सार्क नृष्णैः पौंस्येभिः च भ्वन ६,६६,३

३३४ मर्तेषु अन्यत् दोहसे पीपाय ६,६६,१ २०४ अश्वां इव पिप्यत धेर्नु कथनि २,३४,६

(४६५) १,१९,१ [ आधेन: २४३८ ]; (६,९-१०,१६,१९) १,३७,१.४-५.११.१४; (३०) १,३८,१०; (३६,४०) १,३९,१.५; (१०८,११०,१२०) १,६४,१.३.१३; (१२३, १२७-२८ ) १,८५,१.५-६; (१४७,१४९) १,८७,३.५; ( ४९२ ) १,१६५,१३ [ इन्द्रः ३१६२ ]; ( १६१-१६१, १६४ ) १,१६६,४-५.७; (१७८) १,१६७,७; (२<sup>१४)</sup> ३,२६,८, ( २१७,२२१,२२४,२३२ ) ५,५२,१.५.८.१६ ( २४०,२४३,२४५ ) ५,५३,७. १०.१२; (२५०-५१) ५,५४,१-२; (२७८,२८१) ५,५६,४७; (२९७) ५,५८,६; (३००,३०३-४,३०६) ५,५९,१ (हिः) <sup>8न</sup> (हि:). ७; (४४९) ५,६०,१; (३१८-२०) ५,८०,१ ( 787 ) 5,555 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( );

( ३५८ ) ७,५६,१४ ( हि: ): ( ३७०,३७४ ) ७,५७,१. ५ ( हि: ): ( ३७७-३८०,३८२ ) ७,५८,१-४.६; ( ३८४ ) ७,५९,२: ( ४६,४९ ) ८,७,१.४: (८५ ) ८,२०, ४: ( ४०९,४१२ ) १०,७७,३.६; ( ४१२ ) १०,७७,६; ( ४३४ ) अपर्वे० ३,२,२; ( ४६२ ) अपर्वे० ४,१५,९; ( ४४० ) अपर्वे० ४,२०,१; ( ४४० ) अपर्वे० ७,८२,३; ( ४३३ ) अपर्वे० १३,१,३

## प्र-अविवृ

१४८ अस्याः धियः प्राचिता अय द्वा गणः १,८७,४ प्रकेत

४९७ हमकेतेभिः ससहिः दधनः २,२७२,६ [इन्दः ३२६८] प्र-फीळिन्

२६० शुक्ताः । वत्साकः न प्रक्तीळिनः पवीधाः ७,५६,१६ प्र-घासिन्

४२६ स्वतवार् च प्रधासी व । वा॰ द॰ १७,८५ ४२२ प्रधासिनः हवानहे महतः च रिशादसः ।

वा॰ य॰ ३,४४

## प्र-चेतस्

४४ अस.मि हि प्रयत्यवः । कार्च दद प्रचेतसः १,३९,९
११५ विहाः इव नानदति प्रचेतसः विश्ववेदसः १,६४,८
१२६ वृतं तस्य प्रचेतसः । स्थात दुर्धर्तवः निदः ५,८७,९
५७ ऋमुझणः दमे । उत प्रचेतसः गदे ८,७,१२
प्रच्छः

४८२ सं पृच्छसे समरायः शुभानैः १,१६५,३[इन्द्रः३२५२] प्र-च्यवयत्

१२६ प्रच्यवयन्तः अच्छुतः चित् ओजसा । मनोडुवः १,८५,८ प्र-च्युत

४६१-६३ मर्राङ्केः प्रच्युताः नेषाः । सर्यवे०४,१५,७-६ प्रचा

२७४ ददात नः अमृतस्य प्रजाये । किगृत रायः ७,५७,६ , ४२४ प्रामं प्रजाभ्यः अस्तै दिवः परि । अय०४,१५,१० प्र∽ज्ञात

४६६ प्रदातारः न व्यष्टा सुनीतयः । सुरामीनः १०,७८,२ प्रतर

२६७ भिषे विन का प्रतरं वनुष्कः नरः ५,५५,३

### प्र-त्वस्

१८५ प्रत्यक्षकः प्रतवसः विराधितः । वनवतः १,८७,१

प्रति

(४६५) २,१९,१ [आग्निः २४३८]; (१५६) १,८८,६; (४८३,४९१) १,१६५,४.१२; [इन्द्रः ३५५३,३२६१] (१९०) १,१६८,८; (१९३) १,१७१,१; (२७०) ५,५५,६; (२८४) ५,५७,१; (३९०) ७,५९,८; (९०,९७) ८,२०,९,१६

प्रति-इ

8२४ अप्रिः हि एपां इतः प्रत्येतु विद्यम् । सपर्वे० २,२,२ प्रतिष्ठा

४३६ तेमा अवन्तु । अस्यां प्रतिष्ठायाम् । अयर्व ०५,२४,६ प्रति-सदक्

४२४-२ सहरू च प्रतिसहरू च । वा॰ य॰ १७,८१ प्रति-सहक्ष

४२५ सहस्रासः प्रातिसहश्चासः आ इतन। वा०य०१७,८३ प्रति-स्क्रम्भः

३७ आवुधा पराणुदे । बील्ल उत प्रतिस्कम्मे २,३९,२ प्रतीकम्

१७६ रथं गत् । त्वेपप्रतीका नमसः न इत्या १,१६७,५ प्रतन

१४९ पितुः प्रस्तस्य जन्मना वदामति १,८७,५ प्र-त्वक्षस्

१८५ प्रस्वक्षसः प्रतवसः विर्म्धिनः । अनानतः २,८७,१ २८७ प्रस्वक्षसः महिना योः इव उरवः ५,५७,४

प्रध

३२४ दीर्ष पृष्ठ पप्रधे सद्य पार्थिवम् ५,८७,७ २९८ प्रधिष्ठ यासन् पृथिवी वित् एपाम् ५,५७,७ ४०३ ला ये विश्वा पार्थिवानि । पप्रथम् रोचना दिवः ८,९४,९ ४३० मस्तः सूर्यत्वचसः शर्म गण्छायः स्प्रधाः

क्षयवै १,२३,३

### प्रधम

२१० ते दसाबाः प्रथमाः यर्ग कहिरे २,३४,१२ १९४ तु-स्तताः । विद्वः वीरस्य प्रथमानि पीस्या २,१६६,७ प्रदक्षिणित्

४६९ प्रदक्षिणित् मरतां स्तोमं क्रवास् ५,६०,१ प्रदिव्

। ४५६ चोनं तिर । वैधानर प्रादिवा वेतुना सदः ५,६०,८,

प्र-नश्

है १३ मा का हमें ते। इंड प्रणाम् नः ७,११६,१

प्र-नीतिः

१५६ वामी गामरा । प्रान्तीतिः वारतं ग्रना ६,स८,२० प्रान्तेत

्रात्त्रप्र ११६ त्यं गर्वे विषयातः । या नेताकः क्या ५,६१,१५ १७१ मन्तः गुणस्ते । यानेस्यारः गजमानस्य मन्म ७,५७,१

प्र-पशः

१६६ अंसेप आया प्राप्तेषु साहमः १,१६६<mark>९</mark> प्रप्र

२९६ प्रम जायन्ते अध्या महोभिः ५,५८,५

प्रतः ४८३ हुणः इयति प्रभृतः मे ओः १,१६५,४ (इदः३२५३) प्र-स्थ

२०९ एनपानः विष्णोः एपरम प्रभुधे हवामीः २,३४,११ प्र-सन्द्यः

थ्र असामि हि प्रयज्यवः । कर्णं दद प्रनेतसः १,२९,९ १८१ तुभगः सः प्रयज्यवः । मस्तः अस्तु मर्त्यः १,८६,७ २६५ प्रयज्यवः मस्तः आजदृष्यः । स्तमवक्षसः ५,५५,१ ३३२ मस्तः मर्त्यस्य वा । ईजानस्य प्रयज्यवः ६,४८,२० ३५८ महासि । प्र नामानि प्रयज्यवः तिर्ध्वम् ७,५६,१७ ७८ भो सु एणः प्रयज्यून् । वदःयाम् ८,७,३३ ३१८ प्र शर्धाय प्रयज्यवे सुसाद्ये । तवसे ५,८७,१

प्र--यत्

२५८ मरुद्धयः। प्रवत्वती योः भवति प्रयद्भवाः ५,५४,९ ५१ युष्मान् दिवा हवामहे। युष्मान् प्रयति अध्वरे ८,७,६

प्र--यत

१६१ चित्रः वः यामः प्रयतासु ऋष्टिषु १,१६६,४ प्रयस्

१४२ सुभगः सः। प्रयज्यवः यस्य प्रयांस्ति पर्वथ १,८६,७ प्रयस्वत

४१० प्रयस्वन्तः न सत्राचः आ गत १०,७७,४ प्र-यावन्

९० शर्घाय मारुताय भरध्वं। हव्या वृपप्रयाते ८,२०,९

भ-युन्

४२२ म्हं धर्मे प्रमुक्तः न रहिमानः २०,७०,८

મન્યુન્

३०४ मगा इन प्रमुखः म जन मृतुषः ५,५६,५ प्रवत्

४३० युपे भः प्रवतः नगत् । अपने० ४,२६,३ प्रतत्वत्

अन्दत्वत् २५८ पत्याः । अवस्वन्तः पर्वताः जीरदानगः ५,५६

, प्रवस्वती इंग पृथिनी मक्तमाप्रवस्वती वीध , मक्त्रपा प्रवस्वती वीम्भनि प्रयस्य ५,५८

, प्रसत्यतीः पथ्याः शन्तरिक्षाः । जीरदानकः <sup>५</sup> प्रवासः

भनाराः ४१? रिशादसः। प्रवास्तः च असितासः परिपुषः रेथः प्र-बृद्ध

४८८ यानि करिष्या कृगुहि प्रमुद्ध १,१६५,९३ (इन्द्रान् प्र-शस्त

१७२ नयते ई अर्थमो अन्नशस्तान् १,१३७,८ न्नास्तिः

२९० मरतः। प्रशस्ति नः क्रगुत रहियासः ५,५७.७ प्रष्टिः

४२,७३ प्रष्टिः बहुति रोहितः १,३९,६ः ८,७,३८ प्र-सत्त

४४९ इह प्रसत्तः वि चयन् इतं नः ५,६०,६ ः य--सित

अन्यत्तात्वः । प्रवासः न प्रसितासः परिष्ठ्यः १०,६ श्रनसितिः

३२३ स्थातारः हि प्रसिती संदेशि स्थन ५,८७,६ प्र-स्थावन्

८२ प्रस्थाचानः मा अप स्थात समन्यवः ८,२०,१

श्रीणः ४६८ श्राणं प्रजाभ्यः अमृतं दिवः परि । अथर्वे॰ ४,९५

प्रातः १२२ प्रातः मञ्ज धियावसुः जगम्यात् १,५४,१५ ४०० जोपं आ । प्रातः होता इव मत्सति ८,९४,६

प्रिय

३५४ प्रिया वः नाम हुवे तुराणाम् ७,५६,१०

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                       | [ as 1                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                       | <u> </u>                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | समन्बयः ।             |                                                                                                                                       | الا و والم ع                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | न सोदर साथे व्यक्ति कि<br>त सोदर व्यक्तिपा गुतः सो<br>त दोरस्य व्यक्तिपा गुतः सो<br>त द नर्न कपविषः । जीवन्ते                         | 1 (16 )                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =   १२९ वयः           | न सार्थः यहिषा उतः स                                                                                                                  | मः। श्रापः १,३८,१                                                                                               |
| प्रिय  हिंप समीरतः । विहे प्रियस्य मास्तस्य धाम्नः है  हिंप समीरतः । विहे प्रियस्य मास्तस्य धाम्नः है  हिंप समीरतः । विहे प्रियस्य मास्तस्य धाम्नः है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| १५० समीरवः । विहे प्रियस्य मारतस्य पा<br>१५० समीरवः । विहे प्रियस्य मारतस्य पा<br>१२९ वयः न सीरन् साध बहिंधि प्रिये १,४९,०<br>१२९ वयः न सीरन् सावसा सहिति प्रिये ७,५९,०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रिह क                 | ह तुर्न कर्गावेदः । क्रा<br>न तूर्न सुरानवः । मद्य कृत्वद<br>तुर्मेक्षः कृत्वद्विष्टः । शर्थात्<br>तुर्मेक्षः कृत्वद्विष्टः । शर्थात् | ल्ला जिल्ला ८,७,११                                                                                              |
| १५० समीरवः । १३० ।<br>१२९ वयः न सीदन् सांध बहिषे प्रिये ७,५९,०<br>३८८ युष्माकं देवाः स्वत्सा सहिते प्रिये ७,५९,०<br>३८८ युष्माकं देवाः स्वत्सा यहानि । इतिके वे इत्तबहिषः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ्यार रे इंध्          | न तूर्व सुदानवः। मदय १०००<br>न तूर्व सुदानवःहिषः। वार्धातः<br>तोमे.भः इन्नयहिषः। वार्धातः<br>व्यक्तमः<br>युक्तम्                      | तः त्विहिषः ८,२०,१९                                                                                             |
| १९० जराः न त्रोदन् साध वाहाः । प्रिये ७,५९,३<br>१९९ वयः न त्रोदन् अवसा सहिते प्रिये ७,५९,३<br>३८८ युष्माकं देवाः अवसा सहिते प्रिये कृत्तविद्धाः ।<br>३९ कत् ह नूनं कधप्रियः । यत् इन्द्रं अजहातन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (,२ <sup>८</sup> ,    |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| ३८८ युष्माकं देवाः अवसा अध्या । द्याधिवे वृत्तविद्यः र<br>३८८ युष्माकं देवाः अवसा प्रयः । द्याधिवे वृत्तविद्यः र<br>३६ कत् ह नूनं कथिप्रयः । यत् इन्ह्रं अजहातन<br>७६ कत् ह नूनं कथिप्रयः । यत् इन्ह्रं अजहातन<br>प्रत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C,0,4. \ 502          | <sub>बन् आसिक्सी</sub> । बत् स्क्रिट<br><b>ग्रहम्</b><br>महतः बत् हुवः यहं। जनः<br>नाः ओजः बाहोः वः यहं                               | त् अनुस्पर्वतितं राष्ट्रीरः                                                                                     |
| कि का ह तुन कथाप्रयः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | नरुम्<br>मस्तः यत् हवः यहं। जनः<br>सहः ओजः बातोः वः यहं<br>यहरुम्                                                                     | हितम् ५,५७,५                                                                                                    |
| प्रत् जात हयते । अपवे ० रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 30                  | सहः ओजः वाहाः व. प                                                                                                                    | 2. 974.E                                                                                                        |
| ७६ कत ह नूनं कथाप्रयः ।<br>प्रुत्<br>४३९ ड्युप्रतः महतः तान् इयते । अधर्वे ० ६, इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 162                   | चहुलम्                                                                                                                                | वास्। जाविक दर्भ                                                                                                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 95                  | सहः ओजः बाहीः वः वर्ष<br>यहुलम्<br>विश्व सुद्धं यहुलं सा एतु<br>व सम्प्यं वर्षे यहुलं वि                                              | वन्तन ७, ५५.५                                                                                                   |
| १३६ ७५४७ पुष् प्रुष् प्रुष् १६० शीधन्यां । यदि एतं मस्तः मुख्युवन्ति १६० शीधन्यां । यदि एतं मस्तः मुख्युवन्ति १६० अन्नप्रुषः न वाचा प्रुष वस्र १६,७९,६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | રે                    | पहुरू<br>१ हमा चुट बहुलं सा एउ<br>१३ असम्बं समें बहुलं दि<br>वाप्                                                                     | - 123                                                                                                           |
| १९० प्रीयन्वां । यदि हत प्रत्य नस्त १०,७९,<br>४०० सम्भूषः न नाना भूष नस् १०,७९,<br>४९८ समियनः । वरेयनः न मर्वाः पृतसुषः<br>४९८ समियनः । वरेयनः न म्रीसनासः परिमु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·                     | ्रे 🔪 च च समि                                                                                                                         | 30                                                                                                              |
| १९० व्यम्रमुषः न वाचा भुव<br>१९० व्यम्रमुषः । वरेषवः न मर्थाः पृतमुषः<br>१९८ व्यमिष्यवः । वरेषवः न प्रवितासः परेमु<br>१९६ रिसादसः । प्रवासः न प्रवितासः परेमु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,पः १०,००,            | २५ वाधन्त । १५                                                                                                                        | मास १ मा १ है है १ ८                                                                                            |
| प्रदृष्ट रिशादसः। प्रवासः न ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                    | 28 ca                                                                                                                                 | -1                                                                                                              |
| त्रष्ट ना वर्ष वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ्१६७,१०               | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \bar{\alpha}{\alpha}\$                                                                                           |                                                                                                                 |
| नं भग हिन्दूच प्रेष्टाः। वेथ व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                     | नाडु•                                                                                                                                 | , 5 15 10 1 TO 0 E                                                                                              |
| शह हिसारणा<br>त्रेष्ठ<br>१८६ वर्ष अय इन्ह्रम्य प्रेष्टाः। वर्षे वः ह<br>प्रेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 5.25634             | रिश्व गण्डिया प्राची।                                                                                                                 | : प निवास बाहाभिः ६८४<br>वः वर्ते हितस्प,५७,६<br>व्यापसम्बद्धाः ६१६६                                            |
| अर् ज्यां न जामानि पुरप्रया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| १८६ वर्ष अध १४४<br>प्रेप<br>१८७ धन्त्रस्युतः ह्यां न समिति पुरप्रेपा<br>प्रो<br>१८० प्रो सारत मस्तः दुर्मदः हव । हे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 7 30 U              | 1 25.9 %                                                                                                                              | とうけい アンダイ・ス・メンロス                                                                                                |
| श्री जनसङ्ख्या हमेदः हम । व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | खिलि कर्              | े ०३ त्याः जातास्य                                                                                                                    | त्तारः । ज्यान्ति वर्षः हिन्द्रार्थः<br>तत्त्वासुरं देशहरः हतः (त्त्रार्थे                                      |
| हा भी प्राप्त सर्वे स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.00                  | ०८७ झाः आः नार                                                                                                                        | (1) 410<br>1 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                                                           |
| हु। भारत है। प्रमुख्य स्त्रा स्वर्ग स्त्र स्वर्ग स्त्र स्वर्ग स्त्र स्वर्ग स्त्र स्वर्ग स्त्र स्वर्ग स्त्र स्वर्ग स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मः रुष्               | ्रवाहु-ग्रा                                                                                                                           | र बाह्यका । राज्यका ४                                                                                           |
| श्रेट विश्वण्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .506                  | 1:51. 35                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| ि विष्युष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हि। महान्तः ८,६-,७    | वाहाजन                                                                                                                                | ्र <sub>ा स्टब्स्</sub> क बाह्याज्ञमः ८                                                                         |
| तः विचन्धवः सुनातः सर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | त्यवः ५,५६,५          | 29 7577 767                                                                                                                           | 1 -                                                                                                             |
| निष्धः  दन्धः  दन्धः  दन्धः  दन्धः  दन्धः  दन्धः  दन्धः  दन्दः    | सदस्ययः कर्ष          | 147.5                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| हुए समन्दर । समाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,8 8                 | : 人名西德克                                                                                                                               | । इस है । इस है । व<br>स्टूटर इसिस्युमा १, इस                                                                   |
| 1 - F 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वित सुर्व किंग्स      | प्रदेश किया है                                                                                                                        |                                                                                                                 |
| १०६ नमन्दरा । कार्या । विकास स्टार्टिया । विकास स्  |                       | •                                                                                                                                     |                                                                                                                 |
| हर प्रचेति प्रश्वेष । सः प्र<br>चभूचस्<br>१ अस्ति स्थाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | खान १,१६५,८<br>[रहा ह | *9,G1 (4.7)4                                                                                                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           |
| द्रमुद्रिक्त व्यक्तियाः स्थाप्तियाः स्थाप्तियाः स्थाप्तियाः स्थाप्तियाः स्थाप्तियाः स्थाप्तियाः स्थाप्तियाः स्थापित्यः स्यापित्यः स्थापित्यः स्थापित्यः स्थापित्यः स्थापित्यः स्थापित्यः स  | £ 7,4%                |                                                                                                                                       | े का विकास है। जिस्सी के किस्सी |
| 1 . 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                     | <b>-/</b> -                                                                                                                           | च्चार ≛ं<br>-                                                                                                   |
| इति <sup>ती</sup> ,;; बहेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | द्व चहेटा १,१०३३      | दी इ                                                                                                                                  | Harris State Control                                                                                            |
| प्रतिति । स्टूडिंग<br>प्रतिति । स्टूडिंग<br>प्रति । स्टूडिंग<br>१६३ स्पति वदा स्पेर्टिंग<br>१०९ प्रति स्टूडिंग<br>स्टूडिंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | न पहिला १०,७०,        | -15 -77                                                                                                                               | कुर्दा विभि                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - /-                  | ್ಯ ಪ್ರಾ                                                                                                                               | ة و المناسب المناسبة  |
| पहिंम<br>स्ट्रिक्ट प्रतिकार प्रतिकार<br>स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट प्रतिकार<br>स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 9,48,5                                                                                                                                | तः<br>१ चुक्ते <sup>हरा</sup> र सम्बद्धाः                                                                       |
| हर्द संस्था विकि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मु सिटिं।             | £                                                                                                                                     |                                                                                                                 |
| १९८ तज्य वर्षाः<br>३०१ वर्षाः वर्षाः<br>३०८ स्ट मा वर्षाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | संद                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| 100 ET 200 ET 20 |                       | ٠                                                                                                                                     |                                                                                                                 |

वुध्न्य

३५८ म बुध्न्या नः ईरते महांसि ७,५६,१४

२६५ प्रवज्यवः । बृहात् वयः दक्षिरे हक्मवक्षसः ५,५५,१ २६६ यथा विद । बृहुत् महान्तः उविया वि राजश ५,५५,० २९१:२९९ वृहिहर्यः बृह्त् उक्षमाणाः ५,५७.८; ५८,८ २७९ युह्त् वयः सघवद्भयः दधात । कतिभिः ७,५८,३

८७ यानेव यी: । जिन्नीते उत्तरा बृहत् ८,२०,६ ३०३ अन्तान् दिवः बृह्तः सानुनः परि ५,५९,७ ३२० प्र ये दियः बृहतः शृत्विरे गिरा ५,८७,३

१९८ पुरादुक्षः मरतः विभवेदमः। प्र नेपगन्ति ३,२६,८ शृहद्भिर:

<sup>२९१,२९९</sup> बृहब्रिस्यः वृत्त प्रथमाणाः **५,४७,८,५८,८** बुद्दादिव

२०२ चेर्यामः व मृह्यदिवैः सुमायाः २,२५७,२ मदाण्यन

🗝 🕫 राज्यनः । ब्रह्मणयन्तः र्शन्तं राषः ईमहे २,३४,२६ प्रयम् [ करप्रम् ]

६ लेक्काराव श्रीवर्ष । देवनी ब्रह्म गायत **१,३७,४** रेक्ट हाल अस ए में भाग असे । नुन्दे उत्पापित् १,८८,८

१९६ १८ में नया पुन्ने ब्रह्म चन १,१६५,११

[ 325: 3040 ] <sup>२</sup>=४ 🖟 ह रहे। अपने द्वाप विनयन विवेदिन **१,३८,७** 

६८१ 👉 मधारीय ५ ६९ युवानः १,१६७,३ [ c=3; 3349 ]

२८२ क्राह्मणीय र मारण मार्गुल**स ३,३३५,४** [ 525: 3443 ]

१९३ के अन्यक्ति अपने के अर्थन **१,१६५,१४** [5=2; 3453]

ने के जा के अवस्थित करून सम्बन्धक **र,३५,३** केर के के कि के कि का कि

१३६ - १ १९८ - जेल्ल- सहार्या । ज्याके के का

३१९ स्वयं । प्र विद्यना ब्रुचते एवयामस्त् ५,८७,१ १९८ उप झुचे नमसा देव्यं जनम् २,३०,११

१३६ ते मे आहुः ये आयुः । उप ग्रुभिः ५,५३,३ 880 महतां मन्त्रे अधि मे झुबन्तु । अधर्वे 8,९७,१

भक्ष

**२९० रुदियासः भक्षीय वः अनसः देन्यस्य ५,५७,७** भगम

२०६ अञ्चान् रथेषु भगे आ सुदानवः २,३४,८

९६ सभगः सः गः जतिषु । भास ८,९०,१५ 848 यत् वा अवमे मुभगासः दिवि स्थ ५,५०,५

२८३ यरिमन् सुजाता सुभगा महीयते । मीनसुपी प् भज

२८८ दिवः अर्फाः अपृतं नाम भेजिरे ५,५७,५

३६५ आ नः स्पार्हे भजतन नमन्त्रे ७,५६,२१

भद्र

१८९ भद्रा वः रातिः पृणतः न विश्रणा १,११८,७

१६६ विधानि भद्रा मध्तः रथेपु वः १,१५५,९ १५७ भूरोणि भद्रा नंगेषु बाहुषु १,१५५,३०

३११ परा बीरामः इतन । मर्यामः भद्रजानयः ५,५१,८ भन्ददिष्टिः

भद्र-जानिः

३१८ प्र श्रामाय प्रयाच्यते गुलाद्ये । तत्रम भन्त्रिष्ट्ये ५८१

२२८ छन्द:स्तुम: कुलन्यवा। उम्मं आ वृत्। प्रा<sup>काहु</sup> भगतः

१८३ युवे अर्थन्तं भारताय वातं । धना ५,५४,१४ भगदानः

३६९ भरद्वाजाय अन् पृक्षत दिला ६,४८,१३ भगियः

333 सान्त पुत्राः । यान ना नु द्यापिः भरपी <sup>१,१६</sup>,३

म्दर जनो देन भने भने दन प्रवादः पार्थः

दृष्टि एक रवा का महता सन्मत्री । वीत रूपावीन है 🕬 यायात्र

२९२ अ. १८५ स्वर हेर्न्या १३,११९,१

४६४ उसाः । आदित्येन नाम्ना शंभविष्टाः १०,७७,८

#### भागः

३५८ सहन्नियं दम्यं भागं एतं । जुपलम् ७,५३,१४ ३६५ मा पद्मात् द्या रध्यः विभागे ७,५६,२१

### भागम्

४२२ सुभागान् नः देवाः हुपुत मुरस्तान् ६०,७८,८ १७८ स्थिरा चित् जनीः वहते मुभागाः १,१६७,७

#### भानुः

२२२ महतः जञ्जतीः इव। भानुः अर्ते त्मना दिवः ५,५२,३ ३०० अनु स्वं भानुं ध्रयवन्ते अर्पवैः ५,५९,१ १५० श्रियसे कं भानुभिः सं निनिक्षिरे १,८७,६ ५३:८१ ते भानभः वि तस्थिरे ८,७,८;३६ १९५ चित्रः कती मुदानवः। मस्तः अहिमानचः १,१७१,१ ११४ महिपातः मायिनः चित्रभानवः । रघुस्यदः १,६४,७

१३३ आ गच्छ,न्ति ई अवसा चित्रभानवः १,८५,११ ७ सार्कवाशीभिः अशिभिः । अजायन्त स्वभानवः १,३७,२

२३७ दे अन्जिषु दे वाशीषु स्वभानवः ५,५३.८

८५ ग्रुसखादयः । यत् एजध स्वभानवः ८,२०,४ १५० प्र शर्धाव मारताय स्वभानचे । वाचं अनज ५,५४,६ ३१८ दा शर्थाय मारताय स्वभानवे। अवः ध्यत ६,४८,१२

## भामम्

२१६ सुदास्तिमिः । अप्तेः भामं मरतां श्रोजः ईमहे ३,३६,६ ८८७ स्वेन भामेन तविषः यनुवाद १,१६५,८ [ इस्यः १६५७ ]

#### भास

**४११** रहिन्निः । बबोति-नरतः न भासा स्टुप्टिष् १०.७८,५ १५० मा रः विद्तु अभिभाः में अरिन्सः। अध्वेष श्रुटार्

## भिक्ष

**१९**६ जनमा एमे । स्टेन भिक्षे सुमति हुर यस १,१७१,१ ६० एक्तवतः चित् एवा । नुनने भिक्षेत न के ८,७.१५

रुर्प इत प्रयास्थातां। अभिनिद्नित अवस्य प्राप्तरु १३२ एरह वे बिए दिसिष्ट्रा वि पर्वार १,८५,६० **६८५** ते अप्रेट्स अक्तियमा प्रश्निद्धः । यहाः ५**५५**,६

### भियस

**३०१** असे रूपये सियंसा गुरे दर्श अपूर्ण

#### भी

१६२ विश्वः वः अज्मन् भयते वनस्यतिः १,१६६,५ ३७८ विश्वः वः यामन् भयते स्वर्रेक् ७,५८,२ १३० भयन्ते विश्वा भुवना नरुद्भयः । राजानः इव १,८५,८ १६१ भयन्ते विश्वा भवनानि हर्म्या १,१६६,8

४५१ पर्वतः चित् महि वृदः विभाय । सनु रेजत ५,६०,३

४१ वः यामाय पृथिवो चित्। अवीभयन्त म नुषः १,३९,६

#### भी:

र्वे देपां अञ्मेषु पृथिवी । भिया यामेषु रेजते १,३७,८ ४९५ इन्द्रात् भिया सरतः रेजमानः १,१६५,४

[इन्द्रः ३२६६]

२८२ नि वः वना जिहते यामनः भिया ५.५७,३ ४५० बना चित् उम्राः जिहते नि वः भिया ५,६०,२ ७१ रन्द्रे अगतन । दौः न यक्तदत् भिया ८,७,२६

#### भीमः

४२६.१ इमः च भीमः च। वा० य० ३९,७ १९९ स्का न भीमाः तविषीभेः अनिवः २,३४,१ ३७८ मरतः खेळेग।भीमासः तुत्रिमयतः प्रयागः ७,५८,२

## भीम--युः

**३७**७ क्षिमीयन असः । दुबः गैः दर **भीसयः** ५,५३,३ भीम-संदशः

२७६ हरतीय अधनत । तार यो भीमसंहद्याः ५,५६,२

१५० ते महासमा होन्या प्रसीरम् १,८५,६

८९ रोक्पकः गुलातमः ६५ सुत्ते । मार्गे न ८,२५८ ९७ नम केरे गड़त एर्ड स मुक्ते ८,२०,३३

## भन्निः

१६५ राष्ट्रिकिमिः वे असे वे अस्तर १,१६६८

१३० मण्डे दिया <mark>सुदना</mark> गरम (गाउर 👉 १*८५८* रेक्ट इते ता विद्या <mark>सुदन्ता</mark> (२००१) १ ए० एक स्ट्रिप्ट

११क कर कि कि भवनानि व 🕒 ५ व व व 🕮

१६६ नमें ६५ मुखानि १८६

२५८ मरुद्भयः । प्रवत्वती खीः भवाते प्रयन्त्रः ५,५४,९ ८६८ यः ओपधीनां अधिषाः सभूद्य । अधर्व० ४,१५,१० 84७ अदारसत् भवतु देव सोम । अधर्व० १,२०,१ ४२७ मरुतः अनुवर्त्मानः भवन्तु । वा॰ य॰ १७,८६ ८४२ शम्माः भवन्तु मरुतः नः स्योनाः। अथर्व० ४,२७,३

४९७ भच मरुद्धिः अवयातहेळाः १,१७१,६ [ इन्द्रः ३२६८ ]

[ इन्द्रः ३२६२ ]

८८८ इन्द्र स्वधां अनु हि नः **वभूथ १,१६५,५** [ इन्द्रः ३२५८ ]

२७२ यत् च शसते। विश्वस्य तस्य भवथ नवेदसः ५,५५,८ ४९२ एवां भूत नवेदाः मे ऋतानाम् १,१६५,१३

३६६ मध्तः रुद्रियासः। त्रातारः भूत पृतनासु अर्थः७,५६,२२ १०५ मयः नः भूत कतिभिः मयोभुवः ८,२०,२४ ३९२ आ गत। गहतः मा अप भूतन ७,५९,१० ४२७ इन्द्रं अनुवत्मोनः अभवन् । वा० य० १७,८६ २५ मृगः न यवसे । जरिता भूत् अजोप्यः १,३८,५ १५७ तानि पेंस्या । सना भूवन् युम्नानि १,१३९,८

३३५ साकं नृम्णेः पैंस्येभिः च भूचन् ६,६६,२ ३७३ मा वः तस्यां अपि भूम यजत्राः ७,५७,८ ३९४ वयः ये सृत्वीः पतयन्ति नक्तभिः ७,१०४,१८ १३९ अस्य श्रोपन्तु आ भुवः। चर्पणीः अभि १,८६,५

१०८ गिरः सं अज्ञे विद्धेषु आभुवः १,६४,१

११३ सुदानवः । पयः घृतवत् विद्येषु आसुवः १,६४,६ १६० हिताः इव । पुरु रजांसि पयसा मयोभुवः १,१६६,३

२९३ मयोभुवः ये अमिताः महित्वा । तुविराधसः ५,५८,२ १०५ मयः नः भूत जितिभिः मयोभुवः ८,२०,२४

१६८ महान्तः महा विभवः विभृतयः । दूरेदशः १,१६६,११ २६७ सार्क जाताः सुभवः सार्क उक्षिताः ५,५५,३

३०२ अत्याः इव सुभन्नः चारवः स्थन । मर्थाः इव ५,५९,३ ३२० श्रुष्विरे गिरा । मुशुक्कान: मुभ्यः एवयः मरुत् ५,८७,३

३३६ सा इत् पृक्षिः सुभ्वे गर्भे आ अधात् ६,६६,३ भृतम्

८३७ त्रायन्तां विश्वा भृतानि । अधर्वे ८,१३,८ भृ।विः

१६८ महान्तः महा विभवः विभृतयः १,१६६,११

१२७ वर्ष इव वदिनः वि उन्दन्ति भूम १,८५,५

१५२ पव्या रथस्य जङ्घनन्त भूम १,८८,२

भूंगिः

१४७ प्र एपां अज्मेषु विश्वरा इव रेजते। भूमिः १,८७,३ ३०१ अमात् एपां भियसा भृमिः एजति ५,५९,२

८६ नानदित पर्वतासः। भृमिः यामेषु रेजते ८,२०,५ ११२ धूतयः। भूमि पिन्वन्ति पयसा परिजयः १,६८,५

३०३ यूयं ह भूमि किरणं न रेजय ५,५९,8 ८६० भूमि पर्जन्य पयसा सं अङ्ग्धि । अथर्व । ४,१५,६ ३९ अधि द्यवि । न भूम्यां रिशादसः १,३९,४

८८६ भूरि चक्षे युज्योभिः अस्मे १,१६५,७ [इन्द्रः३२५६] ३६७ सूरि चक्र मरुतः पित्र्याणि । उक्षानि ७,५६,२३ ८८६ भूरीणि हि कुणवाम शविष्ट १,१६५,७ [इन्द्र:३३५६] १६७भूरोणि भद्रा नर्थेषु बाहुषु । वक्षःसु स्क्माः १,१६६,१०

भूषेण्यम

२६८ आभृषेण्यं वः मरुतः महित्वनम् ५,५५,8

१२० अवीद्भः वाजं भरते धना नृभिः १,६४,१३ ८५ असामि ओजः विभृध सुदानवः १,३९,६०

१०७ विश्वं परयन्तः चिभृध तन्यु आ ८,२०,२६ ३०३ प्र यत् भरध्ये सुविताय दावने ५,५९,८

३०० अर्च दिवे प्र पृथिव्यै ऋतं मरे ५,५९,१ 88९ रथै: इव प्र भरे वाजयद्भिः। स्तोमं ऋध्य,म् ५,६०,१

३४८ पृक्षिः यत् ऊधः मही जभार ७,५६,४

१०८ नोधः सुवृक्ति प्र भर सस्त्यः १,६४,१ ९० वृष्णे शर्थाय मारुताय भरध्वं हव्या वृष्ययात्रे ८,२०,९

३४२ गृणते तुराय । मास्ताय खतवसे भरध्यम् ६,६६,९ ४२४.२ संमितः च सभराः। वा॰ य॰ १७,८?

२५९ यत् महतः सभरसः खर्णरः । मद्य ५,५४,६०

४२५ आ इतन। सभरसः महतः यहे अस्मिन्।वा॰य॰१७,८४

८८३ शुप्पः दयति प्रभृतः मे अहिः १,१६५,८ [इन्द्रः ३१५३]

२०९ एवयात्रः । विष्णोः ए ।स्य प्रभुधे ह्वामहे २,३४,९१

भामेः

१९९ समि धमन्तः अप गाः अमृत्वत २,३४,१

## 8 भूमि वित् यथा वसदा हुमन्त ७, भद्दे 🚓 🗢 अष्टिः १६ .हेरप्टचे । सहस्रभृष्टि रदपाः अवर्तेवत् १,८५,९

## भेपजम्

•६ बन् सनुहेषु । बन् पर्वतेषु **भेषज्ञम् ८.७.२**५ १७ बृह्यों हाँ के अप: क्ले <mark>मेपलम्</mark> ५.५६.१९ •8 नः । अ **भेषजस्**य बहुत नुदानदः ८.३०,३३

३० सर्वमणं न मन्नं नृष्मो।जसं न्तुरे । ६,४८,९४ भोजः

### **५९** स्तुहि **भोजाम्** स्तुद्यः स्थान यमि १ ५५३,१६ स्रान्

रह दिवे खाजने सामग्राम प्रविना १,८५% .७६ वटा हमें । भ्राजन्ते रक्षेः अयुरेः त्रहरिः ५,५५,३ ५६ वि भ्राजने रसानः अधि बाह्य ८,३०,११

१**१३** विश्वाजन्ते रथेष रा । दिवि स्त्रमा १२ ४,३४,१६ १५५ सभाति गर्धः मन्तः यत वर्धनन् ५,५८,५

### आजद-ऋष्टिः

(१८ भ्रम्हाः। ह्याः नग्नः भ्राक्षरस्यः १७४८) १४७ हाते सुमे। ने वॉतदा परदा **धालरस्या १,८**७३

१८६ । सनुन्दपुः इतापि सिन्धागनः **भ्यासरम्**दर्भ १५८३ Feb अवस्थित परिका खाळालुहुमा रे.हेर.Y

६६५ ७०७गरः गराः स्त्रासर्ध्य । हरः ६०० ५ ५ ४ १

**१९९** के संशित्र विकास के नशिक्ष संशिक्ष हरू पर्याद है है और १८८ में एक्से रामने स्वास्त्रहरू । १००० में १,३३ क

आदर्-जन्मन

रेष्टरे खास्त्रकाताला स्टब्ट 🔻 🖫 🖫 🕏 🖂

## अहमान

**११९** द ५ - राष्ट्र ११ स्थाहरायात से ू ८ - ८ वे वेट साडम्

名詞 かいりょ は 単樹 いいしゃ いちゅう ៖ ម៉ែង សម្ត្រី ២៩៩៩ ខ្លាំង ២៩៩៩

大本子 アイ・アア・プライ 智 かてく アー・ディー・ディア

in Guant.

German and Angelow and the

### मध्

धरे का दः मञ्ज नराय के। इसंसहे १,३९,७ १२२ इहार्वने । प्रतः सञ्ज वियादसः अगस्याप् १,३४,१५ **३३८ मक्ष** सब्देषु केल्से वित्सकाः **६,**६६.५ ३५९ मध्ये रबः खोनेरा दत्त । इ.वित् ७,५३,१५

३ - **मलः** सहस्वत अवेति । गौः तस्यरः वाभ्ये:**१,६,८** ्राट मलाः स्यसः स्तराः धुस्युः १,६५,११ <sup>३</sup>९ घेहुं च दिख्दे हुई। ८६ं च दिख्नोजसम् ६,४८,१३ ं ३४२ महूस महुने । रेज्ने को हु <sup>५</sup>३ महिभ्यः ६,३३,९ उरे का रामखस्य वक्ते । देवका का गनवा ८,७३७ े ३२४ ने रहमः तुमुख्या हरायः बार ५,८७,७ रुष्ट्र विवेधावने नमस्त्रासः राजिः १,८५,४ १०८ होते सर्वेद समस्ताय देशमे। नत्ती भर १,३७,१ ४६० व्यवस्ति सम्बद्धाः साम्यास्त्री । व्यवस्ति।

इंडर क्यों है हुन अस्ता समानि ७५५% केर्ट्रुकेर्ट्ट्र <sup>के</sup> स्वयान्त्रः १८०० । १८०० । १९७४ म् अटल्डेट

#### **44-44**

The state of the s 韩克兰兰 电空间 医凝热性 化二苯烷烷烷

 अर्थ का अर्थ के दिल्ल के \* ...

ीं ₹ के क ः चि

Fig. 1 المنتسلة المراد الأراد

。 第17日 - 17日 - 18日 - 1

elle for many of 

[ अप्तिः २४४६ ]

१५८ सुनस्तृताः । अर्वन्ति अर्धं मदिरस्य गीतये १,१५६०

१५९ नियां न सूर्व मध्य भिन्नतः उप । कीळन्ति १,१६६३

8७३ एवंपीतये । सजागि सोम्यं मधु १,१९,९

मतिः २१३ थे। सु नामा इव समिति: जिगात २,३४,१५ ३७३ अस्मे नः अस्तु सुमतिः चनिण ७,५७,४ ३८६ अभि नः आ अन्ते गुमति: नवीयसी ७,५९,८ १६३ सुचेतुना । अरिएमामाः समिति विवर्तन १,१५५,५ १९३ एना नमसा । स्केन भिन्ने समिति तुराणाम् १,२७१,२ 8३८ कर्ने च तत्र सुमति च भिन्ता। अभी० ६,२२,२ ३७३ प्र नः अवत सुमितिभिः गजता । प वाजिभिः ७,५७,५ मत्सर: ४८७ सान्तपनाः महस्तराः गाद्यिणानः । भथर्व० ७,८२,३ ४०० जीवं भा । इन्टः प्रातः होता उन मस्सति ८,९४,६ १२३ हदरम स्वयः। मय्नित योराः विद्येषु एवमः १,८५,१ २६७ अद्योषं अनुस्वर्षं । धवः मद्दन्ति यतियाः ५,५२,१ ३१५ कः वेद न्वं । यश मद्दित भूतयः ५,६१,१४ ३७० यजनाः। प्र यशेषु शवसा मद्दन्ति ७,५७,१ २५९ सूर्वे उदिते मद्धा दिवः नरः ५,५४,१० ६५ क्व न्तं गुदानवः। सद्ध वृक्तविद्यः ८,७,२० ४७४ सोभर्याः उप सु-स्तृति मादयस्य स्वर्णरे ८,१०३,१४ [ અક્ષિઃ ૨৪৪૭ ] १२८ रष्ठपत्वानः। माद्यध्वं महतः मध्यः अन्धसः १,८५,६ २९ सन्ति कण्येषु यः दुवः । तत्रो म मादयाध्ये १,३७,१४ ३८८ सोम्ये मधी । स्वाहा दर मादयाध्वे ७,५९,६ मद: १३८ दिविष्टिषु । उक्धं मदः च शस्यते १,८६,८ २० अस्ति हि सम मदाय वः। स्मिस सम १,३७,१५ २०३ गन्तन । मधोः मदाय महतः समन्यवः २,३४,५ १३२ सुदानवः । मदे सोमस्य रप्यानि चिक्रिरे १,८५,१०

३२२,४२९ भिवन्तः मदिरं मधु ५,६१,१२; सामः ३५६ ५५ जोणि सरसि पृथ्नयः । दुदुहे विज्ञणे मधु ८,७,१० ४३८ यत्र नरः सहतः सिवय मधु । अथर्व० ६,१९,९ २०३ गन्तन । मधीः गदाय महतः समन्यवः १,३८,५ १२८ रघुपत्यानः । माद्यध्यं मरुतः सध्यः अन्धसः १,८५,ई २५७ नि उन्दन्ति पृथिवी मध्यः अन्धसा ५,५९,८ ३७० सध्यः वः नाम मारुनं यजत्राः ७,५७,१ ३८८ अधेषन्तः मरुतः सोम्ये मधी । मादयाधि ७,५९,६ मधु-वर्णः १८३ रधेपु आ एतं । उसत मधुवर्ण अर्वते १,८७,२ मध्यम ४५८ यत् उत्तमे मस्तः मध्यमे वा । सुभगासः ५,६०,६ ३०५ उद्भिदः । अमध्यमासः महसा वि वर्धः ५,५९,६ ३८५ नहि वः चरमं चन । विसष्टः परिमंसते ७,५९,३ २७६ यथा चित् मन्यसे हृदा। तत् इत् ५,५६,२ ४४० महतां मन्चे अधि मे ब्रुवन्तु । अधर्व० ४,३७,१ मनस् ३५२ ग्रुप्तः वः ग्रुप्तः कुष्मी मनांसि ७,५६,८ १०८ अपः न धीरः मनसा सहस्त्यः १,६४,१ ४८२ केन महा मनसा रीरमाम १,१६५,२; [इन्द्रः ३६५१] १९८ नमस्वान् । हृदा तष्टः मनसा धायि देवाः १,१७१,२ उप ई आ यात मनसा जुपाणाः १,१७१,२ १७६ असुर्या सचध्ये। विसितस्तुका रादसी न-मनाः १,१६७,५ १७८ राचा यत् ई गृपमनाः अहंयुः १,१६७,७ ५८ आ नः रियं मदच्युतं । इयर्त महतः दिवः ८,७,१३ मनीपा ४८९ या तु दधुष्वान् कृणवै मनीपा १,१६५,९० [इन्द्र:३२५९] ४१४ ते नः अवन्तु रथत्ः मनीप।म् १०,७७,८ ३८८ दिवः शर्धाय ग्रुचयः मनीषाः । अस्पृत्रन् ६,६६,११ मनीपिन २८५ वाज्ञीमन्तः ऋष्टिमन्तः सनीषिणः । सुधन्वानः ५,५७,१

· मदन्ती २७७ पृथिवी पराहता। मदन्ती एति अस्मत् आ ५,५६,३ मदिरम् ११२,४२९ पिवन्तः मृद्शं मधु ५,६१,११; स.म० ३५६

२३६ आययुः । उप द्युभिः विभिः मदे ५,५३,३ ५७ ऋभुक्षणः दमे । उत प्रचेतसः मदे ८,७,१२

३८९ नरः न रज्वाः सवने मद्नतः ७,५९,७

१२९ विण्युः यत् ह आवत् वृषेणं मदच्युतम् १,८५,७

मद- च्युत्

[इन्द्र:३२५०]

११६ नृसाचः श्राः शतसा आहेमन्यवः १,६४,९

३७८ महतः त्वेष्येग। भीमासः तुविमन्यवः सयासः ७,५८,२

## मनुः १८ समिनिहाः मन्तः सूरवस्तः । वा० य० २५,२० ८७ सहं एताः मनवे विश्वचन्द्राः १,१६५,८ [हन्द्रः३२५७] ७० सवा धिया मनवे शृष्टि सान्य १,१६६,१३ मनुषः ७३ गुहा चरन्ती मनुषः न योषा १,१६७,३ मनो-जृ: .६६ मनोजुबः दत् मस्तः रथेषु सा ६,८५,8 ५९ अधीव गिरीपां । सुवानैः मन्द्रभ्वे इन्दुभिः ८,७,६८ १९० स्थमन्द्रत् मा मस्तः लोमः सत्र १,१६५,११ [इन्द्र:३२६०] मन्दसानः १५६ सोनं पित **मन्दसातः** गमित्रामेः ५,६०,८ १५५ ते मन्द्सानाः धुनयः रिशादसः। वामं धत ५,५०,७ मन्द् १७६ सङ्ग्यानः स्विभ्युपा **मन्दू** समानवर्षेसा १,६,७ [इन्द्रः ३२४६] मन्द्र <mark>१६८ मन्द्राः</mark> सुनिष्ठाः स्वरितारः वासाम<mark>ीः १,१६</mark>६,११ <del>१</del>३० सर्वमणं न **मन्द्रं** सप्रभोजसं । स्तुपे ६,४८,१४ मन्मन् १७१ मस्तः गृपन्तं । प्र-नेतारः यजमानस्य **मन्म ७,५७,२** <mark>४९२ मन्मानि</mark> चित्राः अपिवातयन्तः १,१६५,१३ [इन्द्रः३२६२] ६० सुम्नं भिक्षेत मर्त्यः । अदाभ्यस्य मनमभिः ८,७,१५ ६८ पिखुरीः इषः । वर्धान् कान्त्रस्य मनमभिः ८,७,१९ ४१५ विश्वसः न मनमभिः स्वाध्यः । स्वप्नसः १०,७८,१ मन्महे [नामधातुः]

**२१९** अध महः । दिवि क्षमा च मन्महे ५,५२,३

**३**६६ सं दत् इतन्त मन्युभिः बनासः ७,५६,२३

११५ सं इत् सराधः शवला सहिमन्यवः १,५४,८

७९ गिरमः चित्नि जिहते। परा न सः मन्यमानाः ८,७.३४

१२ नि वः पामाय मानुषः । दधे उप्राय मन्यवे १,२७,७

मन्यमानः

मन्यु:

२०१ द्विध्वतः । पृक्षं याथ प्रपतीभिः समन्यवः २,३४,३ २०३ स्वतराणि गन्तन। मधोः मदाय महतः समन्यवः २,३४,५ २०४ सा नः बद्याणि महतः समन्यवः २,३४,६ ३२५ विष्योः महः समन्यवः युवातन ५,८७,८ १०२ गावः चिन् प समन्यवः। रिहते ककुभः मियः ८,२०,२ र मन्त्रान: २३१ तु मन्वानः एषां। देवान् अच्छ न वक्षणा ५,५२,१५ १०५ मयः न भूत कतिभिः मयोभुवः ८,२०,२४ ४३१ तनूम्य: मयः तोकेम्य: कृषि । स्थर्व०१,२६,४ मयो-भृः १६० हिताः इत । पुरु रजांसि पयसा मयोभुवः १,१६६,३ २९३ मयोभुवः ये अमिताः महित्वा । वन्दस्व ५,५८,२ १०५ मदः नः भूत क्रतिभिः मयोभुवः ८,२०,२८ मरुत् १८ यद् ह यान्ति मरुतः। संह बुवते अध्वन् स.१,३७,१३ ११३ पिन्वन्ति अनः मरुतः गुदानवः १,६४,६ ११८ भ्रवच्युतः । द्वभ्रष्टतः मरुतः भावद्ययः १,६४,११ १२३ रोदसी हि मरुतः च किरे पृथे १.८५,१ १३२ धमन्तः वागं मद्यतः मुदानवः १,८५,१० ४८० कवा गुभा। समान्या मरुतः सं मिनियुः १,१६५,१ ४८६ इन्द्र इन्द्रा मरुतः पत् बशाम १,१६५,७ इन्द्रः ३६५६ १२० उसन्त असै मरुनः दिताः दव १,१६६,३ १६८ चंनिकाः इन्द्रे मरुतः परि-स्तुभः १,१६६,११ १७३ ला नः अवोभिः महतः यन्तु अन्छ १,१६७,२ १७५ यव्या । साधारम्या इव महतः निनिष्ठः १,१६७,९ १८२ अच्चयतुः स्वहानि चित्। महतः आवस्ययः १,१६८,१ १९० १भिन्यां । यदि इतं मरुतः प्रुप्युवन्ति १,१६८,८ ४९४ स्तुनासः नः मरुतः स्डयन्तु १,१७१,३ [दद्धः दे२६५] १९९ भारत्याः सर्वाः धृष्णकेतसः। मृगाः न २,३७,१

२०६ यद दुष्टदे मस्तः स्क्सदक्षकः। अधाद स्पेतु १,३४/८

२१५ अमिथियः मरुतः विश्वष्टयः वर्षतिर्वितः ३,२६,५

े ११८ तद भिर्दे सरातः सर्वेदन्त ५,३,३

२२२ अनु एन:न् अह वियुत:। मरुत: जज्ज्ञती: इव५,५२,६ २८५ रातहब्याय प्र ययुः । एना यामेन मरुतः ५,५३,१२ २५२ अरमदिश्वनः । वातत्विपः मरुतः पर्वतच्युतः ५,५४,३ २५७ अर्यमणः न महतः कवन्यिनः। पिन्वन्ति ५,५४,८ २६५ प्रयज्यवः मरुतः भाजदृष्टयः । वयः द्धिरे ५,५५,१ २८७ वातिवयः मरुतः वर्षनिणिजः ५,५७,४ २९४ वृधि ये विश्वे मरुतः जनन्ति ५,५८,३ २९८ अयं यः अगिः महतः समिदः ५,५८,३ २९६ स्तया मला मरुतः सं गिमिछः ५,५८,५ ३०७ अनुचानुः कोरां। ऋषे रुद्रसा मरुतः गृणानाः ५,५९,८ ४८० सुरोपु क्याः महतः रशेषु । रेजते पर्वतः ५,६०,२ ३३३ द्धिरे नाम यशियं। मरुतः वृत्रदं शवः ६,४८,२१ ३२५ इधानाः । हिः यत् त्रिः महतः वव्धन्त ६,६६,२ ३४३ वीराः । भाजपान्मानः मरताः अभृष्टाः ६,६६,१० ३६० अत्यामः न ये महतः मञः ७,५६,१६ ३६१ दसस्यन्तः नः मस्तः मृळन्तु। वरिवस्यन्तः७,५६,१७ ३६३ टंग तुरं सरातः रमणन्ति । इमे सह: ७,५६,१९ ३६८ दमें रधं लिए मस्तः जुनन्ति । सुपि नित् ७,५६,२० ३०२ न एकावत अने। समतः यथा इमें । श्राजनते ७,५७,३ ३७४ हो जित् अत्र महतः रणन्त । अनवयागः ७,५७,५ <sup>३७१</sup> ३१ रद्वासः सस्तः व्यन्तु । नरः हतीपि **७,५७,६** नैदर्भ मोह (पः । कृषित् नेयन्ते **समृतः पुनः नः ७,५८,५** केदर दर्द एकं **मरातः** अपन्त । द्वेषः युवेत **७,५८,६** ६६ वर्ष ने महतः भित्रे । य नेपयनि पर्नेवान ८,७,४ ३९८ अन्ति से मा अर्थ सुद्रातियनि अस्य **महता ८,९४,४** ४२७ ३-ई **म**राय: धन्यसीनः अनयन । या**० य० १७,८६** ६३८ १८८६ सरातः प्रियातमः। यार यर स्पूष्ट रिनेस्टर सरातः अन्तु को अन्त । अवर्षे ० ३.२.६ ६२२ अस्ति + स्र म्मतः सः स्यानाः । अवर्षे ० ४,००,३ १६६ । ्रि. हेश स्ट्रा सम्बद्ध चरन्ति । अथर्पेक **४,४.०.४** । हिन्दे 🖔 लोहे । हेशलाः सरमाः भरेवन्ति । अववे०४,२०,५ क्षेत्र समातः योगान अधिवनवः ते सा असन् ) 31440 4,58,E २२३ हेर्ड १ (इस्स्) महारा । अवस्थि १,८०,३ ल समार केरल महत्त्व हु वे अन कर व्यक्तिय हु इक्ट

रेके सम्प्रतः यर राज्यकर्षः, प्रसार क्षापुरवर्गनम**् ३३,१**३

र्वे वे वे वे प्रदेश के प्राप्ति है **सम्ब**त्ध के क्षित्र है **१,३४,३** वेर्ड सम्बत्ध के प्राप्तिक विकास है केला प्रकृत **१,३४,११** 

इ.स. १९८१ महासूत्र प्रकार कि पुर्वे काल हु **३९,३** 

88 असामिभिः महतः आ नः जतिभिः। गरत रै 84 ऋषिहिषे मरुतः परिमन्यवे । एजत दिवस् रे, ११६ वियुत् न तस्थौ महतः रथेषु गः १,६४,९ १२० तस्थी वः अती महतः यं आवत १,५४,१३ १२१ चर्रुखं मरुतः पृत्सु दुसारं। मघनागु धत्तन रे. १२२ च स्थिरं मरुतः वीरवन्तं । असागु भत्त १,६९ १२६ यत् मरुतः रथेषु आ । पृषतीः अगुध्यम् १,८५ १२७ वाजे भिंदे मस्तः रहियन्तः। वि उन्दिन्त भूग रै, १२८ मादयध्वं सहतः मध्यः अन्धराः १,८५,६ १३८ असम्पं तानि महतः वि यन्त। रिवं नः १.८% २३५ मरुतः यस हि क्षये । पाध दिनः निपहनः १.८ १३६ विशस्य वा मतीनां। मरुतः शृगुत हवम् १,८१ १४० पूर्वीभिः हि ददाशिम । शरद्धिः मसतः प्रथम रे १८१ सुभगः सः प्रयज्यवः । मस्तः अस्त गर्लः १,८ १८६ वयः इत मरुतः केन नित् पथा २,८७,२ १५१ आ विशुन्मद्भिः मस्तः सक्तः । स्थेभिः यात १,८ १५३ युष्मभ्यं कं मरुतः युजाताः। तुविशुम्नामः १,८० १५५ राखः ह यत् महतः गोतमः यः २,८८,५ १५६ एपा स्मा वः मस्तः अनुभर्ग । प्रति स्तंभिति १,४ १५७ असामु तत् महतः यत् च हुन्तरं । विधृत १,११ ८८५ का रमा वः महतः रवधा आगीत १,१५५,५ (इन्द्रः देशी ८८० वधी वृत्रं मरुतः इन्द्रियेण १,१६५८ [ Sett 3#4 ८८९ अहं हि उमा मरुत: विवानः १,१६%० ( per 38% ८९० अमन्दन् मा सरुवः लोगः अत्र १,१५%,११ [ J.J. 3030 ८९१ संबन्ध्य महत्तः सन्द्रवर्णाः १,१३५,१० [इ.स. ३०६ ४९९ कः नु अत्र सरुवः मगरे वः १,१६५,१३ ( 2-1: 3434 ४९३ अं: यु नर्न सरनाः निर्व अरङ १,१६ प. १४ [ :-:: 38 f3 १७८ ऐवा इव मामन् सदतः दुनिस्वतः । भारतः १,११३ १६६ सर्व नः उद्याः सम्बन्धः मृतिहनः १,१३६,६ १६० में १ विभिन्न राज सम्बन्ध में कार १,१४३,८ १६६ विद्यारित प्रश्न सम्भागः रोग्य तः १,११६ ९ 252 mile want speed Woody 2,235.29 १७० जर का अर्थक है सम्बंध पर पूर्व १,१६६,१६

8३ युष्मेषितः मरुतः गत्येषितः । अभ्यः ईपते १

१७१ चेन दोर्ष मरुतः सूरावाम । तुरातः १,१६६,१४ १७२,१८२,१९२ एषः वः स्टोनः मरुतः हर्षे गोः १,१६६,१५,१६७,११.१५८,१०

१७७ सके: यत् वः महतः हविष्मात् । गायत् १,१६७,६ १८६ वृष्टमे ई महतः द्वित्वरः १,१६७,८ १८० वृष्टि तु वः मस्तः अन्ति असे १,१६७,९ १८७ कः वः अन्तः मस्तः जित्वत्वरः १,१६८,५ १८८ क्व अवरं मस्तः यसिन् आवय १,१६८,६ १८९ स्वेषा विषकः मस्तः पिपिवतः। वः रतिः १,१६८,७ १९३ ररापना मस्तः वेद्यमिः । वि हेळः धन १,१७१,१ १९४ एवः वः स्कोनः मस्तः ननसन् १,१७१,३ १९४ सहानि विषा मस्तः विगीपा १,१७१,३

४९५ इन्हान् भिया महतः रेजनानः १,१७१,४

[हन्द्रः ३२६६] १९५ चित्रः कर्ता स्वानवः। मरुतः सहिमानवः १,१७२.१ १९६ सरे साबः सुक्तवः। मस्तः ऋरती सरः १,१७२,२ २०० रहः यन् वः मस्तः रक्नवस्तः २,३४,२ २०१ हिर्द्यक्षेत्रः मस्तः विविवतः। हुई वाय २,३४.३ २०३ खप्राणि गन्तन नथीः मदाय सहतः समन्यतः २,३४,५ २०४ का नः ब्रह्मीय सक्तः समन्यवः । गन्तन २,३४,६ २०५ तं नः दात महतः वालिनं रथे २,३४,७ २०७ यः नः मस्तः इक्ताति नर्दः । रिद्वः द्वे २,३४,९ २०८ चित्रं तद् वः मरुतः यम चेक्ति २,२४,१० २०९ तान् वः महः सरुतः एवदाहः । हवामहे २,३४,११ २१३ वर्षाची हा मस्तः या दः हतिः २,३४,१५ १३८ रवान् बहु । हुई द्वं मरतः बीरदानवः ५,५३,५ २४१ वा यत मस्तः दिवः । वा अन्तरिक्षान् ५,५३,८ २४७ लापः बनि मेपलं । स्वाम मस्तः बद् ५,५३.१४ २४८ अस्ति सुदोरः । नरः मस्तः सः मार्दः ५,५३,६५ २५१ प्र वः सहतः तविषः उदस्यवः ४,५४,२ २५३ दि हुर्वे वि सस्तः न सह रिध्य ५,५४,८ २४४ तत् ई.वं वः मस्तः महित्वनम् ५,५४,५ २५५ अज्ञाति दार्थः सरतः बन् वर्णसम् ५,५४.६ २५६ न सः जीवते सरतः न हन्यते ५,५४,७ २५६ पत् मस्ता समरहः स्वर्थः । सद्य ५,५४,६० २६० दक्षानु रहनाः मरताः रथे हुमः ४,५४,११ २६६ ते सहै । रशन् निमतं मरतः वि श्ह्य ५,५८,१३ २३२ हुफादतस्य मस्ताः विचेत्सः रायः साम ५,५४,१३ सके रस्त मस्तः स्रीतम् ५,५६,६३

मरत् सः ११

२३३ पूर्व रथि मस्तः स्मईकीरं । सूर्व ऋषिम् ५,५४,९४ २६८ दर्व सु मे महतः हर्वत वचः ५,५८,६५ २६८ लाम्पेयं वः सहतः महिल्लम् ५,५५,८ २६९ चत् ईरवय मस्तः समुद्रतः । वृतं वृष्टिम् ५,५५,५ २७० विद्याः इत् सृषः मस्तः वि वस्तय ५,५५,६ २७१ दत्र अविवं मस्तः गव्छय इत् उ तन् ५,५५,७ २७२ वत् पृत्वे महतः वत् च नृतनम् ५,५५,८ २७३ मृद्यत नः मृहतः मः वधित्रन ५,५५,९ २७३ अस्मान् नदत्। अंहतिभयः मस्तः गृपानाः ५,५५,६० २७७ ऋदः न वः मरुतः शिर्मवाद् अनः ५,५६,३ २८१ मा वः यानेषु महतः चिरं करत् ५,५६,७ २८५ पृ क्षिमातरः। स्वायुषाः सरतः वायन द्यमम् ५,५७,२ २८९ ऋड्यः यः मरुतः अंसदेः अधि ५,५७,६ २९० सुकीरं । चन्द्रकत् रायः मरुतः दद नः ५,५७,७ २९१,२९९ हवे नरः मस्तः मृद्यत नः ५,५७,८,५८,८ २९५ युन्नत् सद्धः महतः नुवीरः ५,५८,८ २९७ प्र सदासित । बाँह्यमदिभिः महतः रदेभिः ५,५८,६ २०२ उन् अध्वन्। कः याव्या **मस्तः** कः ह पौस्य ५,५२,८ ४५१ वन् कीटम मरुतः कितन्तः । धवाने ५,२०,३ ४५४ वत् उत्ते मस्तः मध्यमे वा ५,६०,६ ४५५ अतिः च वन् मस्तः विष्वेदसः । दिवः वह ६५५,३०,७ ३१९ हत्वा तत वः सरतः न सःहो रावः ५,८७,२ ३२५ अद्वेषः नः सरतः गातुं का इतन ५,८७,८ ३३२ देवन वा सरतः मर्थस या। देवारस ६,४८,२० २४० अनेनः वः सरतः यमः अस्तु। अनदः वित् ६,६६,७ ३४१ न तस्ता । मस्ताः वं याप वाजवानी ६,६६,८ ३५८ आ बत् तुरत् सरतः वावराजाः अ,५६,१० ३५६ हजी दः हव्या मस्तः हुवीलाम् ७,५६,२२ ३५७ अंसेरु या मस्तः रादयः दः ७,५६,१३ . ३५८ भागे एते । गृहमेथं वे **मस्तः** हुवश्वम् ७,५६,६४ १५९ वरि स्तुतस मस्तः वर्धायः ७,५६,१५ ३६२ स्वाची राति मस्तः उत्तरः ७,५६,१८ ३६५ मा वः वाजात मस्तः तिः अरम ७,५६,२१ ३६६ अयान्य नः सरतः रहिम्यः। हायरः स्व ७,५६,०० **२६७** भूरे पह मस्तः निकारि । उत्थानि **७,५३,२**३ ३३८ असे बीरः **मस्तः** गुम्मी अस्त अ,५६,३४ रेडर् निवेतरा दि **माला** गुरले । प्रन्तेवरा ७,५७,२ ३४३ व्यक्त सातः सरमः दित्त रस्तु ७,४७,८ ३८६ आ स्तुतान: सरतः दिथे जले ७.५७,० ६,५८ चरः वित दः मस्तः वेकेनः ५,५८,२

४३३ त्रिसप्तासः महतः सादुसंमुदः । अथर्व० १३,१

८८१ कः अध्वरे मरुतः आ वेवर्त १,१६५,२ (इन्हः ३)

९५ तान् वन्दस्य मरुतः तान् उप स्तुहि ८,२०,१४ ९९ ये च अर्हन्ति मरुतः सुदानवः ८,२०,१८

१०२ सुश्रवस्तमान् गिरा । वन्दस्व मरुतः सह ८,२०,

४०३ पत्रथन् रोचना दिवः । मरुतः सोमपीतये ८,९४,

८०८ त्यान् नु पूतद्क्षसः । दिवः वः मरुतः हुवे ८,९६

४०५ लान् नु ये वि रोदसी तत्त्तभुः महतः हुवे ८,९४

**१७९** जुजे।यन् इत् मरुतः सु--स्तुर्ति नः ७,५८,३ २८० युग्मोतः वित्रः मरुतः शतस्त्री। अर्वा सहिरः ७,५८,४ २८२ मित्र अर्थमन् । मस्तः शर्म यच्छत ७,५९,१ २८५ अस्माकं अय सरुतः मुते राचा । पिवत ७,५९,३ २८७ इमा दः हृद्या मरुतः रहे हि वम् ७,५९,५ २८८ अनेधन्तः सरुतः सोम्ये मधी मादयार्ध ७,५९,६ २९० य: नः मरुतः अभि दुईणायुः । जिघांसति ७,५९,८ २९१ सांतपनाः इदं हविः । मरुतः तत् जुजुष्टन ७,५९,९ ३९२ गृहमेधासः आ गत। मस्तः मा अप भूतन७,५९,१० ३९३ कवयः स्थित्वचः । यज्ञं मरुतः आ वृणे ७,५९,११ ३९४ वि तिष्ठध्वं सस्तः विध इच्छत ७,१०४,१८ ८६ वः त्रिष्टुमं इपं । मरुतः विप्रः अक्षरत् ८,७,१ ५४ इमां मे मस्तः गिरं। वनत ८.७.९ ५६ मरुतः यत् ह वः दिवः सुम्नयन्तः ह्वामहे ८,७,११ ५८ आ नः राथ । इयर्त मरुतः दिवः ८,७,१३ ७५ कदा गच्छाथ मस्तः । इत्या विश्रं हवमानम् ८,७,३० ८२ वीळुपविभिः मरुतः ऋभुक्षणः । अद्य आ गत ८,२०,२ ८७ अमाय वः महतः यातवे योः । जिहीते ८,२०,६ ·९१ वृपणक्षेन मरुतः वृपप्सुना रथेन वृपनाभिना ८,२०,१० ९६ वः कतिषु । आस पूर्वासु मरुतः व्युष्टिपु ८,२०,१५ १०२ सजात्येन मरुतः सवन्धवः । रिहते ककुभः ८,२०,२१ १०३ अधि नः गात मरुतः सदा हि वः ८,२०,२२ १०४ सरुतः मारुतस्य नः । आ भेपजस्य वहत ८,२०,२३ १०६ यत् समुद्रेषु मरुतः सुवर्हिषः । यत् पर्वतेषु ८,२०,२५ १०७ क्षमा रपः मरुतः आतुरस्य नः । इप्कर्त ८,२०,२६ ३९७ सदा गृणन्ति कारवः । महतः सोमपीतये ८,९४,३ ४१२ प्र यत् वहध्वे **मरुतः पराकात् १०,७७,६** ४२२ अस्मान स्तोतृन् मरुतः ववृधानाः १०,७८,८ ४२५ आ इतन । महतः यहे अस्मिन् । वा॰ य॰ १७,८४ ४५७ अस्मिन् यज्ञे महतः मृडत नः । अथर्व० १,२०,१ ४३० प्रवतः नपात्। महतः सूर्यत्वचसः। अथर्व० १,२६,३ 838 यूयं उमाः महतः ईदशे । अथर्व० ३,१,२ ४३५ असौ या सेना मरुत: परेपाम् । अथर्वे० ३,२,६ ४५९ उत् ईरयत मस्तः समुद्रतः । अथर्वे० ४,१५,५ 884 यदि इत् इदं मरुतः मास्तेन । अथर्व ० ४,२७,६ 8३२ छन्दांसि यज्ञे मस्तः साहा । अथर्व० ५,२६,५ ४२८ यत् एजथ मस्तः स्कमवक्षसः । अथर्व० ६,२२,२ यत्र नरः महतः सिञ्चय मधु । अथर्व० ६.२२.२ ४३९ उदमुतः मस्तः तान् इयर्त । अथर्व० ६,२२,३ ८३३ तृयं उप: मक्तः प्रक्षिमातरः । अथर्व ० १३,१,३

४२३ प्रचासिनः हवामहे मरुतः च रिशादसः । वा॰य॰ र ४४२ पुरः द्ये मस्तः पृक्षिमातून् । अथर्वे १४,२७,२ 88६ स्तामि मस्तः नाथितः जोह्वीमि । अथर्व० ८,२७ ८६५-७३ मरुद्धिः वा गहि १,१९,१-९ [बाँगः २४३८-८९६ सः नः मरुद्धिः ग्रुपम श्रवः धाः १,१७१,५ इन्द्रः ३०६ ४९७ भव मरुद्भिः अवयातहेळाः १.१७१,६ हिन्दः ३१ २१७ प्र स्थानाय धृण्युया । अर्च मरुद्धिः ऋननिः ५,५ ४५६ अमे मरुद्धिः शुभयद्भिः ऋक्वभिः ५,६०,८ ३४९ सा विट् सुवीरा **मरुद्धिः** अस्तु **७,५६,५** ३५१ स्थिरा शवांति। अय मरुद्धिः गणः तुविष्मान् ७,५६ ३६७ मरुद्धिः उत्रः पृतनासु साळ्हा । वाजं अर्वा ७,५६,२ मरुद्धिः इत् सनिता वाजं अर्वा ७,५६,२३ ७७ कण्वासः अप्ति मरुद्धिः स्तुपे हिरण्यवाशीभिः ८,७, ४६१-६३ मरुद्धिः प्रच्युताः मेघाः । अयर्व० ४,१५,७-९ १०८ नोधः सुवृक्ति प्र भर मरुद्भवः १,६८,१ २२१ प्र यज्ञं याज्ञेयेभ्यः । दिव: अर्च मरुद्धवाः ५,५<sup>२,५</sup> २५८ प्रवत्वती इयं पृथिवी मस्द्रवाः ५,५४,९ ४५३ सुदुघा पृक्षिः सुदिना मरुद्धश्यः ५,६०,५ 8१३ यज्ञे अध्वरे-स्थाः मरुद्भयः न मानुषः द्दाशत्रे०, ७०, १३० भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्भयः । राजानः इव १,८५ २० अध स्त्रनात् मरुतां । अरेजन्त प्र मानुषाः १,३८,१ १७८ यः एषां । मरुतां महिमा सलः भारति १,१६७,७ १९१ अस्त पृश्चिः। त्वेषं अयासां मरुतां अनीकम् १,१३८, २१६ सुशस्तिभिः । अप्तेः भामं मस्तां सोजः ईमहे ३,२६,६ २१९ मरुतां अध महः । दिवि क्षमा च मन्महे ५,५२,३ २३८ कः वा पुरा सुम्नेषु आस मस्ताम् ५,५३,१ २७५ विशः अद्य मरुतां अव ह्रंप ५,५६,१ २७९ मरुतां पुरुतमं अपूर्वं। गवां सर्गमिव ५,५६,५ 88९ प्रदक्षिणित् मस्तां स्तोमं ऋष्याम् ५,६०,१ ३२८ अवः धुक्त । या मृळीके मस्तां तुराणाम् ६,४८,११

१६९ शर्मेर स्थान मस्तां उपस्थे । युरं पात ७,५६,६५ ८४ रदिवायां । द्यानं वर्षे सस्तां शिनीवतान् ८,२०,३ ३९५ गौः धदति सहतां । धदस्युः साता सधीनाम् ८,९४,३ 8२८ उपरामद्दीतः असिमस्तांता बोदसे । व ०५० ७,३६ धरेश हायन्तां सहतां गणाः। अधवे ० ४,१२,४ ४४० महतां मन्दे अधि में हुदन्तु । अपर्दे॰ ४,९७,१ २२० मस्तु दः द्घीमहि । स्त्रोमं व्हं च ५,५२,८ ९८२ आ वहिमद् तस्यौ सवा मस्तुष्ट रोइसी ५,५६,८ २८२ सुनमा महीयते । सदा महत्सु मे महायी ५,५६.९

#### मरुत्वत्

४७७ मस्त्वन्तं हवामहे । इन्द्रं वा १,२३,७ [इन्द्रा ३२४७] रे१८ मतदः यन्तु । महत्त्वते गिरिज्ञः एवयानस्य ५,८७,१ 8र8 इन्द्राय त्या मरत्वते एवः ते दोतिः । इन्द्र व त्वा महत्वते वा॰यः ७,३३

#### मस्त्-सखा

४७४ आ अमे बाहि महत्साखा ८,१०३,१४ [अहाः २४४७] -

#### मरुद्रणः

४७८ इन्द्रब्वेष्टः मरुद्रुषाः १,२३,८ः [ इनः ३२४८ ] मर्तः

**१२० प्र हु कः मर्तः** सदसा जनान् अति । तस्यैः १,२४,१३ १०२ मर्त: चिट् वः वृत्वः रहमवश्रवः ८,२०,२२ २८ यद् युर्वे इक्षिनातसः । मतीसः स्थातः १.३८,६ ३१६ चूर्वं मर्ते विरम्बदः। प्र-नेतारः स्था ५,६१,१५ **३३८ मर्तेषु** सन्दत दोहने ६ राज ६,६३.१

8३३ नहि देवः न मर्त्यः १,१९,३: [अविः २४३९ ]

१४१ मुनवः सः प्रवत्यदः । सरुतः अस्तु सर्त्यः १,८३,७ २०७ टा ना सरता दहत ति सत्या । विद्वा दये २,३४,९ २१८ असति सुद्देरः । बरः बरतः सः मर्त्यः ५,५३,१५ ६० एतावतः चित् एषा । तुम्नं निक्षेत्र मतर्वः ८.७,१५ २२० दे साह्या युगा । शन्ति सत्य विवाध, ५,५२,६ ३७ तरियो पर्वारते । सा मर्त्यस्य स वितः १,३९,३ १३२ देवस्य या मरतः मर्त्यस्य या ईप वस्य ६,४८.३० १८६ वृधा बहुः । अप्तर्साः उत्तरा केल्लासना १,१६८.७ १५७ इः वित्रं दुतेदुते । राज्यं भे प त असत्यम् १,११२,८

## मत्यातः

**४**३ हुओ देतः मरतः सन्यैषितः। अन्यः हेर्ने १,**३९,८** 

### मर्यः

१०९ ऋषातः उभागास्त्रस्य सर्थाः शहराः अरेपनः १,५४,२ २३३ नरः सर्याः अरेपकः । इम.द स्तृ हे ५,५२,३ ३०२ चारवः रात । सर्याः इव शिवते चेटप नरः ५,५९,३ २०८ सबन्धवः सर्वाः इत मुद्रुवः बहुद्दः नरः ५.५९,५ २०५ दिवः मर्याः का नः अच्छ किगतन ५,५९,२ रेप्टर नतः सनीद्याः। स्टस्य सर्याः अत्र स्वयः ७,५६.१ **२६० मरतः स्वश्वः। यञ्जहाः न गुमयन्त सर्याः ७,५६.१५** ४०९ पनसदः । रिसादक्षः न सचीः अभिवदः २०.७७.२ ४१५ हुईहराः । क्षितीनां न सयीः बरेपना ६०,७८,र ४१८ वरेचवः न सयोः इतहुवः । समित्रतीरः १०.७८.४ **२११ परा** वीरासः इतन । मर्यासः भद्रकानमः ५.६१,८ ४०८ विदे **मधीसः** वरीत् बहुन्दन बाहित्यसः २०,७७,२ १८१ इन्टस्य प्रेष्टः । वयं था बोचेयहि समर्थे १,१६७,१०

## मह् [ द्वायाद् ]

२८३ बीलर सुबारा सुभग महीयते ५.५६.९ ४९२ कः तु अत्र मस्तः समहे क १.२३५.१३

[इस्टा ३६३६]

## सह् [नहर]

ं 8८१ केन महा मनका शेरमान १,१व५,२ (ह्टा ३२५१) १८२ महे पहलं अपने हुए लिये १.१६८.१ २०१ बन्तः महे बिद्ये वेतिरे सरः ५,५५,२ ६१८ ह वः महे मत्यः यत् विगावे ५.८७.१ ं ५० दनाद पः । सहै हासाय देनिहे ८,७,५

#### महत्र

**१६८ महास्तः** नग विन्तः विनुष्टयः क्षेत्रमः १,१६८,११ **२५६** यथा दिन हरूर **महान्तः** विशेश दि रावश भूपभूर ८९ : वे गुवे । महास्तः नः सार्ये न ८,२०,८ देवदे दर क **महान्ति महतां** का करवत् ५,५६,७ ६७ सं र हो महतीः यस । सं केरो ८,७,२२ १९१ अतुर इक्षिम् **महते** सगर ध्यती अतीरम् १,१६८,९ देशी सः बटले **महतः** हि बरहमः ५.८५,४

#### महन्

रेंदेंद महत्रक्ष मदा जिल्हा विमृत्यक्ष होहरा र,रहक,रर् वेरेश्रहेंथे करा संदा गर परस्था,८५,७ ८,२०,१५ **२२८ रा**चे कौना संगठः **स**ार । एवं याना हुउँ १५

**६५६ महर्षेत्रस्य** २३५ २००० । जाते **८,१५**५

#### महस्

४६६ महः तव ऋतुं परः १,१९,२ [ अग्निः २४३९ ] ४६७ ये महः रजसः विदुः १,१९,३ [ अप्तिः २४४० ] १८८ क्व खित् अस्य रजसः महः परम् १,१६८,६ २०९ तान् वः सहः सरुतः एवयातः । हवामहे २,३४,११ २२० अप ऊर्णुते। महः ज्योतिपा गुचता गो-अर्णसा २,३४,१२ २१९ महतां अध महः। दिवि क्षमा च मन्महे ५,५२,३ २२३ वे वबृधन्त । सधस्थे वा महः दिवः ५,५२,७ ३२८ येषां अजमेषु आ महः। शर्यासि अङ्गतैनसाम् ५,८७,७ . ३२५ श्रोत हवं। विष्णोः महः समन्यवः युयोतन ५,८७,८ ३३६ विदे हि माता महः मही सा ६,६६,३ ४१२ य्यं महः संवरणस्य वस्वः । विदानासः १०,७७,६ ४१४ महः च यामन् अध्वरे चकानाः १०,७७,८ ४५२ तवसः रथेषु । सत्रा महांसि चिकिरे तन्षु ५,६०,४ ३५८ प्र वुध्न्या वः ईरते महांसि । प्र नामानि ७,५६,१८ ३०५ अमध्यमासः महसा वि ववृधः ५,५९,६ ८८८ महोमिः एतान् उप युज्महे तु १,१६५,५

[इन्द्र: ३२५४] २९६ अहा द्व । प्रप्र जायन्ते अववा महोभिः ५,५८,५ ३७८ प्रये महोभिः ओजसा उत सन्ति ७,५८,२ २५२ विद्युन्महसः नरः अरमदिद्यवः वातत्विपः ५,५४,३ १३५ यस्य हि क्षेये । पाय दिवः विमहसः १,८६,१

३२१ विस्वर्धसः विमहसः जिगाति शेवृधः हमिः ५,८७,८

#### महः

८०२ कत् यः अस महानां । देवानां अयः गृणे ८,९४,८

### महा

२ देवयनतः यथा मति । गरां अन्यत श्रुतम् १,६,६

### महा-ग्रामः

४२० सहायामः न यामन् उत विवा १०,७८,६ महि

१८१ वर्ष पुरा महि च नः अनु यून् १,१६७,१० २१२ लाइ इयानः महि बहुई अतुरे २,३४,१४ २७० पुरुषण्यने । बुम्नअयमे महि हुम्मे अर्थन ५,५४,१

८५२ पर्याः सित् सिंहि बदः विभाव । मानु रेजन ५,६०,३

८८ विर्ध गरः। महि विष : अमदन्तः वृषागवः ८,२०,७

₹८७ अरेडमः । प्रत्यक्षयः महिना थीः देव द्रग्यः ५,५७,८

६१९ व ये गाताः महिना ये च त लब्स् ५,८७,१

महित्वनम्

१६९ तत् वः गुजाताः मस्तः महित्वनम् १,१६६,१२ २५८ तत् वीर्थं वः मरुतः महित्वनं । सूर्यः न ५,५४,५

२६८ आभूषेण्यं वः मरुतः महित्वनं । दिद्क्षेण्यम् ५,५५,

१२९ ते अवर्धन्त स्वतवसः महित्वना भा १,८५,७ १४३ तत् सत्यशवसः । आविः कर्त महित्वना १,८६,९

## महित्वम्

१८७ भ्राजदृष्टयः । स्वयं महित्वं पनयन्त धृत्यः १,८७,३ १५८ पूर्व महित्वं वृषभस्य केतवे १,१६६,१ २९३ मयोभुवः ये आमिताः महित्वा वन्दस्व विश्र ५,५८, ३७७ उत क्षोदन्ति रोदसी महित्वा नक्षन्ते नाक्ष्म ७,५८,

## महिमन

१७८ यः एषां । मरुतां महिमा सत्यः अस्ति १,१६७,७ ३२३ अपारः वः महिमा वृद्धशवसः । त्वेषं शवः ५,८७,<sup>5</sup> १२८ ते उक्षितासः महिमानं आशत । दिवि स्ट्रासः १,८५,

## महिपः

११४ महिपासः माथिनः चित्रभानवः । रघुस्यदः १,६४,७ मही [महती]

३३६ विदे हि माता महा मही सा ६,६६,३ ३८८ प्रिशः यत् ऊधः मही जभार ७,५६,८

२०६ स्वसरेषु पिन्वते जनाय रातहविषे मही इपम् २,३४,८

३८८ प्र सः क्षयं तिरते वि महीः इपः ७,५९,२

मही [पृथ्वी] ४१० युष्माकं बुष्ने । विधुर्यति न मही अपर्यति १०,७७,४

# मा

(८०८) १,२३,९ [इन्द्रः ३२४९]। (२५) १,३८,५; (30) १,३९,२; (१५०) १,१३९,८; (२४१-४२)

प,प३,८-९ ( त्रिः ); ( २७३ ) प,पप,रः, (२८१) प,प३,७ (३५३,३६५) ७,५६,९.२१ ( हिः ), (३७३) ७,५९,४; ( ३९२ ) ७,५९,१०; (८२ )८,२०,१ (B:); (४५,9)

अथर्व० १,२०,१ (हिः);

## मा [माने]

२८ विशुत् मिमाति । यत् गृष्टिः असान १,३८,८ २६६ उत् अन्तरिशं मिमरे वि ओजगा ५,५५,२

८२१ आजर्ध्यः। परायतः न योजनानि मिमिर १०,५८,३

३०० मिमानु थीः अदितिः वंतये नः ५,५९,८ ३८ मिमीहि थो है अ.से। प्रतिया इन तथना १,३८,६१ २९६ पृथ्वः प्रताः उपमासः रनिष्ठः । मं निमिष्टः ५,५५°

मातिन्

रूर्भ हमन्ते अञ्ज्ञीः । चयन्ते विश्वं अमेमातिमं अव

२८ हिंदू निसति। इने न माता निस्ति १.३८,८ ३३६ विदे हि साता गरः गरी मा ६,६५,६

**३९**५ चैः प्रति मरनी अद्दुः माना स्वेनम् ८,९४,१

**४२२ माता** इन पूर्व किंद्रत इह दुनाः। अपर्वेक ५.२३.५ ६३९ रो दोदनत सूर्यः। हुकि तेष्यम मातरम् ५,५२,१६

१४ किरोदि बने एवं। वयः मातुः नेरेतदे १,३५६ १२५ रोमातरः रर् हुमरके अविका १८५,३

२४ वर् वृद्दे वृक्षिमात्तरः । सर्वेदः स्वतन १,३८.४ १२४ अदि क्रियः विवेर प्रश्निमातरः १,८५०

**२८**५ ल्हाः स्य मुख्यः द्वश्रमातरः ५.५५.३

२८३ पूनुण दो । कोरण्य इतिकी दृष्टिमात्तरः ५,५५,३ **३०५** मुझलमः जहुण हथि**मातरः** । जिसलम् ५५<mark>९</mark> ६ ४८ उद् द्रियम्त बहुनिः । बागमः इक्षिमातरः ८.७.३

देरे बहु रथै: । बहु लोर्ने: इन्सिन्स् ८.५.१३ **४२८** हरकहा: सहतः कृतिसात्तरः । य ० व० वथ,वैदे

**४३**३ बुट बद्राः सरकः वृत्तिसात्तरः । प्रथति १३.१.३ **४४१** हुन: द्ये मरतः प्रीनमातृस् । अर्थाद ४.३५,३

**४२०** ब्रायाः न सूर्यः हिर्**मानरः २०.**९८.३ ा विराह्यः न जीवाः सुमात्तरः । जा विराह्यः १०,**४८,**३

माद्यिप्यः **४१७** म स्वतः सर्वेषः साक्षिक्यसः। १८३५ ७ ८३ ह

इंद्र इंग्लिश हा महिने ५ मा १,३६,१

**४९६** के सामासः के हैं क ្តីព្រះ **३३**३% [

सानुपः

सः वेशे सहस्त

👯 के कारणा मासुर १ के ए । सकी १९८८ **१६** क्राकेश्याः साम्बर्गसम्बर्गसम्

**३५** अब सन्तर स्वादित । सामुद्र । २,३८,२३

**६१** द्वेश पेर करे - १० वेशमा **मा**नुका रहेन् है **६६७** कारणः संगणः सातुपासः । ३५५८ **६८३** ३

**६२७** देश द्रील झाहुती वर्णा संवास्त

₹,**८**३,३

१७२:१८२:१९२ इवं गोः। मान्दार्यस्य सन्यस्य करो। १,१६६,१५:१६७,११:१६८,१०

मस्यः **१९३** असार् क्ले मान्यस्य नेवा १,१३५,१८

मान्द्रायेः

इन्द्रः ३२६३ 🛚 १७२:१८२:१९२ इदं गीः। सन्दर्कत सान्यस्य लगेः

₹.₹5¢,₹५:₹₹*७,*₹₹:₹₹८**,**₹¢

माया

रिपेर्र सः इया। यदः न परत समायाः रे,८८.र १७३ कोहे से ब ब्हर्डिके दुमायाः १,१६७,२

११४ महिमतः सायिनः विष्यमतः । रहस्यः १,६४,७ . २९३ स्पीरहर्त । पुनितर्व मायिनं य देवस्य ५.५८,२ १२० इस्ते न सुन्हें। इस्ते इह सायितस् १,४८,१४ **३**८ तहेबी इलेक्से । हा सहेक **सा**चित्तः १,३९,३

वेरीचे द्वा सः सामतः गाः । शेवन्यः वरोषः ५,विर्त्देवे देशद्र रण १ए। इर सामग्र सामनाः । ए एवे १ <u>५,१</u>५,७ के कोई का कार्रेड **माराजें ।** अन्तर्भाष्ट्र रूकि अर्

१३ वर्षतार्थः दशको साम्यस् १,३५,५ देश कारण सामार्च गर्ने १ देवे कारको शुद्धितुर्थ ११९ रवस्ये वर्णे सामने गरे। गरा शुक्ष १म

१९८ े के गर्व झार्क समाद किए रे,३५,४३ केक्ट प्रोट **मार्क्त** हर्ने के विकास सम्बद्ध **प्रकार** 

२२९ ( तो <del>प्राप्ति</del> को श्रमक केल ५ **५२,३३**) केरेक प्राप्त गाँउ <mark>मारा</mark>ले गर । इयरात खुपके,हेन्नु

रेक्के अर्थ को **मारते** कार साहत प्रदेश **१**७३,३३ २८३ र ने मुझारने रहे । शास्त्र में प्राप्त है मेर्ने वर्षि (जेन) र महोर को जापाने के हरिए पूर्व प्राप्त है

इक्क् केले करिल <del>प्राप्त हैं</del> हो अध्येत **इक्क्**क्रिक वेवेड पाराम एता **माराजे** प्राप्ताः वे(वेव)क

वैदेद जीतको **मारने** बारता (१५० ५५२ **६ ६६,१)** वैड्रास का का सम्मान् क्षेत्र १ **४३**१

६३६ परेतु <del>सारते</del> तो १५४२ हे **८५५**३३ १६६ झारेलें हारे राज्या हुन्। १८८० है ६५७

इंडर परिदान इने सामा सामानेस १ प्राप्ति १ हाई है।

the state of the second process of the second

Beginner ein groten Green ber

३४२ गृगते तुराय । मारुताय स्वतवसे भरध्वम् ६,६६,९ ९० वृष्णे शर्थाय मारुताय भरध्यं। हृज्या वृषप्रयाते ८,२०,९ १५० अभीरवः। विहे प्रियस्य मारुतस्य धाम्नः १,८७,६ १०४ मस्तः मारुतस्य नः । आ भेपजस्य वहत ८,२०,२३ ४०७ सुमारुतं न ब्रह्माणं अर्हसे । अस्तोपि १०,७७,१ ४०८ सुमारुतं न पूर्वाः अति क्षपः १०,७७,२

## माडीकम

७५ कदा गच्छाथ महतः। मार्डिकि भिः नाथमानम् ८,७,३०

## माहिनः

**४८२** कुतः त्वं इन्द्र माहिनः रान्। एकः यासि १,१६५,३ [इन्द्रः ३२५२]

## मि

३०४ सूर्यस्य चधः प्र मिनन्ति ऋिभः ५,५९,५ मिक्ष्

१७४ मिम्यक्ष येषु सुधिता घृताची । उपरा न १,१६७,३

८८० समान्या महतः सं मिमिध्यः १,१६५,१

[ इन्द्रः ३२५० ]

१७५ साधारण्या इव महतः मिमिक्षः । जुपन्त वृधम् १,१६७,८

२९६ खया मखा मरतः सं मिमिश्वः ५,५८,५ १५० श्रियते कं भानुभिः सं मिमिक्सिर १,८७,६

## मिश्र:

१६८ संमिश्हाः इन्द्रे महतः परि-स्तुभः १,१६६,११ २१८ शुभे संमिन्हाः पृषतीः अयुक्त ३,२६,४

३५० शोभिष्टाः । श्रिया संमिश्ह्याः ओजोभिः उग्राः ७,५६,६

११७ समोक्सः । संभिक्षासः तविपाभिः विरिधानः १,६४,१०

१७७ शुभे निमिन्धां विद्येषु पज्रम् १,१६७,६ मित

४२४.२ मितः च सम्मितः च । वा० य० १७,८१ ४२५ आ इतन मितासः च सिमतासः। वा॰ य॰१७,८४ २९३ मयोभुवः ये अमिताः महित्या । वन्दस्व ५,५८,२

## मित्रम्

२३० मारुतं गणं। दाना मित्रं न योषणा ५,५२,१८ २०२ मिन्नाय वा सदं आ जीरदानवः २,३४,४ ४२४.४ अतिमिन्नः च दूरे-अमिन्नः च गणः।

मित्र:

३६९ तत् नः इन्द्रः वरुणः मित्रः अग्निः ७,५६,२५

३९९ पिवन्ति मित्रः अर्थमा । तना पुतस्य वरुगः ८,९ ३८३ तस्म अमे वरुण मित्र अर्थमन् ७,५९,१

३३ त्रवाणः पति । अप्ति मित्रं न दर्शतम् १,३८,६३

### मित्रा-वरुणों

१७९ पान्ति मित्राबरुणौ अवद्यात् चयते अर्थमी १,१६ मिथ:

३४६ जर्नूषि ते । अङ्ग विदे मिथः जनित्रम् ७,५६३

३४७ अभि स्वपूभिः मिथाः वपन्त। वातस्वनसः ७,५६,३ १०२ गाव: चित् घ समन्यवः रिहते ककुभः मिथा ८,२०

## मिथ-स्पृध्य

१६६ रथेयु **मिथस्पृध्या** इव तविषाणि आहिता १,१६ मिइ

२७ धन्वन चित् मिहं कृष्वन्ति अवाताम् १,२८,७

४९ वपन्ति मस्तः मिहं । वेपयन्ति पर्वतान् ८,७,४ ११३ अर्खं न मिहे वि नयन्ति वाजिनम् १,६४,६

१६ मिहः नपातं अमृत्रं । प्र च्यवयन्ति १,३७,११

## मीळहुव्

३३६ स्दस्य ये मीळहुपः सन्ति पुत्राः ६,६६,३

३८१ तान् आ रुदस्य मीळहुपः विवासे ७,५८,५ ९९ ये अर्हान्त । स्मत् मीळ्हुपः चरन्ति ये ८,२०,१८

८८ शुष्मं उन्नं विष्णोः एपस्य मीळहुपाम् ८,<sup>२०,३</sup> २८३ समगा महीयते । सचा महत्सु मोळहुपी ५,५६,९

मीळ्हुष्मती २७७ मीळहुप्मती इन पृथिनी पराहता। एति ५,५६,३

२१३ यया निदः मुञ्चथ वन्दितारं। वः ऊतिः २,३४,६५ ४४०-४६ ते नः मुच्जन्तु अंहसः। अधर्वे॰ ४,२७,१-७

४४७ ते अस्मत् पाशान् प्र मुच्झन्तु ए<sup>नसः</sup> संघर्व ० ७,८३,

१९३ नि हेळ: धत्त वि मुचध्वं अक्षान् १,१७१,९ २७० हिरण्ययान् प्रति अत्कान् अमुग्ध्वम् ५,५५,६

३९० हुइः पाशान् प्रति सः मुचीष्ट ७,५९,८

मुद्

वा॰ व॰ १७,८३ | २३८ रधान अनु । मुद्दे दधे महतः जी(दानवः ५,५३,५

[ 1171 \$ \$ \$ \$ \$ ]

२११ निमयमानाः अधेन यज्या । वर्षे द्वीर १,३५.१३

मुनि:

३५६ हुम्भोमनांसि।धुनिः सुनिः इत सर्थरय प्राप्तेः ७,५६,८ ∮ ९६६-६३ मराङ्केः परतुताः सेखाः । सप्रदे॰ ४,१५,७-६

१५५ अर्गनं । मोषध वृक्षं करना इव वेचनः ५,५५,६

मुप्टि-हा रे९५ तुमन् एति सुष्टिहा बहाइनः ५,५८,५ १०१ सहाः ये मन्ति मुष्टिहा त्व हत्यः ८,३०,३०

**८३८.१** तमः रेखां माहयतु । अर्थवे २.२,६

१५१ सावया नित् सुग्धः वा गावनित्र ४,४५,३

. रेप. सा या सूचा र यतमे । जीना राज १,३८,४ ११५ सुमा। स्व र राजा राज्य राज्य १,६५,६

१९६ मुस्या र भीगाः तित्यो रिः त्योतिरः १,३५ १ १४८ एवं भिरे भागा भक्तिमन्त्र । ४, ५,३,३

है के दिए रामा मार्थ मुझे कि राम के ले सूने अधकार है मृत्र ( म् । भिष्य ६६० **१९५** स्तृत्वास्य स्थापनाः अभिन्नास्य १,८५६ ६ १०० ६६८०३

१६६ मध्यसम्बद्धाः स्थलः श्रीतान त्राप्ति हेर इ.स.च्या प्रश्निक प्रति केता है केता है के व्यक्ति के अपने कर है अपने हैं Fight the my that think to give a

**रेक्ट्रे कालल १८४२ १३ १४ १४७ १४७** totate to a service of शतीय,श्

the exist in the ends \$ the product of the second 

 $\mathbf{t}_{i}(\mathbf{t},\mathbf{t}_{i})$  ,  $\mathbf{t}_{i}(\mathbf{t},\mathbf{t}_{i})$  ,  $\mathbf{t}_{i}(\mathbf{t},\mathbf{t}_{i})$  ,  $\mathbf{t}_{i}(\mathbf{t},\mathbf{t}_{i})$ 李坤龙 电影轮 450 440 440 000 000

Fig. 1988 Remark and a contract of the

2 543°

१९९ वे वा ताः सेवृस्ता नेवव ते । अपने ११,९७,५ स्धः

संघ:

मधमान

३९३ मुल्लेखासः पारा । या सा भाग लाग्हिस्ट हैं भूके बेच्या तरा से राजाती से सी है ,८८,३ १९३ क्याक क्षेत्र राजका <mark>क्षेत्रक १,१३५,१५</mark>

Retail of the State of the second was a fight for = [7;=

and the state of t ਿੱਧ† ₹ ° -

X - \* T - \*

est vilialis on old server to be

医电子电子 医多二氏管

गजनः

के 9वें मा का तर्म भाग भग भजना। ७,५०,८ १७९ पानः करत्यमारिभः यजनाः ७,५०,५

यजमानः

१९७ यजमाने विवा जनवाणीनः भवत् । ना । पन्हेल्रह्यः शर्र रिकारमः। यमे पन प्रजमानाय गुन्ती ५,५०,७ रैंऔर गुणाने । पनेतारा सजमानस्य माग ७,१७,२ गज्ञ:

8रे० विभासा सनी भने आर्थ मृता र्व. १०,००,७ १८७ हतिसम्बः न समाः विवानुषः २०,७७,२

'९ विगत फहना । गोलाह सम्में प्नोहन १,१'९,२ २१० ने वसमाः प्राप्तः यसं जीवरे २,३४,१२ ११६ मन्तरः यसं तिर्वेत् भीतः १,१६,५

११० दर्भनिहि। सोमं यर्ज च प्राण्या ५,५१,८ २२१ म सर्वे यजिवेहमः । दिनः अने ५,५२,५

२२६ नामभिः । यज्ञै विस्तारः जीदने ५,५२,२० ११६ गरत नः यज्ञं यज्ञियाः मुसमि ५,८७,९

२९२ कमनः स्पेतनः । यज्ञं मधनः आ तृषे ७,५२,२१

८३ आ गत । यसं आ सोभरीययः ८,२०,२ १७१ एभः यहाभिः तर् अभि दृष्टि अस्याम् १,१५६,१७ १३६ यद्भीः या यज्ञवाहसः । शृष्युत हतम् १,८३,२

४१५ साध्यः । देवाव्यः न यद्भैः सप्रसः २०,७८,२ ४१३ यः उरनि यदो अध्वरे-रथाः। द्वाशत् १०,७७,७

४२५ आ इतन । मरुतः यदो असिन् । वा॰ य॰ १७,८४ ८५७ अस्मिन् यद्दो मस्तः गृडत नः । अथर्वे॰ १,२०,१ **४३२** छन्दांसि यहो मरुतः स्वाहा । अथर्व० ५,२६,५

२७० यजनाः । प्र यद्दोषु शवसा मदन्ति ७,५७,१ ४१४ ते हि यहोपु यशियासः कमाः १०,७७,८ १८३ यज्ञायज्ञा वः समना तुतुर्वणिः १,१६८,१

यज्ञ-वाहस् १३६ यहाः वा यहाचाहसः । शृणुत हवम् १,८६,२ यांज्ञेय

२१७ ये अहोषं । अवः मदन्ति याशियाः ५,५२,१ ३२६ गन्त नः यज्ञं यक्षियाः सुशमि ५,८७,९ ३१७ नः वस्नि । आ यांक्षियासः वष्टत्तन ५,६१,१६ ४१४ ते हि यत्तेषु यशियासः कमाः १०,७७,८

२२१ प्र यज्ञं यक्तियेभ्यः । दिवः अर्च महन्नः ५,५२,५ े १ पुनः गर्भत्वं एरिरे । दधानाः नाम याह्मियम् १,६,४ रेरेरे त्वेषं शवः द्धिरे नाम यद्दियम् ६,४८,२१

१८९ आत् इत् नामानि यश्चियानि दिधरे १,८७,५

गज्मः

<sup>केदी</sup>र परादेगांच भरताः माजणातः। याः द्विष्टे ५४५८ व्हेर मगनः मधीम ता । जैतारण प्रयज्यवः ६,८५,२०

१९८ महास्य । प नामानि च्याज्यायः तिर्पम् ७,१६,३३ ११८ । वार्मात प्रयाजयेव गुरमद्वे । वासे ५,८७,१

यज्ञन

२५० पर्मस्त्रे द्वि आ प्रत्यज्वने । शुन्नभाषे ५,५% है

गत्

8३ मलेलिनः। आयः नः अन्तः ईपते १,३९,८ १३९ ा। भुनः । विचाः यः सपैगीः अमि १,८६,५ २७८ प नं निवित्तम वहन्यः सः एपाम् २,२६७,७

२०७ यः नः मरुतः वृक्तानि मर्शः २,३४,९

२६२ न यः युर्छति तित्तः यथा दिवः ५,५८,१३ २९८ अर्थ यः अग्निः मरुतः स्मिद्धः । ग्रुपत्रम् ५,५८,३

३६२ यः ईवतः प्रयणः असि गोपाः ७,५६,१८ ३५८ शृष्मी अर्षु । जनानां यः असुरः विधर्ता ७,५६,<sup>२८</sup>

३७७ गणाप । यः देव्यसा धामनः तुविप्मान् ७,५८,१ ३८८ मधीः इपः । यः वः वराय दाशति ७,५९,३

३९० यः नः मरतः अभि हुईणायुः । जिघांसति ७,५९,८ ९३ वः ऊतिपु । यः वा नृनं उत असति ८,२०,१५ ४२३ यः उट्नि यशे अध्यरे-स्थाः । ददाशत् १०,७७,७

४६४ य: ओपधीनां अधिपाः बभ्व । अधर्व • ४,१५,१०

८६७ ये मदः रजसः विदुः १,१९,३; [ अप्तिः २८८० ] ४६८ ये उमाः अर्क आनृतुः १,१९,४; [ अप्रि: २८४१]

८६९ ये गुन्नाः घोरवर्षतः १,१९,५; [ क्षान्नः २४४२ ] ४७० ये नाकस्य अधि रोचने १,१९,६; [अप्तिः २४४३] ८७१ ये र्ड्खयन्ति पर्वतान् १,१९,७; [ आप्रीः २८८८ ]

८७२ आ ये तन्वान्त रहिमभिः १,१९,८; [आप्रिः २८४५]

७ ये प्रपतीभिः ऋषिभिः। अजायन्त स्त्रभानवः १,३७,१ १२३ प्र ये शुम्भन्ते जनयः न सप्तयः १,८५,१

१२६ वि ये भ्राजन्ते सुमखास: ऋष्टिभिः १,८५,४ १६१ आ ये रजांसि तवियीभिः सन्यत १,१६६,8

१६८ विभृतयः । दूरेदशः ये दिन्याः इव स्तृभिः १,१६६,११ १८८ वत्रासः न ये खजाः खतवसः १,१६८,२

१८५ सोमासः न ये सुताः तृप्तांशवः । आसते १,१६८,३ २१७ ये अद्रोघं। अनुस्वधं अवः मदन्ति ५,५२,१

२२० विश्वे ये मानुषा । युगा पान्ति मर्श्वम् ५,५२,४

२२१ अर्हन्तः ये सुदानवः । नरः असामिशवसः ५,५२,५

यत्

२१३ ये बर्धन्त पाविवः । ये छरी अन्तरिक्षे ५,५२,७ २२९ चे ऋषाः ऋष्टिविग्तः । ऋषाः सन्ति ५,५२,६३ २३२ प्र से में बन्धेरे। गां नीचन्त सूरपः ५,५२,१६ २३६ ते मे आहुः चे आवयु: । डप युगिः ५,५३,३ २३७ ये अजिषु ये वाशीषु स्वभानवः ५,५३,८ २७६ ये ते नेदिएं हवनानि आगमन ५,५६,२ २७८ नि ये रिणन्ति ओजसा। इया ५,५६,८ २९२ ये बाह्याः अमनत् नहन्ते । उत ईशिरे ५,५८,२ २९३ मयोभुवः चे अभिताः महित्वा । वन्दरव ५,५८,२ २९४ उदबाहासः । दृष्टि ये विश्वे महतः जुनन्ति ५,५८,३ ३०१ दूरेहशः ये चितयन्ते एमभिः। अन्तः महे ५,५९,२ ३०६ वयः न ये क्षेणीः पष्तुः ओजसा ५,५९,७ ४५० था ये तस्यः पृषतीयु श्रुतासु ५,६०,२ ३०८ ये एकएकः आयय परमस्याः परावतः ५,६१,१ ३१२ ये ई वहन्ते आशुभिः। अत्र श्रवांसि दिधिरे ५,६१,९१ ३१९ प्र ये जाताः महिना ये च नु स्वयम् ५,८७,२ ३२० प्र ये दिवः बृहतः सृन्विरे गिरा ५,८७,३ ३३५ ये अप्रयः न शेहाचन् इधानाः ६,६६,२ ३३६ रुद्रस्य ये मीब्रहुषः सन्ति पुत्राः ६,६६,३ ३३७ न ये ईपन्ते जनुषः अया नु ६,६६,८ ३३८ न ये स्तीनाः अयासः महा ६,६६,५ ३४२ स्वतवसे भरभ्वं । ये सहांसि सहसा सहन्ते ६,६६,९ ३६० अल्यासः न ये मस्तः स्वयः ७,५६,१६ ३७० ये रेजयन्ति रोदसी चित् उदी ७,५७,१ ३७६ चे नः त्मना शतिनः वर्धयन्ति ७,५७,७ ३७८ प्र ये महोभिः थोजसा उत सन्ति ७,५८,२ ३९४ वयः ये मून्वी पतयन्ति नक्तिमः ७,१०४.१८ ३९४ ये वा रिपः दिधरे देवे अध्वरे ७,६०४,१८ ६१ ये इप्ताः इव रोदसी । धमन्ति ८,७,१६ '९९ ये च अर्हन्ति मस्तः सुदानवः चरन्ति ये ८,२०,१८ १०१ सहाः ये सन्ति सुष्टिहा इव हव्यः ८,२०,२० ४०३ आ ये विश्वा पार्थिवानि पप्रथन् ८,९४,९ ४०५ लान् नु ये वि रोदसी। तस्त्रमुः ८,९४,६६ ४०९ प्र ये दिवः पृथिन्याः न यहणा १०,७७,३ ४१६ अमि: न ये भाजसा रुक्मवस्तरः १०,७८,२ ४१७ वातासः न ये धुनयः जिगतनवः १०,७८,३ ४६८ रथानां न रो अराः सनाभयः ६०,७८,४ ४१९ अक्षासः न ये ज्येष्टासः आरावः १०,७८,५ 88१ उत्तं अक्षितं व्यञ्चन्ति ये सदा । अपर्वे० ४,२७,२ ये आसिञ्चन्ति रसं ऑपधीपु । अधर्वे ४,२७,२

मस्त्० स० १२

88२ जवं अर्वतां कदयः से इन्यप । अधर्व० ४,२७,३ 83३ रिन: पृथिनी अभि ये सजिन्ति । अथर्व० ४,२७,४ ये अद्भिः ईशानाः मरुतः चरन्ति । अधर्व० ४,२७,४ 888 ये कीट:हेन तर्पयन्ति ये घृतेन । ये वा चयः गेदसा संग्रजन्ति ये आद्भिः ईशानाः । अधर्व० ४,२७,५ १२० तस्यो वः ऊती महतः यं आवत १,६८,१३ १६५ पृभि: रक्षत महतः ये आवत १,१६६,८ १९६ सुदानवः । आरे अस्मा यं अस्यथ १,१७२,२ २३९ आ यं नरः मुदानवः ददाशुपे ५,५३,६ २४८ नरः मस्तः । यं त्रायध्वे स्याम ते ५,५३,१५ २५६ ऋषि वा यं राजानं वा सुसूद्य ५,५४,७ ३४० अनश्वः चित् यं अजति अर्थाः ६,६६,७ २४१ महतः यं अवश वाजसातौ । यं अप्तु ६,६६,८ ३५९ नु चित् यं अन्यः आद्मत् अरावा ७,५६,१५ ३८३ यं त्रायभ्वे । देवासः यं च नयथ ७,५९,१ २१२ त्रितः न यान् पत्र होतृन् अभिष्टये २,३४,१४ ३३६ यान् चो तु दाधिवः भरध्ये ६,६६,३ १६० यसौ कमानः अमृताः अरासत १,१६६,३ १६९ वः दात्रं । जनाय यस्मै सुक्तते अराध्वम् १,१६६,१२ ३८६ पृतनानु मर्धति । यस्मै अराध्वं नरः ७,५९,८ १३५ मस्तः यस्य हि क्षये । पाथ १,८६,१ १३७ उत वा यस्य वाजिनः। अनु वित्रम् १,८२,३ १८१ सुभगः सः प्रयज्यनः । यस्य प्रयांसि वर्षय १,८६,७ ३३३ सद्यः चित् यस्य चर्रुतः। परि दाम् ६,४८,२६ ९७ चस्य वा वृयं प्रति वाजिनः नरः ८,२०,१६ १३ चेवां अज्मेषु पृथिवी । भिया यामेषु रेजते १,३७,८ रेरेरे येपां श्रिया अधि रोदसी । दिनि स्कमः इव ५,६१,१२ ३२० न येषां इरी सथस्थे ईप्टे आ ५,८७,३ ३२८ येपां अज्मेषु आ महः। शर्धाति अद्भृतैनसाम् ५,८७,७ ९८ येषां अर्णः न सप्रथः । नाम त्वेषम् ८,२०,१३ २८२ आ यस्मिन् तस्यो सुरणानि विश्वती ५,५६,८ २८३ यास्मिन् सुजाता सुभगा महीयते ५,५६,९ १७४ मिम्यस येषु सुधिता एताची १,१६७,३ ३३८ मञ्ज न येषु दोहसे चित् क्षयाः ६,६६,५ ४८९ या त दश्यान् क्रमवे मनीपा १,१६५,१० [इन्द्रः ३२५९ ] २१३ अर्वाची सा महतः या वः कतिः २,३८,१५ ३२८ या शर्षाय मास्ताय । या रहीके मस्तां । या सुन्नैः एवदावरी ६,४८,१२

l ४३५ असी या सेन मस्टः परेपाम् । अधर्व० ३,२,६

८३९ वृधिः या विश्वाः निवतः पृणाति । अथर्व० ६,२२,३ २१३ यया रध्नं पार्यम सति अंहः । यया निदः मुञ्चथ २,३४,१५

१०५ याभिः सिन्धुं अवथ यापिः तूर्वथ। याभिः दशस्यथ

किविम् ८,२०,२४ २९६ यस्याः देवाः उपस्थे । ज्ञता धारयन्ते ८,९४,२ १० गोपु अब्न्यं । क्रोळं यत् शर्धः मारुतम् १,३७,५ ११ आ नरः । यत् सी अन्ते न धूनुथ १,३७,६ १७ यत् ह वः वलं । जनान् अचुच्यवीतन २,३७,१२ १२६ मनोजुवः यत् महतः रथेषु। पृपतीः अयुग्वम् १,८५,४ १५७ यत् वः चित्रं युगयुगे । यत् च दुस्तरं । दिश्रृत यत् च दुस्तरम् १,१३९,८ 88८ रुद्र यत् ते जानेम चारु चित्रम् ५,३,३

पदं चत् विष्णोः उपमं निषायि ५,३,३ २४० स्यताः अथाः इव । वि यत् वर्तन्ते एन्यः ५,५३,७ २७२ यत् पूर्व्यं मरुतः यत् च नृतनं । यत् उद्यते वसवः यत् च शस्यते ५,५५,८

३३५ िः यत् त्रिः महतः ववृवनत ६,६६,२ ३३७ तिः यत् दुते शचयः अनु जोपत् ६,६६,८ २६५ यत् ई गुजानं वृषगः वः अस्ति ७,५६,२१ १०६ यत निर्मा यत् असिक्त्या । यत् समुद्रेषु मस्तः सुविद्यः यत् पर्वतेषु भेषजम् ८,२०,२५

८ रुष्ये एषां । कशाः हस्तेषु यत् वदान् १,३७,३ १६९ विष्णः यत् ह आदत् वृषणं मदच्युतम् १,८५,७ १२१ लडा यत् वत्रं मुक्तं हिरण्ययम् १,८५,९ १८८ एटट टमः । ज्योतिः कर्ते यत् उत्मीम १,८६,१० १७७ सम्बाह यन् मस्तः गीतमः वः १,८८,५ ६८२ कोने: तत नः द्वरियः यत् ने असे १,१६५,३

[ इन्द्रः ३२५२ ] १८९ यत् सं एवं समयत अविषये १,१६%,६ [इन्द्रः ३२५५ ]

१८३ इंड राया महार यत् वराम १,१६५७

िल्हाः ३२५६ 🏻 8९० यन् में नरः श्रुप्तं हम नक १,१इ५,११

[ इन्द्रः ३०६० ] हर्ड : यम् द्वम्यत् दुवेशं न कारः १,१६५,१५

इन्द्रः ३३६३ ] : १५२ ५० ८,४० व्याप्त यस यह म ५,३०,६

वेश्वद हो । यह होश महा जनार अनुबन्ध

हे रहे । इत् ने ए मरनः एवश्मपः **अत्रहे १०** 

३८? यत् सस्वर्ता जिहीळिरे यत् आविः ७,५८,५

२८ यत् यूर्यं पृथ्विमातरः । मर्तासः स्नातन १,३८,३ १२४ यत् आरुणीपु तिविषीः अयुग्धम् १,६४,७

१७० पुरु यत् शंसं अमृतासः आवत १,१६६,१३ १७१ वा यत् ततनन् गुजने जनासः १,१६६,१४

१७३ अध यत् एपां नियुतः परमाः १,१६७,२ १७६ जोपन यत् ई असुर्या सचर्च १,१६७,५ २०० हदः यत् वः महतः हक्मवक्षतः २,३४,२

२०८ पृरन्याः यत् ऊषः भिष आपयः दुहुः २,३४,१० यत् वा निदे नवमानस्य रुद्रियाः २,३४,१०

२८६ अस्मभ्यं तत् धत्तन यत् वः ईमहे ५,५३,१३ २५८ अनथदां यत् नि अयातन गिरिम् ५,५४,५ २५५ अभाजि शर्धः महतः यत् अर्णसम् ५,५४,६

२५९ यत् मरुतः समरसः । स्वर्णरः मद्य ५,५४,१० २६१ सं अच्यन्त वृजना आति*खिपन्त यत् ५,५४,*१९ 848 यत् उत्तमे मरुतः मध्यमे वा ५,६०,६

यत् वा अवमे सुभगासः दिवि स्व ५,५०,५ ८५५ अग्निः च यत् मरुतः विश्ववेदसः । दिनः वहुने ५,५२,९ ३७३ स्रत् वः आगः पुरुपता कराम ७,५६,४ ६६ निहं सम यत् ह वः पुरा ८,७,२१

७३ कत् ह नृनं । यत् इन्द्रं अजहातन ८,७,३१

१८ मातुः निरेतवे । यत् सी अनु द्विता शयः १,३७,९ १८ यत् ह यान्ति मरुतः । सं ह मुगते १,३७,१३ ९८ वियुत् सिमाति । यत् एषां गृष्टिः अगनि १,३५,५

२९ पर्जन्येन उदयहिन। यत् पृथिवी व्युन्दर्शन १,३५,९ ३६ प्र यत् इत्था परावतः । मानं असम १,३९,१

३८ परा ह यत् स्थिरं हथ । यर्नवय गुरु १,३९,३ १९५ गामातरः यत् शुभयन्ते भविज्ञीमः । गायने विधा

**१९७** प्र **यत्** रथेषु पृषतीः अयुग्यं । नि स्पन्ति भागः

१८६ उपलरेषु **यत्** अनित्वं यवि । ययः इत १,८०,° १८० रेजने । भूमिः यामेषु यत् ह गुण्यते शुने १,८१३

१८९ यत् है इन्हें गीम ऋक्वाणः आवत १,८०,७ १६२ यत् स्वययमाः नटवन्त गर्नतान १,१६६,५

१९९ अने। यन् नः महतः हीनामान्। गावत् गापम १.१३३ २७८ गचा यत् हे वृषमभाः अर्थाः २,२६०,०

१८८ यत स्वयंपय विश्वत इव महिनम १,१३८,३ १९० यन अधिक बाबे उत्तरकात १,१३४,८

यथा

२०६ चत् दुञ्जते मस्तः रक्तवधनः। अधान् रभेषु २,३४,८ २३४ कः देर वार्न एषां । यत् दुपुत्रे क्लिसः ५,५३,६ २५३ वि यत् सङ्गत् सत्तय नावः ई वया ५,५४,६ **२५७** दिन्दन्ति रुक्तं यत् इतःसः सस्तरम् ५,५४,८ २७० यत् सम्भन् भूर्यु पृथतीः सदुस्मम् ५,५५,६ २८३ हुमे यत् स्याः पृष्तीः संयुक्तम ५,५७,३ रेष्ठ्र यस् व समास्यि पूपर्तामेः सदैः ५.५८,५ २०२ प्र **यत्** भराषे सुविताय दावने ५,५९,८ <mark>४५१ यत्</mark> कोड्य नरुतः ऋष्टिनन्तः । सारः इद ५,**५०,३ ३६६ हं यस्** इनन्त सन्युक्तिः जनासः **७,५६,२२ २७०** दिन्दन्दि इस्हं यस् अयम् इराः ७,५७,१ ४६ प्र **यत्** कः त्रिहुमें इवं । सङ्गत् ८,७,१ १७ यत् अह तदिशीयदः। यमं अविष्यम् ८.७.२ ४९ देवदन्ति पर्वेतान् । यत् वासं वान्ति व सुभिः ८,७,४ ५० नि यस् यसाय वः गिरिः नि सिन्धवः ८,७,५ ५६ सस्तः यत् ह दः दिवः । हद महे ८,७,११ **५९ समि इव यत् गिरीगां । याने सविवय् ८,७,१४ ७१** वरना **यत्** परावतः। वस्याः रन्त्रं सयातन ८,७,२३ **७३ यत् ए**पं पृपतीः रथे। प्रद्याः दहतिः रोहेतः ८,७,२८ ८९ इप्रसादयः । यत् एतथ स्थमनदः ८,२०,४ **४१२ ८ यत्** बरुदे सरतः पराद्यत् **१०,७७,**३ **४३८ यत्** एतथ मरुतः रक्मवक्षमः । अपरेष ६,३३,३ **१८८ यानि** करिया हाति प्रयम १,१३५.९ िहरहः देरेष्ट

४८९ यानि व्यवे तका उत् की एपम १,१३५.१० (तका ३२५९)

१६८ या या गर्भ गणाम नाम मित १,८५,१२ १६७ वस्थानि या या ग्राम्मले पुरा चित् ७,५६,२६ १५७ मा ना दिवत् प्रवित होणा या । स्थित १,९०१ १७१ येम वर्ष महता श्रामम १,१६६,१६ १९६ येम मानामा वित्रपति व्या १,१७१,५ [ द्रावः ३२६७]

रुष्ट येम हो स्वा ततार थारी। याजे ५,५६,१६ रुष्ट येम स्वा र ताताम तृत अभि ५,४६,१५ रुष्ट येम स्वात छात्तर स्वीचित्रः। र र एस्मानः ५ ८६,५ रुष्ट अन्न येम मुस्ति तीम। अप रहे और १,५६,२६ ४६६ अन्न अया तुर्देशे वहें। येम जान्यू ८ ७ १८ रुष्ट यस्य तीम काम सर्वे होगा ५,४६ १५ १८८ अ अने सरका समित्र आता १ १६८,६ यत् [प्रवते]

१११ वसःस् रेक्सन् अपि येतिरे हुभे १,३४,४ १२० अवस्थवः न हुतन सु येतिरे । त्वेपतंद्धः १,४५,८ ३०१ द्रेडणः । अन्तः सद्दे विदये येतिरे नरः ५,७९,२ ९३ वृपाः उपयद्धाः निका । तन् द्वेयिरे ८,२०,१२ ४०८ दिवः पुत्र सः एतः न येतिरे आहित्यासः ने १०,७७,२ १०७ वीतरे सः । सं वाह वेताः उपनः यतन्तास् ५,५९,८

यस् [गच्छर्]

२५५ वज्ञः इवे यन्तं अतु नेग्य मुगम् ५,५४,६ २४९ यतः पूर्वाम् इव सर्वाम् अतु गण् ५,५४,१६ ४६६ सुरामोगः न सोमाः ऋतं यते १०,७८,६ २०१ नोः न पूर्ण सराते स्थित्यती ५,५९,२ २३८ मस्तः वीरदानदाः । वृत्री सादा यतीः इव ५,५३,५

यव

र्देरे प्रकारकमः स्वयतासः अप्रदर् रे.र्द्देश रेद्दर् विकाकः समागयतासु काष्टेरु रे.र्द्देश

यन-म्त्रुच्

२०९ हवामो। हिरम्बर्गात रहह र यसमृद्धाः २,३५,११

यत्र

रिनेते सम्भावः विद्युत्त स्वीति निवितेती १,१६६,६ । मेडर् सम्राज्योद्ये सरगः सन्द्राय द्वार दाना १,५५,७ । तेर्युत्त कार्येद्र नृते । सम्मामकीत स्वापः १,६२,१५ । ८९ सम्मानः विदेशने जनपुर सारक्षणीन ८,५०,६ । ४३८ सम्मानस्य सरगः सरगः विद्यागम् र र स्वीति ६,५०,० ।

#### यधा

स देशनाः सथा मिन । मार्ग शत्या गुण्य १,६,३ ६६ तम्य नहीं नः अपन सथा गुण्य १,३१,७ १८८ सथा नि मिन्ने हे नाम में । अस्पान गण्य १,०,१११ १८८ संबा नि मिन्ने हे नाम है । अस्पान १८,३ १८३ संबा नि स्था नाम है सथा १५६,३ १८३ सम्बेश सथा नाम हिम्मेन शत्य १५६,४६ १८३ सम्बेश स्था निम्मे सथा दिस्म १,४५,३६ १८३ सथा दिन भगने तम्म दिस्म १८,४५,३ १८३ सथा दिन भगने तम्म दिस्म १८,४५,३ १८३ सथा दिन भगने तम्म दिस्म १८,४५,३ १८३ सथा दिन भगने तम्मा दिस्म १८,४५,३ १८३ स्थान स्थानना । स्था स्था १८,४५,३ १८३ तम्म स्थानना । स्था स्था १८,४५,३ १८३ तम्म स्थान । स्था स्था १८,४५,३ १८३ त्र तिस्म स्थानना । स्था स्था १८,४५,३ १८४ त्र त्र हिन्म । स्था स्था स्था १८,४५,३

[इन्द्रः ३२५२]

३६८ मृमिं चित् यथा बसवः जुपन्त ७,५६,२० ३७२ न एतावत् अन्ये मरुतः यथा इमे ७,५७,३ ९८ यथा स्द्रस्य सूनवः। दिवः वशन्ति ८,२०,१७ ८३५ यथा एपां अन्यः अन्यं न जानात् । अथर्व० ३,२,६ **४३७ यथा** अयं अरपाः असत् । अधर्व॰ ४,१३,४ यदा ३२१ यदा अयुक्त तमना स्वात् अधि रनुभिः ५,८७,८

३५९ यदि स्तुतस्य महतः अधीय । इत्या वित्रस्य ७,५६,१५ **४२९ यदि** वहन्ति आशवः। भ्राजमानाः रथेषु । साम॰ ३५६ ८४५ यदि इत् इदं महतः माहतेन । अथर्व ० ४,२७,६ यदि देवाः दैन्येन ईहक् आर । अधर्व० ४,२७,६ ६३ येन आव तुर्वशं यदुं। येन कष्वम् ८,७,१८

१९० पृथिव्यां । यदि घृतं मस्तः पुष्णुयन्ति १,१६८.८

३१० एषां । वि सक्थानि नरः यमुः ५,६१,३ ५० नि सिन्धवः विधर्मणे । महे शुष्माय येमिरे ८,७,५ ७९ पर्शानासः मन्यमानाः । पर्वताः चित् नि येमिरे ८,७,३४

१३८ अस्मभ्यं तानि महतः वि यन्त १,८५,१२

२७३ अरमभ्यं शर्म बहुलं वि यन्तन ५,५५,९ ४४० आजून इव सुयमान् अहे ऊतये । अथर्व॰ ४,२७,१ २६५ हक्मवक्षसः।ईयन्ते अधैः सुयमेभिः आयुभिः ५,५५,१

यमः

३०९ कथा यय पृष्ठे सदः नसोः यंमः ५,६१,२ २८७ वर्षनिणिजः । यमाः इव मुसहवाः सुपेशसः ५,५७,४ २५ जरिता भूत् अजे।प्यः। पथा यमस्य गात् उप १,३८,५

यमुना . २३३ यमुनायां अधि धृतं। उत् राध: गव्यं मृते ५,५२,६७

यथिः ३२२ रेजयत् वृषा त्वेषः यायः तविषः एवयामस्त् ५,८७,५ धर् तिन्धवः न ययियः भ्राजदृष्यः। परावतः न १०,७८,७ २५६ उपहरेषु यत् अचिध्वं ययि । वयः इय १,८७,२

यवस्

२५ मा वः मृगः न यद्यसे : जरिता भ्तु अजाप्य: १.३८,५ २८२ अस्य यामनि । रणन् गावः न ययसे ५,५३,१६ यव्यम्

रू.७५ परा शुक्तः अयामः यदया । मिमिक्तः १,१६७,८

यशस्

४११ इयेनासः न स्वयदासः रिशादसः। प्रवासः न १०,७७,५

३३८ तु चित् सुदानुः अव **यासत्** उप्रत् ६,६६,५ यहीं

३६६ सं यत् हनन्त । ज़्राः य**ङ्गीषु** श्रोपषीषु विश्व ७,५६.६६

३४० वि रोदसी पध्याः याति साधन् ६,६६,७

१८ वत् ह **यान्ति म**हतः । सं ह ब्रुवते १,३७,१३ १५२ पिशक्तैः । शुभे कं यान्ति स्थतूर्भिः अर्धः १,८८,२ ४९ वेषयन्ति पर्वतान् । यत् यानं यान्ति वायुभिः ८,७,१

७३ पृपतीः रथे। यान्ति ग्रुज्ञाः रिणन् अपः ८,७,२८ **४८२ एकः यासि स**त्पते कि ते इत्था १,१६५,३

३६ कस्य वर्षसा । कं याथ कं ह धृत्य: १,३९,१ २०१ पृक्षं याथ पृपतीभिः समन्यवः २,३४,३ २८ वि **याथन** विननः पृथिव्याः । वि आशाः १,३९,३

२७१ उत द्य वापृथिवी याथन परि ५,५५७ २८५ पृश्चिमातरः। स्वायुधाः महतः याथन शुभम् ५,५७,३

२६४ तत् वः यामि द्रविणं सद्यकतयः ५,५४,१५ २०९ क अभाशवः। कथं शेक कथा यय ५,६१,२

१८६ अव स्वयुक्ताः दिवः आ वृथा ययुः १,१६८,४ २३५ रथेषु तस्थुपः । कः शुश्राव कथा ययुः ५,५३,२ २८५ कसी अब सुजाताय । रातहब्याय प्र यसुः ५,५३,६१

६८ वि इत्रं पर्वशः ययुः । वि प्वतात् ८,७,२३ ७४ आजीके परःयवति । ययुः निचक्रया नरः ८,७,२९

१७३ आ नः अवोभिः महतः यान्तु अच्छ १,१६७,२ ८७८ आ अप्रे याहि मस्तिखा ८,१०३,१४ [अप्रि:२८४७] १९ प्र यात द्योभं आयुभिः। तत्रो सु माद्यार्धं १,३७,९४

३१ रोधस्वतीः अतु । यात ई असिद्रयामभिः १,३८,११ १९४ वि यात विश्वं अभिण। ज्योतिः कर्त १,८६,६०

१५१ स्वर्केः । रथेभिः यात ऋष्टिमद्भिः अध्य<sup>र्णीः</sup> १,८८,<sup>१</sup>

१९२ डप ई आ **यात** मनसा जुपःणाः १,१७**६,**२ २४१ आ यात महतः दियः । आ अन्तिरिक्षात् ५,५३,८

३८६ सुनति: नर्वायसी । त्यं यात विकीयनः ७,५९,४ ६९२ प्र **यातन** संसीत् अच्छ संसाय: १,१६५,१३ [इन्द्रः ३२६२]

३८७ घृष्वराधसः। यातन अन्यांसि पीतये ७,५९,५ २५८ अनगरां यत् नि अयातन गिरिम् ५,५८,५

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | ग्रामन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ঘা _                     | ः रहारे स्थातम् ८,७,३१<br>इ.स्ट्रान्ट्रेस्ट्रास्ट्रेस्ट्रेस्ट्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -:15                     | त्राह्म ज्यातन है।<br>इत्याद्धाः वर्षाः ५,४६,६<br>इत्याद्धाः इत्याद्धाः ६,४६,६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | देश हार के प्रतिहें।<br>विद्यानती अस्ति।<br>असे क्षेत्र। प्रत्यका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| दन् दर्दितः ।            | द्रवृत्तिः स्था<br>- अपात्तिः काः ९५७.१<br>- प्रासीष्ट तति दण्द<br>- प्रासीष्ट तति दण्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ξ. <del></del>                        | क्षित्र<br>संक्षित्र<br>कार्याक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चन्द्र संवति             | - अपात्तः काः । ।<br>- अपात्तः काः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | - TICL=077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 158750 £03                            | ति वाक्ता । ति ।<br>व्याः हते व । ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 16-1-                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Z                                   | कारा हर ।<br>इ.स.च्या हमारे समय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | THE TENER OF THE PARTY OF THE P  | ્રુ, કે                               | <b>ર</b> ્કે હ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oe 京: 海京。                | इयद्या विक्रितित्व<br>इयाः विक्रिक्ति होस्य<br>इया विक्रिक्ति होस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | ४ हें इंड यामर<br>१८ हे जानर <sup>संह</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| इस्ते ने सहिं            | FEET: 5 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E,Ā                                   | १८ देव स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| इड इ इट <sup>क्</sup>    | हिंद्याः व हुन्देन हैं हैं हैं<br>हुन्या । सन महिंद्रे एक<br>हुन्या । सन महिंद्रे एक<br>हुन्या । सहराव हुन्या क्ष्या<br>है । स्टेन्टे क्लिक्ट्या के हुन्य<br>हुने हुन्या बहुन्या के हुन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 記念 聖明                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ३६० वर स्थित             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [ [ ] = 2 = 2 = ]                     | श्रेष्ट महत्त्वमा स्थापना स्यापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना |
| المراجعة                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.556.5                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| इ∕इ हर् <sub>निय</sub>   | तुन्ने दुर्वा वेश्वय ।<br>तुन्ने दुर्वा वेश्वय ।<br>तुन्ने दुर्वा वेश्वय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7-5                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| হাৰ্                     | त्तरः <sup>इत्तर</sup> ः व्या<br>इत्तरं पानी <sup>इत्त</sup> रः । इत्<br>तिरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 200 ST TESTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | हुई दाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | , याम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,2,0,000                | तिवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हा यातवे १,३७.८                       | · 557 = 計五                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | · इत्राम्यः<br>याम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| र्देश का                 | हुई पाता है।<br>विषे<br>शहकोड़ कर्मा हुआ ही<br>देश रहिंद के रहा। कर्मी<br>हुए हा हुए स्पति है।<br>गास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , and 7 120.5                         | ચાન                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| भू पुरु                  | धार्तिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 555 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . Z5 <sup>©</sup> .      | F "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                     | વ્યક્ત                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • 1                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 11:4 = 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ું કૃદર                  | द्या हा वर्ति दानः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . ५६,७,                  | द्यान दानाहा चानः स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 05.5 CF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| भु ३४०                   | दिशः सं पानः । विकास स्वासः । विकास<br>स्वासः स्वासः स्वासः स्वासः । विकासः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 6.5% 256 5°<br>6.5% 556 5°<br>78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| તુ <sup>ાર્ક</sup> કૃષ્ણ | याने के शहर है।<br>इ.स. १९५० में के स्टूबर है के के किस के स्टूबर है कि | المناسبة المناسبة                     | ٠٠٠٠ - ١٥٠٠ - ١٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| તું છ                    | 5 成型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اده الم                               | .25<br>- 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (1) \$4.0<br>(4) 81      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 5.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | E ( E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | र क्षेत्र करून विकास<br>१९ वर्षेत्र करून गर्भ<br>१९ के अस्तिकार किल्ला<br>१९ के अस्तिकार किल्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | (\$, <sup>5</sup> _1,100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | हर्षः राज्यात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 1.5.7 ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | शृं सार. या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | == 4 (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | प्रकार करते हरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हेन्द्र २५.<br>०.५ स्टॉन्ट्रेस        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | \$49 CF 2 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | \$ 7.65,5 = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | THE TOTAL THE THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fred Town                             | E.S 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | - 188 in 12m :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | ディ・ <sup>デ</sup> ィ・ディー :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | १४५ दनान याने करें<br>१६ इडरेंद्र राजिस<br>१६६ देखें (ज्ञास याने<br>१८६ मारा याने द<br>८६ नामा निर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | <u>्र</u> ह भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | ्रहे । । ।<br>- देशतमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 7 . 77                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | ्रा न संस्थान<br>द्वार न स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                     | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المهمد التنفر            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                     | f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sub>देः सर्तः</sub> याम <sub>वेदिने</sub> २,३४,६० क्ष्मको हिन्द्यक्ति चामिसः १,३७,१११ इ। प्र<sup>कृत्वच</sup>ेत्र घामसिः ५,५६८ हर हिन्दी चामनः हिन्द ५,५७,३

핗

होड़ । हे चानन् चुड़े हुड़े रे,३७,१ हिने ब्रह्मः हो सामत् रहस्य चुन्नः सुद्रेग्सः

<sub>व यामच्यत्तः होदे-स्वतः हुदा द्व १,१६६,१</sub> निस् हरिकेट । हरित के प्रोप्त हैं

ः चामन् हिंदे हिंदे राष्ट्र ७,४८,९

ः वामन् सङ्गे स्वस्त ७.५८.र इ रामद्र कार्यो वक्ताः १०.६७.८ चनः = यामत् हत् हिन् १०,७८६

व्यक्ति । इत्यानि । इत्यानि । इत्यानि । क्षेत्र महत्त्वः स्टब्स्य समिति । ५३,१३ ्र के इकि कर स्थामित २०,७७% क्षा विकास के शहर के स्थापन के

्रा । इंड चामक्रेनेमि करिन्। एका,१५ च्यानक्रेनेमि

्रातः क्षात्रः क्षात्रः क्षात्रः व्यास्तित्यः विश्वास्तित्यः विश्वास्तित्यः विश्वास्तित्यः विश्वास्तित्यः विश्व हें नेवाण क्षेत्र क्षेत्र का वाचा करते. तह है के **ति** ८० हे त्रांचावात्। इतिहास स्वतिहास है ते दे दे । ८० हे त्रांचावात्। इतिहास स्वतिहास है ते ते दे ।

र्थ प्रस्तित्वति प्रशेषक्षेत्र सम्बद्धाः । प्रशेषक्षेत्रः वश्योद्धाः । स्थापनिवासि प्रशेषक्षिति सम्बद्धाः । प्रशेषक्षिते वश्योद्धाः । 

\$1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 

४१८ वेरयवः न मर्याः घृतप्रुवः । अभिस्वर्तारः १०,७८,४ ४२१ अध्वरिश्रयः । शुभंयवः न अञ्जिभिः वि अश्वितन् १०,७८,७

२४७ वृष्वी शं योः आपः उत्ति भेषजम् ५,५३,१४ युक्त

४३२ माता इव पुत्रं पिष्टत इह युक्ताः । अथर्व॰ ५,२६,५ ३९५ श्रवस्युः माता मघोनां । युक्ता बिह्नः रथानाम् ८,९४,६ १८६ अव स्वयुक्ताः दिवः आ वृथा ययुः १,१६८,४

## युगम्

२२० विश्वे ये मानुषा युगा । पान्ति मर्लम् ५,५२,४ १७० तत् वः जामित्वं महतः परे युगे १,१६६,१३ १५७ वत् वः चित्रं युगेयुगे । नव्यं घोषात् १,१३९,८

४२६.१ धुनिः च अभियुग्वा च विक्षिपः स्वाहा । वा० य० ३९,७

## युच्छ्

२६२ न यः युच्छति निष्यः यधा दिवः ५,५४,१३ युज्

१९७ रेजते । मृभिः यामेषु यत् ह युञ्जते शुगे १,८७,३ २०६ यत् युञ्जत गगतः रुक्मवशमः। अञ्चान् रथेषु २,३१,८

२२४ शुने नरः । प्र स्वत्धाः युजत त्मना ५,५२,८ ३२९ पृष्णुमेनाः । उमे युजस्त रोदमी सुमेकं ६,६६,६

्ट॰ विष्टत दुन्छना । उमे <mark>युज्जन्त रोदमी ८,२०,४</mark> ४८४ महोनिः एतान उप <mark>युज्महे</mark> सु १,१३५,५

[ इन्हा ३२५४ ] २३४ कः वेद जानं एषां । यत् युयुक्ते किलास्यः ५,५३,१

२९८ य ताल दि अधान गुरि आ**युगुज ५,५८,७** 

२८० खुइम्ब्यं दि अन्याः स्थे। खुङ्मब्यं रोहितः ५,५६,६

्र, सुनुबन्धे हरी अधिरा पुरि बौळ्ड्ये ५,५६,६ ११ वटा अवस्म स्पर्ध स्थान अधि स्वर्धित ५,०००

६२१, वदः अयुक्त सस्य स्थात अधि सर्तुनः ५,८७,४ २६५ मार्चे सीवाधाः प्रार्थम् अवस्थातः । विस्कृतस्य २,८८,४

२२६ एने सीमाजाः पुष्तीः अयुक्षतः (विवयेदमः ३,२६,८)

४१ वर्षे रथेषु इपतीः **अयुग्ध्यं ।** प्रक्षिः बद्धीत **१,३९,६** 

११४ यत आराहि त्रिकीः अयुग्यम् १,३४,७ ।

१२६ रोगु आ । वृत्रमातसः वृत्तीः अयुग्ध्यम् १,८५,४

१२४ व व्य स्पेतु प्रवरीः अयुग्ध्यम् १,८५,५

रेक्ट बत् वयात पुरे पृष्टी: बे**बुरस्यम ५,५५**,६

नेदर होरे बन इसी सेम्सी अयुग्यम ५,५५,३

<sup>१</sup>९१ क्ला संपर्देश । अध्यक्त परित्रण राज्यक्त

४११ यूर्य धूपे प्रयुक्तः न रहिमाभः १०,७७,५ ४१६ रुक्मवक्षसः। वातासः न स्वयुक्तः सग्रजतयः १०,५८,१

८७९ इन्द्रेण सहसा युजा १,२३,९; [इन्द्रः ३२४९]

३९ युष्माकं अस्तु तिविषी तना युजा १,३९,४ ४३३ इन्द्रेण युजा प्र मृणीत शत्रृन् । अथर्व॰ १३,१,३

## युजानः

४८४ अतः वयं अन्तमेभिः युजानाः १,१६५,५ [ इन्द्रः ३१५५]

युज्य

४८६ भूरि चकर्थ युज्येभिः अस्मे १,१६५,६ [इन्तः १६५६]

१७३. अथ यत् एषां नियुत्तः परमाः धनयन्त १,१६७,१ २२७ अध नियुत्तः ओहते । अध पारावतः इति ५,५२,११

युध्

२०४ श्राः इव प्रयुधः प्र उत युयुधः ५,५९.५ ४९८ इत्यामि वः गृपणः युध्यत आजी ८,९६.१४

[ इन्दः ३२६९ ] १५८ तुबि-स्वनः युधा इव शकाः तिवपाणि कर्तन १,१६५,१

२२२ आ रुक्मेः आ युधा नरः ऋष्टीः अमृक्षत ५,५२,३ ३०४ जृराः इव प्रयुधाः प्र उत युगुगुः ५,५९,५

युध्यत्

६९ अनु त्रितस्य युध्यतः। शृश्मं आवत् ८,७,९४ युयुधिः

१३० ज्याः इव इत् युयुध्यः न जन्मयः १,८५,८

**युवातः** १७७ आ अस्थापयन्त **युवानि** युवानः १,१६७,६

युवन्

१८८ मः हि स्वसृत् पूपरचः युद्धा गणः १८९,४

८५३ सुद्या विता स्वेषाः हडः ऐषाम् ५,६०,५ ३,१८ सुद्या सः महत् गगः । वेषर्थः ५,६१,१३

११० युवानः हटाः अत्रयाः अभेग्यतः । योजः १,६४,३

८८१ कर्य ब्रह्माणि जुनुषुः युवानः २,१६५,६ [१८१:३१०१] १९७ अ: अव्यापयन्त युवति युवानः २,१६७,३

२९१,२९९ मयश्रुतः स्वयः **युवानः** प्रिंहित्वः

२९४ अशिः मीम इत् । एते त्य रं करवः युवानः ५,५८३

९८ अहम्म प्रसार धुत्राता तथ हर अगह ८३३,१३

९९ वसमा ह्या। युवानः भा वश्वम् ८,२०,६८ १०० **यूनः** च सु नतिष्ठया । शृषाः पावकान् ८,२०,१९

८८२ कुत: सर्व इन्द्र माहिनः सन्। एकः वासि १,१६५,३ [इन्द्रः ३२५२]

४९७ त्वं पाहि इन्द्र सहीयसः नृत् १,१७१,६ [इन्द्र:३२६८] ५ यहं पुनीतन । यूर्यं हि स्थ मुदानवः १.१५,२

२४ यत् यूर्यं पृथ्निमातरः । मर्तासः स्वातन १,३८,४

१८३ यूयं तत् सल्रशनसः । सातिः कर्ते १.८६,९ १६३ यूर्यं नः उपाः मस्तः मुचेतुना १,१६६,६

१९८ यूर्य हि स्थ नमसः इत् वृधासः १,१७१,२ २६३ यूर्य रार्वे मस्तः स्पार्हवीरं । यूर्य ऋषि

सवय सामविष्रं। यृयं सर्वन्तं मरताय वाजं। चूचं घत्य राजानं धृष्टिमन्तम् ५,५४,६४

२६९ सूर्य इडि वर्षस्य पुरोषिकः ५,५५,५ २७३ यूर्यं असान् नवत वस्यः अव्छ ५,५५,१० २९५ यूर्य राजाने इर्द जनाय । जनवय ५,५८,८

३०३ यूयं ह भूमि किरगंन रेजय ५,५९,८ ३१६ यूर्च मर्त वियन्यवः । प्र-नेतारः इत्या ५,६१,१५

३२६ युर्वे तस्य प्रवेतसः। स्यात दुर्धर्तेनः निदः ५,८७,९

३६९,३७६,३८२ यूर्यं पतः चत्तिभः सदा नः ७,५६,२५; ۶,*ک*ېنۍ,*و*ب

५७ यूर्य हि स्य सुदानवः । स्त्रः ८,७,१२

९७ यस्य वा चूर्य प्रति वालिनः नरः ८,२०,१६ १०८ भेपतस्य बहेत सुदानवः। यृयं सस्वादः सप्तदः ८,२०,२३

४११ चूर्य घूषु प्रदुजः न रहिनाभेः १०,७७,५

**४१२ जूर्य** महः सेदरणस्य दखः १०,७७,६

४३० चूर्यं न प्रवतः नपात् । अपर्व० १,२३,३

४३४ यूर्वे टब्राः सरतः ईट्ये । सप्रवे० ३,१,२

884 यूर्य ईशिष्वे वसदः तस्य निष्कृतेः । अधर्वे० ४,२७,६

8३३ चूर्यं उद्राः मस्तः पृक्षिमातरः । अवर्व० १३,१,३

८७३ समि त्वा पूर्वपातपे १,१९,९: [सिन्नः २४८६]

४२४ इन्द्राय स्वा मरुत्रते (दिः) मरुतां त्वा केल्वे । वा॰ द॰ ७,३इ

४५८ गराः त्वा चप गायन्तु मारताः । सपर्वे० ४,१५,४ ५६ युष्मान् च नक्तं कत्वे। युष्मान् दिवा हवामहे।

युप्मान् प्रयदि बच्चरे ८,७.६

१२८ स वः बहन्तु सर्द्राः रहस्तदः १,८५,६

१५५ योजनं सचेति सस्तः ह यत् मरतः गोतमः वः १,८८,५

१५६ एवा स्या बः गम्तः अनुभन्नां प्रति स्तोभाते १,८८,६ ४९२ कः नु अत्र मरुनः समहे वः १,१६५,१३

[इन्द्र: ३२६२ ]

४९३ इमा ब्रह्मान जरिता वः अर्वत् १,१६५,१४

[इन्द्रः ३२६३]

१७७ अर्बः यत् चः मरतः हविष्मान् गायत् गाथम् १,१५७,५ १८३ धियंधियं चः देवयाः च द्धिष्वे १,१६८.१

,, आ वः सर्वाचः मुविताय रोदस्योः १,१६८,१

१९३ प्रति बः एना नमसा अहं एमि १,१७१,१

२०० रदः यत् चः मस्तः स्कमवससः अजिन २,३४,२ २२० मरुसु वः दधोमहि । स्तोमं यहम् ५,५२,८

२४२ मा चः रसा अनितभा कुमा कुमुः । मा चः सिन्युः नि

रीरमत्। मा चः परि स्थात् सरयुः पुरीपिगी। ससे इत् सुन्नं अस्तु वः ५,५३,९

२७१ न पर्वता: न नद्यः वरन्त वः ५,५५,७

२८४ इयं बः सत्सत् प्रति हर्वते मतिः ५,५७,१

२९४ सा बः यन्तु उदबाहासः सद्य ५,५८,३

३३२ आ बः होता जोहबीति सनः । ब: डबर्थैः ७,५६,१८ ३९३ इह इह बः स्वतवसः । द्वयः स्येत्वनः ७,५९,११

५६ मस्तः यत् ह चः दिवः। हवामहे ८,७,११

६४ इमाः र बः सुदानवः । वर्षोत् ८,७,१९

६५ बृक्तदाहियः । ब्रद्धाः कः सः सपर्वति ८,७,२०

६६ नहि स्त यत् इ बः पुरा ८,७,२१

४०४ प्तदससः ( दिवः वः मरुतः हुवे ८,९४,१०

४९८ इय्यमि वः वृपगः युव्यत आजी ८,९६,१४ [इन्टः ३२६९]

८३० स्त्रया स्टं बहुलं सा एतु वयम् । अथवै० ४,१५,६

१५३ युप्पभ्यं कं मस्तः सुजाताः । तुनियुम्नासः १,८८,३

**४९५ चुप्मभ्ये ह**न्या निधितानि असन १,१७१,४

[इन्द्र: ३२६६]

ने८७ इसा वः इच्या मरतः ररे हि कम् ७,५२,५

8६ प्र यत् चः त्रिष्टुर्भ द्वं । मरतः ८,७,६ २९५ युष्मत् एते स्डिहा। युष्मत् सदयः ५,५८,३

8देदे महः तब क्रते परः १,१९,२; [क्रकिः २४३९ ]

88८ तब थिये मरतः मर्जयन्त । रह ५,३,३

४८२ एक बाहि सलते हि ते इत्या १,१३५,३

४८२ वेचे: नः इत्विः ते सस्ये १,१३५,३

[इन्द्रः ३२५

## रख्

२३५ पूर्मिः रक्षता मरुतः यं आवत १,१६६.८ २०७ मर्नाः । रिपुः द्षे वसवः रख्नत रिषः २,३४,९ रधम्

१८३ आपि: यर्वे महित्वना । विध्यत विशुता रक्षः १,८६,९ १५८ विद्यु उच्छत। राभावत रक्षसः सं पिनप्टन ७,१०४,१८

## रसा

३२६ वर्तकः। भेत द्वं अस्थः एववामसर् ५,८७,९ रम्-पत्वन

१९८ २७०७ : **रमुक्तामानः** प्र जिगत बाहुभिः **१,८५,**५ रग्-म्यद्

२१७ विकास स्वा । सिरणः न स्वत्यमा **रमुस्यम्। १,५४,७** र्बेद का व वदार सामा रहारमारः १,८५,५

इ०० जरणका: ००३वा हो।इस**र राज्यः । सम्ब**ा**५,५३,७** 

हेर्य १७ १ एक एक संस्थाति स्वास्त्री **१,५९,१** 

१८० 😘 😘 १ र राष्ट्रीतर परमा संदेशका 省,१४६,३

१६४ मा अस्परित् लाज का साउत रु.हेदेदे हुई

१८०० - १८४० वर्ष व स्त्रीस प्रतान ५,५५,४

100 - Carry 17 7,79,3 [ 4/H 2980 ] 医水水 一一人 化二甲苯甲醇 经下 明日 多原等人员

Land of the state of the state

## F 42747

第三章 (1985年) 1985年 (1985年)

Control among a service as a great

The same of the same

#### रण्यः

३८९ नि सेद। नरः न रणद्याः सन्ते मद्भाः औ

४२२ सुभागान् नः देवाः कृषुत गुरत्नान् १०,७ रत्न-धेयम्

४२२ सनात् हि वः रत्नधेयानि सन्ति १०,७८

३२ रथाः अपातः एपं मुगंर्कृताः अभोशवा र

२६५-७३ शुभं याती अनु रशाः अगृगत ५,१५ १७२ वा सूर्या इव विभवः र्थं गत् । स्वेपपती छ

२८२ रधं नु माहतं वयं। धवरगुष् ५,५५% २३८ युगार्यं मा रधान् अनु । मुदं देने ५,५१,

९२ रथेन वृपनामिना। हज्या नः गीतम मत द

१५२ स्वेतः। रथेनिः यात ऋष्टिमाद्यः भागातिः २९७ त अयासिए। वीखुर्वावीमः गरुतः रशेभिः

४४९ क्योः इन प्र भरे माजगातः सीमं अन्याम प इ.स. स्थानेतिः ईरते । उत् रश्नेः उन ७ वाण्तिः

१५० व्यक्तित्वान्। पर्या रशक्य जन्नन्त भूष १ २२५ उत परया रथानां । अहि भिन्दलि ५,५०,

२८३ तंत्रः अर्थं रभानां । तेषं मणम ५,५३,१ ३९५ अनम्युः माता मधीनां । युक्ता वाला रथानाम

४१८ रथानां न ने चराः गनामगः १०,७८,४ Pour में नः वान सकतः। वातिनं क्षेत्र P,34,9

Þदेठ वसाय रामाः गरतः संघ भूनः ५,५८,१३

PGO कुम नीति अध्योशकाया । रमेषु सेविता पार् 93 वन एवा पुष्तिः रथे । यशः वर्गन ८,०,०

८३ संपन्त वाला अस्ति। रंग वं व विस्तिते हैं, ८२ ४म रचेषु प्रयोग अयुग्या १,३९,३

११६ विकृत न ताकी बहता रेखेषु का १,६४३

१७३ मन दुवः कर पहला रंभुषु जा। तुपक्रतमा १२३ व कर स्थेषु पुष्तिः स्यूनि । व स्थितः व

१५६ कर्मान र १८० मा मा संस्था कर १८५ है। the landa as were king as the life

been accompanied where by 59%

man in any many refer to a company of was a router was successful and section of

the artists are a reference in which

१८१ स्यः वाजी । प्र तं रधेपु चोदत ५,५६,७ १८९ चम्णा शोर्वसु सायुधा **रधेषु नः ५,५७,**६ ३५० ये तस्युः । सुस्रेषु रुद्राः मरुतः रथेषु ५,६०,२ १५२ तन्तः पिपिन्ने भ्रिये श्रेयांसः तनसः रथेषु ५,६०,८ १६३ विभ्राजन्ते रथेषु सा दिवि रुक्तः इव ५,६१,६२

९३ स्थिरा धन्वानि आयुधा रथेपु वः ८,२०,१२

३२९ यदि वहन्ति क्षाशवः । भ्राजमानाः र्**धेप** क्षा ।

साम० ३५६

११८ सः मारुतः गणः। त्वेषरधः अनेदाः ५,६१,१३

रे८५ स्वश्वाः स्य सुरधाः पृश्चिमातरः । स्वायुधाः ५,५७,२ १८८ सजीपसः । हिरण्यरधाः सुविताय गन्तन ५,५७,१

रध-तुर्

३१४ ते नः अवन्तु रधतः मनीपाम् १०,७७,८ (५२ पिशर्याः। द्यमे कं यान्ति रधत्भिः अधैः १,८८,२

रध-वत

१९० गोमत् अधवत् रधवत् मुवीरं । राधः दद ५,५७,७ रिधयन्ती

र्द्र वनस्पतिः रधियन्ती इव प्र जिहाते ओपधिः १,१६६,५

१६२ विवेतसः । रायः स्वाम रध्यः वयस्वतः ५,५४,६३ ३२५ समन्यवः युयोतन । स्मत् रध्यः न दंसना ५,८७,८

१६५ मा पधात् दथम रध्यः विभागे ७,५६,२१ ३१९ आशवः। दिधिपवः न रथ्यः सुदानवः १०,७८,५

१४० अनधः चित् यं अजति अरधीः ६,६६,७

### रथं-शुभम्

६ अनर्वाणं रधेशुभं । कण्याः अभि प्र नायत १,३७,१ २८३ तं वः शर्थ रधेशुभं त्वेषम् ५,५६,९

१६३ यत्र यः दिशु रदिति जिनिर्देती १,१६६,६

रधः

२१३ यदा राध्रं पारयथ अति अंदः २,२४,६५ ३६४ रमे राधं चित् मरतः जनन्ति। समि चित् ७,५६,२७

रन्धम्

७१ यत् परावतः । उक्षाः रन्ध्रं अयातन ८,७,३६

६०७ इसा रपः मरतः हानुस्य नः । राजते ८,२०,२६ रप्शद्धस्

### राध्शन्

११७ समोक्सः। संभिश्हासः तिनपीभिः निरप्शिनः १,६४,१० १४५ प्रत्वक्षसः प्रतवसः विराध्शिनः । अनानताः १,८७.१ १६५ जनं यं उपाः तवसः विराद्यानः १,१६६,८

१८५ था एवां अंतेषु रिम्भणी इव ररमे १,१६८,३

१६७ वक्षः सु स्वमाः रभसासः अञ्चयः १,१५६,१० २५२ हादुनिवृतः। स्तनयदमाः रभसाः उदोजसः ५,५८,३ १५८ तत् तु वोचाम रभसाय जन्मने १,१६६,१

रांभेष्ठ

२९६ पृश्नेः पुत्राः उपमासः रिमेष्टाः। सं मिमिश्चः ५,५८,५ रम्

३६३ इमे तुरं मस्तः रमयन्ति । नि पान्ति ७,५३,१९

२२९ महतं गर्न । नमस्य रमय गिरा ५,५२,१३ २६२ विचेतसः। अस्ते ररन्त महतः सहक्षिणम् ५,५४,१३

४८१ वेन महा मनसा रीरमाम १,१६५,२; (इन्द्रः ३२५१) २४२ इमा कुमः । मा वः सिन्यः नि रीरमत् ५,५३,९

## रमातिः

२५५ अप स नः अरमति सने पतः ५,५४,६ राम्भणी

१८५ आ एवं अंतेषु रम्मिणी इव रस्मे १,१६८,३ रियः

१२२ पोरवन्ते । ऋतिनई र्यायं अन्य मु पन १,६४,१५ १३४ रार्थि नः धन इपनः सुप्रीरम १,८५,१२

१९८ दया रॉये सर्वशेरं नशर्मा । अन्यसानम २,३०,११

२२२ युरं रिंथे मरतः साहेर्व रं। ऋषि अत्रथ ५,५७,२७ ५८ आ नः रिय मदच्युतं । इयतं महतः ८,७,१३

११७ विधवेदसः रियमिः समोहमः। सीन रामः १,६४,२० २७४ पत्रज्ञाः । दर्वे साम पत्रः स्यीणास् ५,५५,६०

ररापन

**१९३ रराणता** संस्तः वेदाशिः । ति हेळः घन १,१७१,१

राहेमः

२६८ वण्ड नरः । दिरेविशः सूर्वनः दय **रदसयः ५**५५,३ परे स्वति **रार्टेम** खेलमा । प्रार्थ सूर्वाद व नो ८,५८ ४७२ वा वे पर्वाट गरिमामिः १,१९,८:[वंतः २४४५]

२०३ रायापतिः पेतृतिः रत्रात्पतिः । यात्त र,३९,५ ४ १५० हे रदिसनिः हे अस्य नः गुल्डाः १,८०,६

8११ यूयं धूर्पु प्रयुज्ञः न रिक्सिभिः। ज्योतिष्मन्तः १०,७७,५ ३२२ स्थारक्सानः हिरण्ययाः। स्वायुधासः इष्मिणः५,८७,५ रसः

88१ ये आसिचाति रसं ओपधीपु । अधर्व० ४,२७,२ 88२ पयः घेनूनां रसं ओपधीनाम् । अधर्व० ४,२७,३ १० शर्थः मारुतं । जम्मे रसस्य वरुषे १,३७,५

रसा २४२ मा वः रसा अनितभा कुभा कुमुः ५,५३,९

३८७ इसा वः हव्या मस्तः ररे हि कम् ७,५९,५ १६० यसै कमासः अमृताः अरास्तत। रायः पोषम् १,१६६,३ १६९ वः दात्रं । जनाय यसौ सुकृते अराध्वम् १,१६६,१२ ३८६ पृतनासु मर्थति । यसौ अराध्वं नरः ७,५९,८ राज्

२६६ यथा-विद । वृहत् महान्तः अर्विया वि राजध ५,५२,२ ४६ प्र यत् वः त्रिष्टुमं इषं । वि पर्वतेषु राजध ८,७,१ ३८० युष्मोतः सम्राट् उत हन्ति वृत्रम् ७,५८,४ २९२ ये आधधाः उत ईशिरे अमृतस्य स्वराजः ५,५८,१ ३९८ पिवन्ति अस्य महतः। उत खराजः अधिना ८,९४,४ राजन

१३० पृतनासु येतिरे। राजानः इव त्वेपसंदशः नरः १,८५,८ ४१५ राजानः न चित्राः सुसंदशः। अरेपसः १०,७८,१ २५६ ऋषि वा यं राजानं वा सुसूद्य ५,५४,७ २६३ यूयं यत्य राजानं श्रुष्टिमन्तम् ५,५४,१४ २९५ यूयं राजानं इयं जनाय। जनयथ ५,५८,४

रात-हविम्

२०६ पिन्वते । जनाय रातहविषे महीं इपम् २,३४,८ रात-हच्यः

२८५ कस्मै अद्य मुजाताय । रातहब्याय प्र यद्यः ५,५३,१२ रातिः

१८९ मत्रा वः रातिः पृणतः न दक्षिण १,१६८,७ ३६२ होता जोहवीति। सत्राची राति मस्तः ग्रणानः७,५६,१८ ४७८ देवासः पृपरातयः १,२३,८; [इन्द्रः ३२४८] ४१७ शिमीवन्तः। पितॄणां न शंसाः सुरातयः १०,७८,३ राधस्

२०९ वनसुचः । ब्रद्मण्यन्तः शंस्यं राधः ईमहे २,३४,११ २३३ व्युनायां अथि । उत् राधः गव्यं रुपे ५,५२,१७ ,, युन्यां अधि । नि राधः अस्यं सुने ५,५२,१७ २४६ वः ईमहे। राधः विश्वायु सौभगम् ५,५३,१३
२९० सुवीरं। चन्द्रवत् राधः मस्तः दद नः ५,५७,७
१६४ प्र स्कम्भदेष्णाः अनवभराधसः अलावृणासः १,१६६,७
२०२ पृपदश्वासः अनवभराधसः। ऋजिष्यासः २,३४,४
२१६ पृपदश्वासः अनवभराधसः। गन्तारः यज्ञम् ३,२६,६
२८८ सुदानवः। त्वेपसंदशः अनवभराधसः ५,५७,५
३८७ ओ सु घृष्विराधसः। यातन अन्यांसि पीतये ७,५९,५
२९३ मयोभुवः। वन्दस्व विष्ठ तुविराधसः नृन ५,५८,३

राध्य

४१२ संवरणस्य वस्यः । विदानासः वसवः राध्यस्य १०,७८,६

२१० उपाः न रामीः अरुणैः अप ऊर्णुते २,३४,१२

। रच् ८०९ वे दिनः । तमना रिरिच्चे अम्रात् न सूर्यः १०,७७,३

रिण् १६३ रिणाति पश्चः सुधिता इव वर्हणा १,१६६,६ २७८ नि थे रिणन्ति ओजसा । गावः न ५,५६,४ २९७ क्षोदन्ते आपः रिणते वनानि । कन्दनु द्योः ५,५८,६ ७३ प्रष्टिः वहति । यान्ति ग्रुश्चाः रिणम् अपः ८,७,३८

रिप्

३९४ थे वा रिपः दिधरे देवे अध्वरे ७,१०४,१८

रिपुः

२०७ रिपुः दधे वसवः रक्षत रिषः २,३४,९

रिशादस्

४६९ सुक्षत्रासः रिशाद्सः १,१९,५; [आगः २४४१] ११२ ईशानकृतः धुनयः रिशाद्सः । वातान् अकत १,६४,५ ४५५ ते मन्दसानाः धुनयः रिशाद्सः । वामं धत ५,६०,७

८०९ पनस्ययः । रिशाद्सः न मर्याः अभिययः १०,७७,३ ४११ स्थेनासः न स्वयशसः रिशाद्सः प्रवासः न १०,७७,५

३९ वः शतुः । न भूम्यां रिशादसः १,३९,४ ३१७ नः वस्नि काम्या । पुरुचन्त्राः रिशादसः ५,६१,११

२९१ सांतपनाः इदं हथिः युष्माक कती रिशादसः ८,९४,९ ४२३ हवामहे । मरुतः च रिशादसः । या॰ य॰ ३,४४

रिप्

२५६ न सेधित न व्यथते न रिष्यति ५,५८,७ २५३ वि दुर्गाणि महतः न अह रिष्यथ ५,५८,४ ८२ आ गन्त मा रिषण्यत । प्रश्तावानः ८,२०,१ २०७ रिपुः दधे वसवः रक्षत रिषः २,३८,९

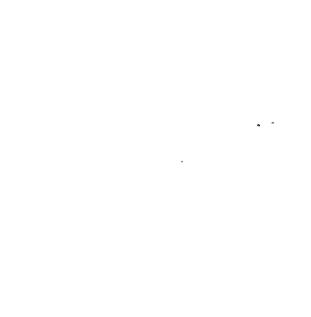

४११ यूयं धृर्षु प्रयुज्ञः न रदिमिभिः। ज्योतिष्मन्तः १०,७७,५ ३२२ स्थारसमानः हिरण्ययाः। स्वायुधासः इष्मिणः५,८७,५

#### रसः

88र ये आसियति रसं ओपधीषु । अधर्व० ४,२७,२ 88र पयः धेनूनां रसं ओपधीनाम् । अधर्व० ४,२०,३ ९० शर्वः मारतं । जम्मे रसस्य वर्ग्धे १,३७,५

#### रसा

२४२ मा वः रसा अनितभा कुमा कुमुः ५,५३,९

२८७ इमा वः हव्या मरुतः ररे हि वम् ७,५९,५ १६० यस्मै कमासः अमृताः अरास्तत। रायः पोपम् १,१६६,३ १६९ वः दात्रं । जनाय यस्मै सुकृते अराध्वम् १,१६६,१२ ३८६ पृतनासु मर्वति । यस्मै अराध्वं नरः ७,५९,४

२६६ यथा-विद । वृहत् महान्तः उर्विया वि राजधा ५,५२,२

४६ प्र यत् यः त्रिष्टुमं इपं । वि पर्वतेषु राजध ८,७,१ ३८० युष्मोतः सम्राट् उत इन्ति वृत्रम् ७,५८,४

२९२ ये आश्वधाः उत ईशिरे अमृतस्य स्वराज्ञः ५,५८,१ ३९८ पिवन्ति अस्य मरुतः। उत खराजः अधिना ८,९८,८

## राजन्

१३० पृतनासु येतिरे। राजानः इव त्वेपसंदशः नरः १,८५,८ ४१५ राजानः न चित्राः सुसंदशः। अरेपसः १०,७८,१ २५६ ऋषि वा यं राजानं वा सुसूदय ५,५४,७ २६३ यूर्यं घत्य राजानं श्रुष्टिमन्तम् ५,५४,१४

## २९५ यूर्य राजानं इर्यं जनाय। जनयथ ५,५८,८ रात-हविम्

२०६ पिन्वते । जनाय रातहचिषे महीं इपम् २,३४,८ रात—हच्यः

२४५ करमे अय सुजाताय । रातहच्याय प्र ययुः ५,५३,१२ रातिः

१८९ भद्रा वः रातिः पृणतः न दक्षिणा १,१६८,७ ३६२ होतां जोहवीति । सत्राचीं रातिं मरुतः ग्रणानः७,५६,१८ ४७८ देवासः पूषरातयः १,२३,८; [ इन्हः ३२४८ ]

#### ४१७ शिमीवन्तः । पितॄणां न शंसाः सुरात्तयः १०,७८,३ राधस्

२०९ यतस्तुचः। ब्रह्मण्यन्तः शंस्यं राघः ईमहे २,३४,११ २३३ यमुनायां अधि। उत् राघः गव्यं मुजे ५,५२,१७

,, यमुनायां अधि। नि राघः अस्वयं मृजे ५,५२,१७

२४६ वः ईमहे। राधः विधायु सौभगम् ५,५३,११ २९० गुवीरं। चन्द्रवत् राधः मस्तः दद नः ५,५७,७

१६४ प्र स्कम्भदेष्णाः अनवभ्रसाधसः अलातृणासः १,१६६७

२०२ पृपदयासः अनवभ्रराधसः। ऋजिप्यासः २,३४,४ २१६ पृपदयासः अनवभ्रराधसः। गन्तारः यज्ञम् ३,२५,६

२८८ सुदानवः । त्वेपसंदशः अनवश्रराधसः ५,५७,५

३८७ ओ सु घृष्विराधसः । यातन अन्यांमि पीतये ७,५९,५ २९३ मयोभुवः । वन्दस्त वित्र तुविराधसः नृत् ५,५८,<sup>२</sup>

#### राध्य

४१२ संवरणस्य वस्वः । विदानासः वसवः राध्यस्य १०,७८,६

#### रामी

२१० उपाः न रामीः अरुणैः अप कर्णते २,३४,१२ रिच

८०९ ये दिवः । तमना रिरिच्ने अत्रात् न स्र्थः १०,७७,३

१६३ रिणाति पथः सुधिता इव वर्हणा १,१६६.६

२७८ नि थे रिणन्ति ओजसा । गावः न ५,५६,८ २९७ क्षोदन्ते आपः रिणते वनानि । कृत्वतु यौः ५,५८,६ ७३ प्रष्टिः वहति । यान्ति ग्रुज्ञाः रिणन् अपः ८,७,६८

रिप

३९८ ये वा रिपः दिधरे देवे अध्वरे ७,१०८,६८

## रिप्रः

२०७ रिपुः दधे वसवः रक्षत रिषः २,३४,९

रिशादस् ४६९ सुक्षत्रासः रिशादसः १,१९,५; [अग्निः २४४२]

११२ ईशानकृतः धुनयः रिशाद्सः। वातान् अकत १,६८,५ ८५५ ते मन्दसानाः धुनयः रिशाद्सः। वामं धत ५,६०,७

४९९ त मन्द्सानाः धुनयः रिशाद्सः । अभिद्यवः १०,७७,३

४११ स्थेनासः न स्वयशसः रिशादसः प्रवासः न १०,७९,५ ३९ वः शत्रुः । न भूम्यां रिशादसः १,३९,४

२१ वः शत्रुः । न भूम्या रिशाद्सः ५,६१,६६ ३१७ नः वस्नि काम्या । पुरुचन्द्राः रिशाद्सः ५,६१,६६

३९१ सांतपनाः इदं हिनः युष्माक कती रिशादसः ८,९४,९ ४२३ हवामहे । मरुतः च रिशाद्सः । वा॰ य॰ ३,८४

रिप

२५६ न सेधति न व्यथते न रिप्यति ५,५८,७

२५३ वि दुर्गाणि महतः न अह रिष्यथ ५,५८,४ ८२ आ गन्त मा रिषण्यत । प्रधावानः ८,२०,१

२०७ रिपुः द्धे वसवः रक्षत रिपः २,३४,९

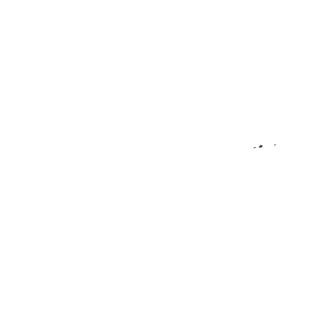

रंज्

१८७ ऋष्टिवियुतः। रेजिति त्मना हन्वाइव जिह्न्या १,१६८,५

१३ जुजुर्वान् इव विव्यतिः। भिया यामेषु रेजते १,३७,८

१८७ प्र एपां अज्मेषु विश्वरा इव रेजते । भामः १,८७,३

८५० पृथिवी चित् रेजते पर्वतः चित् ५,६०,२

४५१ दिवः चित् सानु रेजते स्वने वः ५,६०,३

३८२ माहताय स्वतवसे । रेजते अमे पृथिवि मखेभ्यः

६,६६.९

८६ वः अज्मन् आ । भृमिः यामेषु रेजते ८,२०,५

३७० ये रेजयान्ति रोदसी चित् उवीं ७,५७,१ ३०३ यूर्व ह भूमि किरणं न रेजथ ५,५९,८

३० विश्वं आ सद्म पार्थिवं अरेजन्त प्र मातुषाः १,३८,१०

३२२ स्वनः न यः अमनान् रेजयत् वृषा ५,८७,५

## रेजमानः

४९५ इन्त्रात भिया मध्तः रेजमानः १,१७१,४ [ इन्द्रः ३२६६ ]

र्ण:

१८६ अरेषाचः तुक्तिजाताः अचुच्यतुः इकहानि चित् १.१६८,8

३३५ अरेजदाः हिरण्ययामः एषां । सातं तृर्मेगः ६,६६,९

#### रपग

२३६ चरः सर्कः अँगपन्तः । उसाव पर्यव् ५,५३,३

**२८७** विभागद्याः जरणाद्याः अंग्वस्तः । प्रत्यक्षमः ५,५७,८

३१५ अब सर्वात धत्या । ऋत्याताः अं**रपानः ५,६१,१८** 

६९७ स्वेप्त । वित्नों न मर्याः और्यमः १०,७८,१

रचन्

५६६ केबल सह एक उपर स्थास १०,७७,७

२५६ २ अहर साम्यः ५३ दस्य नेत् स ऋतयः ५,५%,७

३५४ घर 🖟 : डिन्ड रायः स्ट्ला स्पति **७,५९,६** 

इंडे ेम इने पनस्तु रायि सु तस्य धीमीत ८,७,१८

१६० जरकर । शहयः २ वं स रविषा वद शुंप १,१६६,३

महम । विवस्त राष्ट्रां महास्र राष्ट्रां स्वस्थातः **५,५४,३३** 

के रहे. महत्त्व अव व र हा सहया स्वीतीनेव बाल अपने हिंग

४५८ के ४६४० हैयनस्य १४२७ वस्त १९५**५,८०४** 

黄色素 网络阿拉克亚山北亚 新安全 克辛克莱

## रोकिन

२६७ वर्युः नरः । विरोक्तिणः सूर्यस्य इव रसमयः ५,५५,१ 8१७ जिगत्नवः । अन्तीनां न जिह्याः विरोक्षिणः १०७८ते

### रोचन

४०३ ये विश्वा पार्थिवानि । पप्रथन् रोचना दिवः ८,९५,९

४ आ गहि । दिवः वा रोचनात् अधि १,६,९

२७५ अव ह्ये । दिवः चित् रोचनात् अधि ५,५६,१

४७० ये नाकस्य अभि रोचने १,१९,६[ इन्द्र: २४४३ ]

## रोचमानः

**४९१** एव इत् एते प्रति मा रोचमानाः १,१६५,११ [ इस्यावश्वर ]

रोचिस

३२२ थेन सहन्तः ग्रञ्जत स्वरोचिषः स्वारशानः ५,८७,५ रोदसी

११६ रोदसी आ वदत मणश्रियः। नृसानः १,६४,९

१२३ रोदसी हि महतः चिक्तरे वृषे १,८५,१

१७५ न रोदसी अप नुदन्त घोराः १,१६७,8 १७६ विशितस्तुका रोदसी त्रमनाः । रथं मान १,१५७,५

२३९ वि पर्जन्यं गृजनित रोदसी भनु ५,५३,५

२८२ गुरणानि विश्रती । सचा महत्यु रोदसी ५,५६,८ ३१३ येपा श्रिया अभि रोदसी। विश्रानने ५,६१,९९

३३९ पृष्णुरीनाः । उमे युजन्त रोदसी गुगेके प्रा<sup>त्रक</sup>्ष

अध रम एए रोदसी मशोधिः ६,६६,६

३४० वि रोद्स्ती पथ्याः याति साधन ६,६६,७

३६१ महनः ग्रळन्तु बरियस्यन्तः रावसी गुमेह ७,५६,११

३७० य रेजयन्ति सोदसी चिन नर्गा ७,५०,१

३७२ आ रोद्सी विश्वविद्याः विश्वानाः ७,५७,३

३७० उन धाविन रोदसी महिला नक्षने नावम् १,५८०

६२ ये इत्याः इत रादस्ता । धर्मात अनु वृधिनः ८, १,१३ ८९ विष्ठत इच्छमा । उमे सुनाम रोहरी ८,६०,३

४०५ त्यान नु ये वि रोदर्सी । तहानुः ८,९४,??

१८३ आ वः अनीनः मृतिनाय रोदम्योः वा नाम १,११८,१

#### रोघस्वती

३१ विद्याः **रोध्यस्यती**ः अनु । यात्र <sup>हे</sup> अतिहत्यानिः 1,34,23

## गाहितः

अर. १३ ०८० सट केस्ट्रियः १,३९,३ ८,३,७८

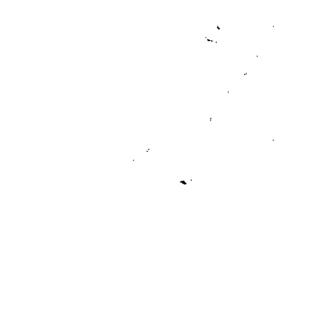

पनस्यतिः

[ 229 ]

वनस्पतिः

रेकि विषय का जन्मत सकी समस्पति। रे.रेकेट्रेस

दर्भ सम्मत् सा। सम्माने पर्वत्रमः बनस्यति। द.१७,१९

एक प नेपारन परेपान्ति किल्लान यनस्पतीन् १.३९.५ वानेन

१९६ मध्या मार्ग्यको यनिमः एक्व ७,५६,१५ १९९ एउँ प्रवर्ग समिसं विवर्गति । गणामाति १,९५,१९

हैंद्र हि यापन यनिनाः प्राप्तियाः । वि आशाः १,३९,३

नमुष्यत

वेर्त्ते वसे असे समुख्यता नि पानित ७,१५६,१९ नन्तु

 सन्दर्भ मार्का गर्ण । लेवे पन्त्वम २,३८,२५ ६९३ महिला। सम्हर्म विष तुविराधसः पून् ५,१८,२

९५ तान् मस्यस्य माता तान । ए रहि ८,२०,२५ २०२ सुपवस्तमान् मिसा। सन्दर्भ महाः भद ८,२०,२० वन्दित

२१३ यम निदः मुचय यनिद्नारं । यः अतिः २,३४,१५ वन्धः १८४ आसा मानः चन्यासः न उक्षणः १,१६८,२ वन्ध्रः

११द आ चन्छुरेषु अमितः न दर्शता १,६४,९

8९ चपन्ति मस्तः भिद्दं । प्र वेषयन्ति पर्वतान् ८,७,८ ३४७ अभि रतपृभिः मिथा चपन्त । वातखनमः ७,५६,३ व्यु: ३३४ वपुः न तत् चिक्तिये चित् अरत ६,६६,१ १११ चित्रैः अक्षिभिः चषुषे वि अञ्जते १,६८,८

वयस् [ पक्षिन्] १८ स्थिरं हि जानं। वयः मातुः निरेतने १,३७,९ १२९ वयः न सीदन् अधि वर्हिपि प्रिये १,८५,७ १८६ अचिष्वं । वयः इव मरुतः केन चित् पथा १,८७,२

१५१ नः इपा। चयः न पप्तत सुमायाः १,८८,१ १६७ वयः न पक्षान् वि अनु भ्रियः धिरे १,१६७,१० ३०६ वयः न ये श्रेणीः पष्तुः ओजसा ५,५९,७

८८४ ये वा वयः मेदसा संग्रजन्ति । अथर्व० ४,२७,५ वयस् [ अन्नम् ] ९८ एकं इत् भुजे वयः न पित्र्यं सहः ८,२०,१३

८२ अम्बार्ताण भवतः । प्रात्मः स्तुत्वे स्रयः ८,७,३% धर्वे रेवर्या तयाः चाते ग्लीस्स् १०,७०,७

नगस् [ वर्व, आपूरा ] हैंदेर आन्द्रपुषः। पर्व, स्थाः विभिः सम्माप्ताः ५,१५,१ रेंद्रित वया वे मही गतपनित नगर्नमः ७,१०४,१८

नेण्डे नगर संपा संपानाः क्यान ७,१८,३ भटा जा। समा समयकः सनीलः १,१५५,१ [ इन्द्रः ३२५० ]

भगस्यत १६९ विवेतमः । रागः साम रुगः वयस्ततः ५,५४,१३

नगा **२७**२:१८२:१९२ आ इवा यासिष्ट तस्ये **चयाम् १,१**६६,१५;

१३७,११;१६८,१० वयुनम् २०२ - अनवधराधसः । अऽजिल्यासः न वय्नेषु पृषेदः २,३४,४

वयां-दृष् २५१ उद्भयाः । वयोत्युद्धाः अञ्चयुज्ञः परिजयः ५,५४,२ वर

१५२ ते अरुणेभिः बरं आ पिशक्तैः । अर्थः १,८८,२

वरणम्

रै८८ महीः इपः । यः वः वराय दाशति ७,५९,२ ८५२ चराः दव इत् रेवतास हिर्ल्येः। तन्त्रः पिपिश्रेप, रेन्, ४ १९९ धाराबराः महतः धृष्ण्वीजसः । सृगाः न २,३४,६

४१२ य्यं महः संबरणस्य वयः । विदानासः १०,७७,६ ' वराहुः १५५ हिरण्यचकान् अयोदंष्ट्रान् विधावतः वराहृन् १,८८,५

वरिवस्यन रे६१ मरुतः मळन्तु । चरिवस्यन्तः रोदसी सुमेके ७,५६,६७ वरुणः

३६९ तत् नः इन्द्रः वरुणः मित्रः अप्तिः ७,५६,२५ ३९९ पियन्ति मित्रः अर्यमा । तना प्तस्य वरुणः ८,९४,५ २८३ तस्म अप्ते वरुण मित्र अर्थमन्। शर्म यच्छत ७,५९,१ ३२० इन्द्रं न सुकतुं । बरुणं इव माथिनम् ६,४८,१४ १७९ पान्ति मित्रावरुणी अवद्यात् । चयते ईम् १,१६७,८ वरूथम् २१२ तान् इयानः महि चरूथं अतये २,३४,१४



#### सुर्प कर

रेड्य तर्रे पानि ना जरपा जात्र भारभार्क - ६६ पार नर पाना प्रप्रस्कातम् दारकार्द - विद्

भिते प्रयोश पान के । पान बादित है जिस है, है दू. है - धरे ज्यान हो । पान प्रदान के इस देश है दे है इस ने उपन ने ना तनों । यह प्रत्य प्रमाण है, है के छु - स्टेड ने प्रमान के प्रतिकार को प्रतिकार को प्रतिकार है है है - स्टेड ने प्रमान के प्रतिकार को प्रतिकार के प्रतिकार है है है - स्टेड ने प्रमान के स्वस्ता का ना जनता है, है है है है से

[ इन्या २२५३] | देश तेष त्रापणण राम्य पाद्यस्ति अन्तरियोण पत्र संद्राहरू । १९९ ४ हे त्यापन्ति कारणार र सामगाराः रोष्ट्रा सामान्य पर्

१४२ - १० महर १ कि वर्**यतस्ति ।** पथर्वे ४**१२०,४** ४८ रका वर्वे वर्षे न**रः । यहस्ते** पदर्य**तः ४,२०,७** -

२९२ वे शत्याः भगान्यस्ते । गईशिरं ५,५८,१ ३१२ वे श्यहने भाष्टीनः विवन्तः महिरम्५,६१,११

२८६ तम्याय भारते । यो वे चारध्ये जिल्लम् ५,५३,१३ ४१२ प्रयत् चारध्ये मध्यः परासः १,२०,७७,६

८५५ - १४० घर ६५ मराज्यस्य १५,००,५ ८५५ स्याः चहरूत् उत्तरात् अधि स्तुनिः ५,६०,७

११० अभोग्यनः । बच्छः अधियायः पर्यताः उत्र १,६४,३

२०२ एके मा विधा भुवना ववादिति। वीरदानवः २,३४,४

१२८ आ यः बहन्तु सतयः रपुरयतः । रघुपत्नानः १,८५,६ १०८ मारतस्य नः आ भेषजस्य बहुत सुदानतः ८,२०,२३

गहिष्ठ

२८० अजिस भुरि बोळ्डवे । चाहिष्ठा बोळ्डवे ५,५६,६ चाहिः

२९५ श्रवस्युः माता मधोगां। तुषा चिह्नाः रपानाम् ८,९४,१ ४७५ गुहा चित् दन्द्र चिह्निभिः १,६,५[दन्द्रः३२४५]

(४)१,६,९;(१३६-३७;१४२) १,८६,२(હિ:)-३.८; (१६२) १,१६६,५; (१७३)१,१६७,२; (२०२;२०८) २,३४,४.१०; (२२३;२३०)५,५२,७(હિ:).१४; (२३४)५,५३,१; (२५६) ५,५४,७(હિ:);(४५४)५,६०,६(जिः);(३३२)६,४८,२० (હિ:); (३४१)६,६६,८; (३९४)७,१०४,१८;(९६-९७)८,२०,१५-१६;(४४४)अथर्व०४,२०,५

वा(गतिगन्धनयोः)

८६२ वि द्योततां वाताः चान्तु दिशोदिशः । अधर्व ० ४,१५,८

#### नामन

१५६ चन्ध्यां पन् होस्ति प्राच्याः स्थायी **१,८८,**१ वास्

१,१५ तमा में निर्णा हत में साफ् १,१५७.३ १५० प्रतित्यः । का अधियं साम्यं उत्तरपत्ति १,१५८ १५० स्वयाने इम्में साम्यं । अन्य प्रतित्युने ५,५८१ ४०७ अभुपाः न साम्या पृत्तम् निक्रमुपः १०,७३,१

२८२ च मा वान्ति यन्त्रान्तिः मेपोनाम् ७,४८५ याज

२२५ च प्रत्याजाः वांवर्गामः आगः ३,२६,४

१२० अवेदिः बाजं मरेन धना त्रीमः १,६४,१३ २६३ त्र्वं अवेदां भरताः बाजं । त्र्यं घटा ५,४४,१३

३५० महिः इर्सान्या वाजं अर्ग ७,५६,१३

८५० य इमे खाजे वाजवाते आन्तु । अथवे०४,३७,३ ३७८ अजवा र जाजेभिः तिरत गुराये नः ७,५७,३

२०८ प्रकार प्राज्यामा तरस तु १०० का करियुष

७८ वा मन्यसे युनिनाय बहुत्यां चित्रवाजान् ८,७,३३ ३२९ भरक्षाजाय वर्ष सुक्षत दिवा ६,४८,१३

१५ मध्यक्षाम् या तुन्नव ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ जान-मेराम

वाज-पेशम्

२०४ को भिन्न जस्ति बाजपेशसम् २,३४,६ बाजयत्

८४९ रथेः इव प्रभरे वाजयद्भिः होमं ऋषाम् ५,६०,१ वाज-सातम्

४४० प्र इमं गार्च बाजसाति अवन्तु । सथने ४४,२७,१ बाज—सातिः

९७ थानि सः युम्नः उत वाजसातिभिः ८,२०,१६ ३४१ मरुतः यं अवय वाजसाती । सः वर्ज दतो ६,६६,८ वाजिन्(अथः)

२८१ उत त्यः वाजी अहपः तुवि-खिनः ५,५६,७ गाजिन् (यळवान्,अन्नवान् वा)

११३ अलं न मिहे वि नयानित वाजिनम् १,६४,६

२०५ तं नः दात मस्तः वाजिनं रथे २,३४,७ १३७ उत वा यस वाजिनः । अनु विष्रं अतझत १,८६,३

३५९ अधीथ इतथा विश्रस्य वाजिनः हवीमन् ७,५६,१५

९७ यस्य ना यूयं प्रति वाजिनः नरः ८,२०,१६

#### वाणः

८९ गोभिः वाणः अज्यते सोभराणां । रथे ८,२०,८ १३२ धमन्तः वाणं मस्तः सुदानवः रण्यानि चकिरे १,८५,१० । विमहसः १,८६,१ ाः निगानि संदेशः वृभिः५,८७,८ राचने ५,५३,७

वि--क्षिप

४२६-१ अभियुग्वा च चिक्षिपः स्वाहा। वा०य०३९.७ विच

८० प्र वेषयन्ति पर्वतान् वि विक्चन्ति वनस्पतीन् १,३९,५ विचर्पाण:

११९ पृषुं पावकं विननं धिचर्पाणं । गृणीमसि १,६४,१२

१२१ धनस्पृतं उक्थ्यं चिश्वचर्पणीं । तोकं पुष्येम १,६४,१०

वि-चेतस

२६२ युप्मादत्तस्य मरुतः विचेतसः। रायः स्याम ५,५४,१३ वि-जानुस्

४०७ प्रुप वसु इविष्मन्तः न यहाः विज्ञानुपः १०,७७,१ वि-तत

१६१ अतित्विपन्तः यत् । स्वरन्ति घोपं विततं ऋतयवः 4,48,88

२६० शिप्राः शीर्षम चितताः हिरण्ययीः ५,५४,९१

विश्वर

१८७ प्र एवां अजमेषु विधुरा इव रेजते । भूमिः १,८७,३ १८८ यत् च्यवयथ विश्वरा इव संहितं। त्वेपं अर्णवम् १,१६८,६

१८५ विराध्शिनः अनानताः अविधुराः ऋजीषिणः १,८७,१

विश्वयति [नामधातुः]

८१० यामनि । विशुर्यति न मही श्रव्यति १०,७७,८ विद् [ज्ञान]

२३४ कः वेद जानं एषां । यत् युयुक्ते किलास्यः ५,५३,१ ३१५ कः घेदः नूनं एषां । यत्र मदन्ति धूतयः ५,६१,१८

३४६ निकः हि एषां जन्ंि वेद ते ७,५६,२

१६४ विदुः वीरस्य प्रथमानि पौस्या १,१६६,७

३०६ अधासः एपां उभये यथा चिद्धः ५,५९,७ ४६७ ये महः रजसः चिद्धः १,१९,३ [ अप्रिः २४४० ]

८४ विदा हि रुदियाणां । शुप्मं उप्रम् ८,२०,३

३३६ विदे हि माता महः मही सा ६,६६,३ ३४६ वेद ते । अङ्ग चिद्रे मिथः जनित्रम् ७,५६,२

१८२ स्वेदस्य सत्यशवसः विद् कामस्य वेनतः १,८६,८ ४५४ अस्य । अमे वित्तात् इविषः यत् यजाम ५,६०,६

विव् [लाभे]

२६६ खयं दिधिचे तिवधी यथा विद ५,५५,२

१५० अभीरवः । विद्धे प्रियस्य मास्तस्य धामनः १,८७,६

१७२;१८२,१९२,४९७ विद्याम इयं वृजनं जीरदानुम् १,१६६,१५;१६७,११,१६८,१०;१७१,६ [इन्द्रः ३२६८]

804 गुहा चित्। अविनदः उद्ययाः अनु १,६,५

[ इन्द्रः ३२८५ ]

849 मा नः विद्त् अभिमाः मो अशस्तिः। अधर्व॰ १,३०,१ ८५७ मा नः विद्त् वृजिना हेप्या या। अपर्व० १,२०,१

३३१ चर्पणिभ्यः आ । सुवेदा नः वसु करत् ६,8८,१५

विद [ सत्तायाम् ] ३९ नहि वः शत्रुः चिचिदे अधि चिन १,३९,४

विद्थम् ३०१ अन्तः महे विद्धे येतिरे नरः ५,५९,३

१०८ गिरः। सं अञ्जे विद्धेषु आभुनः १,६८,१

११३ सुदानवः । पयः घृतवत् चिद्धेषु आभुवः १,६८,६ १२३ सुदंससः मदन्ति । वीराः विद्धेषु घृष्वयः १,८५,१

१५९ जीळिन्त जीळाः विद्धेषु घृष्वयः १,१६६,१ १६८ अनवश्ररायसः। अलातृणासः विद्थेषु सु-स्तुताः

१,१६६,७

१७७ ग्रुभे निभिन्हां विद्शेषु पज्राम् १,१६७,६ २१६ अनवभ्रराधसः। गन्तारः यत्रं विद्धेषु धीराः ३,२६।ई ३७१ अस्माकं अय विद्धेषु वहिः। सदत ७,५७,२

४२८ शुमंयानानः चिद्धेषु जम्मयः। वा॰ य॰ २५,२०

विद्वध्य

१७८ सभावती विद्ध्या इव सं वाक् १,१६७,३ विदद्वसः

२ अच्छ विद्रसुं गिरः महां अन्षत श्रुतम् १,६,६ विदानः

४८८ न त्वावान् अस्ति देवता विदानः १,१६५,९ [ इन्द्रः ३१५८].

४८९ अहं हि उम्र मरुतः विदानः १,१६५,१०

४१२ संवरणस्य वस्वः चिद्रानासः वसवः राष्यस्य १०,७७,६

४६४ अपां अग्निः तन्भिः संविदानः । अर्थने ॰ ४,६५,६०

विदित 88६ तिग्मं अनीकं विदितं सहस्वत् । अधर्वे॰ ४,२७,७

विद्यन

३१९ ये जाताः महिना । प्र विश्वना वृत्रते एवयानरत् ५,८७,१



---

# वि-रिधान

११७ समेत्रसः संभिष्तसः एति।भिः विराप्शिनः १,५४,१० १८५ प्रत्यप्तरः प्रतयसः चिर्षिद्दानः । अनानताः १,८७,१ १६५ जनं यं उमाः तपसः निरिधानः १,१६६,८ विरुक्गत

१२५ गोमधरः। तन्यु गुनः वधिरे विधःसमतः १,८५,३ वि-रोकिन

२६७ वरपुः गरः विरोक्तिणः सर्गस इत रक्ष्माः ५,५५,३ ४६७ जिमलवः। अमीनां न निताः चिराक्तिणः ६०,७८,३ वि-वच

१७८ प्र सं चिचकिम गरस्यः यः एपां । महिमा १,१६७,७ वि-वस

३८८ भागद्दष्टि। रहस्य स्नुं इतसा जा विवासे ६,५५,११ ३८१ नान् भा रहरा गोलहुपः विवासे ७,५८,५ विश्

३८९ सा विद् सुरोस मर्ह्यः अस्तु ७,५६,५ ४२७ देवीः चिद्धाः गरुतः अनुवत्रानिः अभवत् । वा० य० १७,८इ

४२७ देवीः च विद्याः मानुवीः च । वा० य० १७,८५ २७५ विद्याः अयं मरुतां अव हथे ५,५६.१ ८० मरतः दुर्मदाः इव । देवासः सर्वया विशा १,३९,५ १९७ तृणस्यान्दस्य तु विद्याः परि वृष्का १,१७२,३ ३६६ इनन्त मन्युभिः शराः यदीषु जीपधीषु विक्षु ७,५६,२२ ३९४ वि तिष्टश्वं मरुतः विक्षु इच्छत ७,१०४,१८

विश्पतिः

१३ जुजुर्वान् इव चिद्यपतिः । गिया यागेषु रेजते १,३७,८

विश्व

१६२ चिश्वः वः अज्मन् भयते वनस्पतिः १,१३६,५ ३७८ विश्वः वः यामन् भयते खर्दक् ७,५८,२ ४६७ विश्वे देवासः अहुहः १,१९,३; [आग्नः २४४०] 8७८ चिश्वे मम श्रुत हवम् १,२३,८; [इन्द्रः ३२४८] २२० विश्वे ये मानुपा युगा । पान्ति सर्त्यम् ५,५२,४ २९४ वृष्टि ये विश्वे मस्तः जुनन्ति ५,५८,३ ३७६ आ रतुतासः महतः विश्वे कती ७,५७,७ १८५ मरुतः सुते सचा । विश्वे पिवत कामिनः ७,५९,३

१९६ यस्याः देवाः उपस्थे । त्रता चिश्वे धारयन्ते ८,९४,२

२९७ तत् छ नः विश्वे अर्थः आ । सदा गृणन्ति ८,९४,३

४२८ बिश्वे नः देनाः अनसा आ अगमन् इह। या॰ य॰

१२५ गोमावरः । वाधन्ते चिश्वं अभिमातिनं अप १,८५३ १८८ वि यात चिश्वं अभिणं ज्योतिः कर्त १,८६,१० ३५८ भग विश्वं ननयं नोकं असे ७,५६,२० ४८५ विश्वस्य राजोः जनमं वपस्तैः १,१६५,६

[ इन्द्रः ३२५५ ] २८२, बिश्वा नः थीः अधि तन्तु विविशे ५,५७,६ १३९ बिश्वाः यः चर्पणीः अभि सस्त्रीः इषः १,८६,५ २७० चिश्वाः इत् स्टुधः मस्तः वि अस्यथ ५,५५.६ २०२ मुधिदा इन इन्यः। विश्वासु पृत्स होतृषु ८,२०,२० ४३९ १/छे: या चिश्वाः निवतः पृणाति । अधर्व० ६,२२,३ २० वर्ग एपां । बिश्वं चित् आयुः जीवसे १,३७,१५

२० चिश्वं आ राम पार्थिवं अरेजन्त प्र मानुषाः १,३८,६० ३८९ विश्वं शर्थः अभितः मा नि सेद ७,५९,७ १३० भयन्ते चिश्वा भुवना महत्यः । राजानः इव १,८५,८

१३१ भयन्ते चिश्वा भुवनानि हम्या १,१६६,४ ८९८ अहानि चिश्वा महतः जिगीषा १,१७१,३ [इन्द्रः३२६५] ४३७ त्रायन्तां चिश्वा भूतानि । अथर्वे ० ४,१३,8

२३ इ. मुविता । को चिश्वानि सौभग १,३८,३

१६६ चिश्वानि भदा महतः रथेषु वः १,१६६,९ १०७ चिश्वं परयन्तः विस्थ तन्षु आ ८,२०,२६ ११० टळहा चिन् चिश्वा भुवनानि पार्धिवा १,६४,३

२०२ पृषे ता चिश्वा भुवना वविशेर । जीरदानवः २,३४,४ ४०३ आ ये चिश्वा पार्थिवानि । पप्रथन् रोचना ८,९४,९ ३७५ व्यन्तु । विश्वेभिः नामभिः नरः हर्वीषि ७,५७,६

२७२ विश्वस्य तस्य भवध नवेदसः ५,५५,८ विश्व--कृष्टिः

२१५ अग्निश्रियः महतः विश्वक्रप्रयः। वर्षनिणिजः ३,२६,५ विश्व-चन्द्रः

४८७ अहं एताः मनवे चिश्वचन्द्राः १,१६५,८ [ इन्द्र:३२५७]

विश्व-दोहस ३२९ धेवं च विश्वदोहसं इषं च ६,८८,१३

विश्व-धायस

५८ रिं मदच्युतं । पुरुष्टं विश्वधायसम् ८,७,१३

विश्व-पिश्

३७२ आ रोदसी इति विश्विपिताः विशानाः। अङ्जि अङ्की ૭<u>,</u>ૡ૭,₹

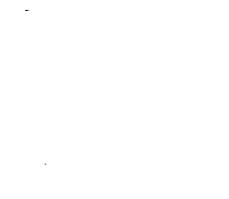

# वि-रिधान

११७ समे।कसः संमिश्हासः तविषीभिः विराज्यानः १,६८,१० १८५ प्रत्यक्षसः प्रतयसः चिर्ष्यानः । अनानताः १,८७,१ १६५ जनं यं उम्राः तवसः विराव्हानः १,१६६,८

विरुक्मत्

# १२५ गोमातरः। तन्षु शुभाः दिधरे विरुक्तातः १,८५,३ वि--रोकिन

२६७ वर्धः नरः विरोक्तिणः सूर्यस्य इव रदमयः ५,५५,३ ४१७ जिगत्नवः। अप्नीनां न जिद्धाः विरोक्तिणः १०,७८,३ वि-वच्

१७८ प्र तं चिचिक्स वस्मयः यः एपां । महिमा १,१६७,७ वि-वस्

३८८ भाजदृष्टि । स्द्रस्य सूनुं हवसा आ विवासे ६,६६,११ ३८१ तान् आ रुदस्य मीळ्हुपः विवासे ७,५८,५ विश्

३८९ सा विद् सुवीरा मरुद्धिः अस्तु ७,५६,५ 8२७ देवी: विद्या: मरुत: अनुवृत्मनि: अभवन् । वा० य० १७,८६

४२७ दैवोः च वि**दाः** मानुषीः च । वा० य० १७,८६ २७५ विद्याः अद्य मरुतां अव हुये ५,५६,१ ८० मरुतः दुर्भदाः इव । देवासः सर्वया विशा १,३९,५ १९७ तृणस्कन्दस्य नु विद्याः परि वृङ्क १,१७२,३ ३६६ हनन्त मन्युभिः श्राः यहीषु ओषधीषु विक्षु ७,५६,२२

३९४ वि तिष्ठध्वं मरुतः विक्षु इच्छत ७,१०४,१८

# विद्यातिः

१३ जुजुर्वान् इव विद्यातिः । गिया यामेषु रेजते १,३७,८

# विश्व

१६२ चिश्वः वः अज्मन् भयते वनस्पतिः १,१६६,५ ३७८ विश्वः वः यामन् भयते खर्दक् ७,५८,२ ४६७ विश्वे देवासः अहुहः १,१९,३; [ अग्निः २४४० ]

8७८ विश्वे मम श्रुत हवम् १,२३,८; [ दन्द्रः ३२८८ ] २२० विश्वे ये मानुपा युगा । पान्ति मर्त्यम् ५,५२,४

२९४ वृष्टि ये विश्वे मस्तः जुनन्ति ५,५८,३

३७६ आ स्तुतासः महतः विश्वे कती ७,५७,७ **२८५ मरुतः मुते सचा । विश्वे** पिवत कामिनः ७,५९,३

२९६ यरयाः देवाः उपस्थे । बता चिश्वे धारयन्ते ८,९७,२

२९७ तत् नु नः विश्वे अर्थः आ। सदा ग्रणन्त ८,९४,३

8२८ विश्वे नः देवाः अवसा आ अगमन् इह। वा॰ य॰

१२५ गोमातरः । वाधन्ते चिश्वं अभिमातिनं अप १,८५,३

१४४ वि यात चिश्वं अत्रिणं ज्योतिः कर्त १,८६,१०

३६८ धत्त विश्वं तनयं तोकं असे ७,५६,२० ८८५ विश्वस्य शजोः अनमं वधस्तैः १,१६५,६

[इन्द्रः ३२५५]

२८९ विश्वा वः श्रीः अधि तन्षु पिपिशे ५,५७,६ १३९ विश्वाः यः चर्पणीः अभि ससुपीः इपः १,८६,५

२७० विश्वाः इत् सृष्टः महतः वि अस्यय ५,५५.६

१०१ मृष्टिहा इव हव्यः । विश्वास पृत्स होतृषु ८,२०,२० ४३९ वृष्टि: या विश्वाः निवतः पृणाति । अधर्वः ६,२२,३

२० वयं एपां । चिश्वं चित् आयुः जीवसे १,३७,१५ २० विश्वं आ सद्म पार्थिवं अरेजन्त प्र मानुपाः १,३८,६०

३८९ चिश्वं शर्थः अभितः मा नि सेद ७,५९,७ १३० भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्यः । राजानः इव १,८५,८

१६१ भयन्ते चिश्वा भुवनानि हर्म्या १,१६६,8 ४९४ अहानि चिश्वा मस्तः जिगीपा १,१७१,३ [इन्द्रः३२६५]

४३७ त्रायन्तां चिश्वा भूतानि । सर्थर्व ० ४,१३,४ २३ क सुविता। को विश्वानि सौभगा १,३८,३

१६६ विश्वानि भदा मस्तः रथेषु वः १,१६३,९ १०७ विश्वं परयन्तः विमृथ तन् पु आ ८,२०,२६

११० हळहा चित् विश्वा भुवनानि पार्धिवा १,६४,३ २०२ पृक्षे ता विश्वा भुवना वविश्वरे । जीरदानवः २,३४,४

४०३ आ ये चिश्चा पार्थिवानि । पप्रथन् रोचना ८,९४,९ ३७५ व्यन्तु । विश्वेभिः नामभिः नरः हवीिष ७,५७,६

२७२ विश्वस्य तस्य भवध नवेदसः ५,५५,८

विश्व--कृष्टिः २१५ अग्निश्रियः मस्तः विश्वकृष्टयः। वर्षनिर्णिजः ३,२६,५

विश्व-चन्द्रः ४८७ अहं एताः मनवे चिश्वचन्द्राः १,१६५,८

[ इन्द्र:३२५७]

विश्व-दोहस् ३२९ धेवुं च विश्वदोहसं इषं च ६,८८,१३ विश्व-धायस्

५८ रिंथ मदच्युतं । पुरुष्टें विश्वधायसम् ८,७,१३

विश्व-दिश ३७२ आ रोदसी इति विश्विपदाः पिशानाः। अध्वि अर्ज्य

ڊ<sub>ر</sub>وبي<sub>.</sub>ق

٠,

मृ[नरपे]

८०६ देवानां सव। मुणे । साना च दसावर्वेगाम् ८,९४,८ **८६ तनाय नं। रशः लगः मृणीमहे १,३९,७** ब्[सावरंग]

२७१ न पर्वताः न नयः बर्जत यः। गन्तय इत ५,५५,७ १९९ भूमि भगरतः स्त्र गाः अष्ट्रप्यत २,३८,१

वक-ताति

२०७ या ना मध्या मुकताति मर्याः । (रिपुः दर्भ २,३४,९ वृक्त-वहस्

२६ पिता पुत्रं न इन्हायोः । यथिते सृक्तायद्विपः १,३८,१ ६५ क्य नूने गुदानयः मदय तृक्तवर्धियः ८,७,२० ६६ सोमेभिः सृक्तवर्हिषः। शर्पान् ऋतस्य जिल्यप८,७,२१

१०८ नोधः सुवृक्ति प्र भर मरुद्रधः १,६४,१ १८३ महे बग्रलाँ सबसे गुत्रुक्तिभिः १,१५८,१

२५५ यत् अर्गसं । मोषय षृष्ट्यं कपना इव वेघसः ५,५८,६

**ग्रजनम्** 

१७२,१८२,१९२,४९७ विद्याम इयं बृजनं जोरदानुम् २,१६६,१५,१६७,११,१६८,१०,१७१,३ [इन्द्रः ३२६८]

२६१ सं अच्यन्त बृजना अतिः त्वपन्त यत् ५,५८,१२ १७१ था यत् ततनन् बृजने जनासः १,१६६,१४ २२३ उरी अन्तरिक्षे आ वृज्जने वा नदीन:म् ५,५२,७ २०५ इपं स्तोतृभ्यः वृजनेषु कारवे। सर्नि मेधाम् २,३४,७

**ग्टांजनम्** 

८५७ मा नः विदत् वृज्ञिना द्वेष्या या। अधर्व० १,२०,१

१९७ तृणस्कन्दस्य नु विशः परि वृङ्कः १,१७२,३

३९३ कवयः सूर्यत्वचः यज्ञं महतः सा वृणे ७,५९,६६

२४० सम्बनः विमोचने । वि यत् वर्तन्ते एन्यः ५,५३,७ ८८१ कः अम्बरे मरुतः आ ववर्त १,१६५,२ [इन्हः३२५१]

१६६ सम्रः वः चका समया वि चवृते १,१६६,९ 8९३ सो सु वर्त्त मरुतः विश्रं सच्छ र, १६५, १८

[इन्द्रः ३२६३]

२०७ वर्तेयत स्तुण चित्रण समि तम् १,३७,६

१८ हिगर्र हम । नरः वर्तयय गुरु १,३९,३

**३१७** पुरुवणाः रिशाहमः सा वनियमः **यवृत्त ५६१**०१ १३१ सुहतं हिरण्यतं। सहसम्बि हाराः अवतेषत् १,८%

९६५-२७३ हुमं यातां अनु रयाः सबृत्सत ५,४५,६६

३८६ सभि वः सा अवते समतिः नर्वायमी ७,५६,३

१८३ महे बबृत्यां । अपने मुहन्तिना १,१६५,१ ७८ का नर्वमे मुनिताय चत्रुत्यां वित्रवादाद ८,७,३३

२५२ अन्दर्भ चित् मुहुः का पाइनिवृतः ५,५३,३

१८८ युवाँ गराः । अया ईशानः तविविभः अवृतः १४८३,३

८७९ इत यृत्रं मुदानवः २,२३,९ [इट्टः ३२५९]

१३१ अहर बुझे निः अयं अंबल्ट् अर्ववम् १,८५,६

८८७ वधी कुत्रं मस्तः इन्द्रिवेन १,१६५,८ हिन्दः ३१७)

३८० दुम्मोतः सम्रह् उत हन्ति मुझग् ७,५८,8 ६८ वि बूबे पर्वेशः द्युः । वि पर्वेतान् ८,७,६३

वृत्र-त्यम्

दे शुम्मं सावन् उत नतुं सनु इन्द्रं वृत्रत्यें ८,७,३३

वृत्र−ह

३३३ मरुतः सूत्रहं सवः । ज्येष्ठं वृत्रहं सवः ६।४८,२१

वृधा

१५६ वाघतः न वागी अस्तोमयत् वृथा असम् १,८८,६ १८३ अत्र स्तयुक्ताः दिवा सा बृधा पट्टाः १,१३८,8

२७८ रिपन्ति ओलमा । वृया गावः न हुईरः ४,५६,९

९१ सा इदेनासः न पक्षिणः वृधा नरः ८,२०,१०

वृद्धः

४५१ पर्वतः चित् महि वृद्धः विमाय ५,६०,३ ३५ वन्दस्व मारुतं गर्ने। असे बुद्धाः असत् इहरे,रे८,रे **८८८ यानि करिष्या कृत्तिह प्रवृद्ध<sup>2</sup>१,१६५,९**[इन्द्र:३२५८]

वृद्ध-शवस्

३२३ अपारः वः महिमा वृद्धशवसः। तेषं शवः ५८५<sup>६</sup>

३७३ ये नः त्नना शतिनः वर्षयन्ति ७,५७,७ २० यत् शर्यः मारुतं । जन्मे रसस्य ववृधे १,३९,४ १७९ चनुघे ई मस्तः दातिवारः १,१५७,८ २११ अञ्जिभिः। स्त्राः ऋतस्य सद्तेषु चत्रुषुः २,३४,१ २६७ श्रिये चित् आ प्रतरं चवृष्टः नरः ५,५५,३ ३०४ सवन्धवः मयीः इव सुवृधः वख्रुधः नरः ५,५९,५ ३०५ उद्भिदः समध्यमासः महसा वि वष्ट्राः ५,५९,६ ४५३ सं आतरः ववृधः सौभगाय ५,६०,५ ४०८ आदिलासः ते अकाः न वयुषुः १०,७७,२ २७६ हवनानि भागमन्। तान् वधे भीमसंदशः ५,५६,२ ९९ वस्पसा हदा। युवानः सा ववृध्वम् ८,२०,१८ २२३ चे चबुधन्त पाधिवाः । ये उसै अन्तरिक्षे ५,५२,७ ३३५ इषानाँ: । द्विः यत् त्रिः मस्तः ववृधन्त ६,६६,२ १२९ ते अवर्धन्त स्वतदसः महित्वना सा १,८५,७ ६४ पिखुषीः इषः वर्धान् काण्यस्य मन्मभिः ८,७,१९ १७५ जुबन्त बुधं सख्याय देवाः १,१६७,8 १२३ रोदत्ती हिं मस्तः चित्ररे वृधे १,८५,६ ११८ हिरव्ययेभिः पाविभिः पयोबृधः। उत् जिन्नते १,६४,११ २५१ उदन्यदः । वयोत्रृधः अश्वयुक्तः परिवयः ५,५४,२ ३२१ विस्पर्धतः विमहत्तः जिगाति रोख्रुघः चृभिः ५,८७,४ ३०४ उत बुल्धः मर्याः इव सुत्रुधः वर्धः नरः ५,५९,५ १९४ यूवं हि स्थ नमतः इत् वृधासः १,१७१,२

३४८ तं मृघन्तं मास्तं आजवृष्टि । सा विवास ६,६६,११ कृष् ४४८ वे सङ्गिः ईशानाः मस्तः वर्षयन्ति ।सपर्व०४,२७,५ ४५८,४६१ वर्षन्तु पृथिवा सनु । सपर्व० ४,६५,४.७

२६९ वूर्व इष्टि चर्षयथ पुरोविनः ५,५५,५ वृष-खादिः

११७ दिरिप्सनः सनन्तराभाः वृषखादयः नरः १,५४,१०

९१ वृषणाध्वेस मस्तः श्यन्तना । रथेन श्यनाभिना ८,२०,६०

वृपदञ्जिः

९० प्रति वः मृपद्ञ्चयः । हत्या वृषप्रपारे ८,२०,९ वृषन्

१४८ सस्याः थियः प्राविता सथ षुषा गयः १,८७,४ २०० षुषा सञ्जि इस्त्याः गुक्ते कथि २,३४,२ ३२२ रेजयत् षुषा स्वेषः यदिः तविषः एवयामस्त् ५,८७,५ ४८० सर्वन्ति गुष्मं षुषणाः वह्या १,१६५,१ [सन्द्रः३२५०] सस्य- स- १५

१३४ रथि नः धत्तं युषणः हुवीरम् १,८५, ६२ ३६२ यः ईवतः वृषणः अस्ति गोपाः ७,५६,६८ ३६४ अप बाधभ्वं मृषणः तमांसि । धत्त विश्वं तनयम् ३६५ यत् ई सुजातं षृषणः वः अस्ति ७,५६,२१ ३८२ सारात वित् हेर्यः वृषणः युयोत् ७,५८,६ 8९८ इध्यामि वः सूपणः युध्यत साजी ८,९६,६४ [इन्द्रः ३२६९] ११९ माहतं गणं । ऋजीपिणं वृषणं सथत श्रिये १,६४,१२ १२९ विष्युः यत् ह शावत् वृष्णं मदच्युतम् १,८५,७ ४०६ मास्तं गणं । गिरिस्थां चृषणं हुवे ८,९४,१२ ७८ ओ सु षृष्णः प्रयज्यून्। बृह्यां चित्रवाजान् ८,७,३३ १०० कृष्णः पानकान् अभि सोमरे गिरा ८,२०,१९ १९०१ बृष्णः चन्द्रान् न सुध्रवस्तमान् गिरावन्दस्त ८,२०,२० १०८ वृष्णे शर्घाय सुमसाय नेथसे । सुवृक्ति भर १,६४,१ ४९० इन्द्राय कृष्णे समसाय मद्यम् १,१६५,११ ९० वृष्णे शर्धाय मास्ताय भरध्वं हत्या वृषप्रयाते ८,२०,९ वृष-नाभिः ९१ वृषणक्षेत मरतः वृषण्युना रयेन सृपनाभिना८,२०,६० वृष-प्रयावन् ९० वृध्ने शर्षाय सारताय भरष्वं हव्या वृषप्रयाहे८,२०,९ ८८ थियं नरः महि त्वेषाः समवन्तः वृषण्सवः ८,२०,७

९३ ते उप्राप्तः वृषणः उप्रवाहवः। अधि भ्रियः ८,२०,१२

९१ वृषयक्षेत्र महतः वृषयम् ता रथेन वृषताभिना ८,२०,१० वृषभः २९७ अव उतियः वृषभः ऋत्तु दौः ५,५८,६

४८६ सनानेभिः वृषेन पौस्पेभिः १,१६५,७;[इन्द्रा३६५६] ४९६ सः नः मरिद्रः वृषम अवः धाः १,१७१,५ [इन्द्रः ३२६७]

१५८ एवं महिलं वृषमस्य केतवे १,१६६,१ वृष-मनस्

१७८ चना यद ई वृषमनाः अहंदुः १,१६७,७ वृष-त्रातः

१२६ रभेषु सः । वृषज्ञातासः इपतः सदुन्यम् १,८५,४ वृष्टिः

१८० सर्वन्ति शुष्मं वृषणा वहाय १,१६५,१ (रन्द्राने१५०) - २८ वाम इव विदुत्तमाति। यत् एमं वृष्टिः असवि १,३८,८

पृष्ठित पृथ्वित वा विद्यानिकार उपानि । स्वापित क्. १२,३ २३% स्वाप्त वका नव कुछी पावर वर्ति दव १९१३,१ २०० वि स्वाप्त : स पुरुष व कुछ्या १,३५,६ २३% व्यो सम्बंद इत्यांत कुछ्या स्व १९१३,२ १३३ वेद्या सन् । अवना पर्वत स्वप्ता १९१३,३ १४३ स्वर्ण स्वाप्त से सन् प्राप्ति स्वप्ता १९१३,३० ४४ स्व स्वित । स्व स्वृति स्वित्य प्रतिकार १९१३,३० १३० स्वर्ण व्याप्त स्वृति स्वित्य प्रतिकार १९१६,१९ १३४ स्वृति । विद्यासम्बद्ध स्व प्रतिकार १९१६,३ ३४४ व्यक्ति सम्बद्ध सम्बद्ध स्व स्विति १९१६,१९

२५० वृद्धे से बेट गया संघ भवनम् ५,५३,६४ २८ वि दुवं प्रवेशः एष्ट बकायः तृष्णि पेरवम् ८,७,१३ विद्रम्

शहर मा ना वर्ष बन्ता जलमेदाः । वधवे॰ १,१५,१० ११५ शास्त्रः । पिणाः इव मृतिगः विध्येद्याः १,५४,८ ११७ विध्येद्याः रविभिः समीवमः । इवं विधिर १,६४,१० ४५५ अपिः च यत महतः विध्येद्याः दिवः वदण्ये ५,५०,७

वद्य १९३ रक्षण्या मन्त्रः विद्याभिः । नि हेळः घत १,१७१,१

विधस् २२९ ऋष्टियुनः । कतयः सन्ति नेभसः ५,५२,८३ २५५ अर्थसे । गोषध वृक्षं कपना इव विधसः ५,५८,६

्रद्र इत्यास्ति । सामग्री हात का सम्बद्धाः १, १५,१७ १८ इत्यास्ति सुमनाय विश्वसः । सुबृक्ति भर १,३४,१७

वेनत्

१८२ स्येदस्य सत्यश्चनसः विद कामस्य वेनतः १,८२,८ वेष

८० प्र वेपयनित पर्वतान् वि वियन्ति वनस्पतीन् १,३९,५ ८९ वपन्ति मस्तः मिहं । प्र वेपयन्ति पर्वतान् ८,७,८

-वैक्वानरः

Ξ.,

४५६ सोमं पिव । चेंश्वासर प्रदिवा केतुना सज्ः ५,६०,८ बोळहचे

२८० अनिरा धुरि चोळहचे बहिष्टा धुरि चोळहचे५,५६,६ च्यक्त

३८५ के ई व्यक्ताः नरः सनीलाः। स्वधाः ७,५६,१

नगुग

१५३ न दल्ली । न येपनि म ज्यापीय म रिटर्न ५,78,5 हमाणि:

३०१ मोर न पूर्ण सर्गत **डपभिर** प*ी पार*ी,है समान

म्याप् १५३ - वर्षक कर्त महिलका । विष्युत विपुत्त स्यः १,४५३

भग्ने तो विष्यत तममा भगतिन । अपरेन ३,३,६ -नगष्टिः

ातुरकः अर्वे ज्युष्टिषु शतमा अपनीनाम् १,२७१,५; [स्टा३६६३]

२१० ते मः दिश्यन् ायगः ब्लुच्चितु २,३४,६२ - २३ तः ऋतितु । भाग प्रांतु महतः ब्लुच्चितु ८,२०,६५

१११ - वोशिमान्तः स माया उप्रशिषु श्वेनासः न १०,७७,५

**च्योमन्** 

३२६ चरेष्टमाः ग<sup>ेष</sup>रेतायः व्य**ोमित** स्यात दुर्घदेवः ५**८०,९** 

वनः

३४१ सः झर्ज दर्बी पार्वे अप योः ६,६६,५ १३७ अनु विदे श्रवश्चत सः गन्ता गोमति झने १,८६,३

त्रतम्

१६९ दीषे वः दात्रं अदिनेः दव सतम् १,१६६,१२ १९६ यहवाः देवाः उपस्थे । सता विश्वे घारवन्ते ८,९४,२ ४२५ तां विश्वत तमसा अपझतेन । अपवे॰ ३,२,६ १९३ सादिहमां । धुनिस्नतं मायिनं दातिवारम् ५,५८,१ १९८ तवसे भन्ददिष्टये । धुनिस्नताय शवसे ५,८७,१

त्रातः

२१६ व्यातंत्रातं गणेगणं मुशस्तिभः ओजः ईमहे ३,२६६ २४४ व्यातंत्र्यातं गणेगणं मुशस्तिभः । अनु कामेम ५,५३,११ १२६ रथेषु आ । वृषवातासः प्रपतोः अयुग्वम् १,८५,४

शंस्

१३८ अस्य बोरस्य बहिषि उक्यं मदः च शस्यते १,८६,४ २७२ दत् उद्यते वसनः यत् च शस्यते ५,५५,८ ३६७ उक्यानि या वः शस्यन्ते पुरा चित् ७,५६,२३ १० प्र शंस गोषु अप्यं। क्रीळं यत् शर्थः १,३०,५ २२४ शर्थः माहतं उत् शंस । सत्यशवसम् ५,५२,८

शंस:

२०४ समन्यवः । नरां न शंसः सबनाति गन्तन २,३४,ई ४९७ शिमीवन्तः । पितॄणां न शंसाः सुरातयः १०,७८,३ १७० परे गुगे । पुरु यन् शंसं अमृतासः आवत १,१६६,११ ३५३ इमे शंसं बनुष्यतः नि पानित ७,५५.१९ १६५ तनं यं। पायन शंसात् तनदस्य पुष्टियु १,१५६,८ ८७९ मा नः दुःशंसाः ईशत १,२२,९: [इन्द्रः २२८९ ]

शंस्यम्

२०९ वत्तुचः । बद्धावन्तः शंस्यं राधः ईमहे २,३४,६६

२०९ क्व लमीसवः। क्यं शक्त क्या वय ५,२१,२

१५८ हुनि-खनः। युघाइन हाक्ताः तिवयशि कर्तन १.१५६,१

१४२ द्यामाः भवन्तु मस्तः नः स्वोतः। अपर्वे० ४,६७,३ शतम

१२१ तोकं पुत्रेन तनवं शतं हिनाः १,३४,१४ २५८ दस्द तरेन तरहा शतं हिनः ५,५८,१५ २३३ सर राहितः। एक्नेस शता रहः ५,५२,१७ ३३१ टुवि-स्वित । अनवीये पूर्वये से प्या शता ६,४८,१५ शत-भुजिः

१६५ शतभुजिभिः तं सभिहतेः समार्। रसन १,१६६,८ शत-स्विन

३८० दुम्मेदः दिशः नस्तः शतस्वी । सर्वे सहरिः ९,५८,8 श्विन्

१२२ रुदि सलाह धन सहकियं शतिमं बहवांसन् १,३४,१५ ३.७६ हे नः त्मनः **रातिनः** वर्षयनि ७,५७,७

सृत्रुः ३९ नहि वः दाञ्जः विविदे अधि यवि १,३९,४ ४३३ इन्हेर दुला प्र मृतीत शासून् । लपर्वे॰ १३,१,३

८८५ दिवतः रात्रोः अतनं वधत्तैः १,१३५,६ (इन्हा३३५५)

श्रम् [उन्हरें]

१८९ टर्ड इन्हें हामि खल्बाः वहत् १,८५,५ ३२६ रान्त नः यसं यक्षिणः हरूमि ५,८७,६

शुम् [इन]

४८६ हबारि में महदा शंहराका १,१६५,४ (स्टाइस्पर)

र89 इंट्रॉ **रॉ** दो: सप: दति सेपदम् ५,५८,१९ शंभविष्ठ

४६३ इत स्ट्रः सददः श्रीमविष्टः १,१७१,३

' ४१४ दतिपासः कमाः । सादिसेन न मना शंभविष्टाः 2,00%

शरद

१४० पूर्वाभिः हि ददादिन **दारङ्गिः** महतः वयन् १,८३,३

ज्रहः

१९३ वः मुदानवः । महतः ऋजती श्राष्टः १,१७२,२

१९८ तं वः शर्घे नादतं सुन्नटुः निरा २.२०,११ २४३ तं व: दार्घ रथनां। बहु प्र बन्ति बृद्यः ५,५३,२८ २८३ तं नः दार्घ रयेशुमं त्वेषं। का हुवे ५,५६,९ २४४ दार्घेदार्घ वः एवं। अनु क्रमेन वीतिभः ५,५३,११

६६ स्त्रोमेभिः वृक्तवर्दिनः शर्धान् स्वतस्य जिन्दय ८,७,२१ ९ प्रवः रार्थाय पृत्ये । लेग्युन्तय हिन्ते १,३७,४

१०८ रूपे राष्ट्रीय मुनवाद वेषने। मुरुक्ति भर १,६४.१ २५० प्रदार्थीय सरताय स्वसन्ते । पर्वनच्युने ५,५४.१

**३१८** प्र द्यार्थीय प्रयज्यने नुकाद्ये । तनने ५,८७,१

१२८ वा शर्घाय मारतय स्वभानवे धवः बुधन ६,४८,१२ २८८ अ विवासे दिव: शर्घाय शुप्तवः सनीयाः व,६६,११

९० वृद्ये शर्घाय मारतात भरावं हव्या वृष्प्रयाते ८,२०,९ ३५२ वः। पुनिः सुनैः दत्र दार्घस्य प्रानैः ७,५६,८

२५५ ओ **दार्बन्तं** सा गर्ने । तिष्टं रक्नोनिः ५,५३,१

६ वीटं यः शर्घः मारतं । अनवोतं रथेतुमम् १,३७,१ १० क्रीहं बर् शर्घः मन्तं क्रम्मे रमस्य बहुचे १,३७,७

२२४ दार्थः सदन् उत् रन्। सदन्यसम् ५,५२,८ २५५ अब्रान्ति शर्धः मरनः यन अर्थने । मेपप ५,५५,६

३३१ तेषं रार्घः न सरतं तुनि-स्ति ३,४८,१० रेटर विश्वं **रायो** अभिनः सा नि नेत् अ<u>११,</u>9

४८२ नारतं **राध**ः इतन तु उपन्। अवर्गे० ४.२५,७

३२८ अब्देरु का महा। दार्घाति अर्हुत्त्वर ५,८०,७

१२४ या वर सामी रायम नाय मनित । बन्यत १,८४,१३

२८३ जनमं शर्म बहुने वि बन्दर ४,४५,९

१८२ नित्र सम्मेर । मरनः झामे बन्द्रर ३,५५,३

**४३० मरतः स्**रेखबनः **। रा**र्म वरणय सम्रक्षः

[ इस्ट: ३२६५ ] ् ३६९ हार्मन् स्वतः सत्यं उत्तरे अपन् ३५

४६६ नुसमीलः न गेमः ऋतं वते १०,७८,१ सर्गणावत्

७२ समे में आधीषांवति । माजीके पर्यावति ८,७,२९ अवेरी

११९ ते रम्यायः। यति रम्यान्त बार्वशीः ५.५१.३ श्रमस्

रेष्ठ थिएँ हि जाने एवं । हिता द्वासः १.३७,९ ११९ कार्या तत्त्वः सर्गतः न आपने द्वासा ५.८७,२ ११३ वटसंस्या । स्वेपं द्वासा सबद्व एवयासगर ५.८७,३

१९५ विम्य महास्वः । अयामि ध्वया शका १,३९,१०

६९८ भाग हन गर्भ स्न हत् दाया थुः ५,५८,७

३३३ त्वेषं द्वायः द्विरे सम्म मितिषं । मध्तः व्वतं द्वायः । द्वेषे व्वतं द्वायः ५,४८,६६

१५१ ार्व वः भोतः स्थिस द्ययंसि ७,५५,७ - ४६ वि तं पुरेल द्ययसा ति भोतसा १,३९,८

११५ सं इत सवाधः शाससा बादगन्यतः १,५४,८

११६ वृगायः वृश्ः शयसा अदिमन्यवः १,६४,९

१२० म नु मः मतैः दायसा जनाव अति तस्यी १,५४,१३

१८० ते धृणुमा दायसा ग्रह्मांगः । अर्थः न १,१५७,९

४९६ ब्युष्टिय दायसा रावतीनाम् १,१७१,५ (इन्द्र:३९५७)

३३९ ते इत् उमाः शायसा ध्यापेगाः ६,६६,६

३७० यज्ञताः । त्र यतेषु दायसा मदन्ति ७,५७,१

३१८ तबसे भन्ददिष्टवे। धुनित्रतःय दाचले ५,८७,१

१८० नींह । भारातात् चित् दायसः भन्तं आयुः १,१६७,९

२१८ ते हि स्थिरस्य शबसः । सरायः सन्ति ५,५१,२

१११ ये मुदानवः। नरः असामिद्यायसः ५,५१,५

३२३ अपारः वः गहिमा वृददायसः । त्वेषं शवः ५,८७,६

१८२ स्वेदस्य सत्यश्चायसः विद कामस्य वेनतः १,८६,८

१८३ यूर्व तत् सत्यदायसः । आविः कर्त १,८६,९

२२४ मारुतं उत् शंस । सत्यदावसं नाभ्वसम् ५,५२,८

शविष्ठ

४८६ भूरीणि हि कृणवाम दाविष्ठ १,१६५,७;[इन्द्र:३२५६]

## शशमानः

१३४ या वः शर्म शशामानाय सन्ति । यच्छत १,८५,१२ १४२ शशमानस्य वा नरः। विद कामस्य वेनतः १,८६,८

## ग्रदवत्

२१८ आ ध्यद्विनः । त्मना पान्ति **दादवतः ५,५२,२** ९८ नाम त्वेषं **दादवतां** एकं । इत् धुने ८,२०,१३ ४९३ - व्यप्ति अवस्य **दाङ्यलीनाम् १,१७१,'**१ [ इन्द्रः ३२३७]

177

१७६ गर्डा में जम्मुः शशमः ५,४६,१

शस्तिः

ध'र७ मा नःविरत् पश्चिमाः मो शक्कास्तिः। अर्था ०१,२०,१

१९० मध्यः । पदास्ति नः कृत्य रिवासः ७,५७,७

१९६ वानंवातं गर्णगणं सद्मास्तिभाः। ओवः इनरे ३,२६,६

१५५ नातंनानं गणंगणं गुद्रास्तिभिः। अनु क्रमेम ५,५३,११

शाकिन्

४२६ एडमेची न । क्षेत्री य झाक्ती च । या॰ य॰ १७,८८ २३३ सार में सह झाकिन: । शता युर ५,४२,१७

शाम

४८३ आ ज्ञासते प्रति धर्वेन्त उत्था १,१६५,८ जन्मः ३२५३ ।

शिक्यस

१३१ पितरं दक्ष्मिणे । रहं बीयन्त शिक्यसः ५,५२,१६

१५३ वि अस्तून् ह्याः वि अक्षनि दिाक्यसः ५,५३,३

शित

४९५ युग्मभ्यं हथ्या निद्यातानि आशत् १,१७१,८ [इन्द्रः ३२६६]

शिशा

१६० शिमाः शर्षम् वितताः हिरण्ययोः ५,५४,११

७० शिमाः शीर्पन् दिरण्ययोः । अञ्चत श्रिये ८,७,३५

२०१ हिरण्यदिामाः महतः दविष्यतः । पृक्षं याध २,३४,३

शिमी-वत्

२७७ ऋक्षः न वः मस्तः शिमीवान् अनः ५,५६,३ ४१७ वर्मःवन्तः न योधाः शिमीवन्तः सुरातयः १०,७८,३

८४ रिदयाणां । शुर्मं उत्रं महतां शिमीवताम् ८,२०,३

शिव

४३८ पयस्वतीः कृणुय अपः ओषधीः शिवाः। अथर्व०६,२२,१ १०५ जतिभिः मयोभुयः । शिवाभिः असचिद्वपः ८,७,२४

शिश्रः

३६० ते हर्म्यस्थाः शिशायः न शुश्राः वत्सासः न ७,५६,१६ २०६ धेतुः न शिश्ये स्वसरेषु विन्वते। मही इषम् २,३४,८

शिशूल:

४२० शिश्लाः न कीळयः समातरः उत त्विषा १०,७८,१

## शिश्रियाणः

३५७ दक्षःमु रक्साः उपशिक्षियाणाः । इष्टिभिः स्वानाः ७,५३,६३

शीभम्

१९ प्रयत्त शोभं असुनिः। तत्रो नु मद्दशकै १,३७,१४ शीपन

२६० शिष्ठाः द्वीर्षसु विततः हिरण्यद्याः ५,५४,६६ २८९ हम्मा द्वीर्षसु अयुधा रथेषु वः ५,५७,६ ७० शिष्ठाः द्वीर्षम् हिरप्यदोः । वि अञ्चत थिये ८,७,६५

४२४.१ शुक्तः च कत्याः च । बाद वर १७,८० २२४ सहत् शुक्तं हुदुद्दे हिश्रः कथः २,४५,१ २०० हमा सजति पृज्याः शुक्ते कपनि २,२४,२

शुक्र-ज्योतिः

१९११ शुक्राज्योतिः च चित्रज्येतिः च । बार्यस्ट,८० स्वयन

२२० चृतिरे गिरा। सञ्चाकानः स्थयः एरयमस्य ५,८५,२ ञाच

११५ वे सामा न शोधासन् इपना ६,६६,३

गुचत्

रेर्देक राप कर्ति । सहः प्रवेशिया सुस्राता से न्यारि स्टब्स्ट्राहर

शुचि

सुष १८९ प्रवेशमः शुक्तयः गृगी ३० । गयनः र १,६६.६ १६७ भित्रत् मी सुस्तयः गृगी ३० । गयनः र १,६६.६ १६७ भा नियोग । ता शर्मा गुक्तयः गर्भाग १,६६.११ १५६ जन्म । शन्मिकामागः श्रास्त्रयः गर्भाग ७,५६,१६ १७४ मा । शन्म । शन्म । शुक्रयः व ११० ७,५६,५ १५६ शुक्ती व १८०, २१ । श्रास्त्रीम् श्रास्त्र निर्मे

श्चि-जन्मन्

१५६ ००० शिविज्ञाति । २००० ४ ४ ४ ४ १

द्यारहः

म्म्य विशेष (स्वर्त कर सुरुष्या ४५६६ **इ.स**्थिको

मुम्बारी है है है है स्वास्त्रियों है । १०० देन है बेर्ड १ र १ । १०० है स्वास्त्रिय । १०० देन है े २६० वक्षामु रुस्माः मस्तः रथे शुक्तः । शिकाः सर्वेषु ५,५९,११

इ अनवीर्ग रथेग्रुमें। कलाः अभि प्र गायत १,३७,१
 २८३ तं वः शर्थ रथेश्रुमें त्वेषम् ५,५३,९
 शुभू [दोभायाम्]

४८० करा द्यामा सहयमः सरीहाः १,१६५.१

[इन्द्रः ३२५०]

१५० वर्स वेष्टः द्युभा शोभेशः। भिवा संसिधाः ७,५६,६ १११ वद्यानु रक्सन् सभि वेतिरे हामे १,६७,७

१९७ भूमेः बामेषु बर् इ दुल्ने सुभे १,८७,३ १५२ हामे वं बान्त स्पत्नुभः सक्षः १,८८,३

१७७ शुँभे निर्मणं दिव्येतु प्रजम् १,१६७,६ २९४ शुभे नीमेणा हपती लहुमात हृदद्वार २,३६,४

१९८ जा स्म ते शुभे नरः । प स्पराः तुत्र ५,५६,८

२८२ सुमे बर्डिया ह्यारी सद्भवम् ५,४७,३ २७२ म्याने स्थित ह्यात्री सम्मे वम् ७,४७,३

शुभं-यावन्

६१८ मः सकारमार्थे **श्चियाया** सर्भित्र **५,६१,१३** ६९८ शुक्षेयायाच विशेष गरमणः १३ १ १**० १५,१**०

शुक्षं-दुः

និងស្ត្រាជ្រឹក្សា ខេត្ត ខេត្ត ខែសុខ្លាស់ក្រុង ។ ។ ស្ពាជា

कदेश कर्षे क्षाप्त गाण सङ्क्षण अञ्चल प्राप्ताहरू हुन्। कद्भ राजियांचा कर्मा ३० मारा गाउन क्षाप्तकर प्राप्ताहरू

5.22.23

२५६ (२) मा हा स्कूलकोट्टर मनगर अधिकार सुम्राज्य

Sign of the money of the state of the state of

£37.

The grade of the second second

रिकेत २० क्षाप्तिका २०२० गणा १ ५५५ । हेर्नुहरू कृष् रेकेंट हैं जब जाए १०० , जक्षणुद्धार जन याज कृत्ये केट

أجوالها والشيئية والمحافظة والمحافظة

er e transfer transfer

- - . .
  - .,

  - •

- the state of the s
- . . . .
- . . . . .

- 25 C. C.
- 55 3
- to the second second
- : •
- .
- 4 T 1 1
  - •
- •
- λ.,
- .
- .
- ,
- , · · ·
- •
- , . . . .
- \*\*

४२९ पिबन्तः मदिरं मधु तत्र श्रवांसि कृज्वते। साम० ३५६ २५० पृष्टयज्वने । युम्नश्चवसे महि नृम्गं अर्चत ५,५४,६ श्रवस्य:

१३० अवस्यव: न पृतनासु येतिरे । राजानः इव १,८५,८ २८२ रयं मास्तं वयं। श्रवस्यं हुनामहे ५,५६,८ रे९५ गौः धयति मस्तां। अवस्यः माता मघोनाम् ८,९४,६ आय:

२३७ सञ्ज रुक्मेषु खादिषुः श्रायाः रथेषु धन्वसु ५,५३,८ श्रियस

१५० श्रियसे कं भाताभिः सं मिमिशिरे १,८७,६ २०२ गवां इव श्रियसे नृहं मर्याः इव श्रियसे चेत्र ५,५९,३

२८९ विश्वा वः और अधि तन्यु पिपिशे ५,५७,६, ९३ आयुधा रथेषु वः । सनीकेषु सिध श्रियः ८,२०,१२ ८८ स्वधां अनु श्रियं नरः । वहन्ते अहुतप्सवः ८,२०,७ १२४ चिकरे सदः। अधि श्रियः दिधरे पृक्षिमानरः १,८५,२ १६७ वयः न पक्षान् वि अनु श्रियः धिरे १,१६६,१०

३१३ येषां श्रिया अधि रोदसी । विश्राजन्ते ५,६१,१२

३३७ जोपं। अनु श्रिया तन्त्रं उक्षमाणाः ६,६६,८ ३५० श्रिया संमिक्ताः क्षोजोभिः उप्राः ७,५६,६

११९ गगं । ऋजीपिणं वृषणं सक्षत श्रिये १,६४,६२

१५३ श्रिये कं वः अधि तन् यु वासीः १,८८,३

४४८ तव श्रिये मस्तः मर्जयन्त । स्द ५,३,३

२६७ श्रिये चित आ प्रतरं वर्धुः नरः ५,५५,३

४५२ श्रिये श्रेयांसः तवसः रथेषु । महांसि चिन्तिरे ५,६०,४

७० शिप्ताः शीर्पन् हिरण्यभीः शुम्राः वि अञ्जत श्रिये **८.७.३**५

१०८ श्रिये मर्यासः अञ्जीन अकृष्वत दिवः पुत्रासः ६०,७७,३ ४२१ उपसा न केतवः अध्वराधियः शुभयवः १०,७८,७

११६ रोदली क्षा बदत गणिश्रयः । नृसाचः १,६४,९

४५६ से मं विद सन्दसनः रागिक्षिभिः । पादनेभिः ५,६०,८

१८ हुवते कावन् का । शुणोति वः चित्र एयम् १,३७,१३ ८ रहेव शुण्वे एयां । वराः हत्वेषु यत् वदान् १,३७,३

३३५ रथेषु तरेषुयः। वः शुक्षाय वधा व्युः ५,५३,२

३६० प्र वे दिवः सुरतः शुक्तिके विस ५,८७,३

१३९ अस धोपन्तु आ भुँदः । चर्याः आने १,८६,५

१३६ विषय का सरीतां। गरणा शृह्यत हरस् १,८६.३

८७८ विश्वे मम श्रुत हवम् १,२३,८ [ इन्द्रः ३२४८ ] ३२५ आ इतन। श्रोत हवं जरितुः एवयामहत् ५,८७,८ ३२६ चितवाः । श्रोत हवं भरक्षः एवयामरुत् ५,८७,९ ४१ आ वः यामाय पृथिवी चित् अश्रोत् १,३९,६ ४३३ आ वः रोहितः शृणवत् सुदानवः । अयर्व० १३,१,३

श्रुत

२ अच्छ विदद्द गिरः महां अनूपत श्चातम् १,६,६ २३३ यमुनायां अधि श्चातं । उत् राधः गव्यं मृजे ५,५२,१७ ४५० था ये तस्युः पृपतीपु श्रुतासु सुखेषु ५,६०,२ २३१ सचेत स्रिभिः । यामश्रुतिभिः अञ्जिभिः ५,५२,६५ २९१:२९९ सत्वश्चतः क्वयः युवानः । नृहद्रिरयः 4,49,5; 46,5

श्रत्यम्

४९० वत् मे नरः श्चात्यं द्रच चक्र १,१६५,११[इन्द्रः३१६०] १९८ वधा रथि। अवसमानं श्रुत्यं दिनेदिने २,३०,१६ श्राप्टे:

१७० सण धिया मनवे श्रुष्टि आव्य १,१६६,१३ श्रुष्टि-मन्

२६३ ऋष्टि अवय । सूर्व धाय राजानं श्रुष्टिमनतं ५,५४,१४ श्रेणिः

३०६ वया न ये छेची। पातुः भोजमा ५,५९,७ श्रेयस्

८५२- व्येषे **श्रेयांसः** तत्त्यः रथेषु । महीति चिन्ति ५,५०,८ थप्ट-तम

२०८ के स्पानसः धेष्टतमाः । अपन ५,६१,१

३१६ प्रतेतार राजा विका श्रोतारः वास्तृतिषु ७,६१,१५ श्रोक:

३४ निमोदि नहोको साम्ये। प्रतिया इत नवना १,३८,११

१८१ वर्ष हरा । वर्ष द्वः वे देवलि सम्बे शुरूर १,१०

१७१ देन देवे मन्तः शुरावाम १,१६६,१७

. ६३१ हरकारिया। सुमेरकान करिजीना कि स्वित्तन 70,363

# सं-राज्

३८० दुमोतः सम्राद् उत हन्ति गत्रम् ७,५८,४ संवत्सरीणः

१४७ संबत्सरीणाः मस्तः स्वर्काः । अपर्वे० ७,८२,३ संबर्णम्

ष्टरेर यूर्व महः संबरणस्य नन्तः विश्वनातः वसवः

१०,७७,इ

## सं-विदानः

१६२ असं अक्षः तन्भः संविद्यानः । अपर्ये० ४,१५,१० मं-सूज्

७७० व व वयः मेदण संसृजन्ति । अपर्वत ४,२७,५ सं−द्वितम

१८८ वट वटवरप विष्यादन संदिनं वि परिणा १,१५८,५ सञ्चत

३६४ माज्य होते हुई। इथि। कथा ६,44.? संक्थम

केरेट के राजकाति संग्यस्य पुषक्षे न जनगः ५,५१,३ संस्थित

कोर जिल्ला गनमः । सरस्यायः सन्ति वृण्या ५,५००

केटके का निषक्षण बनार स्थानना । यमे **रास्ताया** सामः

4,00,00

स्कूर के र क्वन्त्रका तने अतिक १,१३५,११ ।

[ 252; 3650 ]

२९६ ५ ५०० संसर्वतम् उत्यः सम्मायः १,१५%,१३ १८८३ ३२२०

१९४ - अवस्था वर्षात्र । देनु जनवर्ष वै.स्ट. ११

车辆 化环 经正式工程的指挥 化光光光谱器

६ वर्षे (३८ २०) २ १ स्थानसम्बद्धाः दृश्यः देशः (४१०५४५३) स्थितसम्बद्धाः

A REST OF SECTION OF A PROPERTY OF THE SECTION OF T

parties of the content and an expension of

A BB BOOK IN TO BE TO SEE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

1: 2/ /

医乳头 蘇南部 计分别 计报告系统计算 第第十章的

tot skitky

#### स-गणः

#### सच्

२३१ दाना सचेत स्रिभितं यामपुताभेः शतिभितं प्रित्रे हैंप १९८ सर्वतीरं नशामहै। अपत्यसानां भुग्यं विवेदिते

१,१०,११

११६ मणनियः मुस्ताचाः शहाः स्वामा अहिमायाः १.५५ १

# सचाधः

१७३ जोवा यत् ई अपर्या सचध्ये १,१५७,५ सन्ता

१७८ रान्ता यत् ई गुपमनाः अतृषः १, १६७,७

२८२ आ यस्मिन् तम्बी । सचा मध्य सेदसा ५५५८ २८३ सुभगा महीयते । सच्चा मध्यु मीव्हमा ५,५५८

३८९ असार्य अप महता मुते राचा । विषत ७,५१,३

## सजात्यम्

१०९ राजात्येन मरतः समस्पनः स्तिते कक्रमा सिपा ८,<sup>१५,०१</sup>

## सगुग्

८०० मात्रः गंभन तृत्वतु १,०३,७। [ इ.व. ३०४०]

अपन सामे पिन वेपानरः प्रदिशा वेतुना साम्। प्र<sup>मुक्</sup>र

## राजीपरा

भ्रष्ट अप सा ना अस्मति सजापसः। अत् नेपुन धार्माः

२८४ ऱ्या रहाया इन्डवन्तः सजोत्तरमा (इरव्यरवार<sup>्य</sup>,) भी

४४३ महनः न रिवारमः करानेण सत्तीयम् । नाव कः ४,४१

## गं-चस्त

४२१ मञ्जूष मन्तः जनत्वे। १,१९७,१७ (४००,३७३)

## यं जग्मन

४४६ स्राप्तसामा वंगामुक रे,६,३(१६०) ४०४९,

क्षेत्रक प्रतास का का का कर्मात बहुत्र है अबदा के (बहुत्र) है है

and thought in action in the said

## 13:4 4;

age on all apply then 3,331,3

#### सत्य

१८८ अति सत्यः ऋगयावा अनेवः। इत्रा गगः १,८७,८ १७८ यः एषां । मरुतां माहेमा सत्यः अस्ति १,१६७,७ 8र8.रे ऋतः च सत्यः च ध्रुवः च । वा॰ य॰ र७,८र २७ सत्यं त्वेपाः अमवन्तः मिहं त्यवन्ति अवाताम् १,२८,७ ३५६ ऋतेन सत्यं ऋतसारः आयन् द्विबन्मानः ७,५६,१२ सत्य-जित

४२४.४ सत्यजित् च सेनजित् च । वः० य० १७,८३ सत्य-ज्योतिः

४२४.१ सत्यञ्योतिः च ज्योतिकात् च । वा व्यव १७,८० सत्य-शवस्

१८९ स्वेदस सत्यश्वसः विर कानस्य देनतः १,८३,८ १४३ वृदं तत् सत्यशवसः। सन्तिः कर्ते १,८६,९ १९४ मारतं उद् इंस । सत्यदावसं ऋभ्वसम ५,५९,८ सत्य-अतः

२९१:२९९ सत्यश्रुतः क्वयः तुदानः ५,५७,८:५८,८ सत्रा

ष्ट्रपर तवसः । सन्ना महांसि चनिरे तन्यु ५,६०,४ सत्राच्

४१० प्रयस्तन्तः न सन्नाचः आ गत १०,७७,८ ३६२ जोरबाति सनः सत्राचीं राति मरतः गृयकः७,५५,१८ सत्वन्

१०९ स्वीर्द । सत्वानः न हिन्तः घरदर्भः १,६४.३

३८९ विश्वं रार्थः सभिनः मा नि सेदा ७,५९,७ १२९ दयः न सीट्स् अधि व हिंदे विवे १,८४,७

**३७१ र**हिः । सा बीतवे **सद्त** विविधामाः ७,५७,३ ३८८ का चनः रहिः सद्त अवित च ७,५९,३

**१२८ सीदत** का बीरें। इर दा गया हत्यू १.८५,३

रेकरे सनवक्रसमसः काजिए सः न बहुनेतु पूर्वद्वाराहरु। सदनम्

**२६६** रहा: ऋत्स्य **सद्तेष्ठ** राहः इते ४७२ २,३४,१३

२०२ कियाय या साई आ की रायनका अननपराप्यान करे हैं। तद्यः

२९५ बहुल्यः । हुम्य् सद्ध्यास्ययः हर्षेत्रः ५,५८,६ सरद्दश्यक दुन्

#### सद्स

१२८ सोदत का बहिः कर वः सदः हतम् १,८५,५ ३०९ क्या वय पृष्ठे सदः नतोः वमः ५,६१,२ १२४ दिवे स्ट्यः अधि चित्ररे सदः १,८५,२ १२९ महितना सा। नार्क तस्युः उरु चित्ररे सदः१,८४,७ **३९१** समानस्माद् **सद्सः** एवशमरत् यदा अदुक्त सनग 8,63,8

सन्

#### सदा

३६९;३७६:३८२ यूर्व पात स्वस्तिभा सद्या नः७,५६,२५: 7,27:0,07

१०३ सदा हि वः। भाषितं अनि निप्नुति ८,२०,२२ ३९७ सदा राजि वारवः। मतः स्रोमगीतमे ८,९४,३ ४४१ इसं अक्षितं व्यथ्वति वे **सदा।** अपर्वे० ४,२७,२

४२४-२ सहङ् च प्रतिसहङ् च । या व पर १७,८१ सद्धः

४२५ सहस्रासः प्रतिसहस्रासः अ इतन। गा००० र.०,८८

२८७ वर्षभित्रेतः । यमाद्य सुस्रदशः ग्रेयतः ५,५०,८ समन्

२० दिएं का **सद्भा** गर्थि परेडार प्रमानुगः **१,३८,१०** इन्छ पर्वे गुपु कारे सम्म कपिते। अगुर्वेन्साम ४,८५,५

२५९ नगरमः । सुद्धाः शय अपनाः पर्ने एउतुप्र ५,५५,५,० ३६३ सद्याधीर वस व्हेलिश की प्रमु ६,४८,२३

## नद-जातः

४२<sup>६</sup> रहर्द्यस्यः वात्रानः संगान्तः स्य-जन्यः २०,३८,९ **२६**५ तत् इत्यामिकीलोससम्बद्धसम्बद्धी । १८१५ ५५<u>५</u> ४

स्टर् इत्ते व नवंत्र । सबस्ये व गाः विवायकः ५ संक र एवं को संघर्ष्य की का (1991 र 1973) ३६९ निर्देश किला विकासिक्यस्य ए । १८९५ ४

#### सब्दर्

प्रवर्ते सानः व्यक्तिनाः शास्त्रातः सम्बद्धाः स्थापः १४,६

६४० (ति विषय गाँति। सम्बर्ध १,१६४,६) (१८ ६० ४०)

ं ३३७ अया नु अन्तरिति सन्तः अत्रद्यानि पुनानाः ६,६६,८ सना

१५७ अभि तानि पैंस्या । सना भूवन् युम्नानि १,१३९,८

सनात्

३४९ सा विट्। सनात् सहन्ती पुष्यन्ती नृम्णम् ७,५६,५ ४२२ कृणुत सुरत्नान् । सनात् हि वः रत्नथेयानि सन्ति

१०,७८,८

## स-नाभिः

४१८ रथानां न ये अराः सनाभयः जीगीवांसः २०,७८,४ सनि:

२०५ दात महतः । स्तिनं मेथां अरिष्टं दुस्तरं सहः २,३४,७

७३६ नरुद्धिः इत् सनिता वाजं अवां ७,५६,२३ स-नीजः

८८० क्या शुभा सवयसः सनीळाः १,१६५,१[इन्द्रः३२५०] ३४५ के ई व्यवताः नरः सनीळाः । मर्याः ७,५६,१

सनुतस्

३२५ सान् रथ्यः न दंसना । अप हेपांसि सनुतः ५,८७,८ ८१२ वसवः । आरात् चित् हेपः सनुतः युयोत १०,७७,६

सनीम

३५३ स्तेतिम अस्मत् युयोत दियुं। दुर्मतिः ७,५६,९ संहग

३२३ स्थानारः हि प्रसितौ संहिशा स्थन । शुशुक्वांसः

4,69,5 १३० पृतनामु येतिरे राजानः दव त्येषसंदशः नरः १,८५.८

२८८ अञ्जिमन्तः सुदानवः त्वेपसंदशः अनवश्रराधसः

२८६ ह्दनानि आगमन्। तान् वर्षे मीमसंहदाः ५,५६,२ ४२५ राजानः न वित्राः सुसंहदाः सर्याः अरेपसः १०,७८,१

२५६ ज्तेन सर्वं कतसापः आयत् श्वितस्मानः १,५६,१२ सपर्यति[गमवाह]

२५ सद्य वृत्तविद्याः हद्या कः कः **सपर्यति ८,७,२०** 

६३३ १०३न (इप्टर्स ब्रि**-स्ट्रांस:** मस्तः स्वादुर्गस्दः लयदं ०१३,१,३

#### सप्तन्

२२२ सप्त में सप्त शाकिनः एकमेना शता दहुः५,५२,६५

सप्ति:

१२३ प्र ये शुम्भन्ते जनयः न सप्तयः १,८५,१ १२८ भा वः वहन्तु सप्तयः रघुस्यदः रघुपत्वानः १,८५,६

१०८ भेपजस्य वहत सुदानवः यूर्यं सत्तायः सप्तयः ८,९०,९३ स-प्रथः

९४ यपां अर्णः न सप्रथः। नाम त्वेपम् ८,२०,१३

४३० मरुतः सूर्यत्वचसः । शर्म यच्छाय सप्रधाः

अयर्व० १,२२,३

#### सप्सरः

१९१ ते सप्सरासः अजनयन्त अभवं। स्वधां इपिराम् २,१६८,९

## स-बन्धुः

३०४ अथाः इव इत् अरुपासः स्वयन्धयः श्राः इव ५,५९,५ १०२ सजात्येन मुरुतः स्वयन्धवःरिहते ककुमःमियः८,२०,२१

सबद्धा

३२७ आ सखायः सवर्दुद्यां धेनुं अजध्वम् ६,४८,४१ स-गाधः

११५ ऋष्टिभिः सं इत् **स्त्राधः** शवसा अहिमन्यतः १,६९,८ सभरस्

४२४.२ संमितः च समराः । वा॰ य॰१७,८१ २५९ यत् महतः समरसः खर्गरः। मदय ५,५४,१० ४२५ आ इतन सभरसः महतः यज्ञे अग्मिन् । वा०य०?०,८३

सभा-वर्ती

१७३ सभावती विदथ्या इव सं वाक् १,१६७,३

सम्

( ४७६.४ ) १,६,७ [ इन्द्रः ३६४६ ]; ( १८ ) १,३०,१३; (२०८;२२५) १,६४,१.८; (१५०) १,८७,६; (८८,४८३)

२,२६५,२.३ [इंडा३२५०;३२५२];(१७४)२,१६०,३,(१८५ १,१६८,३। (२५१,२६१) ५,५८,२.१२; (२०६) ५,५८,५

(309) 4,49,6; (843) 4,50,4; (338) 8,86,9° (8:); (355) 0,46,22; (398) 0,208,26; (65)

८,७,६६ ( चतुःग्रन्यः ); ( ४६०-६३ ) भ्रयवे॰ ४,१५,१-१

सम-अराणः

८८२ में पृष्टिय समराणः तुमानः १,१६५,३ [ \$131 3375 ]

सर्व

## सम्-धा

४८५ यत् मां एकं समधत्त अहिहले १,१६५,६ [इन्द्र:३२५५]

#### समना

१८३ यज्ञायज्ञा वः समना तुतुर्वणिः देवयाः १,१६८,१

### स-मन्युः

२०१ दिविष्वतः । पृक्षं याथ पृषतीतिः समन्यवः २,३४,३

२०३ सतराणि गन्तन मधोः मदाय महतः समन्यवः २,३४,५

२०४ था नः ब्रह्माणि नरुतः समन्यवः । गन्तन २,३४,६ ३२५ विष्णोः महः समन्यवः युयोतन । अप हेषांसि ५,८७,८

८२ ना अप स्थात समन्यवः । स्थिरा चित् नमयिष्णवः ८.२०,१

१०२ गावः चित् घ समन्यवः रिहते वकुमः निथः८,२०,२१ समया

१६६ अझः वः चका समया वि ववृते १,१६६,९ स-मर्थम

१८१ इन्द्रस्य प्रेष्टाः । वयं श्वः वोचेमिह समर्ये १,१६७,१०

#### समह

२४८ सुरेवः समह असति सुवीरः। नरः मरुतः ५,५३,१५

## समान

२२४ समानं नाम धेतु पत्यमानं । दोहसे पीपाय ६,६६,६ २७२ विश्वपिदाः । समानं अज्ञि अज्ञते तुमे कम् ७,५७,३

९२ समानं अडि एपां। वि भ्राजन्ते स्वमासः ८,२०,६६

८८६ समानेभिः वृपन पाँस्येभिः १,१६५,७

[इन्द्रः ३२५६] ।

२२१ समानस्मात् सदसः एववामहत् । यदा अवुक्तपः,८०,८ समान-चर्म

४७६ नन्दू समानवर्चेसा १,६७; [इन्द्रः ३२४६]

समान्य ४८० समान्या नस्तः सं निनिष्ठः १,१६५,१

[दग्रः ३६५०]

## समिद्धः

२९८ अयं यः अहिः महतः सामिद्धः एतं जुक्तम् ५,५८,३

## समुक्षितः

२७३ स्त्रोमैः समुक्षितानां मस्तां पुरतमं अयुर्वमूप,पद,प समुद्रः

८७१ तिरः समुद्रं अर्वेदम् १,१९,७; [अन्निः २४४४]

४४३ अपः समुद्रात् दिनं उत् नहन्ति । अथर्व॰ ४,२७,४ १०६ यत् समुद्रेषु मस्तः सुवर्हिषः । यत् पर्वतेषु भेषजम्

समृद्रतः

२६९ उत् ईरयथ मस्तः समुद्रतः । यूर्वं वृष्टिम् ५,५५,५ ४५९ उत् ईरयत मस्तः समुद्रतः । अथर्व० ४,५५,५

8७२ तिरः समुद्रं ओजसा १,१९,८; ि अतिः २४८५]

१७३ तियुतः समुद्रस्य चित् धनयन्त पारे १,१६७,२

समोकस्

११७ विश्ववेदसः रियाभिः समोकसः। संनिष्टासः १,५४,६० सं–मित

४२४.२ संमितः च समराः। वा॰ य॰ १७,८१

४२५ नितासः च संमितासः नः। वा॰ य॰ १७,८४

सं–मिश्ल

१६८ संमिन्हाः इन्द्रे मस्तः परिस्तुमः १,१६६,११ २१८ सुभे संमिन्हाः ष्टपतीः अयुक्त विश्ववेदसः ३,२६,८

२५० शोभिष्टाः त्रिया संमिन्ह्याः ओबोभिः उत्राः ७,५२,६ ११७ समोकसः । संमिन्ह्यासः त.विर्याभिः विराप्तिनः

र,इ४,**३**०

## सं-मुद्

8३३ श्रुपवत् सुदानवः । त्रिसप्तासः मरतः स्वादुसंसुदः सर्थवं १२,१,३

### सरम्

२०३ आ हमासः न रवसराणि गन्तन मरतः समन्यनः २,३८,५

२०६ भेतः न शिक्षे स्वस्तरेषु विस्वते । महा इयम् २,३४,८ सर्युः

२४२ मा वः परि स्तत् सरयुः पुराविनी ५.५२,९ सरस

५५ त्रीन सरांसि १४४ः। दुदृते बज्जिने मनु ८,७,१० सर्गः

84८ सर्गाः दर्पस्य वर्षतः दर्पतः । अपरे० ४,१५,४ २७९ पुरुवमे अपूर्वे । गर्वा सर्गे द्व रावे ५,५६,५

## सर्जनम्

ं २०२ श्टाई उत्तर्भ । सुदी न बहुः रङ्गाः विसर्जने ७,५२,३ सर्वे

। ४० मरतः दुर्मदाः स्व । देन कः सर्वया विशः १,६९,५

## सर्व-तातिः

२७६ विधे कती। अच्छ सूरीन् सर्वताता जिगात ७,५७,७ सर्व-वीरः

१९८ यथा र्यि सर्ववीरं नशामहै। अपलसाचम् २,३०,११ सवनम्

२०४ तमन्यवः। नरां न शंसः सवनानि गन्तन २,३४,६ ३८९ नि सेद । नरः न रावाः सवने मदन्तः ७,५९,७

स-वयस्

८८० कथा शुभा सवयसः सनीद्धाः १,१६५,१

[इन्द्रः ३२५०]

#### सश्च

११९ भारतं गणं । ऋजीविणं वृषणं सञ्चत श्रिये १,६४,१२ ससिहिः

८९७ मुप्रकेतेभिः सस्तिहः दधानः १,१७१,६

[ इन्द्रः ३२६८ ]

## सस्ज्

२८ वियुत् मिमाति । वसं न माना सिसक्ति १,३८,८ ससुपी

१२९ विधाः यः चर्षणीः अभि मृरं चित् **सस्युपीः** इषः १.८६.५

# सस्वर्न

३८१ वत् सस्यती जिहास्टिरे यत् आविः अव ईमहे७,५८,५ सस्यः

१५५ स्तस्यः इ यत् मरुतः गोतमः वः पश्यत् हिरण्यसकात् १,८८,५

३८९, सन्दः दित् हि तन्दः ग्रुम्भमानाः । अपमन् ७,५९,७ सह

३४२ वे सहांनि सहसा सहन्ते । रेजने एथियी ३,६६,९ ४६४ स्थ समि प्र इत रुणन सहस्वम् । अथर्ये० ३,१,१ १२२ वारवन्ते । स्टनिसहं रवि अन्सास यत्र १,६४,१५

सह

२६ (रिकेटि: व्हेशा वर्षात प्रवीप्त तृष्यया **सह १,१८,६** १९५ वर्ष्य राख्यः सुवति । इक्षानिः वृष्टवः **सह ५,५६,९** १८७ व्यापः वृत्ति भारते । साम महतः सह ५,५६,१८

#### सहः

१८२ सन्तर ने सन्त मृदिश इब हाना नत्तन। ८,२०,४० -

#### सहत्

३२२ येन सहन्तः ऋञ्जत स्वरोचिषः स्वारस्मानः ५,८७,५ ३४९ सा विट्। सनात् सहन्ती पुष्यन्ती तृम्णम् ७,५६,५

#### सहस्

२८९ अंसयोः अधि सहः ओजः वाहोः वः वलंहितम्५,५७,६ ९४ एकं इत् भुजे । वयः न पित्र्यं सहः ८,२०,१३ २०५ सनि मधां अरिष्टं दुस्तरं सहः २,३४,७

३६३ इमे सहः सहसः आ नमन्ति । नि पान्ति७,५६,१९

८७९ इन्द्रेण सहसा युवा १,२३,९; [इन्द्रः ३२४९] ३४२ ये सहांसि सहसा सहन्ते। रेवते पृथियी ६,६६,९

## सहस्रम्

३३१ सं सहस्रा कारिपत् चर्पणिभ्यः आ ६,४८,१५ सहस्र-भृष्टिः

१३१ यत् वज्रं सहस्रभृष्टिं स्वयाः अवर्तयत् १,८५,९

सहास्त्रिन् ३८० मस्तः शतस्वी। युप्मोतः अवी सहुरिः सहस्री७,५८,८

१२२ रियं अस्मामु धत्त सहस्त्रिणं शतिनं श्रृष्टवांसम्१,६४,१५ २६२ तिष्यः यथा अस्मे ररन्त मरुतः सहस्त्रिणम्५,५४,१३

## सहस्रिय

१८८ सद्दक्षियासः अषां न ऊमेयः आसा गावः१,१३८,१ २५८ सद्दक्षियं दम्यं भागं एतं । जुषध्यम् ७,५६,१४

#### सहस्वत्

३ मखः सहस्वत् अर्वति । गर्गः इन्द्रम्य काम्पेः २,६,८ ४४६ तिग्मं अनीकं विदितं सहस्वत् । अथवं ०४,२७,७

## सहीयस्

४९७ त्वं पाहिद्द्यं सदीयसः गृत १,१७१,६[१२४३६६] सहरिः

३८० गरुतः शतस्यी दुष्मीतः अभी समुतिः महत्वी ७,५८,६

सही ७९ सही मुनः यज्ञदनीः । ग्तुपे दिल्पपार्शनः ८,७,३०

सहा—दाः ८९३ उम्र उम्रेभिः स्थिपः सहादाः १,१७१.७ [इन्स ३१३७]

#### माकम्

७ स्ताको बार्यास्तिः अभिन्तः अभावतः स्पन्तरमः १,३५,३

ક્ ફ્રેઇ છ

१,१६६,१३

产际营销

साकम १११ मिनुझ: ऋष्ट्य: । सार्क जित्तरे स्वधदा दिव: नर:

सातम

साति:

सान्तपनः

सामन

साम-विशः

सासहस्

साव्ह

१६३ स्तर्रवारं। यूर्वे ऋषे सब्ध सामविष्रम् ५.५४,१४

१६७ मराज्ञिः उम्र प्रत्याह सामद्या । व व अशे ७,५६,६३

४२६.१ धुनेः य सासहान् य। वः वः ३६,७

१७० अधि अन्य । साकं नरः दंसनैः आ विकिन्नरे

२६७ सार्क जाताः सम्बः सार्क उन्निताः ५.५५.३

देदेप हिरण्यवातः साके हम्याः पाँद्वेभिः च मृबद् इ.इइ.२ साकम-उक्ष

१७७ प्र साक्रमुक्षे अर्वत गराय । यः तुविष्मात् ७,५८.६

४४० प्र इमं बार्ज बाजसाते अवन्तु । अधर्वे० ४,२७,६

१८९ सातिः न वः अमबतो स्वर्वती । त्वेषा १,१६८.७ ९७ अभि सः सुन्तैः उत वादसातिभिः। तुन्तः वः 6,30,85 ३८६ मस्तः ये अवथ बाजसातौ । सः वर्ष दर्श ६.६६.८

साधत ३४० रवस्तः। वि रोवसी पप्याः यादि **साधन ६,६६.७** साधारणी १७५ अदासः साधारण्या इव नहतः निनिधः १,१६७,८

8५१ दिवः चित् सास्त रेजत स्वने यः । यत् की स्थ ५,६०,३ ३०६ पणुः ओजसा । अन्यत् दिवः सहतः सासुनः परि 446 8 धर्६ प्रधाती य सान्तपनः य। वा॰ य॰ रे७,८५

४८७ सान्तपनाः मस्तराः मादीवणावः । सप्देन ७,८२,३ ३९६ सान्तपनाः इदं हिनः। नरतः तर् बुबुधन ७,५९,९

ਜ਼ੁ ४१९ जिगनदः दिश्वरः अष्टिरकः व सामाभिः १०,७८,५ (१९) १,३७,१४; ५३ ( 250 ) 3,504,58 (ca . सम्हार **५,५३,६५**, ८३,

सिच ४३८ यत्र नरः मस्तः सि १३३ असिञ्चन उत्तंगी ४४१ वे आसिञ्जन्ति र

११५ सिंहा इव नानदति

सित ४११ रिशाइसः । प्रवासः सिति:

३२३ स्थातारः हि प्रसितं सिन्धः ं २४२ कुमा कुटुः । मा वः १९० प्रति स्वोमन्ति सिन

२४० ततदानाः सिन्धवः ५० नि सिन्धवः निवर **४२१ सिन्धवः** न यदिव **१०५** गाभिः सिन्धुं अव

१०६ यद भिन्यो यद अ सिन्धु-मात् ४२० प्राव गः न स्रदः वि

सिस्नन २५९ दिवः सरक्षमधः अधा सीम्

११ कः व पृत्यः। य १८ स्थिरंहि जानं एवं।

१६० अयमः सदे स्रा

८,९४,३: (४१० - १०,८

तु- अञ्च

४५३ युवा पिता स्वपाः रुद्रः एपां । मृदुघा घृक्षिः ५,६०,५

सु-अमस्

४१५ स्वाध्यः । देवाव्यः न यज्ञैः स्वप्नसः १०,७८,१ सु-अकेः

४४७ संवत्सरीणाः मस्तः स्वकाः। अधर्व० ७,८२,३ १५१ आ विशुन्मिङ्गः मस्तः स्वर्कैः। रथेभिः यात १,८८,१ सु-अवस्

**८८९** ईळे अप्ति स्वचसं नमोभिः ५,६०,१ सु-अधः

२८५ स्वध्वाः स्य सुरथाः पृश्निमातरः । खायुधाः ५,५७,२ ३८५ नरः सनीळा: । रुद्रस्य मयीः अध स्वश्वाः ७,५६,१ सु-आध्यः

४१५ विप्रासः न मन्मभिः स्वाध्यः । देवाव्यः १०,७८,१ सु-आयुधः

२८५ पृक्षिमातरः स्वायुघाः मस्तः याथन शुभम् ५,५७,२ ३२२ स्थारदमानः हिरप्ययाः । स्वायुधासः ५,८७,५ ३५५ स्वाय्धासः इधिगः मुनिष्काः । तन्वः शुम्ममानाः ७,५इ,११

सु-उक्तम्

३८२ इदं सुक्तं मरुतः ज्ञुपन्त । द्वेषः युयोत ७,५८,६ १९३ नमवा अहं। स्केन भिक्षे समति तुराणाम् १,१७१,१

सु-कृत्

१६९ वः दात्रं । जनाय यसी सुकृते अराध्वम् १,१६६,६२ १३१ त्वष्टा यत् दज्ञं सुकृतं हिरण्ययं । अवर्तयत् १,८५,९ सु-ऋतुः

३३० तं वः इन्हं न सुक्रतुं । वरुणं दव ६,८८,१८

४३९ सुक्षत्रासः रिशादमः १,१९,५; [ अप्रिः २४४२ ] म-श्रितिः

३३८ बाः देन सुक्षितये तरम अथ सं ओहः ७,५६,२४ सुखु:

४५० १पतीषु श्रुताम् । **सुखेषु स्ट**ः मध्यः रथेषु ५,६०,२ मु-नादिः

१५० में मिनिलिरे। ते रहिमनिः ते ऋक्व नेः स्रखाद्यः

**३१८ म राज्येक स्टाइटके सुरदाद्ये । तबने ५,८७,१** 

सु-ग

२५५ सजोपसः। बक्षुः इव यन्तं अतु नेपय सुगम् ५,५८,६ ४८७ सुनाः अपः चक्र वज्रवाहः १,१६५,८

[इन्द्रः ३२५७]

सु-गोपातमः

१३५ वस हि क्षेत्रे । पाय सः सुगोपातमः जनः १.८६.१ सु-चन्द्रः

२११ निमेघमानाः सुचन्द्रं वर्गं द्विरे मुपेशसम् २,३४,१३

१६३ वृयं नः च्याः मस्तः **सुचेतुना १,१**६६,६

सु-जात

१५३ युष्मस्यं कं मस्तः सुजाताः । तुविग्रम्नानः १,८८,३ १६९ तत् वः सुजाताः मस्तः महिलनम् १,१६६,१९ २८८ सुजातासः जनुपा रुक्मवससः दिवः अर्काः५,५७,५ **२०५ सुजातासः** जनुपा पृश्चिमातरः । नः अच्छ विगाउन

८९ गोवन्यवः सुजातासः इपे भुने । स्पर्धे नु ८,२०,८ २४५ इसी अब सुजाताय। रातदृब्याय प्र यदुः ५,५३,१३ २८३ यस्मिन् सुजाता मुभगा मई।दने। मीव्हुपी ५,५६,९ ३६५ मजतन। यत् ई सुजातं वृषणः वः अनि ७,५६,२१

सु-जिह्नः

१६८ मन्द्राः सुजिह्याः खरितारः आमिनः १.१६६.११

१३८ अस्य वीरस्य बहिषि । सुतः सोमः दिविष्टिषु १,८३,४ ३९८ अस्ति सोमः अयं सुतः वियत्ति अन्य मरुतः ८,९८,४

४८३ ह्याणि में मत्यः सं सुतासः १,१३५,४ [इन्द्रः ३६५३]

१८५ सोमासः न ये सुनाः तृशंशवः १,१६८,३ ३८५ अम्माकं अद्य मरतः सुने सवा । विवत ७,५९,३

८०० इन्डः सुतस्य गोनतः प्रातः होता दव मःमित्दा ९४,६

मृत-सामः

१९९ अर्ट: यत् वः । गयत गार्थं स्तरसामः द्व<sup>मात्</sup> 5,255,3

१२३ वे वृक्ताने। बामन् ग्रम्ब मृत्या सुदेससारे,८% म\_दानुः

३२८ त वित् **सुदातुः** अत्र कमर उपत्र ६,६६,५

५ यशं पुनीतन । यूर्य हि स्थ सुदानवः १,१५,२ ४७९ हत वृत्रं सुदानवः १,२३,९ [ इन्द्रः ३२४९ ] ४५ सतानि स्रोजः।वेभृय सुदानवः सतानि शवः१,३९,१० ११३ पिन्वन्ति स्पः मस्तः सुदानवः पयः एतवत् १,६४,६ १३२ धमन्तः वाणं मस्तः सुदानवः । रप्यानि चिक्तरे १,८५,६०

१९५ चित्रः कती सुदानयः। मरुतः विश्मानवः १,१७२,१ १९६ आरे सा वः सुदानयः। ऋजती शरुः १,१७२,२ १९७ तृणस्कन्दस्य नु विशः परिवृङ्क सुदानयः१,१७२,३ १९६ यत् युञ्जते अधान् रथेषु भगे आ सुदानयः २,३४,८ १९५ वर्षनिर्णेजः। सिंहाः न हेषकतवः सुदानयः २,२६,५ १२१ धर्हन्तः ये सुदानयः। नरः असामिशवसः ५,५२,५ १३९ आ यं नरः सुदानयः ददाशुषे। कोशं अनुच्यनुः ५,५३,६

२८८ पुरुरप्ताः अञ्जिमन्तः सुदानवः । त्वेपसंदराः ५,५७,५ ५७ यूर्य हि स्य सुदानवः । रहाः ऋभुसणःदमे ८,७,१२ ६४ इमा उ वः सुदानवः । पिप्युषीः इषः ८,७,१९ ६५ क्व मृतं सुदानवः । मदय इक्तबहिंपः ८,७,२० ९९ ये च सहिन्ति मस्तः सुदानवः । स्तत् मोङ्हुपः

१०८ मारुतस्य नः। सा भेपजस्य वहत सुदानवः ८,२०,२३ ३९२ गृहमेधासः सा गत। गुमाक कतो सुदानवः ८,९४,६० ४१९ ज्येष्टासः साधवः विधिषवः न रध्यः सुदानवः ६०.७८,५ ४६१-५२ सं वः सवन्तु सुदानवः। सपवं० ४,६५,७-८ ४३३ सा वः रोहितः गृणवत् सुदानवः। सपवं० १३,१,३

### सु-दास्

२३५ कस्मै सतुः सुदासे अतु वापयः। इळाभः ५,५३,२ सु-दिनम्

४५३ विता स्तः । सुदुधा पृथ्धिः सुदिना मरुद्धयः ५,६०,५ स—दीतिः

८३ वा रहासः सुदीतिभिः स्या नः सय वा गत ८,२०,२ स्-दृशा

४५३ पिता रहा । सुदुधा प्रक्षिः नृदिनः मस्द्रयः ५,६०,५ सु—देवः

२४८ सुदेवः समह असति नुदीरः । नरः मस्तः ५,५३,६५ सु-धन्त्रन्

२८५ मनीवियः। सुधन्दानः रपुनन्दः निपत्रियः ५,५७,२

सु-धिता

१६३ रिपाति पश्चः सुधिता इव वर्हणा १,१६६,६ १७८ मिम्यक्ष येषु सुधिता घृताचा १,१६७,३

सु--निष्कः

३५५ खायुषासः इभिणः सुनिष्काः । तन्त्रः शुम्भमानाः ७,५३,११

सु-नीतिः

४१६ प्रज्ञातारः न ज्येष्टाः सुनीतयः । सुरामीणः १०,७८,२

सुन्त्रत्

४५५ रिशादसः वामं धन यजमानाय सुन्वते ५,६०,७

सु-पिश्

११५ प्रचेतसः। पिशाः इव सुपिशः विश्ववेदसः १,६४,८

सु-पेशस्

२८७ वर्षनि, जिंजः । यसाः इव सुसदशः सुपेशासः ५,५७,४ २११ निमेषमानाः । सुचन्द्रं वर्ण दिधिरे सुपेशासम् २,३४,१३

सु-प्रकेत

४९७ सुप्रकेतिभिः सम्हः द्यानः १,१७१,६

सु-वहिंस्

१०६ यत् समुद्रेषु महतः सुचिहिषः पर्वतेषु भेपजम्८,२०,२५

सु-भग

१४१ सुभगः सः प्रयज्यवः। मस्तः सस्त १,८६,७

९६ सुभगः सः वः किन्यु। आस पूर्वास महतः ८,२०,६५ । ४५४ मध्यमे वा। यद् वा अवने सुभगासः दिवि स्य ५,६०,६

२८३ पिसन् सुवाता सुभगा महीयते। सचा मरन्सु ५,४६,९

### सु-भाग

४२२ सुभागान् नः देवाः वृत्तुन मुल्तान् १०,७८,८ १७८ स्थिरा विन् जुनीः बहुने सुभागाः १,१६७,७

सु-भृः

१६७ सार्वे वाताः सुभवः सार्वे दक्षिताः ५,५५,३ १०१ सत्ताः इव सुभवः चारवः स्थन धिठने चेत्रय ५,५९,३

३२० राजिरे गिरा। हर्युक्वानः **सुभ्यः ए**वयामस्य ५,८७,३

१९६ स इत् प्रक्षिः **सुभ्ये** गर्मे को स्थात् ६,६६,३

सु-मसः

१२२ वि दे आवन्ते सुमखासः कविभः १,८५४ १२४ ते स्टान-स्वापनाः स्वाप-स्वाप स्वित्यानः ॥

६९८ ते रजनःसुमुखाः अग्यःयया। तुविष्ठम्यः ४,८७,७ १०८ रुणे रुपीय सुमुखाय वेषये। सुरु ने १ मर १,६७,१

८,२०,१८

४९० इन्द्राय वृष्णे सुमखाय मह्मम् १,१६५,११

[ इन्द्रः ३२६० ]

## सु-मातिः

२१३ वः जितः भो सु वाश्रा इव सुमतिः जिगात २,३४,१५

३७३ यजत्राः । असे वः अस्तु सुमतिः चनिष्टा ७,५७,८

३८६ आभे वः आ अवर्त् सुमतिः नवीयसी ७,५९,४

१६३ सुचेतुना। अरिष्टग्रामाः सुमिति पिपर्तन १,१६६,६

१९३ स्केन भिक्षे सुमतिं तुराणाम् १,१७१,१

8३८ ऊर्ज च तत्र सुमतिं च पिन्वत । अथर्वे॰ ६,२२,२

३७४ प्रनः अवत सुमितिभिः यज्ञा प्रवाजेभिः ७,५७,५

## सु-मातृ

४२० शिश्रलाः न कीळयः सुमातरः। उत विषा १०,७८,६

सु-मायः

१५१ वर्षिष्टया नः इपा। वयः न पप्तत सुमायाः १,८८,१

१७३ ज्येष्ठेभिः वा वृह्दिवैः सुमायाः १,१६७,२

# सु—मारुत

८०७ सुमारुतं न ब्रह्माणं अर्हसे गणं अस्तोषि १०,७७,१

८०८ सुमा्रुतं न पूर्वाः अति क्षपः दिवः पुत्रासः १० ७७,२

## सुमेक

२२९ शवसा घृष्णुसेनाः उभे युजन्त रोदसी सुमेके ६,६६,६ १६१ नः मस्तः मुळन्तु । वरिवस्यन्तः रोदसी सुमेके

खनना जनम

७,५६,१७

## सुम्नम्

२४२ मा वः सिन्धुः । अस्मे इत् सुम्नं अस्तु वः ५,५३,९

६० एतावतः चित् एपां । सुन्नं भिक्षेत मर्खः ८,७,१५

२३ क वः सुम्ना नव्यांसि । मस्तः क सुविता १,३८,३

९७ उत वाजसातिभिः सुम्ना वः धूतयः नशत्८,२०,१६

३२८ या मृळीके महतां। या सुम्नैः एवयावरी ६,८८,१२

३६१ आरे ! सुम्नेभिः अस्मे वसवः नमध्वम् ७,५६,१७

२३८ कः वा पुरा सुम्तेषु आस महताम् ५,५३,१

## सुम्न-यत्

५६ मरुतः यत् ह वः दिवः सुम्नयन्तः हवामहे ८,७,११

## सुम्न-युः

१९८ तं वः शर्धं मारुतं सुम्नयुः गिरा उप ब्रुवे २,३०,११

## सु-यमः

८८० आश्तर्द्द सुयमान् अदे कतये। अयर्व० ८,२७,१ २६५ रक्मवल्मः ईयन्त अयेः सुयमेभिः आशुभिः ५,५५,१ सु-रणम्

२८२ आ यस्मिन् तस्यों सुरणानि विश्रती । सचा मरुखु

५,५६,८

सु−रत्न

४२२ सुभागान् नः देवाः क्रणुत सुरत्नान् १०,७८,८

सु-रथः

२८५ स्वयाः स्य सुर्धाः पृक्षिमातरः। स्वायुधाः ५,५७,२ सु-रातिः

४१७ शिमविन्तः : पितॄणां न शंसाः सुरातयः १०,७८,३

सुवानः

५९ अधीव यत् गिरीणां । सुवानैः मन्द्रवे इन्दुभिः

८,७,१८

·सुवितम्

२३ क्व वः सुम्ना नव्यांसि मस्तः क्व सुविता १,३८,३

१८३ आ वः अर्वाचः सुविताय रोदस्योः। वरुसाम् ११६८.

२८४ सजोपसः हिरण्यरयाः सुविताय गन्तन ५,५७,१

३०० प्र वः स्पट् अकन् सुविताय दावने ५,५९,१

३०३ भूमि रेजय। प्र यत् भरध्वे सुविताय दावने ५,५९,४ ७८ भा नव्यसे सुविताय वग्रत्यां चित्रवाजान् ८,७,३३

सु-वीरः

२९५ बाहुजूतः । युष्मत् सदश्वः मरुतः सुवीरः १,१७२,९

२४८ सुरेवः समह असति सुवीरः। नरः महतः ५,५३,१५

१३८ मरुतः वि यन्त रियं नः धत्त वृषणः सुवीरम् १,८५,१२

२९० गोमत् अथवत् रथवत् सुचीरं । चन्द्रवत् ५,५७,७

8१३ रेवत् सः वयः दघते सुवीरं गोपीये अस्तु १०,७७,७ ३४९ सा विट् सुवीरा महिद्रः अस्तु सनात् सहन्ती७,५६,५

सु-वीयेः

३५९ वाजिनः ह्वीमन् मक्षु रायः सुवीर्यस्य दात७,५६,१५

सु-वृक्तिः

१०८ समलाय वेधसे नोधः सुवृक्ति प्र भर महत्राः?, ६४,१

सु-वृध्

३०८ श्राःइव प्रयुधः मर्याः इव सुत्रुधः वश्यः नरः ५,५९,१

सु-वेदम्

३३१ चर्षाणभ्यः आ सुचेदा नः वसु करत् ६,८८,१%

सु-शम्

६ गन्त नः वहं बहेवाः सुश्रामि । धोत हनम् ५,८७,९ स्-श्मन्

[६ सुनं तपः । सुदार्माणः न सेमाः मते यते २०,७८,२ सु-शास्तः

६६ व तंत्रतं गर्गमं सुशस्तिभिः भेजः इमेरे ३,२३,३

३४ जन्त्रतं गर्नगयं सुदास्तिभिः सह त्राहेम५,५३,६६

सु-शुक्वम्

२० गृतिरे गिस्र। सुशुक्रामः मुभ्यः एक मस्त् ५,८७,३

सु-श्रवस्तम

०१ एकः चद्रन् न सुअवस्तमान् गेरा। बन्दन

स्-संस्कृतः

३२ रथाः लखासः एषां सुसंस्कृताः सभीसवः १,३८,१२ सु−सहश्

१८७ वर्षनिर्वितः । यसाः हव सुसहराः ह्रवेशकः ५,५७,४

**३१५ राजानः न जित्राः सुखंहराः । अरेपकः १०,७८,१** 

४२४.४ सेनजित् च सुसेनः च i वा॰ द॰ १७,८३

७४ सुस्रोमे इर्दरावति। सार्वाके परवनने बदुः८,७,२९

स्-स्तुतः

१६४ अनवद्रसम्बद्धः । अलाहुसन्दः विद्येषु सुस्तुताः र,रहर,७

मु-स्तुतिः

२.७९ हुकेपन् इत् मस्तः मुस्तुर्ति नः कदिभिः तिरेत

৬,५८,३ १८२ व से क्वि सुस्तुति। मधेनं । इर्व स्ट्स् ७,५८,६

१७४ होमदीः हर सुस्तुर्ति। मादम्ब ८,१०३,१४

चित्रः २८४७ ]

नु-स्तुभ्

४१८ एतपुषः । सभित्रतीरः सर्वे न सुस्तुभः १०,७८,४

सु-हस्त्य:

मस्त्० स० रू७

१०८ आः न घीरः सनस सुहस्त्यः निरः चं बाँग्रेश्वरः,१ 🕴 रहे८ महितनं । विद्योग्यं सूर्यस्य इव बद्धरम् ५,१५,३

स्

़े १९१ अस्तृत प्रीधा महते राज्य महत्तं अतीहम् १,१३८,९

२५६ मरतः ऋषि वा वं राज्यनं वा सुस्तृय ५,५८,० ४३६ सुस्युत मुख्य मृद्य नः। अपवे० ६,२६,४

मुनुः

१५ उत् व त्ये सूनवः विरः । क्षाप्रः भव्नेषु भल्त र्,३७,२०

१२३ वे हम्भन्ते । यागन छस्य स्नवः प्रश्नेष्टः १,८५,१

९८ वया स्टस्य स्नवः । दिवः वद्यन्त ८,२०,१७

११९ विचर्येचे । स्टस्य सूचुं हवता इयोगवे १,३४,१२

१५९ नित्यं न स्मृनुं मधु विश्रतः उर । कीडन्ति १,१६२,२ ८,२०,२० । ३४४ आजहरि । स्वस्य सुनुं हवसा आ विवासे ६,०६,११

<u>स्</u>नृतम्

३३२ वारी वानस्य धृतवः प्रनीतिः अस्तु सुनुता ६,४८,२० ३७५ अमृतस्य प्रजायै विरुत रायः सुमृता संघान ७,५७,३

८१ अप्तिः हि । छन्दः न सूरः अविमा ८,७,३३

१३९ वरेगे: अने सूरे विद् सनुषे: इष: १,८३,८

द्य-चक्षम्

४२८ क्षत्रिविद्याः मनवः सूर्यक्षसः। दाः दः २५.२०

२३२ प्र वे ने बन्तेये। गां बोबन्त सुर्यः ५,५२,१६

४०१ इद अवियन्त सूरयः । तिरः साः इव ८,९४.७

४२० अवागः न स्रयः विन्धुमत्तरः अवदित्तः १०,७८,३ २७६ विथे बदो ! अच्छ स्रीन् सर्वेताता विगत ७,५०,७

२३१ इ.स. स्वेत स्रिमिः याम्युते मेः सञ्चिमः ५,४२,१५

२५४ महिस्तनं । दीर्घ सत्तान सूर्यः न दोजनम् ५,५४,५

२०२ थियते थुई । सूर्यः न चक्तः रजतः विद्यतेने ५,५९,३

३३३ वस बहेतिः । परि दां देवा न एति सूर्येः ३,४८,२१ ४०९ सना रिक्टि अअन् न सूर्यः । पायसन्तः १०,७७,३

१०६ पतरातः शुच्यः सूर्याः इत । सतातः न १,३४,२

६७ ई उ सूर्ये ई दई पर्देशः दक्तः ८,७,२२

५३ च्डन्ति रहिन क्षेड्डा । पत्यां स्वाय दातदे ८,७,८

२३७ व्हुडः नरः । विरेतियः सूर्यस्य द्व रामकः ५,५५,३

[ १३० ] सूर्यः

महदेवता-मन्त्राणां सौभगम्

३०४ मर्याः इव मुब्रुभः । सूर्यस्य चष्ठः प्र मिनन्ति वृष्टिभिः १५९ सभरसः। सृथे उदिते गदश दिनः नरः ५,५४,६० स्ये-स्यचस् ३९३ इहेह् गः खतवसः । कवयः सूर्यत्वचः ८,९४,११ ४३० मरतः स्यत्वचसः शर्म यच्छाग । अथर्व० १,२६,३

१७६ वा सूर्यो इव विभतः एथं गात् १,१६७,५ सर्या-मासी

३९६ जता विधे धारयन्ते । सूर्यामासा दशे कम् ८,९४,२

२३५ वसी सस्तुः नुदासे अनु आपयः। इळाभिः ५,५३,२ २४० ततृदानाः सिन्धवः। प्र सस्तुः धेनवः यथा ५,५३,७

सृज् ५३ स्ट्रजनित रहिंग भोजसा ! पन्थां स्याय यातवे ८,७,८ २३९ सुदानवः । वि पर्जन्यं सृजन्ति रोदसी अनु ५,५३,६

88३ दिवः पृथिवीं आभि ये सुजनित । अथर्व • ४,२७,४ ४७३ सृजामि सोम्यं मधु १,र९,९;[अप्रिः २४४६] ४५ महतः परिमन्यवे । इषुं न सृजत द्विपम् १,३९,१०

३२७ आ सखायः सबर्दुघां। सृजध्वं अनपस्फुराम् ६,४८,११ २२२ आ युधा नरः । ऋष्वा ऋष्टीः असुक्षत ५,५२,६ २८वाश्रा इव विद्युत् मिमाति यत् एपां वृष्टिः असार्जि १,३८,८ 888 ये वा वयः मेदसा संस्ट्रजन्ति । अथर्व० ४,२७,५

सृत् ८५७ अदारसृत् भवतु देव सोम । अथर्व०१,२०,१

१४८ सः हि स्वसृत् पृपदश्वः युवा गणः । अया ईशानः १,८७,४ ११८ मखाः अयासः स्वसृतः ध्रुवच्युतः दुधकृतः १,६४,११

सप्र-भाजस् ३३० अर्थमणं न मन्द्रं सृप्रभोजसं । विष्णुं न ६,४८,१४ सृष्टम् ४६० त्वया सृष्टं बहुलं भा एतु वर्षम् । अथर्व ०४,१५,६

सेन-जित् ४२४४ सेनाजित् च सुपेणः च । वा० य०१७,८३ सेना ४३५ असी या सेना महतः परेपाम्। अथर्व०३,२,६ धरेश.१ इन्द्रः सेनां मोहयतु । अथर्व० ३,१,६ ३३९ ते इत् उमाः शवसा पृष्णुसेनाः युजन्त रोदसी ६,६६,६ ४२४.४ सेनजित् च मुसेनः च । वा॰य॰ १७,८३

१२७ उत अरुपमा वि स्यन्ति धाराः । चर्म इव उद्भिः १,८५,५

१,१६७,६

6,89,5

साभरिः

१०० गुणाः पावकान् अभि सोभरे गिरा । गाय८,२०,१९ ४७४ सोभर्याः उप मुस्तुतिम् ८,१०३,१४[ अप्रि:९४४७]

८९ गोभि: वाणः अज्यते सोभरीणां । रथें कोशे ८,२०,८ सोमरी-युः

८३ आ गन पुरुस्पृदः। यज्ञं आ सोभरीयवः८,२०,२ सोमः

१३८ अस्य वीरस्य बीहीष । स्रतः सोमः दिविष्टिषु १,८६,8

१७७ महतः हविष्मान् । गायत् गार्थं सुतस्रोमः दुवस्यन्

३९८ अस्ति स्रोमः अयं सुतः। थिवन्ति अस्य मस्तः

१८५ सोमासः न ये सुताः तृप्तांशवः १,१६८,३

४१६ सुनीतयः । सुशर्माणः न सोमाः ऋतं यते १०,७८,१ 8५७ अदारसत् भवतु देव सोम । अथर्व॰१,२०,१ ४५६ अप्ने मरुद्धिः । सोमं पिव मन्दसानः गणिश्रिभिः ५,६०,८ १३२ मस्तः सुदानवः।मदे सोमस्य रण्यानि चिकिरे१,८५,१० १८९ वरामिस सोमस्य जिह्ना प्र जिगाति चक्षसा १,८७,५

४०४-६ अस्य सोमस्य पीतये ८,९४,१०-१२ ७४ मुस्तोमे शर्यणावति। आर्जीके परखवति ययुः ८,७,२९ सोम-पीतिः

४७७ इन्द्रं आ सोमिपीतये १,२३,७; [इन्द्रः ३२४७] ३९७;४०३ महतः सोमपीतये ८,९४,३.९ ४७४ रुद्रेभिः सोमपीतये ८,१०३,१४, [ अप्रि: २४४७]

सोम्य

8७३ स्जामि सोम्यं मधु १,१९,९; [अप्तिः २४४६] ३८८ अस्रेधन्तः महतः सोम्ये मधौ । मादयाध्वै ७,५९,६

सोभगम्

२४६ यत् वः ईमहे । राघः विश्वायु सौभगम् ५,५३,१३ २३ महतः क्व सुविता । क्वो विश्वानि सौमगा १,३८,१

४५३ अकनिष्टासः एते सं भ्रातरः ववृधः सौभगाय<sup>५,६०,५</sup>

स्कन्द् १९९ स्वन्तासः न उस्याः । अति स्कन्द्नित शर्वरोःप,पर,३

स्कन्दः १९७ तृणस्कन्दस्य तु विशः परि वृङ्क १,१७२,३

स्कम्भ-देष्णः

१६४ प्र <del>रक्षस्मदेष्णाः</del> अनवश्रराधसः । अलातृणावः १,१६६,७

स्कुत:

१९४ मास्तः गणः । त्वेषरधः द्युमंयावा अविस्कुतः ५,६६,१३

स्तन्

रपप् ४६० अभि ऋन्द्र स्तनय सर्दय उद्धिम् । अधर्वे० ४,६५,६ स्तनयत्

**११२** नयन्ति वाजिनं । उत्सं दृहन्ति स्तमयन्तं अक्षितम् १,५४,६

स्तनयत्-अमः

२५२ राडुनिवृतः । स्तमयद्माः रमसः उद्देजसः ५,५८,३

स्तम्भ्

४८५ रोदसी । तरतभुः मस्तः हुवै अग्य सीमम्प पीतथे ८.९४.११

स्तु

२९२ तविद्यामन्तं । स्तुष्य गयं मारतं नय्यभीगम् ५,५८,१

३६० नुश्मोजसं । विण्यं न रत्ते व्यविशे ६,४८,६५

्ड पण्यासः अप्ति मरद्भिः शतुषे हिरण्यारीका ८७,६६ ४४६ स्त्रोसि सरुवः वर्षितः जाहर्यामि । अर्थवे ११४७,७

**२६६** मर्बाः अरेपसः । इमाय प्रथ्य इति **रातुरीः ५,५३,३** २**९९ रातुर्धः भे**रवान् शतुषयः अस्य समाने । अतु यय ७,५३,६३

**९५** तम् बादस्य मराभ तम् उप **रत्ति ८,२०,१**६ **४०७** वद्मानं कर्देस यरं अस्तोषि गर्भ र रोगरे (०.७७१

स्तुवः

१७६ विकित्रमुक्ता रीयसं स्वतः । १६८ मा ११६७,५० समान

रतुव

**४९४ उन प्रमुख** सम्बद्धा संगोदितः रू.१७१,३

[ care \$85w ]

२३० भूग्यतः शोजसा । स्तुताः धोभिः इपग्यत ५,५२,६४

8९४ स्तुतासः नः मस्तः मुळ्यन्तु १,१७१,३

[इन्द्रः ३२६५ ] १७५ उत स्तुतासः महतः व्यन्तु विश्वेभिः नामभिः ५,५७,६

२७२ था स्तुतासः महतः विश्वे कर्ता । जिगात ७,५७,७

३५९ बीद स्तुतस्य महतः अभीध इत्या विप्रला ७,५६,१५

स्तुतिः

२८२ प्र सा विवि सुस्तुतिः मधेनां। मस्तः सुवन्त्व.५८.६

२७९ वदा दधात दुक्षेपन इन् मस्तः मुस्तुर्ति नः७,५८,३

स्तुभ्

१५६ मस्तः अनुसर्वे प्रति स्तोभति कथतः च यार्गः

१,८८,६ १९० हति स्त्रोमस्ति विरावः पविभवः स्त्रव्यत भिट्टतः

1.194.

१५६ व घटा न वडी अस्तोभयम् वृत्त आल्म १,८८,इ

२४० वर्मस्तुमे (देवा पा पृष्यवदने । सुम्तादमे ५,५७,६ २२८ सन्वास्तुमा सुमन्दरः । अर्थ भा तुरु ५,५५,१५

१६८ मीनगाँ वरे मध्य भी मनुष्या १,१६६,११

४१८ इन्हुमा । संस्मानीय वर्गन गुस्तुभा २०,७८,४

**न्तु**बद्

८: ब्रोनि । एर्न्स्केन प्रताप्य एस **स्तुपंत** प्रश

रेष्टर् २० जो २० र स्तुवाका स्तर वामनि ( पार आ प्राक्तिहरू

17

हरून विकास के किया है। ये के वह क्यानिक है,८०,१ इन्द्रेट द्वेतर के विकास क्यानिक १,१२६,११

में इस एवं न मनुद्धि दिशारी शर्दिश श्रद्धि प्रज

स्तान्

. रे. र जि. स. त. पर्वेत्सर यः प्रत्ये र । १,१८५ १२२ (१८०६) तत् । पस्त स्वीसून् स्ताः स्वापातः

3,2 32,6

<sup>हर्</sup>ति अप कृतासूभयभ एकते ( चर्चे ४ माम के अर्थे ४ वर्षे ) कृतासम्

१९६ वर्ष १८१२ है है सतिहास से उत्तर से १०५६ है १२२ १८८ १८८४ है और स्तीयस्य स्टब्स से

7: :56

## स्तोमः

8९० अमन्दत् मा महतः स्तोमः अत्र १,१६५,११ [ इन्द्रः ३२६७ ]

१७२;१८२;१९२ एवः वः स्तोमः महतः इयं गीः १,१६६,१५;१६७,११;१६८,१०

१९४ एपः वः स्तोमः मरुतः नमखःन् १,१७१,२ २२० महत्सु व: दधीमहि । स्तोमं यज्ञं च ५,५२,८

४४९ भरे वाजयद्भि: । प्रदक्षिणित् मरुतां स्तोमं ऋध्याम् ५,६०,१

५४ इमं स्तोमं ऋभुक्षणः । इमं मे वनत हवम् ८,७,९

२७९ उत् तिष्ठ नूनं एषां । स्तोमैः समुक्षितानाम् ५,५६,५

६२ उत् उ स्वानेभिः ईरते । उत् स्तोमैः पृश्चिमातरः 6,9,89

६६ स्तोमेभिः वृक्तवर्हिपः शर्थान् ऋतस्य जिन्वथ८,७,२१ रतीनः

३३८ न ये स्तीनाः अयासः महा । अव यासत् ६,६६,५ स्थावर:

४०६ उत्रः उप्रेमिः स्थाविरः सहोदाः १,१७१,५

[इन्द्रः ३२६७]

#### स्था

११६ अमितः। विद्युत् न तस्थौ महतः रथेषु वः १,६४,९ १२० जनान् अति । तस्यो वः ऊती महतः यं आवत

१,६४,१३ २८२ आ यस्मिन् तस्यो मुरणानि विभ्रती । रोदसी ५,५६,८ ३३९ खशोचिः। आ अमवत्स तस्यो न रोकः ६,६६,६ १२९ महित्वना आ। नाकं तस्थुः उरु चिकिरे सदः १,८५,७ 8५० आ ये तस्थुः पृपतीषु श्रुतासु । बना जिहते ५,६०,२ ५३:८१ ते भानुभिः वि तस्थिरे ८,७,८.३६ २७९ उत् तिष्ठ नृनं एषां । स्तोमैः समुक्षितानाम् ५,५६,५

२४१ आ यात महतः दिव: । मा अव स्थात परावतः ५,५३,८

८२ प्रस्थावानः मा अप स्थात समन्यवः । नमाविष्णवः

३९८ वि तिष्ठध्यं मन्तः विश्व इच्छत ग्रभायत ७,१०४,१८ १८० अर्णः न हेपः ध्रपता परि स्थुः १,१६७,९ १९७ आ अस्थापयन्त युवति युवानः १,१६७,६

२४२ मा वः रसा । मा वः परि स्थात् सरयुः पुरीविणी

४२६ यः उद्यस्य यहे अध्वरेष्टाः मात्रयः ददाशत् १०,७८,७ | २०० प्रवः स्पद् अकर् मुविताय दावने अर्व दिवे ७,५६.१

३६० ते हर्म्थेष्टाः शिशवः न शुभाः। वत्सासः न ७,५६,१६ .४०६ त्यं तु माहतं गणं । गिरिस्थां वृपणं हुवे ८,९४,१२

४३६ ते मा अवन्तु । अस्यां प्रतिष्ठायाम् । वधर्व० ५,२४,६

३६९ शर्भन् स्याम मरुतां उपस्थे । यूर्यं पात ७,५६,२५

३९६ यस्याः देवाः उपस्थे । त्रता विश्वे धारयन्ते ८,९४,२ २२३ वृजने वा नदीनां । सधस्थे वा महः दिवः ५,५२,७

३२० न येषां इरी सधस्थे ईष्टे आ। अप्रयः न ५,८७,३

स्थात्

३२३ वृद्धशवसः स्थातारः हि प्रसितौ संदशि स्थन ५,८७,६ स्था:-रइमन्

३२२ स्वरोचियः स्थारदमानः हिरण्ययाः स्वायुधासः इत्मिणः 4,09,4

## स्थिर

१२२ नु स्थिरं मरुतः वीरवन्तं । रथि धत्त १,६४,१५ १७८ स्थिरा चित् जनीः वहते सुमागाः १,१६७,७

३२ स्थिराः वः सन्तु नेमयः । रथाः अस्वासः १,३८,१३ १८ स्थिरं हि जानं एवां । सी अनु द्विता शवः १,३७,९

३८ परा ह यत् स्थिरं इथ। नरः वर्तयथ १,३९,३

२७ स्थिरा वः सन्तु आयुधा परानुदे । तविषी पनीयसी १,३९,२

३५१ उम्रं वः ओजः स्थिरा शर्वासि गणः तुविप्मान् ७,५६,७

९३ उप्रबाहवः ! स्थिरा धन्वानि आयुधा रधेषु वः 6,20,59

८२ मा अप स्थात समन्यवः । स्थिरा चित् नमिवि<sup>रणवा</sup> 6,00,8

२१८ ते हि स्थिरस्य शवसः । ससायः सन्ति ५,५२,२

## स्नम्

४८५ विश्वस्य रात्रोः अनमं वधस्तैः १,१६५,६ [ इन्द्रः इस्पप]

स्त्र

५२ चित्राः यामेशिः ईरते वाधाः अधि स्तुना दिवः८,७,9 ४५५ विश्ववेदसः । दिवः वहध्ये उत्तरात् अधि स्तुभिः

३२१ यदा अयुक्त त्मना स्त्रत् अधि **स्तुभिः** । विस्पर्धमः 4,63,8

स्पट्

#### स्पन्द्र:

२१९ ते स्पन्द्रासः न उक्षणः। अति स्कन्द्रान्ति ५,५२,३ २२० अप्तयः न स्वविद्युतः प्र स्पन्द्र्यसः पुनीनाम् ५,८७,३ २२४ ते शुभे नरः । प्र स्पन्द्राः गुजत स्मना ५,५२,८ स्परस्

८९ इषे भुने। महान्तः नः स्परसे न ८,२०,८ स्पर्धमाना

८३५ अन्तान् ऐति अभि ओजसा **रपर्धमाना।** अथर्व०३,२.६ स्पर्धस्

१२१ विस्पर्धसः विमहसः जिगाति शेवृधः दृभिः ५.८७,४ स्पाहे

१७९ जुनोषन् सु-स्तृति। प्र नः स्पाहाभिः जतिभिः तिरेत ७,५८,३

**१८८** हाँई: सदत अदित च गः । स्पार्हाणि दातवे वसु ७.५९.इ

६६५ ना पथान् दध्य आनः स्पार्हे भवतन वस्ये ७,५६,६१ स्पाह-बीरम्

र६३ यूर्व रिव मरतः स्पाईवीरं । यूर्व ऋषिन् ५,५४,१४ ,

३४८ हुच्यः मनीधाः । विर्यः न अ.पः दशः अस्पृध्यन् ६,६६,६६

देष्टे अनिया बबन्त । बातन्वनमा देवेनाः अस्युध्यम् ७,५६.३ २७० दिश्व : इत् स्पृधाः मरतः वि अन्यथ ५,५५,६

#### स्प्रध्यम्

१६६ रथेवु यः। नियस्षुध्यादय त्विष नि आहित १.१६६,६

८३ १६ मः अ८ अ. यत् पुरस्पृहः । यहम् ८,२०,२

## स्प्रस

३२७ आ समादः सर्वादा सङ्घं अग्र**स्पुराम् ३,४८,५२** 

५२०) १,३७,१५ । हिः हेः ५ २३४,२५ । ५,५३,८-६ः । ३३८ - ५,५३,५<sub>१ -</sub> ३५५ ` ५,५४,६; (३८१) ४,५३ ७: (१६६) ६,६६,६;८६६६ १७,५६,५२: ६६ ८७,५१

## सन

१६५ स्मन् राधान हेना। अर्डिन नर्ड ४ ८७८ ६६ महार मुद्देनर । इसम् मार्गापः २०१० हेट महाहद

#### स्मास

२० मदाय वः । समिति स्म वर्थं एथाम् १,३७,१५ स्मि

१९० प्रति स्तोमान्ति सिन्धवः अव समयन्त विद्यवः पृथिव्याम् १,१६८,८

स्ब

## स्य:[सर्]

२८१ उन स्यः वाजी अहपः तुनिस्वनिः इह धावि ५,५६,७ र्पदे एपा स्या वः मस्तः अनुभन्नी वाषतः न वाणी १,८८,६ ४८५ इन स्या यः महतः स्वधा आसीत् १,१६५,६ [इन्छ:३२५५]

#### स्यद्

१र४ निज्ञभानवः । निरयः न स्वनवसः रग्रस्यदः १,५४,७ १२८ क्षा वः वङ्गुत सप्तयः रष्ट्र<mark>स्यदः । र</mark>ष्ट्राखानः १,८५,६

१४०स्याताः अक्षाः इव अध्यनः तिमोचने वि वर्तन्तेष,५३,७ स्यान:

४४२ अन्तः भवन्तु महतः नः **स्योनाः ।** अपरे० ४,<mark>२७,३</mark> मुज्

१२७ वे र राष्ट्र स्वभावकः । स्वक्त स्मेषु स्वदिषु ५,५२,४

२५६ महराः व एवते । व स्त्रेधित व व्यथते व रिव्यति 4,43,9

४०६ अधिकत स्वतः। भिरं जारादा स्त्रिधः ८,९४,७, मिधन

३८८ अध्येष्ठातः सर्यानेन्ये वर्षे । भारत्ये ७,५९,६

इन्द्र दिसम्बर्धेद न्द्र र अध्यक्षा । कामका अस्त F 34.55

#### स्व

रहेट मही इन हमें सबै दर गया १९५४ की ला ५,५८,५ रेक्ट स स्टा। यह स्वै शर्न व्यवने वर्गन प्राप्ति प्र**प्तर्**त रेक्ट अर क्यें लेके अरे का राज्य अपन्तिक ६८९ मेदन गरेन गरिए पर्यात १,१६५८ (१८)६२२३ देखें, का पहल कर सदात गरी सुक्ति प्रदेशह स्ट्री रिक्टा इसमा भएका - विकित् प्रकृति

#### स्व\_धत्रः

४८४ स्वक्षत्रेभिः तन्तः शुम्भमानाः १,१६५,५

[ इन्द्रः३२५४ ]

#### स्य\_जः

१८४ ववासः न ये स्वजाः स्वतनसः १,१६८,९

## स्व-तवस्

४२६ स्वतवान् च प्रधारी च । वा०य०१७,८५ ११८ चित्रभानवः। गिरयः न स्वतवसः रप्रस्यदः १,५४,७ १२९ ते अवर्धन्त स्वतवसः महित्वना आ । नाकं तस्युः

१५९ न मर्धन्त स्वतवसः द्विष्कृतम् १,१६६,२ १८४ वनासः न ये स्वजाः स्वतवसः १,१६८,२ ३९३ इदेह यः स्वतचसः । क्ययः सूर्यत्वचः ८,९४,११ ३४२ गृणते तुराय । माहताय स्वतवसे भरध्वम् ६,६६,९

#### स्य-धा

८८५ क्व स्या वः मरुतः स्वधा आसीत् १,१६५,६ [ इन्द्रः३२५५ ]

१ आत् अह स्वधां अनु। पुनः गर्भत्वं एरिरे १,६,४ १५६ अस्तोभयत् वृथा आसां। अनु स्वधां गभस्योः १,८८,६ ८८८ इन्द्र स्वधां अनु हि नः वम्य १,१६५,५ [ इन्द्र:३२५४ ]

१९१ आत् इत् स्वधां इपिरां परि अपस्यन् १,१६८,९ ३५७ वृष्टिभिः रुचानाः । अनु स्वधां आयुर्धेः यच्छमानाः

८८ स्वधां अनु श्रियं नरः । वहन्ते अहुतप्सवः ८,२०,७ १११ मिमृद्धः ऋष्टयः । सार्कं जित्तरे स्वधया दिवः नरः १,६४,४

८५२ रैवतासः हिरण्यैः अभि स्वधाभिः तन्वः भिषिश्रेप,६०,४ २१७ ये अद्रोघं अनुस्वधं । श्रवः मदन्ति युशियाः ५,५२,१

# • खधिति-वत्

१५२ ६३मः न चित्रः स्वधितिवान् जङ्घनन्त भूम१,८८,२

#### खनः

٠٠, تتت

३२२ स्वनः न वः अमवःन् रेजयत् वृषा । त्वेषः ५,८७,५ ३० अध स्वनात् मस्तां अरेजन्त प्र मातुषाः १,३८,१० 8५१ पर्वतः चित् दिवः चित् सानु रेजत स्वने वः ५,६०,३ १५८ ऐधा इव यामन् महतः तुविस्वनः युघा इव १,१६६,१ ३८७ मिथः वपन्त वातस्वनसः दयेनाः अस्प्रधन् ७,५६,३

#### स्वनि

२८१ उन सः वाजी अरुपः तुनिस्वनिः इह घायिप,५६,७ ३३१ त्वेषं शर्भः न मारुतं तुविस्यति अनर्वाणम् ६,४८,१५ स्व-पू

३४७ आम स्वपूभिः मिथः वपन्त । वातस्वनसः ७,५६,३ स्व-भातुः

७ सार्क बाशीभि: अजिभिः अजायन्त स्वभानवः १,३७,३ २३७ ये अशिषु ये वाशीषु स्वभानवः श्रायाः । र्येषु

धन्वमु ५,५३,८ ८५ धन्वानि ऐरत शुश्रखादयः । यत् एजथ स्वभानवः

8,0,5,5

२५० प्र राघाँय मारुताय स्वभानचे वार्च अनज ५,५८,१ ३२८ शर्घाय मारुताय **स्वभानवे ।** श्रवः अमृत्यु धुक्षत ६,४८,१२

## स्य-यतः

१६१ तविषोभिः अव्यत । प्र वः एवासः स्वयतासः अञ्जन् १,१६६,8

## स्वयम्

१४७ भ्राजदृष्यः । स्वयं महित्वं पनयन्त धृत्यः १,८७,३ २६६ स्वयं दिधभ्वे तिविधा यथा विद । महान्तः ५,५५,२ ३१९ प्र ये जाताः महिना ये च तु स्वयम् ५,८७,२ ३५५ इप्मिणः सुनिष्काः उत स्वयं तन्वः शुम्भमानाः ७,५६,११

## स्व-यशस्

४११ दयेनासः न स्वयशसः रिशादसः प्रवासः न १०,७७,५

स्व-युक्तः

१८६ अव स्वयुक्ताः दिवः आ वृथा ययुः अमर्लाः १,१६८,४ स्व-युज्

४१६ रुक्मवक्षसः वातासः न स्वयुजः सचऊत्यः १०,७८,१

१८८ स्तवसः। इपं स्वः अभिजायन्त धूत्यः १,१६८,२ २६४ सराकतयः येन स्वः न ततनाम नृन् आमे ५,५४,६५

## स्व-राज्

२९२ अमवन् वहन्ते उत ईशिर अमृतस्य स्वराजः ५,५८,१

३९८ पिवन्ति अस्य महतः उत स्वराजः अधिना ८,९४,8

## स्वरित

१६८ मन्दाः सुनिहाः स्वरितारः आसिः १,१६६,११

हन्

## स्व-रोचिस्

२२२ देन सहन्तः ऋतत स्वरोचिक सारस्मनः हिरायनः ५,८७,५

# स्वर्

११८ इतहुषः । समिस्वर्तारः सर्वे न सुस्तमः १०,७८,१ स्वरेश

३७८ विष्टः वा यासर् भयते स्वर्धेक् ७,१८,२ स्वर्ने

२५६ पत् मस्तः समासः स्वर्णसः। मदय दिवः ४,०४,६० १०४ मदम्ब स्वर्णरे ८,६०२,१४: [सक्रिः २४४०] म्बर्णः

२७८ सामानं दिन् स्वर्षे पहेतं गिरि प्र स्वस्थित ५,५२,८ स्वर्षेत्

१८९ इ.डि: न दा अस्पती स्वर्वती । लेक १,११८,० स्व-विद्युद्

३२० इहस्यतः । स्वयः न स्वविद्युतः २ सम्बन्धः इन्टिम् ४,८७.३

## स्त-शोविः

३३९ तम स एउ रेवरी स्वशोतिः । त्रमस्य तसी ६,६५,६

### स्व-सरम्

२०३ आ हॅलका न स्वसराधि गलन मधीः महाव २,३८,५

२०६ ४तः न राधे स्वसरेषु पैन्देशमही हमर् २,३४,८ स्व-सुत

१९८ सः हि स्वस्ति हमदशः दुवा समः। सम देशानः १.८८,६

११८ मराः सम्मः स्वस्तः धुनन्दुतः । इथ्टाः मराः १,३२,३१

## स्तरि

२४७ की इसम् तिस रेशस्वितिमी करणीय १६ हुई ३६९३७६३८६ वृद्धे पत्र स्वतिमित्र क्या माळुष्डे हुउथ ४८ ६४८६

# सार्-संहर्

हमें। विस्तरमा स्रतः स्वाहुतंतुदः । स्पर्वे १३,१,३

#### स्वानः

इर उत इ स्वानेभिः ईस्ते । उन् स्तेनैः पृत्रिनदरः ८,७,६७

## स्वानिन्

२१५ ते स्वानिनः रुख्यः वर्षनेपेतः। एष्टः न २,२६,५ स्वाहा

१८८ मतः सेन्ये मदौ । स्वाहा इह माहणाई ७,४९,३ ४१६,१ समिलुना च विक्रिय स्वाहा । वर्ष वर्ष १९,७

2३६ सम्बं कशिपे सस्यं देवदूतां स्वाहा सम्बंद ४,३४,६

१११ इन्होंडे व्हे नहनः स्वाहा । सप्ते १५१६,४

१८८ व्य स्वित् वस्य रक्ता नहा परम् १,११८,१

स्तृ

१५१ वराति दिनः स्वरानित जानः अवना गरिकाः ५,५४.३ १३१ जातिविषमा गर्। स्वरानित गोपं नितते जानवाः

४,४४,१२ २५७ व्यक्तिनः तिस्यति वर्त्तं वर्त्यसम्बः सस्यरम्४,५१,८ स्वेदः

२९८ स्थार राष्ट्रके सं स्वेदं कीने रोगमः ५,४८,७ १८२ स्वेदस्य स्वापकः विद् रामस्य देनाः १,८६,८

्रेड १,३७,१२: १८: १,३७,१५ (२::(२१:१,३८,१; (३२,३८) १,३९,१८३: ्१२९ -१,८५७: ११८७ ) १,८७,३: १५५ `१,८८,५: ३०३ -५,५९,४ (१८५ (५६:६२:७३ )८,७,११,२१,३१

## हंस:

२०२ हा हैसासार समावियनन स्वेतनात २,३४,५ २८६ तमा गुम्ममना । हा हैसासा नेवहत सम्बद्ध

### हन्यम्

१८४ रण्मी एके । समयन लॉरहम्ये १,२६५,६ ्रियः ३,४४४ (

### हर

नेद० हार्च सहीराहुमीटा समाद पर **रास्ति** प्रयूप १,7८,2 ११८ परे प्रयादा सिमस्ति सामारा र पर्यत्य १,72,11 ' ३८ परा ह यत् स्थिरं हथा। नरः वर्तयथ गुरु १,३९,३ ४३४.१ मस्तः झन्तु ओजसा । अथर्व० ३,१,६ ४७९ हत वृत्रं युदानवः १,२३,९ [ इन्द्रः ३२४९ ] २०७ वर्तयत चिक्रया अव रहाः अशसः हन्तन वयः २,३४,९ ३९० दुईणायुः । तिपष्टेन हन्मना हन्तंनं तम् ७,५९,८ १५२ स्वधितिवान् । पत्या रथस्य जङ्घानन्त भृम १,८८,२ ३६६ सं यत् हनन्त मन्याभिः जनासः शूराः यह्वीपु७,५६,२२ १३१ अहन वृत्रं निः अपां औवजत् अर्णवम् १,८५,९ ३९० दुईणायुः । तिरः चित्तानि वसवः जिद्यांसति ७,५९,८ २५६ न सः जीयते मरुतः न हन्यते ! न स्रेधित ५,५४,७ ११० युवानः रुद्राः अजराः अभोग्धनः । अधिगावः १,६४,३ ३६१ आरे गोहा नृहा वधः वः अस्तु । सुम्नोभिः असे ७,५६,१७ २९५ युष्मत् एति मुधिहा वाहुज्तः युष्मत् सदथः ५,५८,8 ४२० सिन्धुपातरः । आदर्दिरासः अद्रयः न विश्वहा १०,७८,६ ३३३ नाम यज्ञियं मरुतः वृत्रहं शवः ज्येष्टं वृत्रहं शवः ६,८८,२१ १८७ ऋष्टिविद्युतः रेजित त्माना हन्या इव जिह्नया १,१५८,५ ३९० वुईणायुः । तिपष्टेन हन्मना हन्तन तम् ७,५९,८ हन्य: १८७ इवां न यामनि पुरुषेपाः अहन्यः न एतशः १,१६८,५ २९१;२९९ ह्ये नरः महतः मळत नः ५,५७,८;५८,८ हरि: ८८३ इमा हरी वहतः ता नः अच्छ १,१६५,८[इन्द्रः३२५३] २८० युङ्ग्ध्वं हरी अजिरा धुरि वे!ळहवे । विहिष्ठा ५,५६,६ हरि-वन्

८८२ वोचे: तत् नः हरिवः यत् ते असे १,१६५,३ [ इन्द्रः ३२५२ ] हम्यम् १६१ भयन्ते विश्वा भुवनानि हर्स्या चित्रः वः यामः १,१६६,४ हम्यें-स्थ ३६० ते हर्स्येप्टाः शिशवः न शुभ्राः वत्सासः न ७,५६,१६ २८४ द्यं वः अस्मन् प्रति हर्यते मतिः । तृष्णजे न ५,५७,१

८८३ सा शासते प्रति ह्येनित उक्था १,१६५,८

[ इच्द्र:३२५३ ] |

१६८ सद्यक्तयः । इदं सु मे महतः हर्यत वचः ५,५८,१५ हवनम्

२७६ ये ते नेदिष्टं हवनानि आगमन् । तान् वर्धे ५,५६,२ हवमानः

७५ कदा गच्छाथ मस्तः । इत्था विष्रं ह्वमानम् ८,७,३० हव:

८७८ विश्वे मम श्रुत हवम् १,२३,८[ इन्द्र:३२४८] १३६ यज्ञै: वा यज्ञवाहस: । मस्तः शृणुत हवम् १,८६,२ ३२५ गातुं आ इतन । श्रोत हवं जरितुः एवयामस्त्५,८७,८ ३२६ याज्ञियाः मुशमि श्रोत हुर्व अरक्षः एवयामरुत् ५,८७,९

५८ इमां मे महतः गिरं। इमं मे वनत हवम् ८,७,९

हबस्

११९ वानिनं विचर्पणि रुदस्य सूतुं हवसा गृणीमसिर, ६४, १० ३४४ भ्राजदृष्टि । रुद्रस्य सृतुं ह्वसा आ विवासे ६,५६,११ हविस्

३९१ सांतपनाः इदं हविः । मरुतः तत् जुजुष्टन ७,५९,९ ३७५ मस्तः व्यन्तु विश्वेभिः नायाभिः नरः हर्वीपि ७,५७,६ १६० अरासत । रायः पोपं च हिचया ददागुपे १,१६६,३ ८५८ रुद्राः अस्य । अमे वित्तात् हविषः यत् यजाम५,५०,५

२०६ पिन्वते । जनाय रातहिचेषे महीं इपम् २,३४,८ हविष्कृत्. १५९ नमस्विनं न मर्धन्ति स्ततवसः हिविष्कृतम् १,१६६,३

हविष्मत १७७ अर्कः यत् वः मरुतः हविष्मान् गायत् ग्यम् १,१६७,६ ४०७ प्रुप वसु ह्विष्मन्तः म यज्ञः विजानुपः १०,७७,१

हवी-मत ३५९ मरुतः अधीय । इत्या विप्रस्य वाजिनः हवीमन् ७,५३,१५

हच्यम्

8९५ युष्मभयं हृदया निशितानि आसन् १,१७१,8 [इन्द्रः ३०६६]

३५६ ग्रुची वः हब्या मरुतः श्रुचीनां हिनोमि अध्वरम् ٦٤٠٤٠

३८७ इमा वः हट्या महतः ररे हि कम् ७,५९,५ ९० वृष्णे शर्याय मास्तःय भरध्यं हटया वृषप्रयात्रे८,२०,९ ९१ रधेन युपनाभिना । हत्र्या नः बीतये गत ८,२०,१०

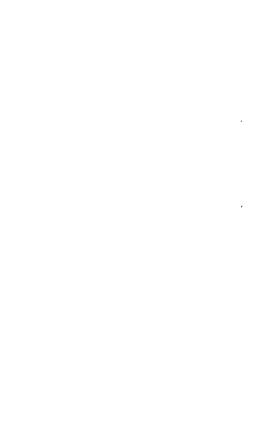

११८ हिरण्ययेभिः पविभिः पयोवृधः । उत् जिन्नन्ते १,६४,११

८९ नोभिः वागः अज्यते । रथे कोशे हिर्ण्यये ८,२०,८ २६० अप्तिम्राजसः । शिप्राः शीर्षमु वितताः हिर्ण्ययीः

५,५४,६१ ७५ डिजा अर्जन निर्मामसीर । सम्राप्त ने सन्त विजे

७० शिप्ताः र्रोन् हिर्ण्ययीः । शुभाः वि अजत शिये दं,७,२५

१२२ लटा यन वर्ज सुकृतं हिरण्ययं । अवर्तयत् १,८५ ९ हिरण्य-रथः

२४४ (स्टान्यः मजेषमः । **हिर्ण्यर्थाः** मुविताय गन्तन **५,५७,१** 

हिरण्य-वर्णः

२०६ तिकणात्वणीन् कर्ड न् यतस्य नः अदाण्यस्यः शंस्यम् । १,३४,११

हिर्ण्य-वाद्धिः

७९ २०३७: नवे महाँद्रः । स्तुते **हिरण्यवादीभिः** ८,७,३२

दिर्ण-शिन्नः

२०१ जिल्लावक्षेत्रद्वाः सरता जीवाबतः । पृथ्वं साथ **२,३७,३** 

हानः

९३२ ो को इंच वा सम्मंदे महत्त्वां स्वादा । अथवे**०५,२४,६** १२६ - २००५ १ मार्चक ो टाक वम**हत्विष् ५,६१,१५** 

्यायः

६० : १८११ रू - जीर दुई<mark>णायुः जिल्लासीत् **७,५९ ८** जन्म</mark>

रिश्व होबर । अस्तरण मंबरम्**१,२७१,२** 

१८५ - १८५० <del>सम्ब</del>्राम १८८ द्वारा माणम**् ११३८,३** 

شخ

១.៩ - ១០ បាន**ពីបើសិក** ភាពប៉ាកាបាក ខ័ពកា**នរួមសម** កំណត់ គឺ ប

95 र न - राज्या ११**५१ हाँ** उन्हाद**े वह** ने र क्षान्

· 人名英格兰 人名英格兰人姓氏格兰人名

होतु

३६२ आ वः होता जोदवीति सतः। महतः गृणानः ७,५६,१८

800 इन्द्रः सुतस्य गोमतः । प्रातः होता इत मत्सति ८,९४,ई

२१२ त्रितः न यान् पत्रच होत्तृन् अभिष्टये । आवर्षत्

१,२४,८४ १०१ मुष्टिहा इव हब्यः । विश्वासु पृत्सु होतृषु ८,२०,१०

हादुनि-वृत्

२५२अञ्दया चित् मुहुँ: आ हादुनियृतः। स्ननयदमाः ५,५४,३

ह

१६९ इन्द्रः चन लजसा नि हुणाति तत् १,१६६,१९

हुतम्

१०७ मरुनः आनुरस्य नः । इत्कर्त बिहुतं पुनः ८.९०.नि

्रह्वातः ------

१६५ शतभुजिभिः तं अभिद्धुनेः अपात् । रक्षत १,१५६८

ā,

३५२ मरुतः गुणानः। सः अद्ययाधी हर्यते यः उत्रीर

७,५५,४८ १८० आध्त इन मुयमान् अति कतये । अर्थने ४,<sup>६७,</sup>१

२८३ अर्थ रोबबुर्ज स्तेषं । पनस्यं आ हुचे ५,५५,४

३५८ थ्रिया वः नाम हुचे तुराणो । मध्यः वावधानाः ७.५३,१० ८०८ त्यान चु प्रवद्शयः । दिवः वः मध्यः हुचे ८,९४,१०

४०४ त्यान न पूनव्यामा । प्राप्त वा मका सुव वा १४४० ४०५ त्यान न ये नि सदसा । तलामुः महना सुव द,९४,११

४०६ त्यं न मामने गर्ण गिरित्रो एवणं मुंच ८,९४,९०

२७५ विशः अयं महत्तां अतः ह्रये । दिवः नितं पुर्<sup>का</sup>रै

२०२ पुरुतमे अपूर्व । गता समै इन सम ५,५३,५ 👚

८८० सम्बन्धं ह्यामह उच्च १,२३,७ [ उच्च ३०४१]

२०९ मध्तः एत्यातः । तिर्शाः एतस्य वस्य श्रयामेष्ट ३,३४,३१

पर यूपान दिन हचामहै। यूपान प्रवृति शर्ना दिन्ही

पन महार कर इ.स. हिस्स मुख्याना हमासह क्रिकेटी

४०३ अपाधिनः सञ्चामत् सर्वः व विद्यारवदः व व वर्षः

२८२ १ते न घणते वर्ष । अवस्ते प्राणमाण १८३ है. २८५ महा प्रचीत हव सर्वात वस्त्र हामा १८५३ है.

३६४ का वह तथा जिल्लीसीत सन्दर्भ महत्त्व स्थापन

२२६ के के प्रकार मात्र ए जेलाबी पित कार्र के श<sup>897</sup>

250 . . . . . . gair 2,32,3 [ aloc \$886]

أوير



वा॰ य. ३३,९५

आजिः

आजिः। मस्तः आजो अर्चन्। (इन्द्रः) ऋ. १,५२,१५ आदित्येरिद्रः सगणे मस्ट्रिश्सम्यं भेपजा करत्। (विद्वे

देवाः ) वा. य २५,४६

आदिस्यान्मारुतं गणम् । [ आहुयामि ] ( विद्वे देवाः ) वा. य. ३३,८५

ईशां वो मरुतां देव आदित्यो ब्रह्मणस्पतिः । ( अर्बुदिः ) अ. ११,९.२५

आदित्यान्मरुतो दिशः आप्नोति। (शतौदना) अ. १०,९,१० आदित्या अनं मस्तोऽनम्। काठः २१,२; शः ४,३,३,१२ आदित्याः परचान्मरुत उत्तरतः। शः ८,६,३,३ आयत्। मस्तों अथनों उपव्दिः शृष्वे। (इन्हः) ऋ.१,१६९,७ आसम्। अथ पृश्रतीं विचित्रगर्भो मस्द्र्य आसमते।

श्र. ५,५,२,९ [इप्]। वर्ष वनुष्वं पितरो मस्तां मन इच्छत । (पितरः )

अ. ८,१५,१५ ६-द्र । मस्तां चिकित्यान् इन्द्रः । (इन्द्रः ) क. १,१६९.१ मस्त्वां इन्द्रः । (उपासानकता ) क. ३,८,६ मस्त्वान् इन्द्रः । (इन्द्रः) क. ३,८७,१;३,५०,१;८,७६,७ मस्त्वान् इन्द्रः आ य तु । (इन्द्रः ) क. ८,२१,३ इन्द्रो मस्तस्या । (इन्द्रः ) क. ८,७६,२,३ मस्त्याः इन्द्रः । (इन्द्रः ) क. १०,८६,९

महाद्वि: इन्द्रः अस्माकं अविता भृतु । ( विश्वे देवाः ) ऋ. १०,१५७,३ इन्द्रस्य महतश्च कयायोपोध्यितः । (इन्द्रादयः ) वा. य. ८,५५

इन्द्रः ऋभुक्ष मय्तः परिख्यन् । ( अश्वः ) वा. य. २५,२४ ।विश्वे देवा मरुत इन्द्रो अस्मान् न जह्यः । (विश्वे देवाः ) अ. ६,४७,२

इन्द्रो सरुवानादानभित्रेभ्यः कृषोतु नः।(इन्द्रामी सोम इन्द्रश्च) अ. ६,१०८,३

इन्ह्रो मरत्व न स ददातु नन्मे । ( विश्वकर्मा )अ. ६,१२२,५ इन्ह्रो मत्त्वात्तन ददादिवं मे । ( ओदनः ) अ. ११,१,२७ इन्ह्रो रक्षतु दक्षिणतो मरत्वान् । ( स्वर्णः, ओदनः अप्निः ) अ. १२,३,२८

इन्द्रो मा मरुवान् प्राच्यादिशः पातु । (यमः) अ. १८,२,२५ इन्द्रो मा मरुवजेतस्या दिशः पातृ । (इन्द्रः) अ. १९,१७,८ इन्द्रः सगरो मरुविरस्याकं भृत्ववितः । (इन्द्रः) अ.२०,६३,२

इन्द्री मराजिः। ( उदयासत् ) काठ. ११,५,२३,२३ इन्द्री भराद्विधेतृभा कृषोतु । काठ. १०,२३

ध्यं या इन्द्रो विज्यस्तः क्षत्रायैव विश्वसमुनियुनार्वत । काट० १०,१९ इन्द्रो बुत्रमहन् मरुद्भिवीर्येण मरुवतीयाँ स्तीत्रं भवित।

चाठ.२६,३७ प्रसीदन्नेति च आन्निमास्तं शंसति इन्ह्रोऽगरस्यो मस्तस्ते

समजानत । ऐ ५,६६ इन्द्रो वे मस्तः सान्तपनाः । गो. उ. १,२३ इन्द्रो वे मस्तः क्रीडिनः । गो.उ. १,२३

इन्द्रो सस्त डपामन्त्रयत । श. ५,३,५,१८ इन्द्र! त्वं मरुद्रिः संवदस्य । ( इन्द्रः ) ऋ. १,१७०,५

इन्द्र ! मस्तः ते ओजः अर्चन्ते । (अग्नि:) ऋ. ३,३२,३ इन्द्र ! मस्तः अः भज । (इन्द्रः ) ऋ. ३,३५,९

इन्द्र ! मराद्रिः सोमं विव । ( इन्द्रः ) ऋ.३,८७,२ इन्द्र ! मरतः आ भज । ( इन्द्रः ) ऋ.३,८७,३

इन्द्रः ! मर्राद्रः सोमं पिय। (इन्द्रः ) ऋ ३,४७,४ मरुत्वाँ इन्द्रः सस्पते । (इन्द्रः ) ऋ. ८,३६,१-६ मरुत्सखा इन्द्रः पिय। (इन्द्रः ) ऋ. ८,७६,९

इन्द्र मरतव इह पाहि । (इन्द्रामरुती) काठ.४,३६;श.४,३,३,६३; वा० य० ७,३५ सजै.पा इन्द्र संगणी मरुद्धिः सीमं पित्र । ( इन्द्रामरुती )

वा॰य॰७,३७ मरुत्वाँ **इन्द्र** वृषभो रणाय पिवा सोमाम् । ( इन्द्रामरुती )

वा॰ य॰ ७,३८; काठ॰ ४,३८ देवान्त इन्द्र संख्याय येमिरे बृहद्भाना महद्रण । (इन्द्रः)

मरुत्वाँ इन्द्रं मीड्य । ऐ. ५,६ मरुतः इंद्रं अर्चन्ति ! (इन्द्रः ) ऋ.५,२९,६ मरुतः इंद्रं आर्चन् । (इन्द्रः ) ऋ. ५,२९.२ मरुत्यन्तं इंद्रं हुवेम । (इन्द्रः ) ऋ. ३,८७,५ मरुत्वन्तं इन्द्रं हवामहे । (इन्द्रः ) ऋ. ८,७६,५-१

मरुतः इन्द्रे अवर्धन् । ( इंद्रः ) ऋ. २०,७३,१ मरुवन्तं वृपभं वावृधानं इंद्रे हुवेम । (मरुवान)वा॰ य॰७,३३

इंद्रो ते मस्त्यन्तमृच्छतु । ( इत्यः ) अ० १९,१८८ इंद्रमेचानु मस्त अभिजाति । रा. ४,३,३,१० मस्त्यता इन्द्रेण सं अग्मत । ( ऋभगः ) ऋ. १,२०,५ मस्त्यता इंद्रेण जितं । ( इत्यः ) ऋ. ८,७६,४

इंद्रेण दर्न प्रयतं समितिः । काठ.११,१४ सम्प्वते इन्द्राच हव्यं कर्तन । (स्वाहाहतयः) क. १,१४२,११

मरुतः ! इंद्राय गायत । (इन्द्रः ) रू. ८,८९,१ मरुपते इंद्राय प्रवस्त । (प्रयमानः ग्रोमः ) रू. ९,६४,११ चक्रिया । मस्ट्रयः रेदसी चक्रिया २व । ( इन्द्रः ) शः. ५,३०,८

चरः। सदोनित्वाय मारतं भैवतवं चरं निर्वपेत्। करु. १०,१८ मारतं चरं निर्वपेत्। कारु. ११,१ मारतं चरं सैर्यमेककपालम्। कारु. ११,२१ चिकित्वाम्। मरतां चिकित्वाम् इन्द्रः। (इन्द्रः) क. १,१६९,१

चि । मस्तः चियन्तु । (विस्ते देवाः ) इ. १,९०,४ छन्द्स् । मस्तथ त्वा श्रेरसध देवा अतिष्ठन्दसा रोहन्तु । ऐ. ८,१२,१७

जन् । मस्तो भ्राजत् ऋष्ट्यः अज्ञायन्त । ( अप्तिः ) ऋ. १,२१,१

मस्तः वक्षणाभ्यः अजनयः । (वायुः ) क. १,१३४,४ जिनेष्ठा च्य इति मस्त्रतीयम् । ऐ. आ. ५,१,१ इस्या वै मस्त्रो जातः वाचो वास्या वा । काठ, १०,१८ जयंती । देवसेनानामभिभण्यीनां जयंतीनां मस्त्रो यन्तुः - मध्ये (इन्द्रः ) अ. १९,१३,९

जातवेद्स । मरतो बाक्ष जातवेदः । (विले देवाः ) ः छ. ५,४३,६०

जि । मस्त्वती सञ्च् जेषि । त्यस्वती ) इ. २,३०८ मस्तों प्रस्वेन जय । त्रथादयः ) वा० य० १०,२१ तदेखत्ताजिदेव स्कृतं यम्मस्वतीयमेतेन हेन्द्रः पृतना अजयत् की. १५।३

मस्ततः स्त्रेण जितं । (स्टः ) क. ८,७६,८ जुन् । अर्ज्यं मस्तोः जुनन्ति । (स्टः ) क. १,१६९,३ जुन् । अजुपन्त मस्तो यलनेतम्। क.ठ. १०१६८ मस्त्रणः स्त्रेत्रं जुपंत । (विदे देवाः ) क. ६१५६१११ तक्ष् । सभो व' यो मस्तां ततक्ष । (अनिः ) क. ६,३,८ तिगमायुर्धं मस्तामनीकं। (स्टः ) क.८,६६,९ सोऽपन्ये मस्त्रते अयोदशक्षणलं पुरोळ्यां निवेदेत्। ऐ.७.९ के । आयतां मस्तां गयः । (विदे देवाः ) क.१०,१६७,५ दा । मस्तां प्रायस्ते ते प्रायं दद्यु । व ठ.११,१६ दिस्मातः । स्टो सस्तु द्विष्मतो मस्तात् ।

दिक् । इदियासस्य दिदाः आयोति । (सर्वेदनः ) इ. १०९,१

इन्नो मा मरत र शस्य **दिशः १३।** यसः । वरः १००

इन्द्रों मा महत्वनेतहस्य दिशः पत्तु । (इन्द्रः )अ. १९,१७,८ अधैनं (इन्द्रे ) कः वीदां दिशि महत्वस्य दिवः —— अभि पेण्यन् — — पारमेष्ट्रवाय माहाराज्यायाधिपत्याय स्वावस्यायाऽऽतिष्टाय । ऐ. ८,१४

देयं । स मरुवर्तांपरेव बृत्रमहंत्त्रसाम्मरूवतेऽन्वते नदेयम्। काठ. २८,६

देख । ईशां वो मरुतां देख आदिस्रो बद्धगस्पतिः । (अर्द्वीदः) स. ११,९,२५

मरुह्म । देवास्ते सल्यय येनिरे । (इन्द्रः ) का. ८,८९,२ मरुन्स्ते देवा अधिपतयः । ( इष्टकः ) वा. य. १५,१३ देवास्त इन्द्र सल्याय येनिरे वृहक्रानो मरुह्म । ( इन्द्रः ) वा. य. ३३,९५

विश्वे देखा सरुन कर्जनाय: [धनः] अ. २,२९,५ विश्वे देखा सरुतस्वा हयन्तु। (अश्विनो ) अ. ३,४,४ देखा इन्द्रज्येष्ठा सरुतो यन्तु सेनया। (विश्वे देवाः, चन्द्रमाः, इन्द्रः। अ. ३,१९,६

विश्वे देवा मस्त इन्हों अस्तान् न जहाः । (विश्वे देवाः ) अ. ६,८७,२

विश्वे देखा मस्तो विश्ववेदसः वधात् नो ब्रायभ्वम् । (विश्वेदेनाः मुरुतः भेस. ६,५३,३

विधे देवा मस्तो यत् नार्धाः [ असनत् ] । ( सनिता ) अ. ७,२५,१

डवेनं मरतो देखा डविन्हामी सक्तवे । (आयुः ) अ. ८,१,२ हेमस्टेनर्तुना देखा मरतिस्तवे (स्टोमे ) स्तृतं बटेन सक्तरीः सहः । हविरिन्द्रे वयो वसुः । ते. २,६,१९,२

विधे देखा भरवर मरते हैर्न नाजतः । ऐ. दे,२० मरुत्य त्वांतरमय देखा अतिग्रदश ग्रन्दश रोहन्तु । ऐ. ८,१२,१७

मरुत्यातिरस्य देवाः पर्भिर्येव प्रव्यविश्रहेशिरभ्यम्यान् ऐ. ८,१४,१९

मरतरते देवा अधिपत्यः । काठः १७,२१: श. ८,६,१,८ विधे देवा मरतद्वि । श. १८,४,२,२४; वहदाः १,४,१२ मरते आम् देवान् । विधे देवाः ) फ. ६,४०,८ मरतेवेभाः व देवभ्य उत्तरसद्भयः साहा । । प्रतिबं )

वर, य**. ९,३**%

ु स्वर्गः, क्षोर्तः, क्ष्मितः ) हाः, १२,३,२८ ( मरलं स्वस्य विदेशं देवानां प्रयम्ग वीरमः । (संद्राद्रयः ) स्मरते दिद्राः क्षामोति । (सतैप्रतः )

क. १०,६,६० े मरने दि देवानां भृष्याः । ते. २,७,१०,१ क. १ े े क. मरते वे देवानां भृष्याः । त्याः १८,१२,९,३२,१८,३ हि. १,१४

काठ. १५,३

मस्तो व देवानामपराजितस्थयतनम् । ते. २,४,६,२ मस्तो व देवानां विशः । कठ.८.८; ऐ. २,९: त.६.७. ६,२०,२०:२८,१,१४

अहुतादों में देवानां मनतो चिद्द्। ग. ४,५,२,१६ मन्तो देवता । ( इन्हर्मा, नियुक्तमीदयः ) ना. य. १४,२० मन्तो देवता । विद्द्र्य । कड. १५,६ नन्तो देवता । कड. १७,१२,३९,४५ देवता । पर्किरहन्दो मन्तो देवता होवन्तो । श. १०,३,२,१० देवता । मन्तो देवताहोबन्तो । श. १०,३,२,१० मन्तो देव विवादिशोऽन्ति हुस्माजना द्वारा । की. ७,८

तं मरह्यो देवविस्भयः। ए. १,१० यत् प्रायणीयं मरतां देविवशा देवविशाम्। काठ. २३,२० यत् प्रायणीयं मरतां देविवशा देवविशाम्। काठ. २३,२० देवसेनानामभिभव्यतीनां जयन्तीनां मरतो यन्तु मध्ये। (इन्द्रः) अ. १९,१२,९

बिशो व महतो देवविदाः। त. २,५,१,१२;६,९,१,१७-१८:

द्यु । मस्तो दियो वहभी । (मस्तः अग्नामस्तो वा ) कः. ५,६०,७

भरुतो यद वे। दिवो य्यमस्मानिन्दं वः । काठ. ९,६८ धु । विश्वे देवा अद्भवन् मस्ता हैनं नाजहः । ऐ. ३,२० धिष्णया गरुत्तमा । (अधिनौ) भर. १,१८२,२ धी। मरुहणे मन्म धीमहि। (विशे देवाः ) ऋ. १०,६६,२ भूष् । धृषिता मरुखः । ( मन्युः ) ऋ. १०,८४,६ 'तृष्णु । मरुतां एति भ्रृष्णुया । (विश्वे देवाः) ऋ. १,२३,११ **ाप्तिः ।** मरुतामुत्रा नितिः । ( मधु, अधिनौ ) अ. ९,१,३ गहतामुत्रा निशः ( म्यु, अधिनी ) अ. ९,१,१० नी । मरुतः स्रश्नं रुष्टिं नयन्ति । काठः ११,३१ नाम । मरुतां भद्रं नाम अमन्महि । ( दिधिकाः ) ऋ.४,३९,४ निर्वप् । मारुत र सप्तकपालं पुरोडाशं निर्वपति । श.५,३,१,६ सोऽमये मरुवते त्रयोदशकपालं पुराळाशं निर्वपेत् । ए. ७,९ सयोनित्वाय मारुतं प्रेयद्भवं चरं निर्विपेत् । काठः १०,१८ भारतं चर्रं निर्वपेत् । काठ. ११,१ निविदं दधातीति महत्वतीयम् । श. १३,५,१,९ मरुत्वतीयं प्रगाथं शंसति, मरुत्वतीयं सूक्तं शंसति, मरुत्वतीयां निविदं द्धाति, मस्तां सा भक्तिः, मस्तवतीयमुक्थं शस्त्वा मरुत्वतीयया यजित । ऐ, ३,२०

पङ्क्तिइछंदो महतो देवता शीवन्ती । श. १०,३,२,१०

----

पञ्चित्रिः। मन्त्वातिर्सय देवाः पञ्चित्रैत पञ्चित्रैतं रहेभिरम्यपित्वन्। ऐ. ८,१४,१९ पति । मन्तो गणानां पतयः। तं ३,११,४,२ पदं । यन्मक् वयाज्यायाः पदं भवति । काठ. २२,२० पयस्या । अर्थे मारुत्ये पयस्याये हिर्वयति। इत. २,५,२,३८

परमे । मरुवः परमे सघस्ये । (इन्हः) ऋ. १,१०१,८ पर्जन्यो भारा मरुत ऊथो अस्य । (अनड्वान्) अ.८,१९,८ पर्येतृ । मरुतामेव तावदाधिर्पत्यं स्वाराज्यं पर्येता । छान्दोग्यः ३,९,१

परिद्रार्णः । मरुतो ह व सान्तपना मन्यन्दिने बन्न १ सन्तेषुः स सन्तप्तोऽनन्नेय प्राणन् परिद्रीणः शिक्ष्ये । श. २,५,३,३ परिभुवत् । त्या मरुत्वती परिभुवत् । (इन्द्रः) इ.७,३१,८ परिवेष्ट्र । मरुतः परिवेष्टारो मरुनस्यावसन् गृहे । ऐ. ८,२१; श. १३,५,४ प्रवमानोक्ष्ये या एतयन्मरुत्वतीयम् । ऐ. ८,१; के. १५,२ प्रवमान । मरुतः प्रवमानस्य भ्यन्ति । (प्रवमानः सोमः) इ. ९,६४,२४

एतद्यन्मस्त्वतीयं पद्यमाने वा। ऐ. ८,१ पद्या। पदाचा वे मन्तः। ऐ. ३,१९; काठ. २१,२६; ३६,२,१६

मरुतः सप्ताक्षरेण सप्त श्राम्यान् पश्चनुद्रज्ञयन् । (पूपादयः) वा. य. ९,३२; काठ. १४,२४ मरुतां पिता पश्चनामधिपतिः।(मरुतां पिता) स.५,२४,१२ पश्चात्सद् । मरुतः पश्चात्सङ्खो रह्योहस्यः स्वाहा।

पा । यं मरुतः पान्ति । (इन्द्रः) ऋ. ८,४६,४ इन्द्रो मा मरुत्वानेतस्या दिशः पातु । (इन्द्रः) अ. १९,१७,८ इन्द्रो मा मरुत्वान् प्राच्या दिशः पातु । (यमः) अ.१८,३,२५ पातं न इन्द्रापूपणादितिः पान्तु मरुतः ।(इन्द्रापूपणो, अदितिः मरुतः इत्यादयः) अ. ६,३,१

अदितिः पान्तु मस्तः । (अदितिः, मस्तः इत्यादयः ) अ. ६,४,१

पाहि । मरुद्धिः सोमं पाहि । (इन्द्रः ) इर. ३,५१,८ मरुद्धिः पाहि । (ऋभवः ) इर. ८,२४,७ मरुद्धिः पाहि । (इन्द्रः ) इर. ६,४०,५ इन्द्र मरुख इह पाहि । (इन्द्रामरुती) वा.य.७,३५; काठ. ८,३६; श. ८,३,३,१३ पाप्मा । तद्धानां मरुतः पाष्मानं विमेथिरे । रा. २,५,२,२८ प्रजानां मरुतः पाष्मानं विमथ्नते । रा. २,५,२,२८ मरुतः पवमानस्य पिद्यन्ति । (पवमानः सोमः) क. ९,६८,२८ पा (पिन्) । इन्द्र । मरुद्धिः सोमं पिद्य । (इन्द्रः ) क. ३,८७,२

मरुतसक्ता इन्द्र पिच । (इन्द्रः) ऋ. ८,७६,९ मरुत: पोत्रात्सुष्टुभः स्वर्कोहतुना सोमं पिचतु । (मरुतः) स. २०,२,१

मरुद्धिः सोमं पिच वृत्रहत्। महानारा. २०,२ मरुत्वाँ इन्द्र वृषमो रणाय पिदा सोमम्। (इन्द्रामरुती) वा. य. ७,३८; काठ. ४,३८ पिचेन्द्र सोमं सगणा मरुद्धिः। (इन्द्रः) वा. य. ३३.६३:

पिवेन्द्र सोमं सगणा मरुद्धिः । (इन्द्रः) वा. य. ३३,५३; तै. आ. १,२७,१

यस्य मरुतः पिवात्। (पवमानः सोमः) नः, ९,१०८.१४ पारमेष्ठय। अधैनं (इन्द्रं) कर्ष्वायां दिशि मरुतश्चित्रिरसश्च देवा ..... अभि पेण्वन् ... पारमेष्ठश्वाय माहाराज्या-याधिपत्याय स्वावदेयायाऽऽतिष्ठाय। ऐ. ८,१४

पार्जन्य । पञ्चिमः पार्जन्यैर्वा मारुतैर्वा वर्षासु । श. १३,५.८,२८

पिछ । वर्ष वनुष्वं पितरो मरुतां मन इच्छत । (पितरः ) अ. ४,१५,१५

मस्तां पिता पश्नामधिपतिः । (मस्तां पिता) अ. ५,२४,१२ मस्तां पितस्त तद् रणीमः । काठ. १३,२८ पुरोडाश । मास्त ५ सप्तकपालं पुरोहाशं निर्वपति । श. ५,३,१,६

सोऽमये मरुत्वते त्रयोदशकपालं पुरोळाशं निर्वपेत्। ऐ. ७,९ पुप्। अथेष मरुत्स्तोम एतेन व मरुते ऽपरिमितां पुष्टिमपुष्यचपरिमितां पुष्टि पुष्यति य एवं वेद । तां. १९,१४,१ पूपा अस्मै वः पूपा मरुत्व सवें सविता सुवाति । (आत्मा)

स. १४,१,३३

पुष्टिः । अर्थेष महत्स्तोम एतेन वे महतोश्य रिमितां पुष्टिमपुष्य-सपरिमितां पुष्टि पुष्यति य एवं वेद । तो. १९,१४,१

तदैतत्रृतनाजिदेव स्कृतं यन्मरुवतीयमेतेन हेन्द्रः पृतना अजयत्। की. १५,३

पृधिवया मारतास्सजाता एतत्मरताँ स्वं पदः । काठ. १०,१८ सम पृश्वातीं विचित्रगर्भा मरुद्भय जातमते । रा. ५,५,२,९ पृश्चिः । मरुद्भयः सुदुषा पृश्चिः । ( मरुद्धः अग्रामरुदी दा ) इत. ५,६०,५

पृक्षिः तिरश्चीनपृक्षिः कर्ष्वपृक्षिः ते मारुनाः । (प्रजापत्याद्यः) वा. य. २४,८

मारती पृश्चिर्वशा । काठ. ३७,४ क्षगस्त्यो वै मरुद्भयश्यतमुक्याः पृश्चीम् श्रीकृत्। काठ. १०,१९ मरुनः पृश्चिमातरः । ऋ.१,८९,७

किमभ्याऽर्चन्मरुतः पृश्चिमातरः । ( रोहितादित्यौ ) स. १३,३,२३

ऐन्द्रामारुतं पृश्चिसक्यमालभेत । काठ. १३,७ पृद्दन्या वै मरुतो जातः वाचो वःस्या वा । काठ. १०,१८ पोतृ । मरुतो यस्य हि क्षय इति मारुतं पोता यजति । ऐ. ६,१०

मरुतः **पोत्रा**त्सुष्टुभः खर्काद्वना सोमं पित्रतः । ( मरुतः ) अ. २०,२.१

प्रगाथः । मरुवतीयः प्रगाथः । ऐ. ४,२९ मरुवतीयं प्रगाथं शंसति, मरुवतीयं सुक्तं शंसति । मरुव-तीयां निविदं द्धानि, मरुवां सा भक्तिः । मरुवतीयमुक्यं शस्वा मरुवतीयया यजति ॥ ऐ. ३,२०

प्रजा। या नेवी एव प्रजानां तं मस्ते ५२२वकामयन्त । काठ. ३६,२

प्रजानां मरुनः प प्म नं विमध्नते । श. २,५ २,२४ प्रथमजः । सान्तपनेभ्यः मरुद्धाः गृहमेधिभयः मरुद्धाः क्रांडिभ्यः मरुद्धाः सरुद्धाः प्रथमजानालभते । (प्रजापञ्चादयः) वा. य २४,१६

प्रथमा । मरुतां स्कन्धा विदेवेषां देवानां प्रथमा कीवसा । (शादादयः) वा. य २५,६

प्रतिहतिरेव प्रथमो मरुवतीयेऽपायतिः । काठ. २८,६ दक्षमेव प्रथमेन मरुवतीयेनोच्छियते । काठ. २८,६ प्रदृक्षिणं मरुतां लेजममुख्याम् । (इन्द्रः) अ. ७,५२,३ प्रयतं । इन्द्रेण दत्तं प्रयतं मरुद्रिः । काठ. ११,१८ धर्षः प्रयन्त मारुतीत विष्णो । (विश्वे देवः) व..य. ३३,८८ प्रया । चन प्र यन्तु मरुतः । (अप्रणस्पतिः ) क. १ ८०,१ चप प्र यन्तु मरुतः मुदानवः । (अप्रणस्पतिः ) व..य. २८,५६,

प्रयः । मध्तवन्ते विशो अभि प्रयः । (इन्द्रः) ऋ. ८,१३,२८ मध्त भिव प्रयाः । ( अक्षिः ) ऋ. ३,२९,१५ प्रस्तवः । मध्तो प्रस्तवेन जयः ( रथ द्व्यः) वा.च. १०,२१ प्रस्तिदन्तेति च अक्षिम धर्ते शैस्ति इन्द्रोद्रगस्त्वे मध्तस्ते समजानव । ऐ. ५,१६

स. ६,१३०,

मरुद्भिरुपः प्रहितो न आगन् । ( यावापृथिवी, विश्वे देवाः, मरुतः, आपः ) अ. २,२९,४ प्राची । इन्हों मा महत्वान् प्राच्या दिशः पातु । (यमः )

स. १८,३,२५

प्राणा वै मन्हताः । ज्ञ. ९,३,१,७ मस्तां प्राणस्ते ते प्राणं ददतु । काठ. ११,१३ प्राणी वे महतः स्वापयः । ऐ. ३,१६

मस्तो ह वे सान्तपना मध्यन्दिने वृत्र सन्तेषुः स सन्तप्तो-ऽनत्रेव प्राणम् परिदार्णः शिक्ष्ये । श. २,५,३,३

मस्तः प्राणैरिन्द्रं वलेन । ते. आ. २,१८,१ मातः । सरुद्भयः क्रीडिभ्यः प्रातस्सप्तकपालः। क्राठ.९,१६:

श. २,५,३,२० यत् प्रायणीयं मस्तां देवविशा देवविशाम् । काठ. २३,२० प्रैयङ्गवं । सयोनित्वाय मारुतं प्रैयङ्गवं चहं निर्वपेत्

काठ. १०,१८ चळं वै महतः । काठः २९,२४

वलेन महतः । ( प्रजापतिः ) वा. य. ३९,९ हेमन्तेनर्तुना देवा मरुतस्त्रिणवे (स्तोमे) स्तुतं वलेन शक्तरीः

सहः । हविरिन्द्रे वयो द्धुः । तै, २,६,१९,२ महतः प्राणेरिन्द्रं चलेन । तै. आ. २,१८,१

अमे । वाघो मस्तां न प्रयुक्ति । ( अमिः ) ऋ. ६,११,१ चुध् । महतो बुवोधथ । ( विश्वे देवाः ) इ. १०,६४,१३

बृहद्भान: । देवास्त इन्द्र सख्याय वेमिरे वृहद्भानी मस्त्रण। (इन्द्रः) वा. य. ३३,९५

वृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमां वर्धयन्तु । ( आत्मा ) ब. १४,१,५४ ब्रह्म । मस्तो ब्रह्मार्चत । ( इन्द्रः ) ऋ. ८,८९,३ अतीव यो महतो मन्यते नो ब्रह्म । ( महतः ) अ. २,१२,६ बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमां वर्धयन्तु । (आत्मा)अ.१४,१,५४

ब्रह्मणस्पतिः। ईशां वो मरुतां देव आदित्ये। ब्रह्मणस्पतिः। ( अर्बुदिः ) अ. ११,९,२५ भद्रा । मरुतां भद्रा उपस्तुतिः । (विस्वे देवाः )

ऋ. १०,५४,११ मद्दां भद्रं नाम अमन्महि (द्यिकाः ) ऋ. ४,३९,४ भागं। स एतं महद्भवो भागं निरवपत् तं मस्तो वीर्याय समतपन् । काठ. ३६,१५

मदत्तु भारती । ( तिवो देव्यः ) ऋ. १,१४२,९ सरति भारती मस्तो विशः वयः दयुः। (तिस्रो देव्यः) वा. य. २१,१९ मस्तो वै देवानां भृयिष्ठाः । ताण्डा. २८,१२,९;२१,१६

मरुतो हि देवानां भूयिष्ठाः । ते. २,७,१०,१ भेपजा । आदित्यंरिन्दः सगणो मरुद्भिरसम्यं भेपजा ऋर

( विश्वे देवाः ) वा. य. २५, मस्तो भ्राजद्-ऋष्टयः अजायन्त । (अग्निः) ऋ. १,३१

तव त्रते कवयो विद्यनायसेऽजायन्त मरुतो भ्राजहृष्यः । (अग्निः) वा. य. ३४,

भातु । मस्तो भातरः तव । ( इन्हः ) ह्र. १,१७०,२ मदः । मरुद्रयो वायवे मदः । (पवमानः सोमः) ऋ. ९,१५

मद् । त्वां शर्वो मद्त्यतु मास्तम् । (इन्द्रः) स. २०,१०३,

मद् । महाद्रीः माद्यस्व । (इन्द्रः ) ऋ. १,१०१,९ महतो माद्यन्तां। (विस्ते देवाः) ऋ. ७,३९,९

मद । उन्मादयत मस्त उदन्तरिक् मादय । ( सरः ) मधु । मरुतः मघोर्व्यश्रते । (पवनानः सोमः) ऋ. ९,५६,३

मध्यं । देवसेनानामभिभवनतीनां जयन्तीनां मस्तो यन्तुं मध्ये ( इन्द्रः ) स. १९,१३,

मध्यंदिने यन्मरूवतीयस्व। ऐ. ३,२० मरुतो ह वै सान्तपना मध्यन्दिने वृत्र सन्तेषुः स सन्तरी Sनन्तेव प्राणन् परिदर्शिः शिश्ये । श. २,५,३,३

स. ८,१५,३५ मन्द् । मरुख मन्द्रसे । ( इन्द्रः ) ऋ. ८,१२,१६

मनः । वर्षं वनुष्वं पितरो मरुतां मन इच्छत । (पितरः )

मन्द् । यहा मरुख मन्द्से समिन्द्रभिः । ( इन्द्रः ) .ऋ. २०,१११,१ मरुत्वान् रुद्रः मा उन्मा ममन्द् । ( रुद्रः ) हृ, २,३३,६

मन्म । मरुहणे मन्म घोमहि । (विश्वे देवाः) ऋ. १०,६६,३ मन् । अतीव यो महतो मन्यते नो ब्रह्म । ( महतः ) a. २,१२,६

मरुतः परिवेष्टारे। मरुत्तस्यावसन् गृहे । ऐ.८,२१; ग्र. १३,५,8 धिष्या मरुत्तमा । ( अदिवर्गे ) ऋ. १,१८२,२ सा नो बोध्यवित्रो मरुत्सखा । ( सरस्वती ) इत. ७,९६,३

इन्द्रो मरुत्सखा। ( इन्द्रः ) ऋ. ८,७३,२-३

मरुत्सला इन्द्र पिय। (इन्द्रः) इ. ८,७३,९ मरुत्सखा इन्द्रः । (इन्द्रः ) ऋ. १०,८६,९ मरुत्स्या विश्वसादिख उत्तरः। ( द्द्यः ) अ. २०,११६,५

मरुत्स्तोत्रस्य इतनस्य गोपाः । ( इटः ) ऋ. १,१०१,<sup>११</sup>

मस्त्स्तोमो वा एपः। तान्य, १७,१,३

भयेप मरुत्स्तोम एतेन वे मस्तोऽपरिमितां पुष्टिमपुष्यतपरि-मितां पुष्टि पुष्यति य एवं वेद । तां. १९,१८,९ तस्मै नमस्कृता ... मरुदुत्तरायणं गतः । मैत्रा. ६,३० मरुद्भणः स्तोत्रं ज्यन्त । (विद्वे देवाः ) ऋ. ६,५२,१९ हरिश्वन्त्रो मरुद्भणः (पवमानः सोमः ) ऋ. ९,६६,२६ मरुद्भण ! देवास्ते सख्याय येमिरे । (इन्द्रः) ऋ. ८,८९,२ देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे वृहङ्कानो मरुद्भण । (इन्द्रः) वा. य. ३३,९५

मरुद्दणे मन्म धोमहि । (विश्वे देवाः) इ. १०,६६,२ मरुद्दणा ! मन हवं श्रुत । (विश्वे देवाः) इ. २,8१,१५ वातवन्तो मरुद्दणाः । ते. ला. १,२ मरुद्धधः अन्ने नः शं शोच । (अन्निः) इ. २,१२,६ लाविन्न्या मरुद्ध्धे । (नदः) इ. १०,७५,५ मरुद्द्वधोऽने सहलतातमः । श. ११,८,३,१९ शं नः शोचा मरुद्धधोऽने । लाठ. २,९७ याच्चनोति दोपयति मरुद्धामेः । लाठ. २१,३८ मरुद्रानेति विश्वतेः असे । मेत्रा. २,१ मरुद्रानेभ्यः वा देवेभ्य उत्तरासद्भयः लाहा । (पृथिवी) वा. य. ९,३५

मरुन्नेत्रा बोत्तरासदस्तेभ्यः खाहा। (देवाः) वा.य. ९,३६ मरुत्। दे देवा मरुन्नेत्राः। काठ. १५,३ मरुतः सोनपीतये हवामहे । (विस्वे देवाः ) ऋ. १,२३,६० मरुतो चळवन्तु नः। (विद्वे देवाः) ऋ र,२३,१२ मरुतो आजद्-ऋष्ट्यः अजायन्त (अप्तिः) ऋ. १,२१,१ उप प्र यन्तु मस्तः । ( ब्रह्मनस्पतिः ) ऋ. १,४०,१ मस्तः मुवीर्यं भा दर्भात । ( ब्रह्मनस्पतिः ) ऋ. १,४०,२ मरुतः स्तोमं शृजन्तु । ( सिन्नः ) ऋ. १,८४,१८ मस्तः अनु अमदन् । (इंब्रः ) फ. १,५२,९ मरुतः आजी अर्चन् । ( इंद्रः ) ऋ. १,५२,१५ मरुतः पृक्षिमातरः । (विद्वे देवः ) ऋ. १,८९,७ मस्तः विवन्तु । (विश्वे देवाः ) रू. १,९०,८ मस्तो मरुद्रिः सर्म पंतर् (विश्वे देवाः ) क. १,१०७,२ मरुतः सोमर्गति हुवे । ( ऋभवः ) ऋ. १,१११,८ रोदस्याः मरुतोऽस्तिषि (विश्वे देवः ) झ. १,१२२, १ मस्तः वस्रपान्यः सदनयः । ( वादः ) हः १.१३४,४ मरुतः दिवा यान्ति । ( ऋमवः ) ऋ. १,१६१,१८ मरुतः परिएवन् । ( सप्टः ) इ.१,१६२,१ मरुतः एव वः स्तेमः ( मरुवन इंद्रः ) मा. १,१६५,१५ सम्बं मस्तो हुनेति। ( होः ) झ. १,१६९,३

मरुतो नो मळयन्तु । ( इंहः ) ऋ. १, १६९,५ मरुतो त्रातरः तव । (इंद्रः) ऋ. १,१७०,२ मरुतः। गीः वंदते। ( इंद्रः ) हु. १,१७३,१२ मरुतो वृद्धसेनाः । ( विस्ते देवाः ) ऋ. १,१८६,८ मरुतः ! या वः भेषजा । ( रुद्रः ) व्ह. २,३३,१३ मरुतः सुम्नमर्चन् । (अग्निः) ऋ. ३,१४,४ मरुतः वृषं सर्वत । ( अप्तिः ) ऋ. ३,१६,२ इंद्र! मरुतः ते ओजः अर्चन्ते । (अप्तिः) हु. ३,३२,३ शर्षों मस्तः य आसन् । (अप्रिः ) ऋ. ३,३२,४ इंद्र ! मरुतः सा भज। (इन्द्रः) क्र. ३,३५,९ इन्द्र ! मरुतः आ भज। (इंद्रः ) रू. ३,८७,३ मरुतः अमन्दन् । ( इंद्रः ) न्ह. ३,५१,९ मरुतः ऋष्टिमंतः । ( विश्वे देवः ) ऋ. ३,५४,१३ मरुतः शर्म यच्छन्तु । ( विश्वे देवाः ) ऋ. ३,५४,२० सस्मे रिव मरुतः । (इंद्रावरुगो ) इ. २,६२,३ मरुतः अमे वह। ( अमिः ) ऋ. ४,२,४ मरुतो विरस्तु। (इयेनः) ऋ. ४,२६,४ मरुतः सीदन्तु । (विश्वे देवाः ) ऋ. ५,२६,९ मरुतः ला सर्वन्ति।(इदः) ऋ. ५,२९.१ मरुतः इन्हं सार्वन्। ( इंहः ) ऋ. ५,२९,२ मरुतो ने मुपुतस्य पेदाः । ( इंद्रः ) क्र. ५,२९,३ मरुतः इन्द्रं सर्वन्ति । (इन्द्रः ) ऋ. ५,२९,६ मरुतः वर्के अवेन्ति । (इन्द्रः) ऋ. ५,३०,६ मरुतः ते तिवर्षी अवर्धन्। (इन्टः) ऋ. ५,३१,६० श्वितरयाय मरुतो दुवोदाः । (इन्द्रः) ऋ. ५,३६,६ मरुतः सदः द्यीत । (विधे देवाः) रू. ५,८१,५ मरुतो अच्छोत्ती। (विधे देवाः) ऋ. ५,४१,१६ मरुतो वक्षि ज तवेदः । (विदेवे देवः) क्र. ५,८३,६० मरुतो दबन्ति। (बिद्दे देवाः) हत. ५,४५,४ मरुतः हुवे। (विश्वे देवाः) हु. ५,८३,३ भरुतो रेथेषु तस्युः। (मरतः आगमरती वा) ऋ, ५.६०,३ मरुतः यत् कीट्य । (मरुतः अग्रामरुतै यः) छ. ५,६०,३ मरुतः दिवि छ। (मरतः अज्ञामरुती व) ऋ. ५,६०,६ मरुतो दिवो बहुचे । (मरुतः सहामरुते कः) क. ५,६०,७ मरुतः रथं दुष्टते । (मित्रावरुकं ) क्र. ५ ६३,५ महतः सुनायया वसत । (नित्रापर्याः) का ५,६३,६ महतः ! इष्टि रहीर्थं । (प्रतियः) म ५,८३,६ ः मरुतः यं वर्षार् । (इष्टः) क्र. ६,१७,११ मरुतः हामावते के लग्र । (विसे देवाः) ल. इ.स्ट.९

मन्तः अन्तना (विस्त्रे देवाः) ऋ, ६,४९,११ मरुती अदान देवात् । (विदेवे देवाः) ऋ, ६,५०,४ ध्रवा हवं मरुतो यद याथ । (विश्वे देवा:) ऋ. ६,५०,५ मरुनः । यः नः सन्मिन्यते । (विस्वे देवाः) क. ६,५२,२ मन्तः व क्षे । (अग्निः) ऋ. ७,९,५ महतः इमें सथत । (इन्द्रः) ऋ. ७,१८,२५ यस्य महतः अविनः। (इन्द्रः) ऋ. ७,३२,१० अद दिने मरुतो विद्यात । (विद्या देवाः) कर. ७,३४,२४ शं मो भवन्तु मरुतः। (विखे देवाः) ऋ. ७.३५.९ मगतः ने अवन्तु । (विस्ते देवाः) का. ७,३३,७ सरातः ! अयं वः भीकः। (विशेष देवः पर ७,३६,९ सराती माज्यन्ती । (विश्वे देव :) ऋ. ७,३९,९ सेर्म अस्य मस्तः। (पिर्व देवः) ऋ ७,४०,३ मरावार विदेव नः पात्र (आदिखाः) ऋ. ७,५१,३ ग्रामानः पर्वे गणन् । (इत्यामी) न्ना. ७.९३.८ र के राज्ये सकतः ! (वीरगणः पक्यामा) बर. ८,३,२१ शिवि तु रहे में सरमा यद वो दिवः । वर, ८,७,११:

सरावेर यहत नः छविः । (अदिह्याः) तरः ८,१८,९१ सरावः एरण्यत् । (विषे देवाः। तरः ८,१५,१० हर्गसम्बर्धः वर्णसदे ) । (सिवावर्गः) तरः ८,१५,१४ स्वयः रामि सरावः । । विषे वेवाः ) तरः ८,१५,१३ वरः १०.४६

लगर्भ समस्य । भिन्ने स्वरास्त्र, ८,००,५ रामि किरो सहस्त का विशेष स्व १ स**.८,२७,**६ रा ५ ३ । सहस्र १ कि.स. ८,**१९**८ र्वे समान प्रदेश (१९२३) स. **८,४६,४** अत्र स करते हो। (विधाने एः स. ८.१४) अंश्व सहस्रोत है। इस स. ८,६३,१० 新文章( 575 2 年 57 ) 575 年 名代表 कारक का प्रति है। जानका सेवा का कुछन् है क्रमान र भारत कर है। जिल्ला करके कर के मार्ट के हैं है है 如本 化三次油 医四种后的 安克线管 क्रांक्टर १ १३५३ । याक्षात्रा संस्कृतिहरू अन्य क्रमण्डा २०१८ च चच्चा भी मा **क्षा १,१०८,१३** 新文字· [4] 大小田山 (宋) 李文章 [4]

मरुतो मा जुनन्त । (विश्वे देवाः) ऋ.१०,५१,१ मरुतः स्वस्तये हवामदे । (विश्वे देवाः) ऋ. १०,६३,१८ मरुतो यं अवय । (विश्वे देवाः) ऋ. १०,६३,१८ मरुतो राये दथातन । (विश्वे देवाः) ऋ. १०,६३,१५ मरुतो स्विपं अददात । (विश्वे देवाः) ऋ. १०,६४,१५ मरुतो तुवेध्य । (विश्वे देवाः) ऋ. १०,६४,१३ मरुतः महिमानमीरयन् । (विश्वे देवाः) ऋ. १०,६५,१ मरुतः अवसे हवामहे । (विश्वे देवाः) ऋ. १०,६५,८

मरुतो इवं शुष्वन्त । (सूर्यः) ऋ. १०,३७,६

न्न. १०,७३ मरुतः इन्द्रं अवर्धन् । (इन्द्रः) न्न. १०,७३.१ मरुतो रोदसी अनकतन । (प्रचाणः) न्न. १०.७५,१ मरुतो विद्यकृष्ट्यः । (विश्वे देवाः) न्न. १०,९२,६ मरुतो विष्णुरहिरे । (विश्वे देवाः) न्न. १०,९२,११

अमे । अन्तरिक्षात् मरुतः आ वह । (स्वाहाकृतयः)

मसतो यन्तु अर्ग । (इन्द्रः) ऋ. २०,२०३.८ मसतः इन्द्रियं अवर्षन् । (इन्द्रः) ऋ. २०,११३,३ मसतः त्वां मर्जयन् । (अग्निः) ऋ. २०,१२२.५

मरुतः । (विक्ने देवाः) ऋ. २०,९३,४

मस्तः विद्वे गन्तु । (विद्वे देवाः) कः. २०,२९८,२ इविष्मतो मस्तो बन्दने गीः । (इन्द्रामस्तो) वा. ग. ३,४५

इन्द्रय मस्त्रथ क्रयायोपोलितः । (इन्ध्रवया) मा प. ८,५ युजन्तु त्वा मस्त्रो निस्त्रवदमा । (अर्वः) चा. य. ९,५

मस्तः मग्राक्षरेण मन्त्र ग्राम्य न प्रग्नुवजयन् । (प्राह्मा) वा. य. ९,३०; (क.ठ. १४.०

मसता देवता। (उन्हामा, विस्वसमेदवः) वा. य. १४,०० मसतर्भत देवा अभिवतयः। (उपवाः) वा. य. १४,१३ तां न इपमुजे धन मसतः। (मस्तः) वा. य. १७,१३ वस्तः १५,१

मनतथ में कान कलाताप । (श्रीधः) या. या १८८१ विके अप मकता विक्ष अती श्रामानतु । (विके देशः)

त्रम्, २०,३५,२३, वर्षः १, १८,३१, वर्षः १८,६ वर्षः दश्यामः गापतः सम्भागः पत्रकः मधः । (१०८), वर्षः १,४०,४०,४ सरस्वर्षः सर्वतः सम्भागः विषयः वर्षः १,४०००। वेरणः।

न्। त. कर्नुः सम्बद्धाः कर्नुः इतेत्र वृत्रः कर्नुः (द्वतः सन्तरः, क्षातः कर्नुः कर्नुः सर्वेत्राप्ताः सम्बद्धाः (चित्रः) सन्तरः (स्वतः)

sets major were deane, then you nevert

ा मरुतो आदिवना । (विद्वे देवाः) वा. य. ३३.४७ हत कतये हुवे। (विश्वे देवाः) वा. य. ३३,४९ वर्धनिन्दं मरुतक्षिदम् । (इन्द्रः ) वा. य. ३३.६८; क'ठ. ४,३४

व इन्द्राय वृहते मरुतो ब्रह्मार्चत । (इन्द्रः) वा. य. ३३,९६

। वते कवयो विद्यनापसेऽजायन्त सरुतो भ्राजहण्यः। ( अप्रिः ) वा. य. ३४.१२

र प्र यन्तु महतः सुदानवः । (ब्रह्मणस्यतिः) वा. य.३४,५६;

काठ, १०,८७

रुतः सप्तमे अहन्। (सवित्रादयः) वा. य. ३९,६ हेन मरुतः। (प्रजापितः) वा. य. ३९,९

चिन्त्यर्क **मरुनः** खर्काः । (इन्द्रः) साम. ४९५

तिव यो महतो मन्यते नो बद्य। (महतः) अ. २,१२,६

थि देवा महत कर्जमापः। धित्त अ. २,२९,५

अन्तु त्वा महतो विश्ववेदसः । (अप्तिः) अ. ३,३,६

क्षि देवा मनतस्त्वा एयन्तु । (अधिनी) स. ३,४,४ क्षन्त्रा मस्तो पृतेन । (बास्ते पातिः) अ. ३ १२,४

वा इन्द्रज्येष्टा **मस्तो** यन्तु सेनया। (विद्वे देवा: चन्द्रमा:,

इन्द्रः) अ. २,१९,६

र्जन्यो धारा मरुत कथो अस्य। (अनज्वान्) स. १,११,१

त्द्रवन्ती सरती सम विद्वे सन्तु । (देवः) अ. ५.३.३

॥तं न इन्द्रापूपणादितिः प न्तु सक्तः। (इन्द्रापृपणीः, अधिनः

मरतः इलादयः ) अ. ६.३.१

प्रदितिः पन्तु **भरुतः । (** अदितिः, मर्तः दृष्यप्रयः )

र्तनासा आसन् **मरातः** सुदाननः । (दार्ग ) छ. ६,६०,६

वेरवे देवा मकत दरशे अल्मान् न वहाः। (विवे देव : '

e. 8,8's.₹

कुष्पतु स्वा**मरुतो** विक्वेत्रसः । राज्यं व, ६,९२.१

विदेवे देवा **मराला** विदयवेदराः स्थाप रो प्रायम्बर् ।

(धिरदे देवाः, सरतः) अ, ६,९२,६

डामाद्यस्य **मग्रत् उ**दरहरिष्ट राज्य । सार्<sub>ट</sub> ङ, दे,ह्देद,ह

वि**रदे देवा सदानी रह र**पकी । असकर ११ एकदेना

क्षा इ.इ.स. इ

से मा स्टियन्तु **मरकः** [ प्रज्ञा परेन ] । यं प्रेत् )

S. S. 38. 5

हरेने **महत्ते** देश र देग्ला गान्ये । जार्ज व **८**९७

दिष्टकिल **सरको** दरलक। की अ.६७.६

ईशां वो मरुतो देव आदि:यो बद्धगस्पतिः। (अर्वुदिः)

ब. ११,९,२५

उत्तरान्मरुतस्वा गोप्स्यन्ति । (शतौदनः) अ. १०,९,८

सादित्यान्मरुतो दिशः साम्रोति । (शतीदना) स. १०,५,१०

अहिमें गोप्ता मरुत्य सर्वे । (अदनः) अ. ११,१,३३

किमभ्याऽर्चनम्हतः पृथ्विमातरः । ( रोहितादित्यौ )

स. १३,३,२३

असे वः पूरा मरुत्ध सर्वे सविता सुवाति । (आत्मा)

वृहस्पितिर्मस्तो द्रय सीम इमां वर्धवन्तु । (कात्मा )

**स. १**८,१,५८

खन् त्वा बहन्तु **महत्त** खदवाहा खदपुतः । (यमः)अ.**१८,२,२२** शं की भवन्तु महतः स्वकीः। (यहदैवलम्) अ. १९.१०,९

देवसेनानामभिभन्जतीनां जदन्तीनां महती यन् गाये।

(इन्हा) स. १९,१३,९

मस्तो मा गर्रेरवन्तु । (आइनं, मस्तः ।) अ. १९,४५.१० महतः पेबासपुनः स्वर्णे इतुना गोर्न विगतः ( महाः )

मनतः रामधि समा एक्क्सानिस्कर्। बाठः ८/५

व्यक्तिमेर्यः । व इ. ९.३८

बरमेर यह है। दिने युक्तमानियाँ मा । ए हैं, ९,७८

इसरा वे **सराते!** जातः वाची राम्या वा । वाह, १०,१८ ष्टां हारके विसर्तः स्वांत विवस्तृतिकृति ।

विर्दे सरात्री सराविधिक (एकर) है। कार, देव देव

न देखा राज्यत्र ते **स्वत**त्वः तदा वष्टापु प्रभावतः **।** 7 7 70,29

इय प्रेन क्षरामः राजाना। यान्, ११,१२ २०,४७

सरनः गण र . सःविधा गणः ११,३१

रमण्ड समालकोरमाधिरण्य । राष्ट्र, ११,५५ सरमा राजधाना धारती गुरस्कार । १ ७ १५,६५

**स्रामः** सामाप्रस्या क्वीनास्त्रकारम् । वार्. १५,६%

स्रामेष्ट देवना देव । कार्य मृत्री

**ब्राम्टर** देवल १ जातु । वृक्तुम वृद्धिम

सरामधी देश श्री करते । राज १३,३३ ११, ४,६३,१४

entern mit merkichen bin beid in bischiebe

anne ma manner in de am 48,68

का देश राहे **द्वारामे**न द्वारक १ कार्य **१ दे है है** 

र रे हे सरके गरे अवशिष्ट कर कर इन्हें

विड् वै मरुतः । काठ. २९,९,३७,३; तै. १,८,३,३; 5.6.0.5

बलं वै महतः । काठ. २९,२८ मरुतः द्वितीये सवने न जहाः। काठ. ३०,२७ योनिर्वा एप प्रजानां तं मरुतोऽभ्यकामयन्त । काठ. ३६,२ सप्त हि मरुतो निरवसा एव मारुतोऽयो ग्राम्यमेवेतेनानाय-मवरुधे । काठ. ३६,२;३७,४-६ तस्य मरुती हन्यं न्यमध्नत । काठ. ३६.९ तं मरुत ऐपीकैवीतरथैरध्यैयन्त । काठ. ३६,१५ ते मस्तः कीडीन् कीडतोऽपर्यन् । काठः ३६,१८

पशवो वै मस्तः । ऐ. ३,१९; काठः २१,३६; ३६,२,१६ प्राणी वे मरुतः स्वापयः । ऐ. ३,१६ विश्वे देवा अदवन् मस्तो हैनं नाजहुः । ऐ. ३,२०

तनमस्तो धून्वन् । ऐ. ३.३४

आपो वै मरुतः । ऐ. ६,३०; की. १२,८

मरत्यश्च त्वाक्षिरसथ देवा अतिछन्दसा छन्दसा रोहन्तु । ऐ. ८,१२;**१७** 

स्वावस्यायाऽऽतिष्टाय । ऐ. ८,१४

T. 6,88;89

मरुते:ऽङ्गिर्मितमयन् । तस्य तान्तस्य इदयमाच्छिन्दन् सा-ऽधमिरभवत् । ते.१.१.३.१२

सन गणा वे सरतः। ते. १,६,२,३; २,७,२,३ ते (मन्तः) एनं ( इन्हं ) अव्यक्षीडन् । ते. २,६,७,५ अर्च वे सर्नः। ते. १,७,२,५,१,७,५,१,१,७,७,३

हेमग्देनदेना देवा मरन व्रिगवे (स्तेमें ) स्तृतं बलेन शक्वरीः सदः । इडिरिन्टे वदी दसुः । ते. २,६,१९,२

मरनो हि देवानां सुविष्टः । ते. २,७,१०,१

तं मरुतः परिकीडन्त । काठ. ३६,१८

तं मरुतोऽध्यकीडन् । काठ. ३६,१९

विशो मरुतः । काठ.३८,११८; श.२,५,२,६,२७; ४,३,३,६

त्रिणवे मरुतस्स्तुतम् । काठ. ३८,१२६

अजुपन्त मरुती यज्ञमेतम् । काठ. ४०.९८ मरुतो वै देवानां विशः। काठ.८,८; ऐ.१,९; तां. ६,१०,१०;

१८.१.१४

अर्धेनं (इन्द्रं ) कर्ध्वायां दिशि मस्तद्याहिरसश्च देवा ... ... अभ्यविष्यन्.....पारमेष्ट्याय माहाराज्यायाधिपलाय

मर्त्यश्रीतर्सथ देवाः पद्भिद्वैव प्रचिविशैरहोभिरभ्यसिखन्।

सरतो व देवानामपर/जितमायतनम् । त. १.४.६.२

मस्तो गरामां पत्यः। ते. ३,११,८,९

इहैव वः स्वतपसः । मरुतः सूर्यत्वचः । शर्म सप्रमा ः

मरुतः प्राणेरिन्द्रं बलेन । तै. आ. २,१८,१

श्रीत हास्मै मरुतः प्राणान् द्धाति । ते. आ. २,१८,१

विशो वै मरुतो देवविशः। श. २,५,१,१२;३,९,६,६७;

तद्धासां मरुतः पाप्मानं विमेथिरे । श. २.५,२,२४ प्रजानां सरुतः पाप्मानं विमध्नते । श. १,५,२,२४

मरुतो यजेति । श. २,५,२,३८ मरुतो ह वै सान्तपना मध्यन्दिने यूत्र सन्तेषुः स जन्म

Sननेव प्राणन् परिदीर्णः शिर्वे ! श. २,५,३,३ मरुतो ह वै कीडिनो वृत्र इनिष्यन्तमिन्द्रमागतं तमितः प

चिंकीडुर्महयन्तः । श. २,५,३,२०

विशो वै मस्तः। श. ३,९,१,१७

मरुतो वाऽइत्यक्षत्येऽपकम्य तस्युः। श, ४,३,३,६ इन्द्रमेवानु मरुत अभिजाति । श. ४,३,३,१०

अहुतादो वै देवानां मरुतो विद्। श. ४,५,२,१६

युज्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस इति युज्जन्तु त्वा देवा इत्येवैतदाह। (मरुतः=देवाः) अमरकोपे ३,३,५८; श. ५,१,४,९

इन्द्रो मरुत उपामन्त्रयत । श. ५,३,५,१८

आदित्याः पश्चानमस्त उत्तरतः । श. ८,६,३,३ मरुतो वै वर्षस्येशते । काठ. ११,३२; श. ९,१,२,५

मरुतो देवताष्टीवन्ती । श. १०,३,२,१०

अन्वाध्या मरुतः । श. १३,४,२,१६

मरुतः परिवेष्टारे। मरुत्तस्यावसन् गृहे । ऐ. ८,२१; श, १३,५,८,ई .

विश्वे देवा मरुत इति । श. १४,४,२,२४ अप्सु वै मरुतः शिताः। (थिताः) की. ५,8

इन्द्रस्य वे मरुतः क्षीडिनः । की. ५,५ मरतो ह वै देवविशोऽन्तरिक्षभाजना देखराः। की. ७,८

मरतो रस्मयः। ताण्ट्य. १४,१२,९

मरतो वे देवानां भ्यिष्टाः । ताञ्चा १४,१२,९;२१,१४,3 अर्थेष मरूस्तोम एतेन व मस्तोऽपरिमितां पुर्विमपुष्यक्ष<sup>ी</sup>

मितां पुष्टिं पृष्यति य एवं येद । तां. १९,१४,१

गणशो हि मस्तः। तां. १९,१४,२ घोरा वे मरनः स्वतवमः। की. ५,२; गी. उ. १,००

अय यन्मकृतः स्वत्यसा यज्ञति, घोरा वे मरतः स्वत्याः। A. 2. 1.12

अप्यु**र्व मस्तः** ब्रितः (ब्रितः) गी. उ. १,६६

म्बक्किया प्रति संभागतः (यागाप्रियः) विशे देवाः, महारा सारा (स. १.९६४ विशेषित्तामा महाक्रियः (स्ति) स. १.६४.६ महाक्रिया सहावीत्रामा १ (व्यानस्त्यः) स. १.४६.६ स्रोकिय बहुन में महाक्रियः (स्तारः विशेष्टे देवाः) स. ४.६२६.६ स्या स्त्रों महास्तित्साने भूष्यदेगा १ (स्तारं स. १०.६६.६

हत्त्व करणे महद्भिरस्यके भूषकेश ( हत्यः अ.र.व.हरे.र इत्ये प्रणे प्रयोगमहद्भित्व कर्यः ११.१४ इत्ये महद्भितेश्वय कृषेश । क्याः ११.२६ इत्ये महद्भित्व ( प्राप्तमार ) क्याः ११.य११४.२१ इत्ये कृष्यस्त् महद्भित्वेशेष महद्योगे हत्ये भगते । क्याः २३.३४

मस्ति विश्व हेनाहेन सहारामां गोहर। साथ है है, रिष देश मस्ति संस्था देशस्य साम । श. १, १, १, १, १, १, १ मस्ति होने दिन हरासा मरामार, १०,१ मस्ति स्वारा (स्वारामा) स्व प्रति है। मस्तिया होने बहेगा हर। (स्ता) स्व. प्रति देशस्य मस्तिया होत्या होता। (स्ता सामस्यो गोस्य प्रति देशस्य मस्तियो स्वी। (स्ता) स्व. ८, १६१ मस्तियो स्वी। (स्ता सामस्य होना) स्व. १, १६१ मस्तिया होना स्वीत। (स्ता होना) स्व. १, १३६१ मस्तिया होना स्वीत। (स्ता होना) स्व. १, १३६१ हो। मस्तिया होना स्वीत। (स्ता होना) स्व. १, १३६९ हो।

मस्त्रया परि सर् । परमानः नेमो पर ८,६६,६६ मस्त्रयाः स्वरः । (मराः) व. प. ६६,६८ नान्यनेमाः मस्त्रयाः, गृशोवेभाः मस्त्रयाः, कोतेभाः मस्त्रयाः सर्वायः मस्त्रयाः, प्रथमनात्रभते । (प्रवास्तरमः) व. प. ६४,६६

स नः इत्याप मर्द्ध्ययः परि सव। (सेमः) वा. य. १६.१७ मरद्ध्यो वैराम्। (सवितः) य. य. १०.५ मरद्ध्याः सं देभवः प्रावस्तवस्यातः। बातः ९.१५। यः १.५.३.१०

कास्त्री है मस्त्रूपसारहराः इक्षेत् श्रीकर्। काः**१०,१९** मस्त्रूपा प्रयाद कृत्यी रसे तमाः स्थात । काः. **१५.३** ते मस्त्रूपी गुर्तिभमोऽत्युक्त । काः. ३६.३:

er, ₹,५,३,८;९

स प्ले मस्कृषो भागे निरवणा है मस्तो। वौगौर हमस्तर । साह, ३६,६५

महाद्भिः सेने गाहे। हुना' का २,२६,८ महाद्भिः ने हवं गुरुते। हुनावहरों का २,६२,२ महाद्भिः गाहे। जनवा' का ४,२४,७ महाद्भिः ने नव्य। कमवा' का ४,३४,११ वर्षे ! महाद्भिः सेने दिन। (महाः क्षमानहरों का '

महिद्गा गहि। (हेन्द्रा) च. २,४०,५ महिद्गार इमस्य हेन्द्रेश (इन्द्रावरणे) च. ७,८२,५ महिद्गा हवा भुदा। (बिद्रावरणे) च. ८,६५.३ महिद्गारिक हत्वे ते बल्हा। (स्ट्रा) च. ८,६६.७ महिद्गारिक हत्वे । (विद्रोवे देवा) च. १०,१२६,५ महिद्गारका बलावे बहिता भूदा। (विद्रोवेदा)

5. 80,840.7

समादिलैंदेनुभिः सं महिद्धाः । इत्यादरा) वा. या. **२.२२** स्टोपा इत्य सगरी **मरुद्धिः** सेमं दिर । (इत्यामर्सी) या. या. ७,३७

विश्वेदेवैरतमता मसङ्गिः । (संता वा वा १२,७०) काउ, १६,१७९: ते, का ४,७,६

सादितौरिन्द्रः सगरी **मसङ्गिरस्त**भागे भेषण करण्। (विश्वे देशः) वा. या. १५,४३

दिस्त्र होर्न हक्तो सस्द्रिक (इत्या) दा. य. २२,५२: टे. हा. १,५७१

स्वातः मसङ्गः परि भाष्यः । (प्रमेशे वा वा १७.६३) है, सा ४,५,५,५,५,६,६

हं मस्द्रयो देवविड्स्टः । ऐ. १,१० मञ्जूबाञ्चन्द्रीति। स. २.५,२,३८ ना मञ्जूषा मनानेमाः। स. २.५,३,३ नति मरकृषः न वयति मरकृषी गृतित्। स.४,३,३,१० सर मन्द्रयः उन्हेभ्यः। ग. ५,१,३,३ ला प्राची विनिजनमी मरुद्धाय आलभने। श. ५,५,२,९ मनतो गाँ प्राचय । (विषे वेवा) छ, १,२३,११ सन्ती हेटी अहता। (अहर) मा, १,९४,१२ मन्तरी परवीर वेपरा (रहा) का, १,११४,६ मन्त्रा<sup>दे</sup> एवते राग । (रुटा) च. १,११९,९ मन्तरे न शेष्ट्रभा (प्रियः) स, १,१०८,५ महाराम अवनी । तिन्ते देन्त्र सा १,१५२,९ TOTAL TOTAL E (传行) 相, 天天海子!! क्षात्र है। अवस्थान कारण । इस्तु भार १,११९,१ क्षण के उन्न वर्गनमाना । ४०७० म. २,१५२,० मार्ग काम का वा प्रकार हुआ। मा १ १५१,७ इम्मेरिके १०१ कर १ जरातुं मा का है है 都不然在了一个一块的一块。 事事事事 marin and large of high त्र क्षेत्रको एक । अपना का अनुहरू 聖中門 化丁二醇二醇的 有多个了海河的 實際實際 在不断的 人名 不足 医白红 山田田田 " 生化现代库力集 The same street that he will be the same 一个一面大野的一点 自治之文明 草草菜 新生物 医二十二十二十二 斯二克马克斯克 TO TO A REPORT CITY FELL FOR THE TO A SHEEP m 4 7 2 5 2 5 2 あいり アントー・アン かんりょう 新すっとしていているととの、神を物意 安然的 医克里氏 人名英马斯 医二克克氏 斯马斯 电电子性 化二甲二甲烷 电二连电子电子 一位 医海巴皮氏 出现存储

मस्तामाधियतं (असि)। (भरपाः, इष्टकाः) वः,वः १५.१ 事15、 ₹ ₹ 。 मरुतोऽसि मस्तां गणः। (वःयु:) वः. य.१८,8% W.T. &C. सरुतां सप्तमी । (शादाद्यः) धः. य. १५,8 सरुतां रकन्या विधेषां देशनां प्रथमा काँकसः। (अवस्य) बा व १५ इन्दर्य मजी सरुतामनीकपू । (रघः) वा. य. १९,५५ वर्ष बनुष्वं पितरी भरतां मन इन्छत । ( पितरः ) श. ४,१५,१५ सहतां विता पञ्जामभिवतिः । (महतां विता) म, प्रश्रिते उन्दर पीजी सरुत(मनीकम् । (वनस्पतिः) छ. ५,१९५,३ पत्रिणं सहतां स्वोगम् पम् । (इन्द्रः) स. ७.५१.रै भटतामुण नांनः। (मपु, अधिनी) अ. पु.१,४)१० अभिने।रंगी सहतामियं करता। (भयमा) ल. ९,५,६ मरतो अर्धमुणम् । (उन्हा) पर.१०,१०३,९१,३९,१३,१०; 416 86,19 पुनिच्या सकतारमञाता एतस्मकतौ स्व प्रयः। १५ कि.दि मक्तां प्राणम्य ने वाणं वतन् । य.ठ. ११,१३ नेगानं **भग्तां** शक्तरी । काठ, **१९,१४** भारतो विवयन तद् गुर्वाता । वाठ, १३,१८ मन्त्रामाजयव । कड, १५,८ क्षत्रं या एवं भारतां विद्रा गळ, ११,३४ मं त्यांकर्ता ने नेडवियनम् । माठ, २०,१३ वन व्यववर्ष वं सम्प्रमी वेवविष्यः वेवविष्य स ४ वर्षः 👫 🔑 जीनपुरवमामीबाज्याम । वानवयो **मध्याम** । तैः <sup>बर</sup>ै, <sup>१९</sup>, बलकर मन्त्राम । वे. चार १,१५३ सम्बर्ध न (वर वरान । ते, भा, १,२३,३ स्टलांगव नावणी १५०वं एवर वर्ष पंतनः। यान १व इ.४.३ util internation of the 20,42 to contain the end to a new state of the title to write and the right of the fire that WARRY HOTH & TOTAL THE CO. P. A. S. A. S. S. more frames in the on a series 新心性 计独立工作 医多种乳毒素 to work and nature of the supple Burn the arm floor, to 3 50% for

मरुत्व इह सोमं पाहि। (इन्द्रः) इत. २,५१,७ श्रिता मरुत्वः। (मन्द्रः) इतः ०,८८,६ इन्द्र मरुत्व इह पाहि। (इन्द्रामरुतौ) वा. य. ७,३५: कठ. ४,३६; स.४,२,३,१३ यस्मरुत्वद्याज्यादाः पदं भवति। कठ. २३,२०

पम्महत्वद्याच्दावाः पदं भवति । कठ. २३,२०
महत्त्वां दृतं अवधेत् । ( इन्द्रः ) इत. १,८०,११
महत्त्वाम् नो भवतिन् सती । (इन्द्रः ) इत. १,१००,१-१५
महत्त्वाम् रुद्रः नः हवं शृषेतु । ( इतः ) इत. १,११४,११
महत्त्वाम् रुद्रः ना उन्ना ममन्द् । ( रुद्रः ) इत. १,२३,६
महत्त्वाम् रुद्रः । ( उपासमन्द्रा ) इत. ३,४,६
महत्त्वाम् इन्द्रः । ( इन्द्रः ) इत. ३,४७,१। ३,५०,१
महत्त्वाम् इन्द्रः आ बातु । ( इन्द्रः ) इत. ४,२१,३
दमस्त्रकाद् द्रुपमी महत्त्वाम् । ( से मः ) इत. ६,४०,५
महत्वाँ इन्द्र सत्ते । ( इन्द्रः ) इत. ८,२६,१-६

दमस्त्रकाद् इपमो मरुत्वान् । ( सेमः ) इ. ६,४७,५ मरुत्वाँ इन्द्र सत्तते । ( इन्द्रः ) इ. ८,३६.१–६ मरुत्वाँ इन्द्रः । ( इन्द्रः ) इ. ८,७६,७, मरुत्वाँ इन्द्र इपभो स्पाद पिवा सोमन् । ( इन्द्र मरुतो )

नः, यः, ७,३८ः काठः, ४,३८ वः, यः, ७,३८ः काठः, ४,३८ इन्हो सरुत्वानः क्नसमिहेभ्यः क्रयेतु नः ।

( इन्द्रज्ञी. सोम इन्द्रय ) स ६,१०४ ३ इन्द्रो मरुत्वान् स दद तु तन्मे । (विधवर्मा) स. ६,१२२ ५ इन्द्रो मरुत्वान्त्स ददाहिदं मे । ( कोदनः ) स. ११,१.२७ इन्द्रो रक्षतु दक्षिपतो मरुत्वान् । (स्वर्गः, कोदनः, सन्नः )

झ. १२,३,२४ इन्द्रे सः मस्त्वान् प्रच्या दिशः पतु । ( यसः ) स. १८.३,२५

ह्न्द्रों मा मरुखानेतस्य दियः पतु । ( हन्द्रः ) स. १९ १७,८

मरुत्वा इन्द्र मीर्व । ऐ. ५,६ मरुत्वन्ता जित्तुरीव्छता हदे । ( अधिनी ) फ. ८,६५,१३ मरुत्वन्तो मत्त्रता । ( पवमानः सीपः ) छ. ९,१०७,२५ मरुत्वन्तं सरुपाय हवामहे । ( इन्द्रः ) छ. १,१०६,१-७ मरुत्वन्तं सरुपाय हवामहे । ( इन्द्रः ) छ. १,४७,५ मरुत्वन्तं न उपने । ( इन्द्रः ) छ. २,४७,५ मरुत्वन्तं न उपने । ( इन्द्रः ) छ. ८,७३,१ मरुत्वन्तं इत्यं इत्यन्ते । ( इन्द्रः ) छ. ८,७३,५-५ मरुत्वन्तं उपने यन्धानं इन्द्रं हुवेम । ( सर्वान् ) वा. य. ७,३३, वन्द्रः इत्य १,४०

र्त्त्रं ते मस्त्यन्तरच्छडु । (रगः)श. १९,१८,८ मस्त्यता रुपेर वितं । (रगः ) रा. ८,७६,४ मस्त्यता रुपेर में शमत । रहमः ) रा. १,३०,९

सरत्०५० २०

मरुत्वते इन्द्रय हर्व्यं कर्तन । (खंडाकृतयः ) हः, १,१४२,१२

मरुत्वते तुभ्वं हर्वेषि रात । ( इन्द्रः ) स. ३,२५,७ मरुत्वते हुवन्ते । ( इन्द्रः ) स. ८,७६,८ मरुन्वते इन्द्र य पवस्त । ( पवमानः सेसः ) क. ९,३४,२२

महत्त्वतं इत्वयं पवस्त । ( पवमानः सेसः ) कः ९,३३,२२ महत्त्वतं पवस्त । ( पवमानः सेसः ) कः ९ ३५,१० महत्त्वते सोनः सुनः । ( पवमानः सोनः ) कः ९,१०७ १७

मरुत्वते नष्त क्षरन्ति । ( इविधाने ) ऋ १०,१३,५ सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते । ( सरस्तर्ता ) अ.७,५९,२

इन्झय मरुत्वते एकादशक्ष्यलम् । कठः ११,५ सोऽप्तये मरुत्वते त्रयोदशक्ष्याल पुरेत्वासं निवरेत् । ऐ. ७,८ अप्तयं मरुत्वते स्वाहा । ऐ. ७९

इन्द्रायैव मरुत्वते एक्षेयत् । स. ४.३.३,६० इन्द्रस्य का मरुन्वतो बतेनावये । काठ, ८.८

इन्द्रस्य त्या मरून्वता व्रतनाद्य । काठ. ८.८ मरून्वती रावूर् जेपि । ( सरस्वर्त ) छ २,३०,८ सः मरून्यती १८००म । ( वृंदः ) छ ७,३३८

त्वः मरुत्वती पिभुवत् । ( इंडः ) क. ७,३१.८ मरुत्वतीविशो अभे प्रवः । ( इंडः ) क. ८,१३,२८

मरुखताय से यहेन कल्पना म्। (अमेः)

या. य**. १८,**२०

न एकमेन्द्रे मस्तवतीमकात्। श. २.५,२ २७ च्या मस्त्वतीस्य । (इंद्रः ) छ १,८०,४ मस्त्वतीयः प्रायः । ऐ. ४.२९ स्वन्तिर्वे मस्त्वतीयनदः । वै. १५,१ मस्त्वतीयं दश्यं अवस्थावे स्तलत् । (इद्याः )

या य. १५,१२

, परमाने क्षे प्राप्तवस्मरत्यतीयम् । ऐ. ८ ६ ी. १५.३ - राजे संस्वतीये सरदम् । ऐ. ८.३

नदेना केरमेरे वर्ष वस्मरत्यतीयमेतेन है हे एका हुए।

70.5

वा. य. २४,

वा. य. ३३,८५

रीम्पराम्पत्रीत् एउते यस्मगत्त्र्यसीयमेशेन तेसाः पृत्ता अज्ञात । पै. १५३ राभणा व्यार्गः मगत्त्रनीयम् । पे. या. ५.१,१

राभेगा व्यारों समस्वतीयम् । हे, या, ५,१,१ य गोर्वेन्स्सरत्वतीयं योगपते । हे, या, ११,२ समावतीयं इ.हे (वेस्त ) भी, यू, १,५ वेरामा समस्वतीयं वन्यवत् । भी, व. १,१२ र ज्योगेन प्रयोग समस्वतिकेशायोगः । या व

प नर्गनित प्रामी **मरुत्यतियोऽ**णणीतः । काठ, **२८,६** इस्टेन वरमान मर्गाइन वेण **मरुत्यतीयां** रहेते सर्वाः। काल, **२३,३७** 

न विका के विवादमस्यातीयांस्त्रम्य ग्रांगात । ताह. १८,६ तस्य र मगत्वतीयाम् गृहाते । व. ५,३,३,६,९ । ४,४,१,२ गरवतीयां पहाले वाह. १८,६ स मरव्यतीयीत्य वृद्यमहत्त्रम्य साहलतेऽत्तृते न देवस् । ताह. १८,६

महत्वतीये वृत्तंव स्तरी । गी. ७. ६,२३: ४,१८ र्नेशति सरस्वेतीय होता । ऐ. आ. ५,१,१ यभीय प्रयोग मरुखतीयेनो व्यवे। बाठ २८,६ यश्र्वं मगत्वनीयात् । गोन्ड, ३,२३ गत्यंदिने अन्मकृत्वतीयस्य । ऐ. ३,२८ चतुलिशानमसस्वतीयस्या ४८ तानः । ए. आ. ५,२,१ महत्वतीयस्य प्रतिपद्वचरी । ऐ. ४,२९,३१;५,१ शरुत्वतीयस्य प्रतिपदीमह । ऐ. ५.४ मस्त्वतीयस्य प्रतिपारचजन्यया । ऐ. ५.६ मगत्वतीयस्य प्रातिपदन्तः । ऐ. ५,१२ गरतः महिमानगीरयन् । ( विक्ते देवाः ) ऋ. १०,६५,१ अर्थप मारत एकविंशतिकपालः। काठः ३७,६,८ मारुत र सप्तकपाछं पुरोडाशं निर्नपति । श. ५,३,१,६ स यदेव मारुत रथस्य तदेवैतेन प्रीणाति । इ. ५.४.३,६७ मारुतः क्लापः। (पशवः) वा. य. २९,५८ मारुतः क्रथन् । (शायश्चित्तदेवताः) वा. य. ३९,५ स उ मारुत आपो व मारुतः। ऐ. ६,३० पुरस्तानमारुतस्याप्यस्याथ इति । ऐ. ६,३०

भारतः सप्तकपालः । (पुरोखाशः) काठः ९,४;२१,६०; ३७,३; ताष्ट्याः २१,१०,२३ भारतस्तु सप्तकपालः । (पुरोखाशः) श. २,५,१,१२

मारतोऽस्ति मस्तां गणः। (बायुः) वा. य. १८,८५; काठ. १८,७५

शर्धः प्रयन्त मारुतोत विष्णा। (विश्वे देवाः) वा. य.३३,४८ तस्येष मारुतो गणः। (रोहितादिस्यो) अ. १३,४,८

मा हि मरुवे। निम्बरा एवं मारुवे।ऽवी सम्पर्भवेवनशाः तम्बरुवे। कल, ३६,२,३०,४-इ

मारुतो हि वैश्यः। कक्ष्यदेश,हः ते. २,७,२,२ सत हि मारुतो गयः। तः ५,८,३,३,३०

अन्तिर्धलेको नै मारतो सङ्गं गणः । श. १,८,२,६ पुतान एत मारतो सङ्ग्रहरूता रोन्य । ते. आ. ५,५,२

मारुनो तस्तत्रीः । ताष्ट्रा, २१,१४,१२ १क्षिः निरुषीगपुक्षिः कश्वीप्रक्षिः ते मारुनाः (प्रजापलाद्य

प्राणा वे मारुताः । श. ९,३,६७ ये ते मारुताः (पुरोणशाः) रसम्बद्धा । श. ९,३,१,२५

एतिश्या मारुतास्यजाता एतरमहर्वो स्तं पयः । काठः १०,६ रातमा ६ मारुता गणाः । काठः २१,१०; यः ९,३,१,३५ यदेशानरं मारुता अतुह्यस्ते । काठः २१,३३ उपीशु मारुताश्तुहोति । काठः २१,३३

मारुता व प्रावाणः । ताञ्च्यः ९,९,१४ क र्वनभसं मारुतं गव्छतम् । (रक्षः) वायः ६,१६ आदिस्यान्मारुतं गणम् । ( आस्यामि ) (विश्वे देवाः)

मस्ति शर्षो भृतानुऽन्यचलत्। (त्राद्यः) अ. १५,१८,१ त्यां शर्षो मदत्यनु मारुतम्। (इन्द्रः) अ. २०,१०५,३ मारुतं चर्रु निर्वित्। काठः ११,१

मारुतं चहं सीर्यमेककपालम् । काठ. ११,३१ प्रयज्यवो महत इति मारुतं समानोदर्कम् । हे. आ. १,५,३ सयोनित्वाय मारुतं प्रेयद्गवं चहं निर्वपेत् । काठ. १०,१८ गृष्टिवानिपदं मरुत इति मारुतमत्यंनमिहे । हे. ३,१८

तस्माहैखानरीयेणाग्निमारुतं प्रतिपद्यते । ऐ. ३,३५ प्रसीदन्नीति य अग्निमारुतं शंसति । इन्द्रोऽगस्त्यो मरुतस्ते समजानत । ऐ. ५,१६

समजानत । ऐ. ५,१६ मरुतो यस्य हि क्षय इति मारुतं क्षेतिवदन्तहपम् । ऐ.५,२१ मरुतो यस्य हि क्षय इति मारुतं पोता यजति । ऐ.६,१० स उ मारुतमेव शंसिष्टेति । ऐ.६,३० मारुतस्य मारुतीमन्द्येन्द्रया यजेत् । काठ. १०,१९

वैद्यानराय धिषणामित्यामिमारुतस्य । ऐ. आ. १,५,३ मारुत्याभिक्षा वारुण्यामिक्षा काय एककपालः । काठ. ९,८ मारुत्यां तं वारुण्यामवद्धाति । रा. २,५,२,३६

अस्यै मारुत्यै पयस्यायै द्विरवद्यति। श. २,५,२,३८ ये एव के च मारुत्यै स्याताम्। श. ५,१,३,३

| ₩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                     | <del>दें</del> क्षेत्र सन्ह | ST : B                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| मास्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | िहेश्य               |
| तस्य भारती चाउरानुबन्धे सात्रम्<br>सारती प्रजन्ता । सार्व है व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 TO. 22 E                                            |                             |                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ^                    |
| मारुती प्रेन्देश। ज्ह. ३७,४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | ्य                          | है। सहस्त सहते                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 411.431 2 Elimination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विश्वति । च्या                                        | ) =                         | <sup>हरू</sup> करूने बाड्याद                         | त्रभवास् ( हाठः <b>४०</b><br>इङ्केरणाचस् ( हाठः )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .5C                  |
| करतस्य मास्तीमन्द्रवेद्धया व्येत्।<br>परिवार प्रावेदी कार्योग्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| पहिमार पास्तिको मारुतेको वर्षस्य।<br>विमारको स्थानको मारुतेको वर्षस्य।<br>विभारको सक्यो स्थानका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 0. 30,33<br>5 0. 10,33                              | : यु                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| की मास्ते उन्हें बहुएका ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | વ-                                                    | च                           | जन्त स्व सम्बे के-                                   | 11-2-1 NE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | इ. ९८                |
| कीमास्त उन्हें इत्याप । इतः १<br>इस्तं (इन्हें ) इत्याप दिशे मस्त्रा<br>विभिन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जित्तरे हा ८.इ                                        | री.८ य                      | बस्य स्थापना राजन                                    | र्भवतः। साहः हः<br>स्वेदमः। (स्वितः) स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹,₹,₹                |
| रामायण्डम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ारसम देश                                              |                             | संख्या स्थाप । इ.स.<br>इ.स.च्या स्थाप : स्थाप । इ.स. | द्वाक्तः ( (कामः ) हा<br>विवेदमः ( हन्द्रः ) हा, ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .९०.१                |
| समापन्सम्परमेकारमाह<br>समापन्सम् अस्तिकारमाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ाराज्याचाधिपत                                         | ى ئ                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                             | वार्वे समृतिः अदे                                    | क्षा करण है ।<br>इ.स.च्या के के के के के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.                  |
| नत्त्रं इत्र मीद्य। हे. ५,६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| त्मारत चपर्वकान्त से मेर मुखेन । उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हरूदेग्द, ३०३                                         | ्यो                         | नेः। योनिङ् 😙 🥫                                      | 72:::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                             | •                                                    | इन्दर्भ सम्बद्ध द्वरणाः<br>सम्बद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , , , , ,            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~~~, \$\$, <b>\$</b> |
| The Property of the Comment of the C |                                                       | . `*                        | <sup>१९५</sup> रसन् रहा                              | को सम्बद्धाः स्कृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| मरायुक्ते मत्स्रहाः । व्यवस्थाः सेमाः ।<br>वैस्र । स्टब्से स्टब्से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~~ {.{*\$./<br>~~ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 9<br>ب <del>ند</del>        | <b>~.</b>                                            | ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7= 3.55              |
| वंस्। महार्थे महिल्ला हे यंसन्। वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ्वः ३.४०७,०७<br>के <del>ेल</del> ाः १                 | , 154,                      | का स्वानः स्थापन्                                    | त्ते <b>रक्षोत्तभव</b> ः १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | )                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| यस् । सरकार्धः प्रार्थः होतान्, सरक<br>सरकार्थाः विकेतं करणाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | क रेहेरड                                              | .इ. १६८:                    |                                                      | As marked to the same of the s | 77.8+3               |
| manager freeze and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ಜ್ಯ ಪತ್ರಾಕ್ಟ್ರೇ                                       |                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| सम्बद्धाः विदेशे दशक्ति सम्ब<br>सम्बद्धाः विदेशे दशक्ति सम्बद्धाः<br>विष्मुक्ये सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E. 11.22 P. 12.                                       | T- 713 1                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| सरके राग्य के पर रूप 🗀 💘 यस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नि। हिन्द                                             |                             | ****                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1119                 |
| Sin erthan thang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | विश्वति । विश्वति                                     |                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.355                |
| विभाग पर हुई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रेकेट का प्रदेशका ।<br>संस्थान                        |                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| माने प्रजलित । विदे देशको जा प्रदेश<br>मानका सम्बद्धाना जन्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ं है है है है                                         | درور هو در<br>مين ماروردو   |                                                      | 77 17 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| विश्वासी विश्व देवारी हम् अहरू<br>सामान्य सामानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| सारका सर्वेतनको त्या पत्तेत्। रणः<br>सारका सर्वेतनको त्या पत्तेत्। रणः<br>सार्वे पत्ति। सारका १९१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . देक,हरू                                             |                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | * 14 47 3                   |                                                      | 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| यम् । सार्व देवारे स्वाप्त येक्सि । ।<br>देवार का सार्वा केक्सि वास्त्र ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कि प्रदेश                                             |                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| देशने एक राज्य विमिर् हर्जा के राज्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | र । हरा                                               | रहें , इह                   |                                                      | r , =;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | ₹* ##.                      | - T                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                    |
| या। श्रद यामि स्ट्या १००० ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · / : e c                                             | -                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * *                  |
| राज्य देश सामित्र । जारणः हा, हु हुद्देश<br>स्थार हुई स्कोर जनसम्बद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                             |                                                      | in the state of th | ,                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                             | <b>~</b>                                             | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. 6.66 g                                             | रकार ह                      | T: F                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                    |
| and the second s |                                                       |                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| हि स्ट्राइटिंग का ने स्टूडिंग है। १००१ वर्ष है<br>इस स्ट्राइटिंग का ने समुद्र ने ता है। उन्हें<br>इस स्ट्राइटिंग है रहे हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T 25%                                                 |                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                             | • •                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| रोके समावेद के जिल्हा है।<br>स्टेक्स महिल्ला के अपने के समावेद समावेद समावेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹ .#I                                                 |                             | •                                                    | ۳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. 经线线                                                | * # FT #                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                             | ·"                                                   | (-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                             | ·~ ,                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |

श. ४,३,३

रुह । मरुतश्च त्वाङ्गिरसश्च देवः अतिछन्दसः छन्दसः रोहन्त्। ऐ. ८,१२;१७

मरुतः चक्षणाभ्यः अननयः। (व युः) ऋ. १,१३८,८ वचः। महतां उच्यते वचः। (हदः) ऋ. १,११८,६ वज्र । इन्हर्य वज्रो मस्तामनीकम् । (रथः) वा.य. २९.५८ तानिन्द्र य.लभत तं मरुतः कुद्धा वज्रमुद्यत्याभ्यपतन्। काठ. १०,१९

चज्रमेव प्रथमेन मरुखर्त येनोन्छियते । काठ. २८,६ मारुतो बत्सतर्यः । नाष्ट्य. २१,१४,१२ चधः। विश्वं देवा मरुतंः विश्ववेदमः चधात् नो त्रायध्वम्। (विद्ये देवः, मस्तः) अ. ६,९३,३

वर्ष चनुष्यं भिनरो महनां मन इन्छन। (पितरः) अ.४,१५,१५ चन्द् । महतः ! गाः चन्दते । (इन्द्रः) ऋ. १,१७३,१२ हविष्मती मरुना बन्दते गाः । (इन्द्रामरुतौ) वा. य. ३,8६;

चहिः। महतः चहिं शुम्भन्त। (पवमानः सोमः) ऋ. ९,९६,१७

श.२,५,२,२८

चयः । महतः स्नुताः इन्द्रे चयः दधः । (इन्द्रः महतः)

वा य. २१,२७ सरम्त्रती भारती महती विशः चयः दशुः। (तिही देव्यः)

वा. य. २१,१९

हेमन्तेनर्नुनः देवा मस्ति खणवे (स्तोम) स्तृतं बलेन शक्बरीः महः । हविरिन्द्रं बधो दधुः । तै. २,६.१९,२

चर्छ्। मरुतः यं वर्धान्। (इन्द्रः) ऋ. ६,१७,११ बृहस्य तिमेहता बद्या सं म इमां चर्धयनत् । (आत्मा )

अ. १८,१,५४ बाँव व नहता बीडें गैंवेन चर्चयन्ति । काठ. २८,६ दर्प बनुष्यं पितरे। महतां मन इच्छत । (पितरः) अ.८,१५.१५ महते वे द्यर्थस्येशते । काठ. ११.३२; श. ९,१,२,५ पदिमः प जेर्द्धवी साहतैवी **बपीसु । श. १३,५,४,२८** बहु मरते बक्षि जातवेदः । (विश्वे देवाः) स. ५,४३,१० महतः अमे बहा (अभिः) स. ४,२,४

सर्वा दिया बहुध्वे । (सहतः अझामहतै। वः) ऋ. ५,६०,७ उत् का बहरत् मस्त उक्बाहा उद्युतः। (रुमः)

बा, १८,२,२<u>२</u>

याया । इस्या वे मरते वातः वाची वासा या । कार. १०,१८

यात्रवन्ते स्कृतः। नै. था. शुर अभिज्ञान र सिल्ला । बात्यतां मस्तम् । ते.श.१,१५,१

वायुः । मरुद्र्यो वायवे मदः । (पवमानः सोमः) ऋ.९,३९ वृध्। मरुतो वावधानाः। इन्द्रः) ऋ. ८,९६,८

मरुखन्तं वृपमं चार्च्छानं इन्द्रं हुवेम । (मरुखन्)

वा. य. ७,३६; काठ. ४, पृदन्या वै मरुतो जातः वाची वास्या वा। काठ. १०,१८

अथ पृशतीं विचित्रगर्भा मरुद्भय ओलभते। श. ५,५,६ विजयः । विशा महिद्धाः स यथा विजयस्य कामाय ।

विट्। महतो देवता विट्। काठ. १५,६

क्षत्रं वा एप महतां चिट्। काठ. २१,३४

विङ् वै मस्तो भागधेथेनैवैनाञ्छमयति । काठ. १०,६९ विङ् वै मस्तः । तै. १,८,३,३;२,७,२,२; काठ. २९,९;

क्षत्रं वा इन्द्रे। विण्मरुतः क्षत्रायैव विशमनूनियुनिकत । काठ. १०,१

अहुतादो वै देवानां महतो चिद्। श. ४,५,२,१६ सरखती भारती महतो विदाः वयः दधुः । (तिह्यो देव्यः) वा. य. २१,१

महती वे देवानां विदाः । काठ ८,८; ऐ.१,९; तां.६,१०,१० 26,2,2 विद्यो वे महतो देवाविशः । श. २,५,१,१२,३,९,१,१७-१

ð. 2,20 विशो वे मरुतः। श. ३,९,१,१७

विशो महतः। काठ.३८,११८;श. २,५,३,६,२७,४,३,३, विशा मरुद्धिः स यथा विजयस्य कामाय । श. ४,३,३,१५ क्षत्रं वा इन्द्रो विण्मस्तः क्षत्रायेव विदामनुनियुनिन । काठ. १०,१९

तव वृते कवयो विदान।पसेऽज्ञायन्त मन्तो श्राजदृष्यः। ( अप्रिः ) या. य. ३४,११

विद्युजिज्ञह्या महतो दन्ताः। (गीः) अ. ९,७,३ प्रजानां सहतः प मान विमधनते । श. २,५,२,२४ तद्वामां महतः पाप्मानं विमेथिरे । श. १,५३,३४ संवर्तकेशीममहिता चिराद्। तु. पूर्वः २,१

अहारात्राणि मस्ता चिल्लिष्टं मृदयन्तु ते । (अवः) 4. 4. \$3.8?

बिष्णुः । महत्रा बिष्णुगहरे । (विशं देवाः) ऋ.१०,९०,११ शर्थः प्रयन्त म हतात विष्णा । (विष्ये देशाः) या.व. ३३,८८ अनु विश्वे मरुसे जिहीस । (विशे देयाः) कः. ७,३४,<sup>०</sup>४

गरतक चित्रेय मः पार । (अदित्याः) ऋ. ७.५१,३

विभवे सय मरुतो दिख कती साममन् । (विदेवे देवाः) ऋ.६०,३५,६३: बा. य. १८,३६: बाठ. १८,३५ विभ्वे देवा मस्त सर्वेगाः [धन]। स. २,२९,५ विभ्वे देवा नरुतस्या ह्यन्तु । (अस्विनी) स. २ ४,४ विभ्वे देवा मस्त इन्हें अन्साद न ज्यः। (विदेवे देवाः)

विश्वे देवा मस्तो विन्दवेदसः वधार् सो झाण्यम्। (विश्वे देवा:, सरतः ) स. इ.८३.३ विभवे देवा सरते पर् सक्तः [ अरुनर्] (सवेता)

झ. ७,६५,६ विश्वे देवा नरत इति। इहदा. १,८,१२

विध्वैद्वैतनुमतः महङ्किः। (सेता) व. व. १२.७०: क्टाउ. रुइ. रुष्टरु: ते. का. ४,४,र विभ्वेद्वेरनुमतः मरुद्धिः । (सोता) स. २.१७,९

मस्तां स्वन्या विश्वेषां देवानां प्रपन कीवना। (काद द्याः)

विश्वभातुपु नरस् देवः। (अधिवररो । छ. ४,१.३ मरुख विश्वमानुषु । (दिसे देदाः) ह. ८,२७,३ मत्त्व विश्वभानुषु । काठ. २३.३७ विधे अद मरतो विश्व सती आगमन्तु । (विश्वे देव:

क्का १०,३५,१३: बा. ब. १८,३३: बाठ, १८,३५ मरती विश्वकृष्ट्यः। (विश्वे देवः ) श. १०.९०,६ हुम्बन्त ना मरुने विश्ववेदसः। (अधि) अ. ३,३,१ हुन्छन्तु त्वा मरती विश्ववेदसः। (रन्द्रः) स. २.९२,१ दिखे देवा मानी विश्ववेदसः वयार में ब नहम्।

(विश्वे देवा:, सहनः) झ. ३,५३,६ दुञ्हन्तु हा नरुने विश्ववेद्सः । अतः) र. २. ९.८ पुण्यन्तु का महते **विश्ववेदस** एति पुण्यन्तु गा देश दुर्ह्यवैतव्यत् । सरतः = देवा-असरवेषे ३,३,५८ : T. 4,8,8,8

मरहाम्बेन विधातोऽ है। बेहा आहे। महतः विह्ये संह । ,देशे देशः । सः १०,१२८,३ र्क्टन्टें सरहे सम दिह्ये मन्। हेटः) ह ५.३.३ विद्यापस् । मरुने व विद्यापसाम् । के आ १३७,३ बीर्य वे मरते व वेहैं देह बांब के । यह, देंड,इ र एवं मरहारे भागे हिर्देशा ह नरने दी<mark>याँव</mark> ननवस्य । राष्ट्र, इ.इ.५५

बुद्धने । सरक्षेत्रस्य वृद्धनस्य रेगः। १२० म.१.१०१,११ बुँबः। मरण वृद्धे अर्द्धात्। (स्मा) स १ ८०.६१

तदेत्वाबहेमेदोक्षं बन्मरूदर्भवमेतेन हेन्द्रेः युत्रमहम्। की, १५,३ द्यो बुबसहम् मर्ज्विधे मरहदरीय स्तेत्रं मदति।

কার, ব্রাট্ড स मरहरीयेरेव बुबमहैन्यस सम्बदेशस्के र देवसू।

सर्के देशानिन ने हेन स बुजम में का नेप्रत् । नाठ.२६.१५ महते हु वै सम्तरना सत्यन्तिने वृत्र ६ सत्तेषुः स सम्तरे-जनतेष प्राप्तम् परिवृत्योः विवृत्ये । व. **२,५,३**,३

मरते ह है बोडिने मुझ २ हनेखन्त मेरामागतं तसभितः परि

विक्षीदुर्महर्यन्तः । इ. २,५,३,२० बृहद्किय र गायत सरतो सुब्रहस्तमम् । (बन्द्रः वा.स.२०.३० बुध् । सस्तः ते ततिषे अवर्धन् । इन्हः । इत. ५.३१,१० नर्दः इन्हें अवर्धन्। (इन्हा) इत. १०,७३,१ नग्तः इच्चित्रं अदर्धन् । 'इन्हः' घ. १०,११३,३ सवर्धितिन्द्रं मरन भेडर । (इन्हः व. र. ३३,३४:

कार, ४,३४

सरतः युर्धे सधना (अक्षेः) स. ३,१६,३ साम सरेते वृधे। (इन्हार हा. ८,६३,१० मरुती पुद्धसेनाः। (दिधे देशः) पर, १,८६,८ प्रमानीय <mark>पृष्ठमी मरावस । से मः</mark> का, व.५७,५ मराम इक मूँबमी रहार दिश सेमम्। (इक मर्स्ट) का रा अ,३८: रक्ता ४,३८

सरक्त पुरर्भ र भाने दर्ग होता। स्मार र काल, अहरू, 77 E. S. S.

नहरूर द्विष्ट गरीही । सर्वेग्यः स. ५,८३,६ स्ताः नहीं पृष्टि स्थितः। जहाः ११ देश युष्टिवनिपर्वे सात राति सरामार्गनिन्। ते, ३,१८ वैराजे नार्र राग्यो । यह १२,१५ क्षण र गजरवे मरहाये वै**द्यम्** । गाँउल) रा. य**. ३७,५** वैश्वानराय विकासिक सिकारिक । ते. १८ १७३ त्र **बरे** वर्षे दिवसमेदसम्बद्धस्य स्था धाराहरः।

, इति:) रा. व ३५,३३ रक्षम का मार्क ब्रोतेसकी । तह. ८,८ । इहिनीर देननेवादित है। इनावित्ते अनेते) हुई होत राष्ट्रमीर राजा विकिते हैं। बहुत हैं, रे.ह.१७३ के हो स्टन **राजरी ।** राष्ट्र **११,**१४ सहस्य राज्याच्या द्वास्त्र राज्यास्य राज्यास्य । १४,३४ हालुग्ध समार्थ दासुन गि.स. सामग्री (१ क. स्१३ द

वा. य. ३३,९५

मरुतां शर्ध आ वह । (इळ:) ऋ. २,३,३ शर्धो मरुतः य आसन् । (अग्निः) ऋ. ३,३२,८ शर्धो वा यो मरुतां ततक्ष । (अग्निः) ऋ. ६,३,८ मरुतां शर्धः उदस्थात् । (इन्द्रः) ऋ. १०,१०३,९ शर्धः प्रयन्त मारुते।त विष्णो । (विश्व देवाः) वा.य.२३,८८ मारुतं शर्धो भृत्वानुऽदयचलन् । (बात्यः) अ. १५,१८,१

काठ. १८,५३ त्यां दाधों मदत्यतु मारुतम् । (इन्द्रः ) अ. २०,१०६,३ कथा मरुतां दाधीय । (अग्निः ) ऋ. ४,३,८ दार्भ । मरुतो मरुद्धिः द्वाम यंसत् । (विस्त देवाः )

मरुतां दार्धमुत्रम् । (इन्द्रः) ऋ.१०,१०३,९; अ.१९,१३,१०;

ऋ. १,१०७,२ मस्तः शर्म यच्छन्तु । (विद्वे देवाः ) ऋ. ३,५४,२० शर्मन्दस्याम मस्तां उपस्थे । (विद्वे देवाः ) ऋ. ७,३४,२५ मस्तां शर्म अशोमहि । (विद्वे देवाः ) ऋ. १०,३६,४ इहेंव वः स्वतपसः । मस्तः स्थरवचा । शर्म सप्रधा आवृणे ।

अ. १३,४,८ शिक्यः । सप्त क्षरन्ति शिशाचे मरुवते । ( सरस्वती )

तस्येप मारुतो गणः स एति शिक्याकृतः । (रिवितिदिस्या )

शिशुः । सप्त क्षरन्ति शिश्च मस्यते । ( सरस्वती ) अ. ७,५९,२

महतो ह वै सान्तपना मध्यन्दिने वृत्र सन्तेषुः स सन्तप्तो-

Sनन्नेव प्राणन् परिर्दार्णः शिक्ये । श. २,५,३,३

शुचि न स्तोमं महतो यद वो दिव: । ऋ. ८,७,११: काठ. २१,६ महाद्भित्तप्र: शुभमन्य ईयते । ( इन्द्रावरुणो ) ऋ. ७,८२,५ महतः विद्व शुम्भान्ति । ( पवमानः सोमः )ऋ. ९,९६,१७ रदा महिद्व: शुरुधः । ( इन्द्रः ) ऋ. १,१६९,८ महिद्व: में हवं श्रृणुतं । ( इन्द्रावरुणो ) ऋ. ३,६२,२

महतां आयतां उपाव्दः गृण्वे। (इन्द्रः) ऋ. १,१६९,७ अप्रण्यन्तु महतो हवं। (विश्वे देवाः) ऋ. ८,५४,३ महतो हवं गृण्यन्तु। (सूर्यः) ऋ. १०,३७,६ इंग्ने भवन्तु महतः। (विश्वे देवाः) ऋ. ७,३५,९; अ. १९,१०,९

दां नः शोचा मरुद्ध्योऽमे । काठ. २,९७ मरुत्वतीयं प्रगायं दांसाति, मरुत्वतीयं स्कृतं शंसाति मरुवि तीयां निविदं द्धाति, मरुतां सा भक्तिः । मरुवितीयमुक्थं दास्त्वा मरुत्वतीयया गजिति । ऐ. ३,२० प्रसीदनेति य अग्निमारतं दांस्ति, इन्द्रोडगस्यो मस्तसे समजानत । ऐ. ५,१६ रा उ मारतमेव दांसिष्टेति । ऐ. ६,३० अप्सु वै मस्तः श्रितः । (श्रिताः) गो. उ. १,२२

स्वाहा मरुद्धिः परि श्रीयस्य । (धर्मः) वा. य. ३७,१३ः ते. आ. ८,५,५,५,८, मरुहणा ! मम दवं श्रुत । (विश्वे देवाः) ऋ. २,४१,१५ श्रुतस्थाय मरुता दुवोया । (इन्द्रः) ऋ. ५,३६,६

श्रुतरथाय मरता दुवाया। (इन्द्रः) ऋ. ५,६६,६ श्रुत्वा हवं मरतो यद याथ। (विश्वे देवाः) ऋ. ६,५०,५ मरुत्वान् रदः नः हवं श्रुणोतु । (रहः) ऋ. १,६९८,९९ मरुतः स्तोमं श्रुणवन्तु । (अग्निः) ऋ. २,८८,९८ मरुतथानिरसथ देवाः पङ्मिर्नेव पग्रविशेरहोभिरम्यि

व्यन्। ऐ. ८,१८;१९

पहिभः पार्जन्येर्वा मारुतेर्वा वर्षामु । श. १३,५,४,२८ पर्कितरुद्धन्दो मरुतो देवता छीचन्तो । श. १०,३,२,६० मरुत्वन्ते सख्याय हवामहे । (इन्द्रः) ऋ. १,१००,१-६५ मरुद्रण ! देवास्ते सख्याय येमिरे । (इन्द्रः) ऋ. ८,८९,२ सख्यं । मरुद्धिरिन्द्र सख्यं ते अस्तु । (इन्द्रः) ऋ. ८,८९,३ देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे हहङ्गानो मरुद्धण । (इन्द्रः)

सजोषा इन्द्र सगणो मरुद्धिःसोमं पिव।(इन्द्रामहतौ)वा.य.७,३७ आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्धिरस्मभ्यं भेषजा करत्। (विश्वे देवाः) वा. य. २५,४३

इन्द्रः सगणो मरुद्धिरसाकं भृत्विता।(इन्द्रः)अ.२०,६३,२ पिवेन्द्र सोमं सगणो मरुद्धिः। (इन्द्रः) तै. अ. १,२०,१ मरुद्धिः सचा भुवा। (अधिनो) ऋ. ८,३५,३ सजोपा इन्द्र सगणो मरुद्धिः सोमं पिव।(इन्द्रामरुता)वा.य.७,३७

मरुवाँ इन्द्र स्तरपते । (इन्द्रः) ऋ. ८,३६.१-६ मरुवः परमे सम्धस्थे । (इन्द्रः) ऋ. १,१०१.८ मरुतो ह वै सान्तपना मध्यन्दिने वृत्र सन्तेषुः स सन्तर्रो ऽनन्नेव प्राणन् परिदीर्णः शिर्षे । श. २,५,३,३

मरुत्वते सप्त क्षरन्ति । (हविधानि) ऋ. १०,१३,५ भरुतः सप्ताक्षरेण सप्त शम्यान् पशुनुदज्यन् । (पूपादयः) वा. य. ९,३२; काठ. १४,२४ सप्त क्षरन्ति ।शिशवे मरुत्वते । (सरस्वती) अ. ७,५९.२

स्तप्त गणा वै महतः । तै. १,६,२,३,२,७,२,२ मास्तस्तु सप्तकपालः (पुरोडाशः) श. २,५,१,१२ मास्त ६ सप्तकपालं पुरोडाशं निवंपति । श. ५,३,१,६

गारतः सतकपाळः (पुरोडाशः) कठ.९,४;२१,१०:३७,३ः गारतः सतकपाळः (पुरोडाशः) कठ.९,४;२१,१०:३७,३ः मरुद्धयः सुद्धा पृक्षिः (मरुतः अन्नामरुतौ वा) ऋ.५,६०,५

सिसप्त हि मारुता गणाः। कठ. २१,६०: श. ९,३,१,२५ in हि सास्तो गणः । ज्ञ. ५,८,३,६७ ास हि सारतो निरवत्या एव मस्तोऽधो शास्यमेवैतेनानायमः वरुन्धे । काठ. ३६.२:३७.४-६ रतः सप्ताक्षरया उष्णिहमुदजयन्। करु. १४,२५ स्तः सप्ताक्षरया जनवरीमुदजयन्। कठ. १४,२४ हतः सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान् पश्नुद्वयन् । (पूपादयः) वा. य. ९,३२; काठ. १४,२४ रुतां सप्तमी । (शादादयः) वा. य. २५.४ म्तः सप्तमे अहन्। (सवित्रादयः) वा. य. ३९.६ हेन वः स्वतपसः । मस्तः सूर्यस्वचा । शर्म **सप्रधा** आवृणे। तै. आ. १,४,३ सीदनेति च अधिमारुतं शंसति । इन्होऽगरूयो मरुतस्ते समजानत । ऐ. ५.१६ एतं महद्वयो भागं निरवपत् तं महतो वीर्याय समतपन् । काठ. ३६.१५ यज्यवो महत इति मारतं समानोदर्कम् । ऐ, आ. १,५,३ ायोनित्वाय मारुतं प्रयत्नवं चहं निर्वपेत्। काठ. १०,१८ ररस्वती भारती मरुती विशः वयः द्धुः। ( तिस्रो देव्यः ) बा. य. २१,१९ । इ. सर्वे महत्वतीयं भवति । ऐ. ३.१६ ह्त्वर्तीये तृतीय **सचने । ना. ड. ३,२३,४,१८** हतः द्वितीये सवते न जहाः। कठ. ३०,२७ उचनत्रतिन गरत्वतीयमहः। का. १५.१ ः पूषा मस्तश्च सर्वे **सविता** सुवर्गत । (अल्मा)अ. १८, १, ३३ रहः । हेनन्तेनर्तुना देवा मरुनाश्चणवे ( स्तोमे ) स्तुनं बटेन शवारीः सहः । हिवरिन्द्रे वयो द्युः। ते. २,६,१९,२ । रहिषोऽसे सहस्रसातमः । श. १६,४,३,६९ तान्तपनः । रुष्ट्रे। वे मरुषः सान्तपनाः । गेप. इ. १.२३ <del>बान्तपनेभ्यः मरङ्घः, रहसेधिम्यः सरङ्घः,</del> ऋडिम्बः ारुद्रयः, स्वतवज्ञयः **मरु**ज्ञयः प्रथमज्ञानास्मते । ( प्रजापत्यादयः ) वा. य. २४,१६ अय मरुद्धयः सान्तपनेभ्यः । रा. २,५,३,३ सिय् (सिन्य् )। सं मासिञ्चन्तु नरतः [प्रवया धनेनी । ( इ.सिंटु: ) य. ७,३४,६ रद् ( सीष् ) मधतः स्वीद्रम्तु । (विवेदे देवः ) श. ५,३६,६

भरावते सोमः सुतः । (पवमानः से मः) ऋ.९.१०७,१७

या. य. ३४,५६; कात. १०४७

बुदानचः । ७९ प्र ४२तु सरतः सुदानचः । (२००४५:तिः)

शीनारा आसर् मस्तः **सुदानवः।** ( रामी । स. ६,३०,६

मरुतः सुमायया वसत । ( भित्रावरुणौ ) फ. ५,६३,६ मस्तां सम्तं रास्व । ( रुझ ) ऋ. १,११४,९ मरुतां सुम्तं एतु । ( रुद्रः ) ऋ. २,३३,६ महतः सम्ममर्चन् । (अप्तिः ) ऋ. ३,१४,४ मस्तः सुवीर्यं आ दधीत । (ब्रह्मणस्पतिः ) ऋ. १,४०,२ मस्तो मे सुप्रतस्य पेयाः । (इन्द्रः ) ऋ. ५,२९,३ तदेतरपृतनाजिदेव सूक्तं यन्मरु-वतीयमेदेन हेन्द्रः पृतना अजयन । की. १५,३ मरुवतीयं प्रगाथं शंसीत, मरुवतीयं सुक्तं शंसीत । ऐ.३,२० सूद् । मरुता विलिद्धं सुद्धयन्तु ते (अधः) वा. य. २३,४१ सृर्यत्वक् । इहैव वः स्वतपसः । मरुत: सृर्यत्वचा । शर्म सप्रधा आरुणे। ते. आ. १,४,३ सृजा मरुवतीरव । ( इन्द्रः ) ऋ. १,८०,४ मरतः सुप्रां वृधि नयन्ति । काठ. ११.३१ सेना । देवा इन्द्रज्येष्ठा मस्तो यन्तु सेनया । (विस्वे देवाः, चन्द्रमाः, इन्द्रः ) अ. ३,१९,६ मरुद्भवः स्त्रोमा अर्पन्ति। ( पवमानः सोमः ) फ. ९,३३,३ मरुद्वय सोमो अर्वति । ( " ) म. ९,३४,२:६५,२० महत्वते स्रोमः नृतः । ( पवमानः स्रोमः ) न्त. ९,६०७,६७ बहस्य निर्महतो वया स्रोम इमां वर्धपन्त । (आत्मा)अ.६८,६,५८ इन्ह्र ! सरुक्तिः स्त्रोमं दिव । ( इन्ह्रः ) वह, ३,४७,२.४ मरुव टह सोमं पहि। (टन्द्रः ) पर. ३,५१,८ खंदे ! नराइः स्रोमं निया (इन्द्रः मरुतः अवागरती वा ) क्त, ३,५२,७,५,६०,८ महनः पं द्रात् स्वर्शाहतुना स्तोमं भिवतु । (महनः।अ.२०,२,१ पिवेन्द्र स्वामं सगनी मरुक्ति । । इन्द्रः ) ते. आ. १,२७,१ मराजिः स्रोमं वित इतहत । मह नाना २०,२ मरुखं तम्ब इपने। राजाय प्रिया स्त्रीमम् । ( इन्हामरुक्ते ) बा. य. ७,३८; क्य. ४,३८ सम्बद्ध उपलेखिन **सीमेन** सुरोत । सम्बोद्ध ३,९,१ मस्तः स्रोमपीतये हव महे । विश्वे देवः ) श. १, २३,१० रहतः स्रोमपीतये हवे । ( श्रभवः ) श्र. १,१११,८ सीय । मरनं वर्ग मीयमेरका तम । कर. ११,३१ मालो स्वानधा विवेदा देशमा की रसा । त्यादाद्यः वा.य.स्थ, ह मराः स्तन्धिरतृता रद्यमान्यस्य । गरः ८,५ रमानवीर्वे द्रम्भे द्रोनवर्याः **स्तरनात् ।(१८२०, व.स. १५,११** राग्डर रह्मप्रमध्यय । स्त्रभ्तात् । राष्ट्र. १७,६१ गरामार्थिक्षय परमानः संभा सार् हर्रहरू हा वास्ट हुन

सरकः स्तुनाः इन्हें वयः इत्ता (इतः महकः) वः, व.२१,२७ स्तुन्तं व्हेमनान्त्रीय देवा महक तके ( स्वे म ) स्तुनं वलेन कल्पाः सदः । होसंस्के वक्षे व कः । ले. २,३,१०,२

मरहणः कते। जे लुग्ना । (विशेषिताः ) क दे, पर, ११ व्यमहन् मराष्ट्र विशेष मर्ग्या । (विशेषिताः ) क दे, पर, ११ व्यमहन् मराष्ट्र विशेष मर्ग्या । विशेष में विशेष भागाः । कर १,२०१,११ मर्ग्या एम वः क्लोमः । (व्यम्या वेदः ) वर, १,१६९,१४ मर्ग्यः क्लोमं श्वापतः । (व्यक्तः अग्रमको वः) क. १,४६,१४ मर्ग्यः क्लोमं श्वापतः । (व्यकः अग्रमको वः) क. ५,१८,१४ मर्ग्यः क्लोमं मर्गा गढ वे दिवः । वर ८,७,११,७७,११,८७,१४,६०,१ मर्ग्यः मर्ग्यः क्लोमं मर्ग्यः वस्तु । (व्यकः ) वर, ७,११,३ स्था । मर्ग्यः क्लोमं क्लोमं क्लोमं वस्तु । (व्यकः व्यम्यः वर्षः वर्षः वर्षः मर्ग्यः मर्ग्यः वर्षः वरः वर्षः वर्षः

( प्रकायस्यादयः ) गा. य. २४,१६ इंडेग मः स्थतपसः । मध्यः स्थिलना । है, आ. १,४,३ उप प्रेत गम्तः स्वतवसः । काष्टः ११,१२,२०,८७ घोरा वे महतः स्वतवसः । की. ५,२; गो. उ. १,२० अथ यन्महतः स्वतद्यसः । गी. उ. १,२० मरुतामिव स्वनः । (अग्निः) वरः १,१४३,५ महतामिव स्वनः नानददेति । ( पवमानः सोम:) फ.८,७०,६ मरुद्धिः स्वयदासः भंसीमहि । (छिगानता) वह. १,१३६,७ विधे देवा गरतो यत् स्वक्तीः। [अस्तनत्] (सविता) अ.७,२५,१ शं नो भवन्तु मस्तः स्वर्काः। (बहुदेवत्यम्) अ. १९,१०,९ महतः पोत्रात् स्वर्कादतुना सामं पिवतु । (महतः) अ. २०,२,१ मरुतः स्वस्तये हवामहे। (विशे देवाः) ऋ. १० ६३,९ उदेनं मस्तो देवा उदिन्द्रामी स्वस्तये । (आवुः) अ. ८,१,२ स्वति राथे मरुतो दधातन। काठ. २३,२० प्राणो वे महतः स्वापयः। ऐ. ३,१६ अर्थनं (इन्द्रं ) जध्नीयां दिशि मस्तश्वातिरसथ देवा... ...

अभिषिञ्चन् ... ... पारमेष्ट्याय माहाराज्यायाधिपत्याय स्वावश्यायाऽऽतिष्टाय । ऐ. ८,१८ महतामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येता । छान्दोग्य.३,९,१ महत्त्रयः स्वाहा । (स्वाहाकृतयः) ऋ. ५,५,११ महनेत्रेभ्यः जत्तरासद्भयः स्वाहा । (पृथिवी) वा. य. ९,३५ महनेत्रा वोत्तरासद्स्तेभ्यः स्वाहा । (देवाः) वा. य. ९,३६ महतामोजसे स्वाहा । (अग्न्यादयः) वा. य. १०,२३

मर इतः स्वाहा । (मर्ग्या) ता. त. २२,२८ स्वाहा मर्ग इः । (त्रम्) ग्र.ग.३७,१३ ते.अ.८१५,५६ मर्ग्यः पत्रात्म इतो रचो इत्याः स्वाहा । काठ. १५,३ अमेत मर्ग्येत स्वाहा । ऐ. ७,९ तृष्यित्म मर्ग्यास्याता एत्यक मं स्वं प्रयः । काठ. १०, हिरिहान्द्री मरुह्यः । (त्राप्ताः सोमः) क. ९,६६,२६ मरुह्या । सम हुवं श्वोतु ।(स्वः) क.१,११८,११९ मरुह्या । सम हुवं श्वा (विधे देवाः) क. २,८१,१९

मकतो हार्च राजान्तु । (सूर्यः) क. २०,३७,६ धुना हार्च मकतो यद्ध यात्र । (लिये देवाः) क. ६,५०,५ मकतान्ता जरितुर्गेरधसा हार्च । (अक्षिनी) क. ८,३५,१३ गृजान्तु मकतो हार्च । (विभे देवाः) क. ८,५४,३ मकत्त्रेत इन्द्राय हार्च्य कर्तन । (साहाकृतयः) क.१,१८२,१

मरुद्धिः मे हर्व गृष्टुले । (इन्द्रायमणी) ऋ, ३,५२,३

सस्य महतो ह्रद्यं व्यमध्यत । काठ, ३६,९ ह्यिः । हेमन्तेनर्गुना देवा महतक्षिणेव ( हतोमे ) स्तृतं बले शक्त्याः सहः । ह्यिरिन्द्रे तथो द्युः । तै. २,६,१९,२ ह्यिष्मतो महतो । (इन्द्रामहतो)वा.य.३,८६;श.२,५,२,२ महत्यते तुभ्यं ह्योपि रात । (इन्द्रः) क. ३,३५,७ हु । महतः सोमपीतथे हुये । (ऋभवः) क. १,१११,४

महत कतिये हुवे। (विश्व देवाः) वा. य. ३३,४९ महत्वन्तं इत्दं हुवेम। (इन्द्रः) ऋ. ३,४७,५ महत्वी हृदं हुवेम। (विश्व देवाः) ऋ. १०,१२६,५ महत्वतं इत्दं हुवेम। (महत्वान्) वा.य. ७,३६; काठ.४,४ महत्वते हृयन्ते। (इन्द्रः) ऋ. ८,७६.८

गरतः हुचे । (विधे देवाः) ऋ. ५,८६,३;१०,३६,१

हु। मरुतः सोमपीतथे हचामहे। (विश्वेदेवाः) ऋ.१,२३,१ मरुवन्तं सरुवाय ह्वामहे। (इन्द्रः) ऋ. १,१०१,१-७ मरुवन्तं इन्द्रं हवामहे। (इन्द्रः) ऋ. ८,७६,५-६ मरुतः स्वस्तये ह्वामहे। (विश्वेदेवाः) ऋ. १०,६३,९

मस्तः स्वस्तव ह्यामहे । (विश्वे देवाः) ऋ. १०,६६,४ मस्तः अवसे ह्यामहे । (विश्वे देवाः) ऋ. १०,६६,४ हृद्यम् । मस्तः स्तनिथःनुना हृद्यमा च्छन्दन् । काठ. ८.९ हृमन्तेनर्तुना देवा मस्तक्षिणवे (स्तोमे) स्तुतं बलेन शक्वरी

सहः । हविरिन्द्रे वयो दधः । तै. २,६,१९,२ हेळः । मरुतां हेळो अद्भुतः । (अग्निः) मर. १,९४,१२

हेळः। मरुता हेळा अद्भुतः। (आधः) कः १,५०० होतः। संस्थिते गरुत्वतीय होता। तै. आ. ५,१,१ मरुवतीयं ह होतुर्वभूव। गो. पू. ३,५

मरुवताय ह ह्यातुबमून । पा. ५. ५० विरवे देवा मरुतस्त्वा ह्ययन्तु । (अश्विनी) अ. ३,८,८

## देवत-संहितान्तर्गत-

## मरुद्देवता-सन्द्राणां चरणसूची।

रेरेंक,१ संस्थे व ऋटवः वस राह्यः ५,५८,११ ३५७.१ संदेखा मरतः खाइयो वः ७.५६.१३ १३५.२ वीतेया वः प्रवदेषु सादयः १,१५६,९ १६७.३ लंबेप्वेताः पविद्य ध्रुरा साधि १,१६६,१० १११.३ वंडेवेगं नि निचल्येख्यः १.५४,४ १६६.८ लक्षी वयका समया कि बाहते १,१६६.९ १९९.३ सहयो न हहाबान छटीयेन २,३४,१ **२२०.४** सहयो न स्वतिष्ठतः ५,८७,३ **४२८.२** अधिविद्या मनदः सुरचक्षसः । दा० २० २५,२० **२११.२** अजितने ययास्य ५,६१,८ २२०.२ सक्रिज्ञ वसी विद्यती समस्योः ५,५४.११ ३३.३ लशि निर्दे न दर्शतम् १.३८,१३ ४१६.६ सप्तिने ये आयसा रक्नवस्सः ६०.७८.६ ८१.१ सनिहें साने पूर्वः ८,७,३६ 8३४.८ अमिर्टेगं दूतः प्रत्येतु विद्यन् स्थ० ३.१,३ ४४५.१ सप्तिम चन्नरहो विश्ववेदसः ५,५०,७ २१५.१ अफ्रियो नरतो विश्वल्ययः २.२५,५ 8र्9.र सहीतां न विद्या विरोधियः १०,७८,२ ४५६.१ को मरद्भेः हमपद्भिष्ठेक्तमः ५,६०,८ २१६,२ अनेमसि सरताने यहनेहे ६,२६,६ ४५८.८ सने दिनाउदियो पर्यसाम ५,५०,६ २७५१ अहे रावेन्तमा नतम् ५,५६,१ ३४६.२ कड विदे तिथे कतिहम् ७.५६.२ २३०.६ बच्च खरे मारतं नाम् ५,५२,६८ ४९६.८ अच्छान्त ने धदसभा च नृतम् ६,६३५,६३; [स्कः स्स्रा]

१२.१ अच्छा वदा तमा गिरा १,२८,१२ १.२ अच्छा दिइइले गिरा १,५.६ १७६.२ अच्छा स्टोल्स्किताता विगत ७,५७,७ ८३.१ अच्छात विष् से अञ्चया ८,२०,५ ७.२ अञ्चयत समानदा १,२७,२ ४५३.१ अञ्चेत्रसे सक्तिहास एवं ५,६०,५ १९६ अञ्चर दिस्मता गरि १,६,६ १९ ३ अत्यादा र उन बस्यक्ष इवा ८,२०,१८ ११९,२ अते प्लस्वन्ति सवेरीः ५,५२,३ १८०,१ अर्तायाम निवास्तरः स्वस्ति मेः ५,५२,१८ ४५४,३ अर्ता नो स्व चत वा प्लस्य ५,६०,६ ४८८,१ अर्ता वयसम्तमिन्द्वितातः १,१६५,५ः

[रहः ३१५४] ११६३ अर्झ न निहे वि नवनित व जिनम् १,६४,६ १ २०२.३ असा इव सुन्वधारवः स्थन ५,५९.३ ३६०.१ अत्यासी न ये मरतः स्वयः ७,५६,१६ २१२.३ अत्र अवांति विधेरे ५,६१,११ ं ६०.३ अद्यास्यस्य सन्तामेः ८,७,९५ ४५७.१ अदारमृद् भवतु देव सेम अध॰ १,२०,१ २२५.८ बद्धि मिन्दन्ये वसः ५.५२.९ , ३२५.१ बंद्रयो नो नरतो रातुनेतन ५,८७.८ १७३.३ अब बदेशी नियुत्तः परमाः १,१५७,२ ् २५५३ अब स्मा नो अरमति सलोपसः ५,५३,६ ३३६३ अब स्मा ने मरतो रदियासः ७,५३,२२ **१२९.३** तम स्वेषु रोरको स्वरोत्तिः ६,६६,६ ३०.१ अब स्वनाम्बरताम् १,३८,१० ३६८.८ अब स्वमेद्ये अनि वः स्यम ७,५६,२८ २२७.१ अबा नरी म्बेहते ५,५२,११ २२७.२ सवा नियुत्त ओह्ने ५,५२,११ २९७.३ लया पारवटा इति ५,५२,११ २३२७ बचा निडरनिजियम् ५,५२,१६ ३५१.२ अया मरहिग्गेगस्यविमान् ७,५३,७ १०६६ अभि सो गत मरतः सदा हि का ८,२०,२२ १२४.४ साथ वियो दक्षिरे पृत्रिमातरः १,८५,२ २७२.२ सभि स्तेत्रस्य सर्वस्य गातन ५,५५,९ 8२२.दे काचे स्टोबस्य सरवस्य गात १०,७८.८ ५९.६ सर्वेत यह तिरीयम् ८,७,६८ दे**१९**.५ काहाती नाहणः ५,८७,२ २०२.२ बाबस्यभिः प्रतिमित्रीबहरूयः १,३५,५ ११७.८ अन्तर्यसः दूपरादरी नरः १,६७,१० . वेवेरीके अनकीर पूजा से यहा राजा वे,८८,१५

en tradition from the television and traditions and traditions are traditional to the contract of the contract

यनवीणं रथेशुभम् १,३७.१ २७४.२ अनवद्यासः द्युचयः पावकाः ७,५७,५ अनवधैराभिद्युभिः १,६,८ २४०.२ अनवसो अनभीग्र रजस्तः ६,६६,७ २५८.८ अनधदां यन्न्ययातना गिरिम् ५,५८,५ २४०.२ अनथिथद् यमजलरयीः ६,६६,७ ८६७.२ अनाष्ट्रास भोजसा १,१९,८; [ अप्रिः २४४१ ] १८५.२ अनानता अविधुरा ऋजीपिणः १,८७,१ ९३.४ अनोकेप्वधि श्रियः ८,२०,१२ २४४.३ अनु कामेम घोतिभिः ५,५३,११ **४८८.१ अनुत्रमा ते गघवचिक्त्र्च १,१६५,९**; [ इन्द्रः ३२५८ ] ६९.१ अनु त्रितस्य युष्यतः ८,७.२४ २४३.३ अनु प्र यन्ति वृष्टयः ५,५३,१० १३७.२ अनु विप्रमतक्षत १,८६,३ ३२७.८ अनु श्रिया तन्वमुक्षमाणाः ६,६६,८ १५६.४ अनु स्वधां गमस्त्योः १,८८,६ ३५७.८ अनु खधामायुधैर्यच्छमानाः ७,५६,१३ २००.८ अनु स्वं भानुं श्रधयन्ते अर्णवैः ५.५९.१ ४९१.२ अनेद्यः अन एषो दधानाः १,१६५, १२; [इन्द्रः ३२६१] २४०.१ अनेनो चो मस्तो यामा अस्तु ६,६६,७ ८०.२ अन्तरिक्षेण पततः ८,७,३५ ३०१.४ अन्तर्भहे निद्ये येतिरे नरः ५,५९,३ ३३७.२ अन्तः सन्तोऽवद्यानि प्रनानाः ६,६६,८ २२६.२ अन्तरपद्या अनुपद्याः ५,५२.१० ३०६ २ अन्तान् दिवो वृहतः सानुनस्परि ५,५९,७ ४२४(४)।२ अन्तामित्रश्च दूरेऽमित्रश्च गणः ना॰य॰ १७,८३ ६९.३ अन्विन्दं वृत्रत्यें ८,७,२८ २२२.३ अन्वेना अह विद्युतः ५,५२.६ १९८.४ अपल्यसाचं श्रुलं दिवेदिवे २.३०.११ ३२५.५ अप द्वेपांति सनुतः ५,८७,८ ३६८.३ अप वाधध्वं वृषगस्तमांसि ७,५६,२० ४४३.१ अपः समुदाद् दिवमुद्दहन्ति अय॰ ४.२७,४ ३२३,१ अपारो वा महिना इद्धशवसः ५,८७,६ . १०८.३ अपे। न घोरो मनसा सुहस्तः १,६८,१ ३६८.३ अपो येन सुक्षितये तरेम ७,५६,२८ 8रे.४ अवीभयन्त मातुषाः १,३९,६ २५२.३ वद्दया चिन्मुहुरा हादुनवितः ५,५८,३ ८६०.१ अभि कन्द स्तनयार्दयोद्धिम् अय 8,१५,६

८७२.१ अभि त्वा पूर्वपीतये १,१९,९; [ अपिः १८५.३ अभि घ आवर्त् सुमतिर्नवीयसी ७,५९, ९७.३ अभि प युम्नेहत वाजसातिभि: ८,२०, ४५२.२ आभि स्वधाभिस्तन्वः विविश्रे ५,६०,८ ३४७.१ अभि स्वपृभिर्मियो वपन्त ७,५६,३ 8१८.८ अभिस्वर्तारा अर्कं न सुष्टुमः १०. ७८,६ ८०७.१ अभ्रप्रयो न वाचा प्रुप वसु १०,७७,१ २५५.१ अभाजि शधों महतो यदर्णसम् ५,५४,६ 8९०.१ अमन्दन्मा महतः स्त्रोमो धन्न १,१६५, ३०५,२ धमध्यमासो महसा वि वावृद्यः ५,५९,६ १८६.२ अमर्त्याः कशया चोदत रमना १,१६८,६ ३०१.१ अमादेषां भियसा भूमिरेजति ५,५९,२ ८७.१ अमाय वो महतो यातवे याः ८,२०.६ 838.३ अमीमृणन् वसवो न थिता इमे अय• ३ २९८.३ थयं योऽप्तिर्मरुतः समिदः ५,५८,३ १४८.२ अया ईशानस्त विषीभिरावृतः १,८७,8 १७०.३ अया धिया मनवे श्रुष्टिमान्या १,१६६,१ २९६.१ भरा इवेदचरमा सहेव ५,५८.५ ९५.३ अराणां न चरमस्तदेषाम् ८.२०,१८ १६३.२ अरिष्ट्यामाः सुमति विपर्तन १.१६६.६ ३०.३ अरेजन्त प्र मानुषाः १,३८,१० १८६.३ अरेणवस्तुविजाता अनुच्यनुः १.१६८,४ ३३५.५ अरेणवो हिरण्ययास एवाम् ६,६५,९ १७७.३ अर्की यद् वो मस्तो हविष्मान् १,१६७,६ ३४३.३ अर्चत्रयो धुनयो न गोराः ६,६६,१० ८८०.८ अर्चन्ति शुम्मं यूवणो वस्या १,१६५,९; १२८.३ अर्चन्तो अर्क जनयन्त इन्द्रियम् १,८५.२ १६४.३ अर्चन्त्यक मिदरस्य पीतये १,१६६,७ ३००.२ अर्चा दिवे प्र पृथिव्या ऋतं भरे ५,५९,१ २१७.२ अर्चा महद्भिक्तंक्राभाः ५,५२,१ १८०.८ अर्णा न देयो ध्यता परि घुः १.१६७,९ १३०.३ अर्थमणं न मन्द्रं सूत्रभोजसम् ६,८८,१८ २५७.२ अर्थमणो न महतः क्वनिधनः ५,५८,८ १२०.३ अवैद्भिर्वाजं भरते धना नृभिः १,६४,११ ११३.३ अर्याची सा महतो या व ऊतिः २,३४,१५ ८०१.३ अर्थन्ति पृतद्क्षसः ८,९४,७ २२१.१ अईन्तो ये सुदानवः ५,५२,५ १६४.२ अलातृणासो विद्येषु सुदुताः १,१६६,७ ३८१.८ अव तदेन ईमहे तुराणाम् ७,५८,५

२०७.८ अब रहा खदासी इन्तना वधः २,३४,९ **१९०.**२ अव स्पयन्त विद्युतः पृथिव्याम् १,१६८,८ १८६.१ सब सबद्रका दिव सा वृथा यदाः १,१६८,8 808.३ समिन्द उद्मिया भनु १,६,५; [इन्द्रः ३२४५] १४०.३ सवोभिधर्यणीनाम् १,८६,६ २९७.८ अवेक्षियो वृषभः कन्द्तु यौः ५,५८,६ रेड्ट हे सरमानं चित् स्वर्थ पर्वतं गिरिम् ५,५६,8 २०४.६ क्या इवेदरुपासः सबन्धवः ५,५९,५ २०६.२ सधान् रथेषु भग सा सुदानवः २,३४,८ २०४ रे अधानिन पिप्यत धेनुनूधनि २,३४,६ २०६.२ सञ्चास एषामुभये यथा विदुः ५,५९,७ ४१९.१ सप्वासी न ये ज्येष्टास आशवः १०,७८,५ ७२.२ अधैहिरण्यपाणिभिः ८,७,२७ ४५.२ असामि धृतयः शवः १,३९,६० ४४,३ असामिभिर्महत था न काति भेः १,३९,९ ४४.१ असानि हि प्रयज्यवः १,३९,९ ४५.१ ससःम्योजो विभूया सुदानवो १,३९,६० १२२.२ साधियन्त्रत्तं गोतमाय तृष्णने १,८५,११ १८८.३ अति सत्य ऋणयानानेयः १,८७,८ १९१.१ अस्त पृश्चर्महते रणाय १,१६८,९ ४३५.१ असी या तेना महतः परेपाम् सथ • ३,२,६ ११७.६ सस्तार इपुं दिधरे गमस्त्योः १,६४,६० **३९८.१** सस्ति सोमो अयं सुतः ८,९८,४, २०.१) सस्ति हि प्मा मदाय यः १,३७,१५ १५६.३ अस्तोभयद् वृथासाम् १,८८,६ १५७.३ बस्मत् पुरोत जारिषुः १,१३९,८ २४६.३ अस्मभ्यं तद् धत्तन यद् व ईमहे ५,५३,६३ १३४.३ अस्मभ्यं तानि मरुतो वि वन्त १,८५,१२ २७३.२ वास्त्रभयं शर्म बहुलं वि यन्तन ५.५५,९ ३८५.३ अस्मादमय मस्तः सुते सचा ७,५९,३ ३७१.२ अस्माक्मय विदयेषु रहिः ७,५७,२ ४९३.२ अस्मायके मान्यस्य नेघा १,१६५,१४; [ इन्द्रः ३२६३ ]

**४९५.१** अस्मादहं तिवपादीपमाणः १,१७१,८;

[ इन्द्रः ३१६६ ]

४६५.२ अस्मानैत्यभ्योजता स्पर्धमाना अथ० २.२,६ ४२२.२ अस्मान्सतोतून् मस्तो बावृधानाः ६०,७८,८ ६५७.६ अस्मानु तन्मस्तो यद्य दुष्टरम् ६.६२९.८ ४३६.२ अस्मिन् ब्रद्मायस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिद्यामस्यां विस्थामस्यामाद्रत्यामस्यामादिग्यस्या

देवहृत्यां स्वाहा अध० ५,२४,६ 840.२ अस्मिन् यहे मस्तो मुटता नः अध ६,२०,१ २४२.४ अस्मे इत् सुम्नमस्तु वः ५,५३,९ २६२.८ अस्मे रारन्त मस्तः सहन्निणम् ५,५८,१६ ३६८.१ अस्मे वीरो मस्तः शुग्न्यस्तु ७,५६,२८ १५.३ असमे वृद्धा असिन्ह १,३८,१५ १७३.४ धरमे वो थस्तु सुमतिश्रनिष्ठा ७,५७,४ १३८.१ सस्य वीरस्य बर्हिषि १,८६.४ १३९.१ सस्य श्रोपन्तवा भुवः १.८६.५ ४०४.३ वस्य सोमस्य पोतये ८,९४,१० ८०५.३ सहय सोमस्य पीतये ८.९८.११ ४०६.३ अस्य सोमस्य पीतये ८,९४,१२ १४८.४ सस्या धियः प्राविताया वृषा गगः १,८७,४ १८८.३ अलेधन्तो महतः सोम्ये मधी ७,५९.६ ८८५.३ सहं ह्युत्रस्तविषस्तुविष्नान १,१६५.६; [इन्द्रः ३२५५ ] ४८९.३ अई हयुत्रो महतो विदानः १,१६५,१०; [इन्द्रः १२५९] १३१.८ सदम् युत्रं निरपामीन्यदर्णवम् १,८५,९ ८८७.३ अहमेता मनवे विश्वयन्त्राः १,१५५,८; [ इन्द्रः ३३५७ ] १५८.१ अहानि एधाः पर्यो व सागुः १,८८,८ 898.8 नहानि विश्वा महतो जिगांपा १,१७१,३; [इन्द्रः ६२६५ ] ८०.१ आक्ष्णयावाना वह देत ८.७.६५ १३३.३ आ गच्छन्तीमवसा चित्रभानवः १,८५,११ ८२.६ आ गन्ता मा रिपन्यत ८ २०,६ 89रे.१ सभे याहि महत्त्वता ८,१०३,१४; [अतिः २४४७] ३८८.१ आ च नो बहिः सदताविता च नः ७,५९,६ २०७.२ भाच्युच्यद्युर्दिच्यं कोशमेते ५,५९,८ ५६.३ वा तून उप गन्तन ८,७,११ ८७.८ आ त्वक्षां च याद्वीजनः ८,२० ६ २१५.२ सा स्वेपसुप्रमय ईनहे वयम् ३,२६,५ ४२०.२ बादिँरासे अद्यो न विश्वहा १०,७८,६ १.१ - सादह स्वधानत १,६,८ १९१.८ सादित् स्वधःसिपिरां पर्वपस्यन् १,१६८,९ ४०८४ आदित्यासस्ते अका न वावृद्धः १०.७७,२ ४१४.२ वादित्येन नाम्ना रामविष्टाः १०,७७.८ १८९.८ कदिसामानि यहियानि दिधरे १,८७,५

**७८.२** ना नन्यसे स्विताय ८,७,३३

है है है, है, या सह रहा है, महत्मा बहाये (१८५५) है, विकेद में भागम भागु मार्ग र प्रथम दे हैं है। र्वेष्ट्रे या के एसकी समय सनस्य रे,वेष्ट्रे धरे.हे. या में मगरूप शक्ते दुल्केल १९८३ मा ने की मा पुल्द ८०,१३ १७३,१ आ मी द्वी भेगते नी मानवन्त १,१६७,० रेप्टरेड पराहित्याम स्व १९१३,८ भिष्टि गार इंद संदर्भ प्रभावित (५०,५ रेडेंद्रेड अप केयार्वकेलेले एकत ७,५३,६५ सर्वे हैं के पान है जिस्ताने के कर्म हैं २०४२ अपानं तम्र भिनान दिवेश १,३५,७ १०१.७ भागमानि निभवि ८.२०.२२ १२० ४ अगरण्ये क एम रीति मुखीत १,५४,१३ **४१९**,३ भ में स लिम्बेर मींबी में मना २०,७८,५ शहरे अभी विदर्भ कीम अप - शहर १,१५.९ २६८.२ अ मोलां के गानी गढ़ि काम ५,४५.छ २०४.२ आ भेपजस्य महता गुरारकः ८.२०,२३ चेवेषु ८ आगरस समी य सेका च,वेदार ३१७.३ आ यजियामा गव्यम ५,३१,१६ १७१.३ भा यत् सत्तर वृत्रां जनासः १,१६५,१४ ३५४.२ आ यत नृपन्मगती यापशानाः ७,५३,२० ८९३.१ भा यद तुनस्याद द्वारे न कारः १,१६५,१८;

[इन्द्रः ३२६३] २६९,१ जा ये नरः गुवानयो ददाशुपे ५,५३,६ २८२.३ आ यस्मिन् तस्थी मुरणानि निम्नती ५,५३,८ २८१.१ भा यात गरती दिवः ५,५३,८ ८७१.१ आ ये तत्र्वनित रिनिशः २,१९,८; [अगिः २४४५] ४५०.१ आ वे तस्युः पृषतीषु ध्रुतामु ५,६०.२ १६१.१ आ ये रजांति तिविधीभिरव्यत १,१६६,8 ८०३.१ आ ये विश्वा पार्विवानि ८,९८,९ 8३.२ आ यो ने अन्य ईपते १,३९,८ ४१२.४ आराभिद् द्वेपः सनुतर्व्योत १०,७७,६ ३८२.३ आराभिट् हेपो वृपणो युवोत ७,५८,६ १८०.२ आरात्ताभिच्छवसी अन्तमापुः १,१६७,९ २२२.१ आ हक्मैरा युधा नरः ५,५२,६ २८८.१ आ स्ट्रास इन्द्रवन्तः सजोपसः ५,५७,१ ८३.२ आ रुद्रासः सुदीतिभिः ८,२०,२ १९६.३ थोर अइमा यमस्यध १,१७२,२ २६१.३ आरे गोहा नृहा वधी वो अस्तु ७,५६,१७ १९६.१ आरे या वः सदानवः १,१७२,२

२७१,४ आ मेलने महत्र विभागः ७,५७,१ भर.रे चा हो मह तनात है र.३२,७ २२४.२ भा यो यन्त्रकत्त्रायो लक्ष ५,५८,३ ४२.३ आ वो यामाय मुविती निद्योत् २,३९,५ 833.3 आ मो रोदितः गुणमत् गुरानयः . १८३.३ अः वे इत्तेयः मुनिनाय रोदस्योः **१,६**६८,१ १२८.२ आ वी यदन्तु सप्तयी रपुष्यदी २,८५,३ ३६२.१ जा यो होता जोइवीन सतः ७,५६,८८ . ४६२,१ आशामाशो विशोतवाम । अय० ४.१५,८ सग॰ ४,१५,इ **४५०.४** आशारेपी कुशसुरेखस्तम् ८८३.३ भ शासते प्रति हर्वन्युक्या १,१६५,८; अथ॰ ८,२७,१ 880.३ आश्निय सुयमारा अतमे ९२.३ आ दथेनासी न पक्षिणी ग्रंथा नरः ८,२०,१० ३२७.१ आ सम्तायः सवर्ड्घाम् ६,८८,२१ ९६.२ आस पूर्वातु महतो व्युष्टिपु ८,२०,१५ १८४.४ आता गावी वन्यासी नोक्षणः १,१६८,२ १७६.३ आ त्येंव विघतो रधं नात् १,१६७,५ २७२.१ आ स्तुतासी महती विश्व जती ७,५७,७ १७७.१ आस्थापयन्त युवति युवानः १,१३७,५ २०३.३ आ हंसासी न स्वसराणि गन्तन २,३४,५ ३८९.२ वा हंतासो नीलपृष्टा अपतन् ७,५९,७ ९७.२ आ हन्या बीतवे गथ ८,२०,१६ २३५.८ इळाभिवृष्ट्यः सह ५,५३,२ ४२.४ इत्था कण्वाय विभ्युपे १,३९,७ ७५.२ इत्या वित्रं हवनानम् ८,७,३० ३५९.२ इत्या विप्रस्य वाजिनो हवीमन् ७, ५६,१५ २२४.३ इदं सु मे महतो हर्यता वचः५,५४,६५ ३८२.२ इदं सूक्तं महतो जुपन्त ७.५८,६ ८८६.८ इन्द्र कत्या मरुतो बद् वशाम १,१६५,७;

८७८.१ दन्द्रज्येष्टा मरुहणः १,२३,८; [इन्द्रः ३२८८]

[ इन्द्रः इरप६ ]

। १७७,३ चर रोजनी निपृतिनाः विश्वमाः **७,४७,**३

1.004名 市州,作中的名为营

११६ र पा बन्देनप्रति ने नवेता १,५४,६

. २११.४ गाववीरवरातियावमे १,३४,१४

े ३२१.अ. आविर्मेशना वस् करम् ५,8८,**१५** 

२४३.२ मानिकी महिलाना २,८३,०

१५१.१ पा विजनमित्रमेन्या स्वकें १,८८,१

१५२.३ का वनिकार न इस १,८८.१

इंटिंड हे हैं है है है है है है है १११.४ हे<del>च तहर</del> अवस्थानः १,४८,६०

हडरू. १ ते के कि स्वतंत्र नक्षीके ५, ६०.१

स्डिम् इ होत्या करें। रूपने केरणा ने राहामा ह

Free many or more and the state of the state

\$25.5 Same Comme \$,55.6

Religion for the letter

**४२%,१** हेड्साम हिन्द्रसाम साहारा नाम्सार कोस्सरसाम

िल्ला इस्इर्ग

४६७.६ इन्हें देव विहो सरनेऽत्यक्तिऽसवन् व्येन्हें देव विहो । ४९८.४ इक्ति वी वृक्ति द्वायनकी ८,९६,९४:

हिंद्र हे इन्द्रमा खन्ता वि हुए ने तर् देश्हर, हर ८८.४ त्त्र स्वयम्तः है है समय १,१६५.५.

०.६ ह्न्छः सुनस्य गोसतः८,९४,६ िकः इस्पष्ट भाषे राह्य हो भिया मरती रेजमानः १.१७१,८:

ारे इत्याय हाने हमगाव माराम् १,११५,११: िकः सम्बद्धा

है स्क्रीय दुवा प्र स्थान होहर ्यक्षेत्र हो। होह [ 77: 2252 ]

६ रहेन स्ट्या हुना १,६३,६, हे हना ३३४९ है र रहेन सं हि हरूने १,६,७: [ स्ट: ३०४३ -दन्यत्वभिधेतुमी रवात्य है। है,हें हु,ख दमं में करण हवस् ८,७,६

त्मं स्टीममुख्याः ८,७.९ देशों बालम्बाल प्रतिकृति प्रतिकृति ह्या ह हा सम्मही ८७,३९

मार प्राचित्र हुई क्षापद्देश

मार्थक कर है। मार्थिक कर के किस के कारण है, है है है । विका<sup>त</sup> केल ८७९ THE THIS STORY

र्वे संस्कृति है है । १०६० the many of the said to really form :57 <sub>€</sub>.

The state of the state of · . . \* 8 :

5000 \* \* \* \* \* \* \*

२६६.३ उतानतरिक्षं मिमरे व्योजसा ५,५५,२ १२७.३ उताहपस्य वि प्यन्ति धाराः १.८५.५ २९२.४ उतेशिरे धमृतस्य स्वराजः ५,५८,१ २६८.३ उतो अस्माँ अमृतत्वे दधातन ५,५५,8 ४००.१ उती न्वस्य जोपमाँ ८,९४,६ २७९.१ उत् तिष्ठ न्तमेपाम् ५,५६,५ ५५.३ उत्सं कवन्धमुद्रिणम् ८,७,१० ११३.८ उत्सं दुहन्ति स्तनयन्तमिक्षतम् १.६८.६ ६१.३ टरसं दुहन्तो अक्षितम् ८,७,१६ 88१.१ उत्समिक्षतं व्यचन्ति ये सदा अधर्वे 8,२७,२ २२८.२ उत्समा कीरिणो चृतुः ५,५२,१२ ४६१.२ उत्सा अद्यगरा उत अथर्व ० ८.१५,७ 8६३.३ उत्सा अजगरा उत अथर्वे । ८.१५.९ ६२.३ उत् स्तोमेः पृक्षिमातरः ८,७,१७ 8३९.१ उद्युतो महतस्ताँ इयर्त अधर्व ६,२२,३ २६९.१ उदीरयथा महतः समुद्रतः ५,५५,५ 8८.१ ेउदौरयन्त वायुभिः ८.७,३ ५२.१ उदु त्ये अरणप्सवः ८,७,७ १५.१ उदु त्ये स्नवो गिरः १,३७,१० ६२.१ उदु स्वानेभिरीरते ८,७,१७ ६२.२ उद् रथैस्टु वायुभिः ८,७,१७ २३३.८ उद् राधो गन्यं मुजे ५,५२,१७ २१२.२ उप घेदेना नमसा गृणीमसि २,३४,१४ . २३६.२ उप बुभिविभिर्मदे ५,५३,३ १९८.२ उप श्रुवे नमसा दैन्यं जनम् २,२०,११ १०३.२ उप भ्रातृत्वमायति ८,२०,२२ 8२8.8 उपयामगृहीतोऽसि महतां त्यीजसे वा• य॰ ७,३६ 8२४.१ उपयामगृहीतोऽमीन्द्राय त्वा मरुःवत एप ते योनि-रिन्द्राय त्वा मस्त्वते वा॰ य॰ ७,३६ ४९८.२ उपहुरे नद्यों अंशुमत्याः ८,९६,१४;

[ इन्द्रः ३२६९ ] १८६.१ उपहरेषु यदचिष्वं ययिम् १,८७,२ १९४.३ डवेमा यात मनसा जुपाणाः १,१७१,२ ४१.१ उपी रथेषु पृषतीरयुग्चम् १,३९,६ ८५.२ ं उमे युजन्त रोदमी ८,२०,४ ३३९.२ उमे युजनत रोदसी सुमेके ६,६६,६ 829.२ उरस्याः सगणा मानुपासः अयवे॰ ७,८२,३ ७१.१ उदाना बन् परादतः ८.७,२६ ८२१.१ उपसां न केत्रबोड्यराश्रयः १०,७८,७

२१०.३ उपा न रामीरह्णैरपोर्श्वते २,३४,११ २२८.८ ऊमा आसन् हारा त्विपे ५,५२,११ 8३८.३ कर्ज च तत्र मुमति च पिन्वत अपर्व॰ ६, २२५.२ ऊर्णा वसत शुन्ध्यवः ५,५२,९ १५८.८ कर्घ्यं नुनुद्र उत्साधि पिबच्ये १,८८,८ १३२.१ ऊर्घ्वं नुनुदेऽवतं त योजसा १,८५,१० 898.३ ऊर्चा नः सन्तु कोम्या वनानि १,१७१,३; १९७.३ कर्चान् नः क्रतं जीवसे १,१७२,३ २७७.३ ऋक्षो न वो मस्तः शिमीवाँ समः ५,५६,३ २०२.४ ऋजिप्यासो न वयुनेषु धूर्पदः २,३४,४ ११९.८ ऋजीपिणं वृपणं सथत श्रिये १,६४,६२ ३१५.३ ऋतजाता सरेपसः ५,६१,६८ **८२८.(४)।१** ऋतिज्ञ सत्यिज्ञ सेनिज्ञ सुपेणय 8२8(३)।१ ऋतय सत्यय घरवय घरणय वा॰ य॰ १ १२२.२ ऋतीयाई रियमस्मासु घत्त १,६४,६५ ३५६.३ ऋतेन संखमृतसाप भायन् ७,५६,१२ ३७३.१ ऋषक् सा वो महतो दिगुदस्तु ७,५७,४ २५६.८ ऋषि या यं राजानं वा सुपृद्य ५,५८,७ 84.३ ऋषिद्विषे मस्तः परिमन्यवः १,३९,१० २०७.८ ऋषे स्दस्य मस्तो गृणानाः ५,५९,८ २८९.१ ऋष्टयो वो महतो अंसयोरिध ५,५७,६

२२२.२ ऋषा ऋषोरस्वत ५,५२,६ २३३.२ एकमेका शता दट्टः ५,५२,१७ ८८९.१ एकस्य चिन्मे विभवस्त्वोजः १,१६५,१०; [ इन्द्रः ३२५ **४८२.२** एको यासि सत्पते कि त इत्या १,१६५,३; [इन्द्रः ३२५

8३९.३ एजाति ग्लहा कन्येय तुला अथर्पः ६,२२,३

२५८.३ एता न यामे अगृभीतशोचिपः ५,५४,५ ३८८१ एतानि घीरो निःया चिकेत ७,५६,8 ६०.१ एतावतिधदेगाम् ८,७,१५ २२६.३ एतेभिर्महां नामभिः ५,५२.१० २८५.३ एना दामेन महतः ५,५३,१२ १७१.८ एमियंज्ञेभिस्तदमाष्टिमस्याम् १,१६६,१८

२९८.८ एतं जुपध्यं कवयो युवानः ५,५८.३

१५५.१ एतत् त्यल योजनमचेति १,८८,५

839.8 एरं तुन्दाना पत्येव जाया अथर्व॰ ६,२२,३

४२७.२ एवमिमं यजमानं देवीध विशो मानुपे धानुवन

वः० यः० ६७,८ मदन्तु

85१.१ एवेदेते प्रति सा रोचमानाः ६,६६५,१२;

[ इन्द्रः ३२६१ ]

१७२.१ एव वः स्तोमो मस्त इयं गोः १,१५६,१५ १८२.६ एव वः स्तोना मस्त इयं गीः १,१६७,११ १९२.१ एप वः स्तोमो मस्त इयं गाः १,१६८.१० १९४.१ एप वः स्तोमे। मस्तो नमखान् १,१७१,२ १८५.३ एषामंतेषु रिम्भिपीय रारमे १,६६८,३ 8९२.8 एवां भृत नवेदा म ऋतानान् १,१६५,१३;

[इन्द्रः ३२६२]

१७२.३ एपा यासीष्ट तन्त्रे नवास् १,१६६,१५ १८२.३ एपा चासीष्ट तन्वे वयाम् १,१६७,११ १९२.३ एपा यासीष्ट तन्त्रे नदान् १,१६८,१० १५६.१ एषा स्या वो नस्तोऽनुभन्ना १,८८,६ २३५.१ ऐतान् रथेषु तस्युवः ५,५३,२ १५८.३ ऐधेव यामन् मस्तस्तुविष्वणः १,१६६,१ **२८७.१ ओ** यु घृष्विराधसः ७,५९,५ 8९२.२ स्रो पु वर्त्त मस्तो विश्रमच्छ १,१६५,१४;

[इन्द्रः ३२६३]

२१३.८ सो पु वाधेव सुमतिर्किगात २,३४,१५ ७८.१ सो पु यूष्याः प्रयज्यून ८,७,३३ ३६.८ कं याय कं ह धूतवः १,३९,६ २४५.१ क ई व्यक्ता नरः समीक्षाः ७,५६,६ ४४.२ कवं दद प्रचेतस: १,३९,९ ६.३ ब्ल्वा अभि प्र गायत १,३७,१ ७७.२ कवासी क्षप्ति नरिद्धः ८,७,३२ ३०९,२ क्यं शेक क्या यय ५,६१,२ ८०१.६ बद्धियन्त सूरयः ८,९८,७ ७५.६ वदा गरणाय मरतः ८,७,३० **२१.१ क्य नुनं क्य**प्रियः १,३८,१ ७६,६ वय सूर्व कपदियः ८,७,६६

४०१.६ बद्धे अप महतम् ८.६४,८

8co.६ बटा मती इत एतख एते ६,६६५,६; [रुग: ६६५०]

**१८०.६ बदा हुआ सबदराः सर्वेद्धाः १,१६५.१**; [ इन्द्रः इष्ट्रपट ]

**४२६,६ करम्भेत सर्वेदसः पा॰ पा॰ ६,४४** ६०४.४ कर्ती थिये वरित्रे वावरेशनम् २,६४,६ स्रेष्ट्र, इवदः सहित वेदसः ५,५६,६६ ६९६.६ वयदः ह्र्यतियः ७,५६.११ ८.३ दल इस्ट्रेंट्र न्यू पर य रे.वे.वे.वे.

१६.३ कस्म ऋला गहतः कस्य वर्षसा १,३९,१ ८८१.१ कस्य म्ह्याणि जुजुर्युवानः १,१६५,२;

[इन्द्रः ३२५१]

२३५.२ कः शुक्षाव कथा दहुः ५,५३,२ २०२.२ कस्काव्या महतः को ह पेरिया ५,५९,८ २८५ १ करमा खब मुजाताव ५.५२.१२ २६५.३ इस्में ससुः सुदासे अन्वापवः ५,५३,२ १२२.८ कानं निप्रस्य तर्पयन्त धानाभिः १,८५,११ १५.२ भाष्टा अज्मेष्यत्तत १,३७,१० ८८२.१ इतस्य मेन्द्र नाहिनः सन् १,१६५,३:

[ दन्द्रः ३२५२ ]

३८१.२ इत्वित्तंसन्ते सरतः पुनर्नः ७,५८.५, २७४.१ हते चिद्य मस्तो रणना ७,५७,५ 8८१.8 देन महा गनता रीरमाम १,१६५,२; [ इन्द्राः ३६५१ ]

३०८.१ के हा नरः केहतमाः ५,६१,६ 8८१.२ को सम्बरे महत का बबर्त १,१६५,२:

[इन्द्रः ३२५१] । ४९२.६ के स्वत्र मरती मामद्दे नः १,१५५,१३।

[इन्द्रः ३२६२]

२८६.३ बीपवय पृथिवी पृथिमातरः ५,५७,४ ७६.३ की वा गरिय होति ८,७,३१ . २३८.२ की या पुरा सुम्लेक्यम मरताम् **५,५३,१** <sup>१</sup> १६८,६ को येद जारमेवाम् ५,५३,६ ६१५.१ में वेद नूननेयम् ५,६१,६७ १८७.१ हो बोजनर्गरत माहितिपुतः १,१६८५ ६०६.६ को बे मरान्ति गरत सुरग्नार ५,५९,४ ११.१ की दो वर्षी का महे १,३७,६ ६६९.६ अचा तर् भे मस्ते माह्ये हवः ५,८७,६

प्टरेट्ट कोटो च साही चे केवी । बार तर १३,८५ ्रेंबर्ड व्हेंबरायी गारवर् रूडिअप

६३ - बोर्ड का राधी महत्तम् १,३७,१

१५६३ शॅबीत शंदा सिब्देर सुद्धा १,१६६,६

रेरे.१ इ.स.चे इह के कर्णम् १,३८,३

े ६५.६ - इ.स. हरास्या ८ ७,३० 

सह बहेग्रहरूल अस्ति

देवपूर्व हो देवपाः शालीहरू: ५,६६,३ ECAN वह का को सकतः स्टब्स्ट के के हैं है।

TTT: 354

१८८.१ क्व खिदस्य रजतो महरपरम् १,१६८,६ १८८.२ क्वावरं गरुती बस्मिनायय १,१६८,६ २२.३ क्वो विश्वानि सौभगा १,३८,३ ११५.३ क्षपो जिन्यन्तः पृपर्ताभिक्तिष्टिभिः १,६४,८ १०७.३ क्षमा रपा महत आतुरस्य नः ८,२०,२६ ८१५.८ क्षितीनां न मयी अरेपसः १०,७८,१ २९७.३ झोदन्त आपो रिणते बनानि ५,५८,६ ४०७ ४ गणमत्तोष्येषां न शोभसे २०,७७,१ ८५८.१ गणस्त्वोप गायन्तु मास्ताः अय० ४,१५,४ गणेरिन्द्रस्य काम्यः १,६,८ ३७९.३ गतो नाध्या वि तिराति जन्तुम् ७,५८,३ २२.२ गन्ता दिवो न पृथिव्याः १,३८,२ ४२.३ गन्ता नृनं ने।ऽवसा यथा पुरा १,३९,७ ३२६.१ गन्ता नो यज्ञं यज्ञियाः सुशमि ५,८७,९ २१६.८ गनतारो यज्ञं विद्धेषु धीराः ३,२६,६ 88.8 गन्ता शृष्टिं न विद्युतः १,३९,९ २७९.४ गवां सर्गामिव ह्रये ५,५६,५ २०२.१ गवामिव श्रियसे गृङ्गमुत्तमम् ५,५९,३ २३२.२ गां वोचन्त सूरयः ५,५२,१६ १००.३ गाय गा इव चक्तिपत् ८,२०,१९ ३८.३ गाय गायत्रमुक्थ्यम् १,३८,१८ १७७.८ गायद् गाथं स्रतसोमो दुवस्यन् १,१६७,६ १०२.१ गावश्चिद् घा समन्यवः ८,२०,२१ ७२.१ गिरयहिचन्नि जिहते ८,७,३४ ११८.२ निरयो न स्त्रतवसी रघुप्यदः १,६४,७ ३८८.८ गिरयो नाप जग्रा अस्पृध्रन् ६,६६,११ १०८.४ गिरः समझे विद्येष्वामुवः १,६४,१ २८९.८ गिरा गृणीहि कामिनः ५,५३,१६ ८०६.२ गिरिष्टां खपणं हुवे ८,९४,१२ १७.३ गिरीरचुच्यवीतन १,३७,१२ ३६३.८ गुरु द्वेपो अररुपे दधन्ति ७,५६,१९ १७८.३ गुहा चरन्ती मनुपो न योपा १,१६७,३ ८७८.२ गुहा चिदिन्द्र विक्षिभः १,६,५; [इन्द्रः ३२८५ ] १८८.१ गृहता गुद्यं तमः १,८६,१०

३९८.२ गृभायत रक्षसः सं पिनष्टन ७,१०८,१८

३९२.१ गृहमेधास आ गत ७,५९,१०

. २५८.८ गृहमेधीयं मस्तो ज्ञयध्वम् ७,५६,१८

८६५.२ गोपीयाय प्र हुवसे १,१९,१; अितः २४० ८२.३ गोवन्थयः मुजातास इपे भुजे ८,२०,८ ८९.१ गोभिर्वाणो अज्यते सोमरीणाम् ८,२०,८ २९०.१ गोमद्यायर् रथवत् सुवीरम् ५,५७,७ १२५.१ गोमातरो यच्छुभयन्ते विक्षिभिः १,८५,३ ३९५.१ गोर्धयति महताम् ८,९८,१ ८२०.१ त्रावाणो न सूरयः सिन्युमातरः १०,७८,६ २५०.३ घर्मस्तुभे दिव आ पृष्ठयज्वने ५,५४,१ इंश.२ वृतं न पिखुपीरिपः ८,७,१९ १८६.८ घृतसुझता मधुवर्णमर्चते १,८७,२ ११९.१ घृपुं पायकं वनिनं विचर्पणिन् १.६४,१२ ६८.३ चकाणा दृष्णि धोस्यम् ८,७,२३ २५५.८ चछरिव यन्तमनु नेपथा मुगम् ५,५८,६ २९०.२ चन्द्रवद् राघो महतो ददा नः ५,५७,७ १७९.२ चयत ईमर्यमो अप्रशस्तान् १,१६७,८ १२१.१ चर्ऋयं मस्तः प्टत्तु दुष्टरम् १,६४,१४ १२७.८ चमेंबोदाभिर्ब्युन्दन्ति सूम १,८५,५ १९५.२ चित्र जती सुदानवः १,१७२,१ २०८.१ चित्रं तद् वो महतो याम चेकिते २,३४,१० ५२.२ चित्रा यामेभिरारते ८,७,७ २२७.४ चित्रा ह्याणि दस्यी ५,५२,११ ३१.२ चित्रा रोधखतीरनु १,३८,११ १११.१ चित्रेरिङ्गिभर्बपुपे न्यज्ञते १,६८,८ १६१.८ चित्रो वो यानः प्रयतास्त्रृष्टिपु १,१६६,८ १९५.१ चित्रो वोऽस्तु यामः १,१७२,१ २२८.१ छन्दःस्तुभः कुभन्यवः ५,५२,१२ 8३२.१ छन्दांसि यज्ञे मस्तः खाहा अथ० ५,२६,५ ८१.२ छन्दो न सूरो अचिपा ८,७,३६ ३१०.१ जधने चोद एपान् ५,६१,३ १६५.३ जनं यमुत्रात्तवसो विरप्शिनः १,१६६,८ ३६८.२ जनानां यो असुरो विधर्ता ७,५६,२८ १६९.४ जनाय यस्मै सुकृते अराध्यम् १,१६६,१२ २०६.४ जनाय रातहविषे महीमिपम् २,३४,८ १७.२ जनाँ अचुच्यवीतन १,३७.१२ ३७८.१ जन्दिचद् वो महतस्त्वेष्येण ७,५८,२ १०.३ जम्मे रसस्य वावृधे १,३७,५ नराये बद्मणस्पतिम् १,३८,१३

१५.२ अरिता भृद्योध्यः १,३८,५ 88र.र अवनवैतां कतके। य इन्दर्भ अधे ४,र७,रे १९१.५ लिगति रोतुषो तृभेः ५,८७,८ ८१८.६ जिगोबांसी म महा अभियवः ६०,७८,८ ६७५.८ निगृत रायः स्तृता मधानि ७,५७,६ ८७.२ विद्यंत उत्तरा मुहुन् ८,२०,६ **१**२.३ विहोत पर्वती गिरिः १,२७,७ १६६.६ नियं चुनुहेऽबतं तथा दिशा १,८५,६६ **१२.२** छर्जुनं इव विस्तृतिः १,२७,८ २७९ २ जुजोपिक्यमस्तः स्युति नः ७,५८,३ २७४.२ खुपर्ध नो हव्ददाति दबनाः ५,५५,६० १७५.४ लुपम्त बुधं सरणब देवाः १.१६७,४ १४५.२ जुष्टतमासे हतमासे अ.दिभिः १,८७,१ १७३.१ जोपद बदोनसबी सबर्ध १.१३७.५ **६६६.५** ज्येष्टं इन्नहं रायः ६.४८.२१ ३२६.३ ज्देष्टासो न पर्वतासो व्योमनि ५,८७.९ १७२.२ ज्येष्टेभियां बृहहिंबः सुमायाः १.१५७.२ १८४.२ ज्योतिष्कर्ता यहस्मति १.८६.१० 8११.२ ज्योतिष्मन्तो न भासा ब्युद्धिषु १०,७७,५ **१२०.१ तं व इन्द्रं न सकतुन् ६,८८,१८** १९८.१ तं वः शर्थ मास्तं सुम्नद्युगिरा २,३०,११ २८३.१ तं वः शर्धे रथानां ५,५३.६० २८३.१ तं वः शर्ध रथेद्यमम् ५,५६,९ २८४.२ तं वृथन्तं मारतं जावद्यदेम् ६,६६.२१ ३२९.१ त इहुमाः शवसा प्रस्तेगा इ,६६,६ १२४.१ त चिक्षतासी महिमानमारात १,८५.२ ९३.१ त उप्रासी वृषण उप्रवाहवः ८,२०,१२ २८०.६ तत्रहानाः सिन्यवः झोदसा रजः ५,५३,७ **४२९.४** तत्र अवांसि छावते साम० ३५६ १९.३ तत्री पु नादयाधी १,२७,१८ ३९७.१ तत् सु नो विश्व अर्थ आ ८,९४,३ २७६.२ तदिन्मे जन्तुराशसः ५,५६,२ १६९ १ तद् वः सुजाता मस्तो महिन्तनम् १,१६६,१२ २५४.१ तद् वीर्यं वो महतो महित्वनम् ५,५४,५ १७०.१ तट् वी जामिलं मस्तः परे युगे १,१६६,१३ २६८.१ तद् वो चामि ब्रविनं सवस्तदः ५,५४,१५ ३९९.२ तना प्तस्य वरनः ८,९४,५ मस्त् च । स्०२

१२५.२ तन् । नुदा दिनरे विस्कातः १,८५,३ ३३९,१ तस एको यहको मित्रो अप्तिः ७,५३,३५ १८१.४ तन महभुक्षा नरामनु प्यान् १.१५७.६० · २६१.६ तं नाकमधें अगुमातद्योचिपन् ५,५८,१२ १५८,१ तन्न बीयान रमसाय जन्मने १,१३६.१ २०५,१ तं नो दात महतो वानिनं रथे २,३४,७ २९०.४ तपिट्टेन हन्मना हन्तना तम् ७,५९,८ २९२.१ तम् नृतं तविवीमन्तमेपाम् ५,५८,१ २२९.३ तस्ये मारतं गणम् ५,५२.१३ 88८.१ तब धिये महतो मर्जवन्त ५.३,३ ३१८.४ तबसे भन्दिद्देष ५,८७,१ ४०५.२ तस्तमुर्भस्तो हुने ८,९४,११ १२०.२ तस्यो य कवी महतो यमावन १,५४,६३ ३८३.३ तस्मा अमे वहण मित्रार्यमन् ७,५९,१ ४३५.३ तां विध्यत तमसापत्रतेन अथ० ३,२,६ ३८१.६ ताँ आ स्टस्य मीच्हुयो निवासे ७,५८,५ २१२.१ तां इयाना महि बह्यमृत्ये २,२४,१४ ४९५,४ तान्यारे चक्रमा नळता तः १,१७१,४; ्ड्न्डः ३२६६ ไ

९५.१ तान् बन्दस्त मस्तस्ता उप स्ताहे ८,२०,१४ २७६.४ तान् वर्ध भीनसंहराः ५,५६,२ । २०९.१ तान् वो महो मस्त एवयात्रः २,२४,११ ४४६.१ तिरममनीकं विदिनं सहस्वन् अय० ४,२७,७ ४०१.२ तिर आप इव तियः ८,९४,७ ३९०.२ तिरश्चिनानि वसवो जिघांसति ७.५९.८ ४७०.२ तिरः समुद्रमर्पवम् १,१९.७; [ अप्रिः २४४४ ] ४७१.२ तिर: समुद्रनोजसा १,१९,८: [ अग्निः २४४५ ] , ३२४.२ तुविधुम्ना अवन्त्वेवयामस्त् ५,८७,७ १५३.४ तुवियुम्न सो धनधनते अहिम् १,८८,३ २९१.२ तुविमघासी अनृता ऋतज्ञाः ५,५७.८ २९९.२ तुविनघासी अन्ता ऋतज्ञाः ५,५८,८ ३८३.४ त्वं यात पिरोपवः ७,५९,४ १९७.१ त्यस्तन्दस्य नु विशः १,१७२,३ २४२.२ तूपुच्यवसो जुदो नामः ६,६६,६० २८४.४ तृष्यते न दिव उत्सा उदन्यवे ५,५७,१ २०५.१ ते अञ्चेष्टा सक्तिष्टास उद्भिदः ५,५९,६ ४४७.३ ते अस्मर् पारान् य मुदम्खेनसः

१४७.३ ते क्रीळयो धुनयो भाजदृष्टयः १,८७,३ २११.१ ते क्षोणीभिरहणेभिनिध्जिभिः २,३४,१३ १०९.१ ते जिल्लरे दिव ऋष्वास उक्षणः १,६४,२ २१०.१ ते दशस्याः प्रथमा यज्ञमृहिरे २,३४,१२ १८०.३ ते पृष्णुना शवसा ग्र्युवांसः १,१६७,९ ३२३ ८ ते न उरुप्यता निदः ५,८७,६ 88८.8 तेन पासि गुह्यं नाम गोनाम् ५,३,३ ४६९.१ ते नाकस्याधि रोचने १,१९,६; [ अभिः २४४३ ] १०७.२ तेना नो अधि वोचत ८,२०,२६ 880.8 ते नो मुञ्चन्त्वं इसः **अय० ४,२७,१** 88१.8 ते नो मुब्चन्तवंहसः **अथ॰ ४.२७ २** 88२.8 ते नो मुज्यन्त्वंहस: अय० ४,२७,३ 883.8 ते नो मुञ्चन्त्वंहसः अय० ४,२७,४ 888.8 ते नो मुञ्चन्त्वंहसः अथ॰ ৪,₹७,५ 884.8 ते नो मुञ्चन्त्वंहसः अथ॰ ४,२७,६ ४४६.४ ते नो सुञ्चन्तवंहसः अथ० ४,२७,७ ८१८.३ ते नोऽवन्तु रथतूर्मनीषम् १०,७७,८ ३१७.१ ते नो वसूनि काम्या ५,६१,१६ २१०.२ ते नो हिन्बन्तृपसो न्युष्टिषु २,३४,१२ ५३.३ ते भानुभिविं तस्थिरे ८.७.८ ८१.३ ते भानुभिर्वि तस्थिरे ८,७.३६ २३६.१ ते म भाहुर्य आययुः ५,५३.३ ८५५.३ ते मन्दसाना धुनयो रिशादसः ५,६०,७ २२८.३ ते में के चिन तायवः ५,५२,१२ २१८.३ ते यामना धृपद्विनः ५,५२,२ १५०.२ ते रिंगिभिस्त ऋक्विभः सुखादयः १,८७,६ १५२.१ तेऽरुणेभिर्वरमा पिशङ्गैः १,८८,२ ३२८.१ ते रदासः सुमखा अमयो यया ५,८७,७ १२९.१ तेऽवर्धन्त खतवसो महित्वना १,८५.७ १५०.३ ते वाशीमन्त इध्मिणी अभीरव: १,८७,६ ९५.२ तेपां हि धुनीन म् ८,२०,१४ १९१.३ ते सप्सरासोऽजनयन्ताभ्यम् १,१६८,९ २१९.१ ते स्पन्दासी नोक्षणः ५.५२,३

२१५.३ ते स्वानिनो रुद्रिया वर्पनिणिजः ३ २६,५

२६०.३ ते हम्बेष्ठाः शिशको न शुम्राः ७,५६,१६

ि.१ ते हि यज्ञेषु यज्ञियास समाः १०,७७,८

.८.१ ते हि स्थिरस्य शवसः ५,५२,२

१२१.8 तोकं पुष्येम तनयं शतं हिमाः १,६४,१8 ३४१.३ तोके वा गोषु तनये यमप्सु ६,६६,८ ४०२.३ त्मना च दस्मवर्चसाम् ८,९४,८ २१८.४ तमना पान्ति राश्वतः ५.५२,२ ४०९.२ त्मना रिरिचे अश्राच सूर्यः १०,७७,३ १६.१ त्यं चिद् घा दांघ पृथुम् १,३७,११ ८०६.१ त्यं नु मारुतं गणम् ८,९४,१२ ४०४.१ लान् नु प्तदक्षसः ८ ९४,१० ४०५.१ लान् नु ये वि रोदसी ८,९४,११ ३६६.८ त्रातारो भूत पृतनास्त्रयः ७.५६,२२ ४३७.३ त्रायन्तां विश्वा भूतानि अथ० ४,१३,४ ४३७.१ त्रायन्तामिमं देवाः अथ० ४,१३,४ 8३७.२ त्रायन्तां महतां गणाः अय० ४,१३,8 २०८ ४ त्रितं जराय जुरतामदाभ्याः २,३४,१० २१२.३ त्रितो न यान् पञ्च हे तृनभीष्टये २,३४,१४ १२४.२ त्रिधात्नि दाशुषे यच्छताधि १,८५,१२ २९९ रे त्रिषधस्थस्य ज्ञावतः ८,९४,५ 8३३.८ त्रिपप्तासो मरुतः स्वादुसंमुदः अय० १३,१,३ ५५.१ त्रीणि सरांसि पृश्नयः ८,७,१० ४९७.१ त्वं पाहीन्द्र सहीयसी नृत् १,१७१,६; [ इन्द्रः ३२६८ ] ४६०.३ स्वया सृष्टं बहुलमैतु वर्षम् अथ॰ ४,१५,६ १२१.१ त्वष्टा यद् वज्ञं सुकृतं हिरण्ययम् १,८५,९. ३४३.१ त्विपीमन्तो अध्वरस्येव दियुत् ६,६६,१० ३३१.१ त्वेपं शधों न मारुतं तुविष्वणि ६,४८,१५ ३३३.३ त्वेषं शवो दिधरे नाम याज्ञियम् ६,४८,२१ ३२३.२ त्वेषं शवोऽवत्वेवयामहत् ५.८७,६ २९३.१ त्वेषं गणं तवसं खादिहस्तम् ५,५८.२ २८३.२ त्वेषं गणं मारुतं नव्यसीनाम् ५,५३,१० त्वेषद्यम्नाय शुध्मिणे १,३७,४ १७६.४ त्वेपप्रतीका नभसो नेला १,१६७,५ १९१.२ त्वेपमयासां महतामनीकम् १,१६८,९ ३५.२ त्वेषं पनस्युमिकंणम् १,३८,१५ २८३ २ त्वेषं पनस्युमा हुवे ५.५६,९ ३१४.२ त्वेषरयो अनेयः ५,६१,१३ २८८.२ त्वेपसंदशो अनवघ्रगाधसः ५.५७,५ १८९ २ खेया विवाका महतः विविध्वती २,१६८,७ ८५९ २ खेयो अर्को नभ उत्पातयय । अय॰ ४,१५,५ ३२२.२ त्येषा यथिस्तविष एवयामस्त् ५,८७,५

२७५.२ द्दात ने। अमृतस्य प्रजाये ७,५७.६ दधाना नाम चशियम् १,५,४ २१.३ दिघाचे वृक्तवर्हिपः १,३८,१ १२.२ दध जमाय मन्यवे १,३७,७ ९२.३ दविद्युतस्यृष्टयः ८,२०,६१ देदे१.१ दशस्यन्तो नो महतो मृळन्तु ७,५६,१७ १३२.२ दाहराणं चिद् विभिद्धिं पर्वतम् १,८५,६० ९५.८ दाना महा तदेपाम् ८.२०,१४ २१९.८ दाना महा तदेप.म् ५,८७,२ २३०.२ दाना मित्रं न योषणा ५,५२,६४ २३१.३ दाना सचेत स्रिभ: ५,५२,१५ २६८.२ दिद्दक्षेण्यं सूर्यस्येव चक्षणम् ५,५५,8 ४१९.२ दिधिपवी न रध्यः सुदानवः १०,७८,५ १५७.७ दिधता यच दुएरम् १,१३९ ८ २३९.२ दिवः कोशमचुच्यवुः ५,५३,६ ११.२ दिवध रमध धृतवः १,३७,६ ४५१.२ दिवधित् सानु रेजत खने वः ५,६०,३ २७५.८ दिविधद् रोचनादिध ५,५६,१ ३४४.३ दिवः राषीय शुचयो मनीपाः ६,६६,६१ ४०८.३ दिवस्युत्रास एता न वितिरे १०,७७,२ 887.२ दिवस्पृथिवीनिभ ये स्वान्ति अथ० ४,२७,४ २९.१ दिवा चित् तमः कृण्व नेत १,३८,९ २१९.8 दिवि क्षमा च मन्महे ५,५२,३ ४६९.२ दिवि देवास आसते १,१९,६ [अग्निः २४४३] ३१३ ३ दिवि रुक्म इवे।परि ५,६१,१२ १२४.२ दिनि रुदासे। अधि चिक्रेर सदः १,८५,२ २८८.८ दिवो अर्का सन्तं नाम मेजिरे ५,५७,५ २२१,8 दिवो अर्चा महद्रयः ५,५२,५ २०५.८ दिवो नर्या आ नो अच्छा जिगतन ५,५९,६ ९८.२ दिवे वसन्त्यसुरस्य वेथतः ८,२०,६७ ४५५.२ दिवी वहावे उत्तरादाध च्याभिः ५,६०,७ २३०.३ दिवो वा पृष्णव ओजसा ५,५२,६४ १६२.२ दिवो वा पृष्टं नर्या अनुस्ययुः १,१६६,५ दिवी वा रोचन:दिध १,६,९ 808.२ दियो वो महतो हुवे८,९४,६० १५४.२ दीर्षं ततःन स्यों न योजनम् ५,५४,५ १२४.३ दीर्घ पृष्ठ्य सद्म पार्थिवन् ५,८९,७

१६९.२ दीर्घ वे। दात्रमदितेरिव वतम् १,१६६,१२ ५५.२ दुदुहे बिजेणे मधु ८,७,१० ११८.४ दुधकृतो नहतो भ्रानदृष्टयः १,५४,११ २७७.४ दुधो गीरिव भीमयुः ५,५६.३ २०१.३ द्रेटशो ये चितयन्त एमभिः ५,५९,२ १६८ २ दूरेहशो ये दिव्या इव स्तुभिः १,१६६,११ ११२.३ ब्हन्त्यूध देव्यानि धृतयः १,६४,५ १६०.३ हळ्हा चिद् विश्वा भुवन नि पार्थिवा १,६४,३ १८६.४ इक्ह नि चिन्महती आजदण्डयः १,१६८,४ देवतं ब्रह्म गायत १,३७,४ देवयनते यथा मतिम् १,६,६ ३३२३ देवस्य वा महतो म र्यस्य वा ६.४८,२० २३१.२ देवें अच्छा न वस्रणा ५,५२,१५ ४०२,२ देवानामवो वृणे ८,९४,८ ४१५ २ देवावयो न यज्ञैः स्वत्रसः १०,७८,१ ७२.३ देवास उर गन्तन ८,७,२७ 80८.२ देव सः पूपरातयः १,२३,८; [इन्द्रः ३२४८] ४०.४ देवासः सर्वया विश १,३९,५ ३८३.२ देवासी यं च नयथ ७,५९,१ २००.१ द्यावो न स्तृभिश्चितयन्त खादिनः २,३४,२ १२१.२ बुमन्तं श्रमं मघवत्सु धत्तन १,६४,१४ २५०.८ बुम्नथवसे महि नृम्गमर्चत ५,५८,१ ७१.३ दौर्न चक्रदर्भिया ८,७,२६ 8९८.१ इप्समपर्य विषुणे चरन्तम् ८,९४,१४; [ इन्द्रः ३२६९ ]

२९० २ हुइः परा न् प्रति स सुचीष्ट ७,५९,८ २२५.२ द्विर्यत् त्रिर्मरुती वातृधनत ६,६६,२ १३१.२ धन इन्द्री नविषांति कतिवे १,८५,९ २६८.८ धन विश्वं तनयं तिःकमस्मे ७,५६,२० १२१.२ धनस्यतमुक्य्यं विश्वचर्यणिम् १,६८,१८ १८७.२ धन्वच्छुत इषां न यामित १,१६८,५ १७.२ धन्वच्छुत इषां न यामित १,१६८,५ १८९.२ धन्वच्छुत इषां न यामित १,१६८,५ १३९.८ धन्वचा यन्ति १८४,५३,६ १३९.८ धम्वनी वाणं मरतः सुदानयः १,८५,१० ६१.२ धमन्यतु वृष्टिभिः ८,७,१६ ४१८,२)।२ पर्ता च विधातं च विधारयः या० य० १७,८२ ८०,२ धातारः स्तुवते वयः ८,७,३५

१९९.१ धारावरा महते। धृण्वोजसः २,३४,१ १८३.२ धियंधियं वो देवया छ दिधिये १,१६८,१ ८८.३ धुक्षन्त पिष्युपीमिपम् ८,७,३ २५२.२ धुनिर्मुनिरिव दार्थस्य पृष्णोः ७,५६,८ २९३.२ धुनिवतं मायिनं दातिवारम् ५,५८.२ ३१८.५ धुनित्रताय शवसे ५,८७,१ २८६.१ धनुथ बां पर्वतान् दाजुपे वसु ५,५७,३ ३२९.२ घेतुं च विश्वदोहसम् ६,८८,१३ ३२७.२ घेनुमजध्वमुप नन्यसा वचः ६,४८,११ २०६.३ धेनुने शिक्षे स्वसरेषु पिन्वते २,३४,८ ३४६.१ निक्धेंपां जन्पि वेद ते ७,५६.२ ९३.२ निकप्तुप येतिरे ८,२०,१२ १५९.३ नक्षन्ति हृद्दा अवसा नमस्त्रिनम् १,१६६.२ ३७७.४ नध्नन्ते नाकं निर्ऋतरवंशान् ७,५८,१ ८८८.३ न जायमानी नशते न जातः १,१६५,९: [ इन्द्रः ३२५८ ]

८८८.२ न त्वावाँ अस्ति देवता विदानः १,१६५,९ [ इन्द्रः ३२५८ ]

२०१.२ नदस्य कर्णेस्तुरयन्त आशुभिः २,३४,३

२७१.१ न पर्वता न नदी वरन्त वः ५,५५,७ ३९.२ न भूम्यां रिवादसः १,३९.८ ८९८.२ नभी न ऋष्णसवतस्थिवांसम् ८,९६,१८; [इन्द्रः ३२६९]

१५९.८ न मधीन्त स्वतवसी हविष्कृतम् १,१६६,२ २२९.४ नमस्या रमया गिरा ५,५२,१३ ३३७.१ न य ईपन्ते जनुपोऽया नु ६,६६,४ ३२०.३ न वेपामिरी सघस्य ईष्ट औं ५,८७,३ ३३८.३ न ये न्हींना अयायो महा ६,६६,५ २६२.३ न यो युच्छति तिष्यो यथा दिवः ५.५४,१३ २०४.२ नरां न शंसः सबनानि गन्तन २.३४,६ २२१.२ नरी असामिशवसः ५,५२,५ १७५.३ न रोदशी अप नुदन्त घोराः १,१६७,८ ३८९.८ नरो न रप्ताः सवने मद्रातः ७,५९,७ २३६.३ नरो नर्या अरेपसः ५,५३,३ ३८.२ नरी वर्तवधा गुरु १,३०,३ २६९.३ न वो द्वा डा द्स्यन्ति धेनवः ५,५५,५ २५९.३ न बें। इवाः अथयन्ताह सिस्नतः ५,५२,१० १५७.५ नब्बं घे.पादनर्थम् १,१३९,८ २५६.२ न न जीयने महती न हन्यते ५,५४,७ ४३१.२ नस्तन्भयो नयस्तीकेभ्यस्क्रीचे अथ० १,२५,8

२५६.२ न संधति न व्यथते न रिप्यति ५,५८.७ ८६६.१ नहि देवो न मर्त्यः १,१९,२: [ अप्रि: २८३ २८६.१ निह व ऊतिः पृतनामु मर्थति ७,५९,८ ३८५.१ नहि वधरमं चन ७,५९,३ २९.२ नहि यः शत्रुतिविदे अधि चति २,२९,४ ६६.२ नहि प्म यह यः पुरा ८,७,२१ १८०.१ नहीं नु वो महतो अन्त्यसमे १,१६७,९ १२९.२ नाकं तस्युद्द चिकरे सदः १,८५,७ ८६.२ नानद्ति पर्वतासे। वनस्पतिः ८,२०,५ ९४.२ नाम त्वेषं शह्वतामेक्रीमङ भुजे ८,२०,१३ २५६.३ नास्य राय उप इस्यन्ति नोतयः ५,५४,७ ३४२.१ नास्य वर्ता न तहता न्वस्ति ६,६६,८ ३७१.१ निचेतारो हि महतो गृणन्तम् ७,५७,२ १५९.२ नित्वं न सूनुं मधु विश्रत उप १,१६६,२ 89.३ नि पर्वता अहासत ८,७,२ २११.३ निमेघमाना अत्येन पाजसा २,३४,१३ ५०.१ नि वद् यामाय वो गिरिः ८,७,५ नि यामिश्रित्रमृति १,३७,३ २५७.१ नियुत्वन्तो श्रामनितो यथा नरः ५,५४,८ २७८.१ नि ये रिणन्त्योजसा ५,५६,8 २७४.२ निरंहतिभ्यो महतो गुणानाः ५,५५,६० २२३.५ नि रायो अस्वयं मुजे ५,५२,६७ २६.२ निर्ऋतिर्देहणा बधीत् १,३८,६ ३३७.२ निर्यद् दुहे शुचयोऽनु जोपम् ६,६३,८ १२.१ नि यो यामःय मानुषो १,३७,७ २८इ.२ नि चो बना जिहते यामनो भिया ५,५७,३ ५०.२ नि सिन्धवो विधर्मणे ८,७,५ १९३.८ नि हेळो घत्त वि सुचध्वमस्यान् १,१७१,? ३३८.८ न् चित् सुदासुरव यासदुपान ६,६६,५ ३५९.८ न् चिद् यमन्य आदमदराया ७,५६,१५ २३१.१ न मन्यान एपाम् ५,५२,१५ १२२.१ म् हिरं महतो बीरवन्तम् १.६४,१५ २८९.३ चृन्मा शीर्पसायुषा रथेषु वः ५,५७,६ ११६.२ तृपाचः शहाः श्रवसाहिमन्यवः १,५४,९ ३७२.१ नैताबद्द्ये मर्ती यथेमे ७,५७,३ १०८.२ नोघः सुवृक्ति प्र भरा मरुद्रयः १,६८,१ ३०१.२ नौने पूर्णा धरति व्यथिर्यती ५,५९,२ २५.३ पथा यमस्य गाहुप १,३८,५ ८८८३ परं यद् विष्णोरपमं निमायि ५,३,३

२६.२ पदीष्ट तृत्यदा सह २,२८,६ ५३.२ पन्यां सुर्योय बातवे ८,७,८ ४०३.२ पर्रथन् रोचना दिवः ८,९४,९ <mark>४३८.६ पबस्ततीः क्रमुधार क्षेत्रपत्रीः शिवाः अध० ६,२२,२ । ३८८.१ पुरदाना अ</mark>िमस्तः सुदानवः ५,५७,५ ११२.२ पदो वृतकत् विद्येष्वामुवः १,५४,६ ४४२.१ पयो धन्नां रसमीप्रधीनान् अय० ४,२७.३ २०८.३ परमस्याः परावतः ५,६१,६ ४२१.४ परावते। न योजनानि मनिरे १०,७८.७ दे१६.६ परा बोरास एतन ५,६१.८ १७५.१ परा शुक्रा बदासी व्यवा १.१६७.४ ६८.१ परा ह चत्रियर्र इन १,३६.३ २२२.२ परि यां देवो नेति न्<sup>8</sup>ः ६,८८,२२ १९७.२ परि वृष्ता सुदानदः १,१७२,३ ३४.२ पर्जन्य इय ततनः १,३८.२४ **४५८.२ प**र्जन्य घोषियाः पृथव् अप० ४,१५,२ २९.२ पर्जन्देने द्याहेन १.३८,९ ४५१.६ पर्वतिक्षिमति वृद्धे विभाव ५,६०,३ ७९.३ पर्वनाधिकि शेमिरे ८,७,३४ ७२.२ पर्यानारी नन्यनागः ८,७,३% १५६.८ परना नधार जाएकररा शन १.८८,३ १५५.६ पर्वत् हिरणायामारोगीनाम १ ८८.५ **४०९.६** पाणस्वाको न छोराः धररा गः १७.७७,६ १६५७ पाधना रोतात तमन्यत प्रांति १ १६६ ८ **६६५.९** पापा विके क्वारण १ ८६६ 我们是中的 拉克斯特 化铁头 **१७९ १** पारित क्षेत्र सः " यस्य " १,११ ५,८ **१०९**, हे प्राप्त मानुष्त ते तुन एक दे , दिन है **१५६,६ मार्ट्स के लेल के लेल हैं। यह स्था** FRE DO OFFICE FARE BEST STEEL THE TOTAL CONTROL STORY **प्रमुख्या** विकास के के राज्य विकास के के के हैं के र्डस्ट १ वर्ग राजा प्राप्त के**डहरी** · 1985年 高級人民主 (1987年 1987年 1987年) 419 8 Jam 10 June 1 879 4 李美的中心, 17 中门前, 4 下部, \$15 6 10 million 1981 \$52 \$ \$6000 pt 243.5 \$28 \$ \$p\_ 2 0 = 1 秋本 からもの ごかくびょ REAL PORTS CONTRACTOR

· ३२०.३ पुत्रकृषे न जनयः **५,६१,**३ १.२ पुनर्गनलकेरिरे १,६,८ ५८.२ पुरुष्टं विश्वय वसम् ८,७,१३ १८७.८ पुरुषेया अहन्यो नैत्याः १.१५८,५ १७०.२ द्वा व्यवस्तान्तान आवत १,१६६,१३ १६०.४ पुरु रखाँ से प्रयम नयोहायः १.१६६,३ ३१७.२ पुरथका रिशादनः ५.३१,१३ २४१ ३ पुरो वर्षे नगरः इतिमान्स् अधन **४,२७,१** १६५१ का रक्त मही बमाने १,१६६८ १५८३ पूर्व मतियाँ तुप्तराय वेगीर १,१६६,१ रेष्ट्रवार पर्याचे हैं बर्ज देश रहाई स्टब्रु क्ष पूर्व नाम पूजा दिए गमानाः स्वाहरु है केटकार पुरे तर पेत्र सुरक्त का कि कारकप्रस BAND OF THE STREET STREET STREET 不然在了一个一个一下下了了 不便不会 क्षकाक नदी तेलाल शतारह का<mark>ष्ट्रके</mark> हुई। THE THE MENT OF THE PERSON OF 李凯克莱马尔的一个 人名英克 化铁铁铁铁 # 30 % \$B\$\$\$ "这一一个我一点,要能能在 电线电流 化二氯甲酚 化二甲二甲基甲基苯基 ′ ' **:** ~ £ , . ÷ ..... :: : 1 11 11 11 11 · · · · · · . . . . ::: . 117 3.5 F (1) ~ 1 54 - -一个的一个一个一个 人工主义

हैदेश पात की पातु पूर्णि है लग सहस्त्र अकेष है लाने ला सालाय क्या है, हैहें, हैं। है प्राचित केप हैंसे हैं हैर्फेर परि व एम नवस्पति ने रे अवस्ति है है। या है अध्यान में सुने हैं, हैं पहुँ के पानि की मार्ने का बाती है लहें हैं 轉進責任計劃如計論計論 用於生 装牌集成 रेक्षाच्ये प्रवास्त्रा प्राचने स्वेत्तीत्रक र्युक्त्रे रेंद्रेक्ष प्राक्षणी महेला गुरिकारक १९१७ ६ १६८ हे याचेण पामन प्रिती नित्याण ५.१५%,०० भिष्में के पर मिलियार में स्वीम प्राप्त भ विक्री **८११ के कामालील एपनाइट ८,३७,५** केश्ट्र में या सामानि यव रवविष्टा वया छ हिई हैन १०१ व न म महा भवता चर्या याति १,५५,१३ किञ्चे से ये पर्वेत्त्व सम्भट्टिन्ट्रियः (५,१५५),७ **१९६७** यम नापाते मजाबा महान्या एतिहास केरदार य चलका न हैकी महाकि छात्रहाँ हैस मेरेहें,के ये मही मंहिदेश भाष्ट्री भ कै 35, व व विषेषु भावता सर्वित छ, ५७, १ सेह्न है प्रवास्थ्यो गर्का प्रावस्थ्यः ५,५५,१ 海馬達 哲母管 好 有的可力 克海克湾 दै०६ छ य वर मार्ग्व श्विताय दावन ५,५९ छ १२७.१ व यह रचेषु पृथतीरबुधनम् १,८५,५ भने १ प्रयम्बस्य विषये ८,७,१ धर्व, ६ म भद बदभ्वे गराः पराकातः २०,७७,द ११४.१ प्रयम्तु बाजाग्तनियीनगापः ३,१६,४ ४१०.४ प्रथानको न मनाय था गत १०,७७,४ ४९.र. म यातन सर्व (च्छा समायः १,१६५,१६; [इन्दः ३२५२ ]

१९.१ प्र यात शीममाशुनिः १,३७,१४ ३१९.१ प्र य जाता महिना ये च नु स्तयम् ५,८७,२ ४०९.१ प्र ये दिवः पृथिय्या न वर्षणा १०,७७,३ ३२०.१ प्र ये दिवें। गृहतः शृष्यिरे गिरा ५,८७ ३ ३७८.३ प्र ये महोभिरोजगीत सन्ति ७,५८,२ २३२.१ प्र ये मे बस्तेषे ५,५२,१६ १२३.१ प्र ये शुम्भन्ते जनयो न सप्तमः १,८५,१ १६१.२ प्र व एवासः स्वयताको अञ्चन्त १,१६६,४ १५८.२ प्रवस्वतीयं पृथियो महस्त्यः ५,५४,९ २५८.३ प्रवस्वतीयं पृथियो महस्त्यः ५,५४,९ २५८.३ प्रवस्वतीयं पृथियो महस्त्यः ५,५४,९

भेष्ट्र प्र राजात क रावेला का सन्तर प्राप्त है दिहे । उन मधीन मधी है,देश्व १ वेदर है पा का सम्बद्धारम्थित ए नाबीत प्रमुख्यु है केक्स.स प वानिभित्तितन पूजनी जा ७,५७,५ भरेरे, प पतायों म प्रांगित्राया परिपृषः २०,७०,४ े देश, रे व विधाना वृत्रते श्वतानात १९८७, र अञ् १ । प नेपत्राह्म प्रमेशन १,३९ (५ भ्रदेश प नेपपांत पर्यपान देलम रुदेष भ ए नेपवरित पर्वता जवान्ताः ३,१३,४ ं नेपरे, हे ए की समन्द्रजीवंश अक्षतान प्रमुख्य ह वेरेंदारे पाने भरे भागी वाह विष्याने प्राटा है १०.१ प र्याम मोत्वच्यव १,३७,५ रेंदेंद.३ ५ राभाग प्रयास्त्री मृत्य देवे ५,८७,१ १५०१ व अर्थाव माक्याव र्वमानवे ५,५४.१ - १९०३ प्रसित् नः प्रमान हरियानः ५,४७,७ ं ११७१ व इक्षाच पुणुवा ५,५१,१ ं क्षरार । याधर्वदांत साहिताः राज्ञाः, ् ७१.२ - प्रवित्तिति सेहितः ८,७,२८ । ३८५.३ व स क्षापं तिरते वि मरीरियः ७,५९,२ १४०.१ य मधुरेनको यथा ५,५३,७ ३७५.१ व माक्रमुद्धे अर्चता गणाय ७,५८.१ ३८२.१ प्र मा वाचि मप्तिमैपीनाम् ७,५८,५ १६४.१ व रकम्भदेष्णा अनवव्ररापसः १.१६६,७ ८२ २ - प्रस्तावानी माप म्हाता समन्यवः ८,२०,१ २२४.४ व स्यन्या युजत रमना ५,५२,८ ३२०.५ य स्पन्दामी धुनं न म् ५,८७,३ १२२.८ प्रातमीत् विवावगूर्जगम्यात् १.५८,१५ ४००.३ प्रानहीतेन मत्सति ८,९४,६ ४६३.५ पावन्तु पृधिवीमन् अभ ० ४.१५.९ ३५४.१ त्रिया वं। नान हुवे तुराणाम् ७,५६,१० ४४०.२ प्रेमं वार्ज वाजसाते अवन्तु अथ॰ ४,२७,१ १८७ १ प्रैपामज्ञेषु विधुरेव रेजते १,८७,३ ८०.३ प्रो आरत मरुतो दुर्मदा इव १,३९,५ १२५.३ चाधनते निस्वमिमातिनमप १,८५,३ २४६.२ बीजं वहभ्ये अक्षितम् ५.५३,१३ २१४ ३ वृहदुक्षी मस्ती विस्ववेदसः ३,२इ,४

२९१ ४ वृहिंदिरयो वृहदुक्षमाणाः ५,५७,८

२९९.४ वृहद्गिरयो वृहदुक्षमाणाः ५.५८,८

. २६५.२ बुदद् वयो दक्षिरे कनुमवस्सः ५,५५,१.

२७९.१ बृहद् बदो मघवद्भयो दधात ७,५८,३ १६६.२ बृहन्महान्त उविंदा वि राजय ५,५५,२ १५८.३ मझ कृत्वन्तो गोतमासो अर्थेः १,८८,८ २०९.८ मझण्यन्तः शंस्यं राध ईमहे २,३४,११ ६५.३ मझा को वः सपर्यात ८,७,२० ८८३.१ मझाणि मे मतदः शं सुतासः १,१६५,४;

१९०.८ ससोय वोऽवसो दैन्यस्य ५,५७,७ १८९.२ भन्ना वो रातिः पृणतो न दक्षिण १,१६८,७ १६१.२ भयन्ते विश्वा भुवनानि हर्म्या १,१६६,८ १२०.२ भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्रयः१,८५,८ १२९.१ भरद्वाजायाव भुक्त द्विता ६,८८,१२ १९८.२ भर्तेव गर्भ स्वमिच्छवो धुः५,५८,७ ८९७.२ भवा मरद्भिरवयातहळाः १,१७१,६;

[ इन्द्रः ३२६८ ]

रेरे.५ मानुर्त सना दिवः ५,५२,६ १रे.३ भिया यामेषु रेजते १,३७,८ २७८.२ मीमासस्तुविमन्यवोऽयासः ७,५८,२ ४६०.२ भूमि पर्जन्य पयसा समाहेष स्थ० ४,१५,६ ११२.८ भूमि पिन्वन्ति पयसा परिजयः १,६४,५ १८७.२ भूमिर्यामेषु यद युजते शुभे १,८७,३ ८६.२ भूमिर्यामेषु रेजते ८,२०,५ ४८६.१ भूरि चक्यं युज्येभिरसो १,१६५,७;

[इन्द्रः ३२५६]

३६७.२ भृरि चक मस्तः पिञ्चाणि ७.५६,२३ १६७.१ भ्रोणि भदा नर्षेषु बाहुपु १,१६६,१० १८६.२ भ्रोणि हि कुणवामा राविष्ठ १,१६५,७;

१६८२ सभि विद् यथा वसको लुपन ७ ५६,२० १९९.८ सभि धमन्तो अप गा अकृवत २,३८,१ २८३.८ आजळमातो मस्तो अएछाः६,६६.१० २७२.२ आजन्ते रक्नैर तुर्धस्तन् भेः ७.५७,३ ४६०.२ आजन्ते रक्नैर तुर्धस्तन् भेः ७.५७,३ ४६०.२ आजन्ता रधेखा साम ० ३५६ १३८ १ मस्त न चेपु दोहते विदया ६,६६.५ २५९.२ मस्त रायः सर्वादस्त य त ७,५६,१५ ३.२ मस्त सहस्वद्वति १,६,८ १६८३ मस्त अवासः स्वस्तो धुनस्त १,६९,६१

६५.२ मद्या कृत्वाहंपः ८,७,२०
१२३.८ मदनित वोरा विद्येषु गृष्वयः १,८५,१
२७७.२ मदन्येत्यस्मदा ५,५६,३
१३२.८ मदे सोमस्य रण्यानि चिक्तरे १,८५.१०
२०३.८ मधोर्मदाय महतः समन्यवः २,३८,५
३७०.१ मधोर्मदाय महतः समन्यवः २,३८,५
१००.१ मधो सो नाम माहतं यजत्राः ७.५७,१
१२६.३ मनोजुनो यन्मस्तो रथेष्वा १,८५,८
४७५.३ मन्द्रा समानवर्षसा १,६७; [ इन्द्रः २२८६ ]
१६८.३ मन्द्राः सुनिद्धः स्वरितार सासभिः १,१६६,११
४९२.३ मन्मानि चित्रा सिवातयन्त १,१६५,१३;

्रिट्यः २ १०५.३ मयो ना भूतोतिभिर्मयोभुवः ८,२०,२४ २९३.३ मयोभुवो ये समिता महित्वा ५,५८,२ १९६.२ मस्त ऋजती शरुः १.१७२,२ २३.२ मस्तः क सुविता १,३८,३ ४३६.१ मस्तः पर्वतानामधिपतयस्ते नावन्तु

सम् ५,२४,६ महतः पिबत ऋतुना १,१५,२ ષ. દ ३८३.४ महतः सर्म यच्छत ७,५९,१ १३६.३ महतः गृह्यता हवम् १,८६,२ ४२३.२ नरतथ रिशादसः वा॰ य॰ ३,४४ **४३०.२ मस्तः सुर्यत्वचसः** । सय० १,२६,३ ३९७.३ मस्तः सोमर्गतये ८,९४,३ ४०३.३ मस्तः सोमपीतये ८,९४,९ ३९१ र मस्तरतज्ज्ज्ज्वन ७,५९.९ २१९.३ मस्तामधा महेः ५,५२,३ २,७९.३ मरतां पुरतममपृर्वम् ५,५६,५ ४४०.१ मरनां मन्वे अभि में हुवन्तु १७८.२ मस्तां महिमा सत्यो आहेत १,१६७.७ १४१.२ मरतेः बस्तु मर्देः १,८६,७ १९५.३ मरतेः व्हिभानवः १,१७२,१ २२२.८ मरतो जङ्सतीरिव ५,५२,६ ३९२.२ मरती माप मृतन ७,५९,१० १०४.६ मरनी मारतस्य मः ८,२०,२३ ५६.१ सरनी वह वी दिवः ८,७.११ १७.१ मरतो मह वो सहम् १.३७,१३ **३८१.२ मरती समदयः बाजसारी ६,३६.८** ६३५.६ मरती यस हि छते १,८६.१ 8इ.स. मरने विशे कलरा ८,७,१ देर.६ मरही बंह्य लिमि: १.३८,११

३३१.८ मरतो उन्नहं शवः ६,८८,२१ ११८.२ मरुवते गिरिजा एवयामरुत् ५,८७,१ ८७२.१ मरुखन्तं हवामहे १,२३,७; [ इन्द्र: ३२८७] २२०.१ महत्तु वो दर्धामहि ५,५२,८ ८६१.२ मरुद्धिः प्रच्युता मेषाः अय० ४,१५,० 8दे२.३ मरुद्धिः प्रच्युता मेघाः अथ० ४,१५,८ ८६३.८ मरुद्धिः प्रच्युता सेघाः । अधः ८,१५,९ 8५५.३ मरुङ्रिरम आ गहि १,१९,२; [ अग्निः २८३८ ] ८६६.३ मरुद्भिरम था गहि १,१९,२; [ अप्रिः २४३९ ] ४५७.३ मरुद्भिरम आ गहि १,१९.३; [ अप्रिः २४४० ] ४६८.३ मरुद्भिरम आ गहि १,१९,४; [ अग्निः २४४१ ] ४६९.३ मरुद्भिरप्र आ गहि १,१९,५; [ अग्निः २४४२ ] ४७०.३ मरुद्रिरम था गहि १,१९,६; [ अप्रिः २४४३ ] ८७१.३ मरुद्रिरम आ गहि १.१९,७; [ अमिः २४८८ ] ४७२.३ मरुद्भिरप्र आ गहि १,१९,८: [ अप्तिः २४४५ ] ४७३.३ मरुद्रिरप्त आ गहि १,१९,९; [ अग्निः २८४६ ] विद्0.8 महिद्दिरित् सनिता वाजमर्वा ७,५६,२३ १६७.३ मरुद्धिरुयः प्रतनास्र साळ्हा ७,५६,२३ ४१३.२ मरुद्रयो न मानुपो ददाशत् १०,७७,७ १०२.१ मर्तिश्वद् वो नृतवो रुक्मवक्षसः ८,२०,२२ २८.२ मर्तासः स्यातन १,३८,८ ३३४.३ मतें जन्यद् दोहसे पीपाय ६,६६,१ २०२.८ मर्या इव श्रियसे चेतथा नरः ५,५९,३ २०४.३ मर्या इव सुवृधो वावृधुर्नरः ५,५९,५ ३११.२ नर्यासो भद्रजानयः ५,६१,८ ८५९.३ महऋषभस्य नदतो नभस्यतः अथ० ४,१५,५ ८१८.८ महश्र यामनव्वरे चकानाः १०,७७,८ ४६६.२ महस्तव फतुं परः १,१९,२; [ अप्तिः २४३९ ] ८२०.८ महायामो न यामन्तुत त्विषा १०,७८,६ ८९.८ महान्तो नः स्परसे न ८,२०,८ १६८.१ महान्तो महा विभ्वो विभूतयः १,१६६,११ महामनूपत श्रुतम् १,६,६ ८८.२ महि त्वेषा अमवन्तो वृपप्सवः ८,२०,७ ११८.१ महिषासो माथिनश्चित्रभानवः १,५४,७ १८३.८ महे ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः १,१६८,१ ५०.३ महे शुष्माय येमिरे ८,७,५ २१०.४ महो ज्योतिषा ग्रुचता गोअर्णसा २,३४,१२ ८८८.३ महोभिरेताँ उप युज्महे नु १,१६५,५; [ इन्द्रः ३२५८ ]

८३२.२ मातेव पुत्रं पिपृतेह युक्ताः

सथा ५,२६,५

८७३.८ मादयस्य स्वर्णरे ८,१०३,१८; [ अप्रिः २८० ८७९.२ मा नो हुःशंस ईशत १,२३,९; [ इन्द्रः ३२४९ ] ४४५.३ मा नो विद्द्निमा मो अश्रास्तः अय॰ १,२०, ९५७.९ मा नो विदर् वृजिना हेप्या वा सथ० १,२०,१ १७२.२ मान्दार्यस्य मान्यस्य कारो: १,१६६,१५ १८२.२ मान्दार्थस्य मान्यस्य कारोः १,१६७,११ १९२.२ मान्दार्थस्य मान्यस्य कारोः १,१६८,१० ३६५.२ मा पथाद् दध्म रथ्यो विभागे ७,५६,२१ ३७.४ मा मर्त्यस्य माथिनः १,३९.२ ९९**इ.२ नास्तं रार्घः पृतनास्**त्रम् अय**० ४,२७,७** ३४२.२ मास्ताय स्वतवसे भरव्वम् ६,६६,९० ७५.३ नाडीकेभिनीधमानम् ८,७,३० २८२.३ ना वः परि ष्टात् सरयुः पुरीपिणी ५,५३,९ ३७३.३ मा वस्तस्यामि भूमा यजत्राः ७,५७,८ २४१.३ मात्र स्थात परावतः ५,५३,८ २८२.२ मा वः सिन्धुनि रीरमत् ५,५३,९ ३६५.१ मा वो दात्रान्मस्तो निरराम ७,५६,२१ ३५३.२ मा वो दुर्मतिरिह प्रणङ्नः ७,५३,९ २५.१ ना वो मृगो न यवसे १,३८,५ २८२.३ ना नो यामेषु मस्तिधिरं करत् ५,५६,७ २४२.१ मा वो रसानितभा कुभा कुमुः ५,५३,९ ४२४(२)। २ मित्रथ सम्मित्रथ समराः वा॰ व॰ १७,८१ ४२५.२ निताथ सम्मितासो नो अद्य सभरसा मस्तो यह अस्मिन् वा० य० १७,८४ २०२.२ मित्राय वा सदमा जीरदानवः २,३४,४ १६६.२ मिथस्युध्येव तविषाण्याहिता १,१६६,९ २०७.१ मिमातु द्यौरिदितिवीतये नः ५,५९,८ -३४.१ मिमीहि खोकनास्ये १,३८,१४ १७४.१ मिम्यस् येषु सुधिता घृताची १,१६७,३ २७.३ मिहं ऋण्वन्त्यवाताम् १,३८,७ १६.२ मिहो नपातममूध्रम् १,३७,११ २७७.१ मोळ्हुध्मतीव पृथिवी पराहता ५,५६,१ २३८.२ मुद्दे द्धे महतो जीरदानवः ५,५३,५ ११४.३ मृगा इव हस्तिनः खाद्या वना १,६४,७ १९९.२ मृगा न भीमास्तविषीभिरचिनः २,३४,१ २७३.१ मृळत नो महतो ना विधष्टन ५,५५,९ १५३.२ मेथा बना न कृणवन्त ऊर्घ्वा १,८८,३ २५५.२ मे।पथा वृक्षं कपनेव वेचसः ५,५८,६ २६.१ मो पुणः परापरा १,३८,६

१९८८ म दयावं महतो मात्रो अन्यसः १,८५,६

१५७.१ मी ए वी सत्मदिभ तानि पींस्या १,१३९.८ रेट७.४ मा ध्वन्यन्न गन्तन ७,५९,५ २९२.२ य थास्त्रधा शमयह बहन्ते ५,५८,१ **४४१.९** च आसित्रान्ति रसमोप्रधापु संप॰ ४,२७,३ ८७०.६ य इंट्लयन्ति पर्यतान् ६,६९.७:। अप्तिः २४४४ ] रैदेरे.रे य ईवतो हुपणे अस्ति गोपाः ७,५३,१८ रैरेरे.१ य हे बहन्त आहुभिः ५,५१.११ 8रेरे.रे य उद्यये यहे सम्बर्धा १०,७७,७ २२२.२ व उरावन्तरिक्ष क्षा ५,५२,७ रेरे९.१ य ऋष्वा ऋष्टिविद्युनः ५,५२,१३ २०८.२ च एकएक आयय ५,६१,१ 8६८.२ य सोपधीनामधिपा यमूव . संय<sup>०</sup> ४,१५,६० **२२०.२ दक्ष**हशो न शुभदन्त मर्थाः ७,५६,६६ १८८. रे यच्च्यावयथ विश्वरेव संहितम् १,१६८,६ २२६.८ बझे विद्यार बोहते ५,५२,६० ८३.८ यहमा सोभरीयवः ८,२०,२ न्देरेने र इं महत का वृषे ७,५९,११ १८३.१ यहायहा वः समना तुतुर्वितः १,१६८,१ १२६.१ यहैकी यहकहतः १,८६,२ २८९.३ दतः पूर्वो इव चर्चारनु हय ५,५३,१६ ४५१.३ यत् क्रीड्य मस्त ऋडिमन्तः ५,६०,३ १६२.१ यत् त्वेपयामा नदयन्त पर्वतान् १,१६६,५ १०६.३ यद् पर्वतेषु भेपलम् ८,२०,२५ २७२.१ यत् पूर्व्यं महतो यच नृतनम् ५,५५,८ २९.३ यत् इथिको व्युन्दन्ति १,३८,९ २९७.१ यद प्रावतिष्ठ प्रवर्तिभरकेः ५,५८,६ २७१.२ यशिष्यं महतो गच्छथेडु तत् ५,५५,७ ८७.२ यत्रा नरो देदिशते तन्यु ८.२०,६ 8३८.८ यत्रा नरी मरतः चिष्या मञ्ज संयः ६,२२,२ **३१५.२** यत्रा नदन्ति धृतयः ५,६१,१८ १६२.२ पत्रा को दिखुद् रदित किर्दिदेती १ १६६,६ १०६.२ यन् सनुदेषु मरतः स्वव्हिपः ८,२०,२५ ३८१.३ यत् सस्वर्ता जिहाँ देरे पदाविः ७,५८,५ १०६.१ यत् सिन्धी यद्दिनन्याम् ८,२०,२५ १८३ यत् सीमनु दिता शवः १,३७,९ ११.३ यत् सीमन्तं न घृतुम १.३७,६ २७६.१ यथा चिन्सन्यसे हवा ५,५६,२ ४३७.८ यथ यमरपा असत् अय॰ ८,१३,८

🗧 ९८.६ यथा रुइस्य स्नयः ८,२०,६७ 8३५.8 वर्षपानन्दो अन्यं न जानात् अप० ३,२,६ ४७.१ यदा तिविधीयवः ८,७.२ १९०.२ यदिश्यां बाचमुदीरयन्ति १,१६८,८ २७०.१ बद्धान् धृषु पृपतीरबुग्बम् ५,५५,६ ३२१,३ यदायुक्त तमना स्वादिध प्याभिः ५,८७,८ ११८८ यदारणीय तविपीरयुग्चम् १,६४,७ ४४५.२ इदि देवा देव्येनेहनार अय. ४,२७,६ ७६.२ यदिन्द्रमजहातन ८,७,३१ ३५९.१ यदि स्तुतस्य मस्ते। अघोष ७,५३,१५ ३६५.८ वर्दी मुजातं वृपगे वो अस्ति ७,५६,२१ १९०.८ यदी घृतं मस्तः प्रुप्तवन्ति १,१६८,८ ८४५.१ यदीदिदं महती माहतेन अथ ० ८,२७,६ १४९.३ बदीमिन्दं शम्यूकाण आशन १,८७,५ **४२२.१** यही बहस्यासवः साम० ३५६ ४५४.१ बदुत्तने महतो मध्यने वा ५,६०,६ २७२.२ बहुद्यते वसके यस शस्यते ५,५५,८ ८५.८ ददेवध समाननः ८,२०,८ स्य० ३,२२,२ **४३८.२ यदेवया मस्तो स्वमवक्षतः** ७३.१ बदेषां पृषती रथे ८,७,२८ २८.३ यदेषां बृष्टिरसर्जि १,३८,८ १८.१ यह यान्ति महतः १,३७,१३ ४९.३ यद् यानं यानित वायुःभिः ८,७,४ २०६.१ यद् बुक्ते महतो दक्तवक्षकः २,६८,८ २३८.३ वद् बुदुके किलास्यः ५,५३,१ २४.१ वद् यूवं पृक्षिमातरः १,३८,४ ३७३.२ यद् व आगः पुरुपता कराम ७,५७,४ १५७.८ यह विश्वनं युगेयुगे २,१३९,८ २०८.३ यद् वा निर्दे नवमानस्य स्त्रियाः २,३४,६० ४५४.२ यद् बावने सुभगासी दिवि छ ५.५०,६ ३८३.१ यं बायध्व टदमिदम् ७.५९,१ २४८.३ वं त्रायक्षे स्थाम ते ५.५३,१५ २५९.१ यन्मदतः सभरमः स्वर्गेरः ५,५३,१० ४८५.२ बन्समेई समयनाहिहत्वे १,१६५,६; [ इन्हः ३२५५ ] ४९०.२ बन्ने नरः शुर्त्वं ब्रद्ध चन्न १,६६५,११ [ इन्द्रः ३२३० ] २८७.२ यसा इब सुबद्धः सुवेशतः ५,५७,८ ्**२३३.३** बसुनायमधि शृतम् ५,५२,१७

् ११३.६ वया निदो मुख्य बन्दिनारम् १,३४,१५

१९८.३ यथा रादि खर्बबीर नशामहै २,३०,६१

२१३.१ यया रघं पारययात्यंहः २,३४.१५ ७४.३ ययुर्निचक्रया नरः ८,७,२९ ३८६.२ यस्मा अराध्वं नरः ७,५९.४ १६०.१ यस्मा अमासो अमृता अरासत १,१६६.३ २८३.३ यस्मिन सुजाता सभगा महीयते ५,५६,० २६४.३ यस्य तरेम तरसा शतं हिमाः ५,५४,१५ १४१.३ यस्य प्रयासि पर्पथ १,८६,७ ०.१ यस्य वा यूयं प्रति वाजिनो नरः ८,२०,१६ २९६.१ यस्या देवा उपस्थे ८,९४,२ ३३६.२ यांथो नु दाधविभरध्ये ६,६६,३ ३८०.२ यातमान्यांसि पीतये ७,५९,५ २१.३ यातमान्यांसि पीतये ७,५९,५ २१.३ यातमान्यांसि पीतये ७,५९,५ ३१.३ यातमान्यांसि पीतये ७,५९,५

[ इन्द्रः ३२५८ ] ४८९.४ यानि च्यवसिन्द्र यदीश एपाम् १,१६५.१०;

्रिस्तः **३२५९** ]

८८९.२ या नु दधःवान् कृणवै मनीपा १,१६५,१०;

[ इन्द्रः ३२५९ ]

७७३.३ यान्ति द्युत्रा रिणन्नपः ८,७,२८ १०५.२ याभिर्दशस्यथा किविम् ८,२०,२८ १०५.१ याभिः सिन्धुमवथ याभिस्त्र्वेथ ८,२०.२८ ३५०.१ यामं वेष्टाः शुभा शोभिष्टाः ७,५६,६ ८७.२ यामं शुन्ना अचिध्वम् ८,७.२ ५९.२ यामं शुभ्रा अचिध्यम् ८.७,१८ १२३.२ यामन् स्ट्रस्य सूनवः सुदंससः १,८५,१ २३१.८ यामश्रुतोभिरिङ्गिभिः ५,५२,१५ ३२८.३ या मुळीके महतां तुराणाम् ६,४८,१२ १३८.१ या वः शर्म शशमानाय सन्ति १,८५,१२ ३२८.१ या शर्थाय माहताय स्वभानवे ६,४८,१२ ३२८.८ या सुम्नैरेनयावरी ६,८८,६२ ३९५.३ युक्ता वही रथानाम् ८,९४,१ २८०.२ युङ्ग्ध्वं रथेषु रोहितः ५,५६,६ २८०.३ युङ्ग्धं हरी अजिरा धुरि बोळहवे ५,५६,६ २८०.१ युङ्ग्चं हारुषी रथे ५,५६,६ १५८.८ युधेव शकःस्तविषाणि कर्तन १,१५६,१ ९९.४ युवान आ वदृध्वम् ८.२०,१८ ९८.३ युवानस्तथेदसत् ८,२०,१७ ११०.१ युवानी रुटा अजरा अभीग्धनः १,६४,३ ४५३.३ युवा पिता स्वपा स्द्र एपाम् ५,६०,५

३१८.१ दुवा स माहतो गणः ५,६१,१३

२९५.४ युःमत् सद्धो मरुतः सुवीरः ५,५८,४ २९५.३ युग्मदेति सुष्टिहा बहुज्तः ५,५८,४ 8९५.३ ब्रामभ्यं दृज्या निशितान्यासन् १,१७१.8: १५३.३ युष्मभ्यं कं महतः सुजाताः १,८८,३ २३८.१ युष्माकं रमा रयाँ अनु ५ ५३,५ ३८४.२ युप्माकं देवा अवसाहनि प्रिये ७,५९,२ ३९.३ युष्माकमस्तु तविषी तना युजा १,३९,८ ३७.३ युष्माकमस्तु तिविधी पनीयसी १,३९,२ ४१०.१ युष्माकं युष्ने अयां न यामिन १०,७७.8 १७१.२ युष्माकेन परीणसा तुरासः १,१६६,१8 ३९१,३ युष्माकाती रिशादसः ७,५९,९ ३९२.३ युष्माकोती सुदानवः ७,५९,१० २६२.१ युष्मादत्तस्य मस्तो विचेतसः ५,५८,१३ ५१.१ युप्मों ड नक्तमूतवे ८,७,६ ५१.२ युष्मान् दिवा हवामहे ८,७,६, ५१.३ युष्मान् प्रयति अचरे ८,७,६, ४३.१ युप्नेषितो महतो मन्वेषित १,३९,८ ३८०.३ युष्मोतः सन्नाळुत हन्ति वृत्रम् ७,५८,८ ३८०.२ युष्मोतो अर्वः सहुरिः सहस्रो ७,५८,८ ३८०.१ युष्मोतो विशे महतः शतस्वी ७,५८,८ २००.१ यून क पु नविष्ठया ८,२०,१९ २६३ १ यूर्य राय मन्तः स्प ईवीरम् ५,५8,१8 २९५.१ यूर्य राजानमिय जन य ५,५८,8 २६९.२ यूर्व वृष्टि वर्षयेथः पुरीधिणः ५,५५,५

५.३ यूयं हि हा सुदानवः १,६५,२ ५७.१ यूयं हि हा सुदानवः ८,७,१२ १८३.१ यूयं तत् सत्यशवसः १,८६,९ ३२६.८ यूयं तस्य प्रचेतसः ५,८७.९

१९४.४ यूर्य हि छ। नमस इद् वृधासः १,१७१,२

१०४.३ यूर्यं सस्रायः सप्तयः ८,२०,२३ ३०३.३ यूर्यं ह भृमि किरणं न रेजय ५,५९,8

२६३.८ यूर्यं धत्त राजानं श्रुष्टिमन्तम् ५.५८,१८ ४११.१ यूर्यं धूर्षं प्रयुज्ञा न रहिमाभः १०,५७.५ १६३.१ यूर्यं न उपा महतः सुचेतुना १,१६६,६

८३०.१ यूयं नः प्रवतो नपात् स्य॰ १,२६,३ २६३.३ यूयमर्वन्तं भरताय वाजम् ५,५४ १८ २७८.१ यूयमस्मान् नयत वस्यो अच्छ ५,५५,१०

४४५.३ यूयमीशिध्वे वसवस्तस्य निष्कृतेः अय० ४,२७ ४३४.१ यूयमुमा मस्तं ईहरो जन १,१,₹ क्षेत्रेक्ष मुख्युमा प्रकार एकियागर । १९७० हेवे.हे.हे हैर्देश हरक्षियर समाध्य सु ४,४४,५६ देविह स् गुर्व काल कालिक के काल का अ, १९६७ है १ 李瑟萨 柳 如此如何问题 如此中,内外成为 हैंद्र भ गुर्व प्रम कार्यन के कहा मा ए*एउ*द्वे है हैंदि है सुर्ग रार्थ रात्रास्त्रस्य १५ हि है हैंप प्रदेश मार्थ बाहा: शंतरणस्य मार्थ देश ५५ दे देदेश है ये शास्त्री स क्षेत्रामध्यामाः दिविहे है केदे हैं, है के श्रांतापु के साधीपु क्वमानकः **४,४३,८** १५६६ के कांत्रशंक्षणा सम्ताप्तकतः अयः **५,३७,९** ४४४,३ वे अहिताला सहते वर्षान्त । अपन ४,३७,५ रेहें और ये आहे प्रमत्त्वपार भारती है ४६७,६ के एका अवसाहनः ६,६९,८: ( व्यक्तः ३५८६ । ४४४,६ वे बोलाहेन राष्ट्रांन वे पूर्व न अपव ४,६७,५ ९९ १ में अवेतिन महतः सद तदः ८,३०,१८ . १७६,६ वे ने निवर्ष हमन,म्यामसन ५,५६,६ हर् दे ये प्रामा हव शेवली ८,७,६६ ६६.६ वेन मध्यं प्रतरप्रतम् ८,७,६८ २८६.६ येन गीकाय मनवाय धान्यम ५,५६,६३ १७१.१ येन दार्थ मध्या दारावाम १.१६६,१४ **४९६.६** येन मानामधितयन्त तस्याः ६,६७६,५ [ इन्द्रः ३२६७ ] १७६.२ ये नरमना शनिने। नर्धयन्ति ७,५७,७ ६६.६ यनाव तुर्वशं यदुष् ८,७,६८ १२२.१ येना सहन्त ऋतत स्वरोचियः ५.८७,५ १६८.२ येना रवर्ण ततनाम नृराभि ५,५८,६५ **૭.** ર ચે પ્રવર્તાનિર્જાણોમ: ૧,३૭ ર ४६६.६ ये मदो रजसो विदुः १.६९,३; [ अमिः २४४० ] १७०.१ वे रेजयन्ति रोदर्सा चिदुवी ७.५७.१ ३९४.८ ये वा रिपो दिघरे देवे अन्वरे ७,१०४,१८ ८८८.२ ये वा वयो मेदसा संग्रजन्त । अथ० ८,२७.५ २२३.१ ये बार्रधन्त पार्धिवाः ५,५२,७ 8६८.१ ये द्युत्रा घोरवर्षसः १,१९.५; [ અમિઃ ૨૪૪૨ ] ३१३.१ येषा iश्रेय वि रोदसी ५ ६१,१२ १६.१ वेपामज्मेषु पृथिवी १,३७,८ १२८.४ येपामज्मेष्वा महः ५,८७,७ ९४.१ येपामणी न सत्रयः ८,२०,६३ **१४२.३** ये सहांसि सहसा सहन्ते ६,६६.९ ३७७.२ यो देव्यस्य धःम्नस्नुविष्मान् ७,५८,१ ६९०.१ यो नो मस्तो अभि हुईणायुः ७,५९,८

. ६६ ३ के का मृत्यमार्गात **८,३०,६५** देदन् छ हो वे जर व व वर्गान ७,४९,२ १२८६ वयुभवनः च जित्रत बलुभिः १,८५,६ ११० ३ रजरहर्ग सबसे मारले साम्य १.५४,१२ में हे हूं, में जानत का की सा सबसे प्राप्त है, है है । रेंद्रेर हे रसे सु संपर्त यदम् ५,५३,८ ं देश है। रहा अक्त एउस <mark>र १.२८.१</mark>९ ४१८ । रणानी न वेडर्गः मनाभवः १०,७८,४ १६२.४ वर्ष वस्तीव व्र क्लिन ओपिश १,१६०,५ ८९ र संघ केरी विस्तरिक ८,२०,८ ९१.२ स्थेन इपनाभिना ८.२०.१० १५१ २ र्पोभर्गन ऋछमहिरधर्वनः १,८८,१ ४४९.३ रर्भेश्य प्रभेग याजयद्भिः ५.६०,१ १३४.४ रबि नो धन एका सुवीरम् १,८५,६२ १९३.३ रराणना समनेः पेयाभिः १.१७१.१ १३०.४ राजान इव लेपसंद्योः नरः १,८५,८ ४१५.३ राजानी न चित्राः मुसंदशः २०,७८,२ २४५.२ रातद्वयाय म बयुः ५,५३,१२ २४६.४ राघो विधायु सीभगम् ५,५३,१३ १६०.२ रायस्वीपं च हिंबपा ददाशुचे १,१६६,३ २६२.२ रायः स्याम रथ्यो वयस्ततः ५,५४,१३ ६३.३ राये सु तस्य भीमहि ८.७.१८ १६३.४ रिणाति पश्चः सुधितेव बर्हणा १,१३६,६ २०७.२ रिपुर्दधे वसवी रक्षता रिपः २,३४,९ ४०९.४ रिश दसो न मर्या अभिद्यवः १०,७७,३ १०२.३ रिहते बकुभे। मिथः ८.२०.२१ १५२.३ रक्मो न चित्रः खिधतीवान् १८८,२ २३२.५ हदं वोचन्त शिक्वसः ५,५२,१६ 88८.२ रद यत् ते जनिम चारु चित्रम् ५,३,३ ३४५.२ रुदस्य मर्या अधा स्वधाः ७.५६,१ १०९.२ च्द्रस्य मर्या अष्ट्रा अरेपसः १,६४,२ ३३६.६ रुइस्य ये मीळ्हुपः सन्ति पुत्राः ६,६६,३ ११९.२ रुदस्य सूनुं हवसा गृणीमसि १.६४.१२ ३४४.२ रुद्रस्य सूनुं हवसा विवासे ६,६६,११ 8२.२ हदा अवी वृणीमहे १,३९,७ २११.२ स्द्रा ऋतस्य सदनेषु चयुषुः २,३४,१३ ५७.२ ६दा ऋभुक्षणो दभे ८,७,१२ ३९.८ रुद्रासी न् चिदाध्ये १,३९,८ 8७३.२ रदेभिः सोमपीतये ८,१०३,१८; [अप्तिः २४४७]

२८७,३ हो में कहती बुक्तानि कार्यः स्विधः **९** 

२००.२ रही यद् वो मरती रुक्मवक्षसः २,३४,२ २६१.२ रहात् विष्युलं मरती वि धृतुलं ५,५४,१२ १८७.२ रेजित समा हम्बेच जिल्या १,१६८,५ ३४२.४ रेजित अमे पृथिवी महोभ्यः ६,६६,९ ४१३.३ रेवत् स वया द्यते सुवीरम् १०,७७,७ ११६.१ रोद्धी वा व्हता गणिश्यः १,६४,९ १२२.३ रोद्धी वि मरुत्थिकर तुषे १,८५,१

३५७.२ वक्षः मु स्वमा उपशिश्रियाणाः ७,५६,१३ १११.२ वक्ष:गु रक्मों अधि येतिरे शुभे २,६४,४ २६०.२ वधःसु रक्या मस्तो रथे जुभः ५,५८,११ १६७.२ वक्ष:सु रुक्मा रभसासो अञ्जयः १,१६६,१० २८.२ वत्सं न माता सिपाक्ति १,३८,८ ३६०.४ वरसासी न प्रकांळिनः पयोधाः ७.५६.१६ ४८७.१ वधी वृत्रं मस्त इन्द्रियेण १,१६५,८; [इन्द्रः ३२५७] ४५०,३ वना चिदुया जिहते नि वो भिया ५,६०,२ १०१.४ वन्दस्व महतो अह ८.२०,२० ३५.१ वन्दस्व माहतम् गणम् १,३८.१५ २९३.८ वन्दस्व वित्र तुविराधसा नृन् ५,५८,२ 89.१ वपनित महतो मिहम् ८,७,8 ३३४.१ वपुर्नु तिचिकितुपे चिदस्तु ६,६६,१ १८१.२ वयं श्रो वोचेमहि समर्थे १,१६७,१० २७४.४ वयं स्याम पतयो रयीणाम् ५,५५.१० १८६,२ वय इव महतः केन चित् पथा १,८७,२ १८१.१ वयमचेन्द्रस्य प्रेप्राः १.१६७.१० १८१.३ वयं पुरा महि च नो अनु यून् १,१६७,१० १६७.८ वयो न पक्षान् व्यनु श्रियो धिरे १,१६६,१० १५१.४ वयो न पप्तता समायाः १,८८,१ ९८.३ वयो न पित्र्यं सहः ८.२०,१३ ३०६.१ वयो न ये श्रेणीः पप्तुरोजसा ५,५९,७ १२९.८ वयो न सीदन्धि वर्हिपि प्रिये १,८५,७ १४.२ वयो मातुनिरेतवे १,३७,९ ३९४,३ वयो ये भृत्वी पतयन्ति नक्तभिः ७,१०४,१८ २५१.२ वयोवृधो अध्युजः परिज्रयः ५,५४,२ ४५२.१ वरा इवेट् रैवतासी हिरण्यैः ५,६०,४ ३६१.२ वरिवस्यन्तो रोदसी सुमेके ७,५६,१७ ३३०.२ वहणमिव माथिनम् ६,४८,६४ ८१८.३ बरेयवो न मर्या घृतपुपः १०,७८,८ २०७.३ वर्तयत तपुषा चिकयाभि तम् २,३४,९ १२५,४ वर्त्मान्येषामनु रीयते घुतम् १,८५,३

६८.३ वर्धान् कण्यस्य मन्मभिः ८,७,१९ ४२७.३ वर्मण्यन्तो न योधाः शिमीयन्तः १०,७८, ८५८.४ वर्षन्तु पृथिवीमनु अथ० ४,१५,४ ४६१.४ वर्षन्तु पृथिवीमनु अय० ४,१५,७ २९८.८ वर्षं खेदं चितरे रुदियासः ५,५८,७ ११०.२ ववशुरित्रगावः पर्वता इव २,५४.३ ७८.३ वरृत्यां चित्रवाजान् ८,७,३३ १८४.१ वनासो न ये स्वजा: स्वतवसः १,१६८,२ ३८५.२ वासिष्ठः परिमंसते ७.५९.३ ८८.३ वहन्ते अहतप्सवः ८,२०,७ २८०.८ वाहिष्ठा धुरि वोळ्हवे ५,५६,६ १२७.२ वाजे अदि महतो रहवन्तः १,८५,५ २५२.२ वातात्वियो मस्तः पर्वतच्युतः ५,५४,३ २८७.१ वातिवया महता वर्षानीर्णजः ५,५७,८ ३८७.२ वातस्वनसः दयेना अस्पृध्रम् ७,५६,३ ११२.२ वातान् विद्युतस्तविपीभिरकत १,६४,५ २९८.३ वातान् राधान् धुर्यायुयुक्ते ५,५८,७ ४६२.२ वाता वान्तु दिशोदिशः अथ० ४.१५,८ ४१७.१ वातासो न ये धुनयो जिगत्नवः १०,७८,३ ४१६.२ वातासी न स्वयुजः सद्यऊतयः १०,७८,२ ४५५.४ वामं धत्त यजमानाय सुन्वते ५,६०,७ ३३२.१ वामी वामस्य धृतयः ६,४८,२० १७९.४ वावृध ई महतो दातिवारः १,१६७,८ २८५.१ वाशीमन्त ऋष्टिमन्तो मनीपिणः ५,५७,२ ५२.३ वाधा अधि णुना दिवः ८,७,७ १५.३ वाश्रा अभिज्ञ यातवे १,३७,१० ८५९.८ वाथा आपः पृथिवी तर्पयन्तु अय० ४,१५,५ ४८.२ वाश्रासः पृश्चिमातरः ८,७,३ २८.१ वाश्रेव विद्युन्मिमाति १,३८,८ ४३.३ वि तं युयोत व्योजसा १,३९,८ ३९४.१ वि तिप्ठध्वं महतो विश्विच्छत ७,१०४,१८ 8१०.२ विधुर्यति न मही श्रथयेति १०,७७,8 १४२.३ विदा कामस्य वेनतः १,८६,८ 8१२.३ विदानासी वसवी राध्यस्य १०,७७,६ २५३.४ वि दुर्गाणि महतो नाह रिप्यथ ५,५४,४ १६४.४ विदुविरस्य प्रथमानि पेरिया १,१६६,७ ३३६.३ विदे हि माता मही मही पा ६,६६,३ ८४.१ विद्या हि रुद्रियाणाम् ८,२०,३ १७२.४ विद्यामेपं वृजनं जीरदानुम् १.१६६.१५ १८२.४ विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् १,१६७,६१

[हरहः देवे अध

१९२.४ विद्यामेषं वृजनं जीरदातुन् १,१६८,१० ४९७.४ विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् १,१७१.५ [इन्द्रः ३२६८] ७०.६ विगुद्धस्ता अभिग्रवः ८,७,२५ ११६.८ विग्रुत तस्था मस्ता रथेपु वः १,६८,९ **२५२.१** विद्युम्महतो नरो अस्मदिवदः ५,५४,३ १५०.८ विदे प्रियस्य मारतस्य धाननः १,८७.६ ८५.१ वि होपानि पापतन् तिष्टव् हुन्छना ८,२०,४ १५५.४ विधावती वराहून १,८८.५ १८३.३ विध्यता विद्युता रक्षः १,८३,९ २३९.३ वि पर्जन्यं सजन्त रोदको अह ५,५३,३ ६८.२ वि पर्वती असाजिनः ८,७,२३ ४३.३ वि पर्वतेषु राज्य ८.७,१ १३५.२ विष्स्य दा मतीनाम् १,८३,२ ४१५.१ विश्वसी न सन्मिमः स्वध्यः १०,७८.१ ९२.२ वि भ्राजनेत रक्नासी अधि चाहुपु ८,२०,११ ३१३.२ विज्ञाजन्ते रधेष्वा ५,६१,१२ २९५.२ विभवतं इतद्या यजनाः ५,५८,८ २५३.३ वि दद्जाँ अजध नाव ई दथा ५,५४,४ रैप्टि. ४ वि यह वर्तन्त एन्यः ५,५३,७ १८८.२ वि यात विध्यात्रियम् १,८२,१० ३८.३ वि दाधन विननः पृथिव्या १,३९.३ ४३.४ दि दुष्पावाभिहतिभिः १.३९८ १रे६.१ वि वे शाहनते समयास ऋतिमाः १,८५,८ २६७.३ विरेक्तियः स्टेस्टेव रामटः ५,५५.३ ३६०.८ वि रोदसी पण्या वाति साथन् ६ ६६,७ 80.२ वि वियन्ति वनस्पतीन् १,३९,५ **३५७.३** वि दिवृतो स पृष्टिकी राजानाः ७,५६,१३ ६८.६ वि वृत्रं पर्यगः यद्यः ८.७,२३ **२७५.३** विरो अयं मरतासय हुने ५,५३,१ ३८९.३ विखं रावें अभिने मा ने देद ७.५६,७ **२०.३** दिखे विशाहकंदाते **१,३७,१**५ **८१०.३** दिख्यानुर्वती अर्थनार्य स् वः **१०.७५.**८ ३०,२ विद्यास गद्र पश्चिम १,३८,१० १०७.१ दिव्यं पाणके विमुधा नकृषा ८.२०.३६ **४१९.**८ दिख्यमा करियमे म म मनिः १०,७८,५ ११७,१ दिस्देवयको राजिकी समेरका १,58,६० २७२.६ दिस्तम्य तर्ण भद्या गर्पेशमः ५,५५% **४८५.४** दिएस्य एवे स्तर्ग द्यार्कः १,६३५,३

२७०,३ विःवा इत् स्पृधी मरुतो व्यस्यय ५,५५,६ १६६.१ विखानि भरा नरुतो रथेपु वः १,१६६,९ १३९.२ विस्ता यथपेगीराम १,८६.५ २८९.८ विरवा वः श्रीराधि तन्यु पिपिरो ५,५७,६ १०१.२ विस्वासु पृन्तु होतृपु ८,२०.२० ४६६.२ विस्ते देवासी अहुदः १,१९,३ [अप्तिः २४४०] ४२८.४ विस्त्रे मो देवा अवसागमनिह ना०प० २५,२० ३८५.८ विस्ते पियत कामिनः ७.५९,३ ३७५.२ विखे भेर्नामिर्नरो हवीप ७.५७,६ ८७८.३ विस्ते मम धुता हवम् १,२३,८ [इन्द्रः ३२४८] २२०.३ विस्ते ये सनुपा युगा ५,५२,८ १६२.३ विस्तो वो अज्मन् भवते वनस्यतिः १,१६६,५ । ३७८४ विस्तो यो यमन् भवते स्वर्धक् ७,५८,२ ३३०.८ विम्रं न स्तुप कारिसे ६,८८,६८ १२९.३ विस्तुर्यद्वावद् वृपनं सदद्युतस् १८५.७ २०९.२ विक्तेरेपस्य प्रमुधे हवामहे २,३४,६६ ८८.३ विप्पोरेपस्य मीट्हुपम् ८.२०,३ ३२५.३ विक्लोमंहः समन्यवी युयोतन ५,८७,८ ३२१.४ विन्तर्भेक्षे विमहसः ५,८७,४ ं ३१०.२ वि सक्यानि नरी यमः ५.६१,३ १७३.२ विभिन्तस्तुरा रेपदमी सुमन्याः १,१६७,५ ८७३ १ बीह नियम्बन्धिः १,६,५ [ इन्य ३२४५ ] ८३.६ वं हापिनिनेत्त म्युक्तरः ८,२०,२ २९७.२ बाँहुपविभिन्नेहने रोगिनः ५,५८,६ दें असे बीलूँ इत बील बन्धे १,३९,१ २२३.६ हजने दा नई राम ५,५२,७ २७८२ हुम गारे न हुई। ५५६.४ ९१ १ इपल्येन सरने द्याहना ८,२०,१० १२३७ हुपराचारः पुपरीरेतुभ्यत् १,८५,७ २००४ हराजी हर्मगः सुर जारी २,३४,३ स्पृष्टते राष्ट्रिये विदेशमार्गे हमारी **५,५८,३ ८३९** २ इ.टर्न विका निवन्त्रपुरानि । अपः **६,३३,६** र्वेद्रके रहे यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ वहाँ २५७३ हर्टु में बेगाद कीन बेदलेसू प्राप्त हर्द १००३ हा। पदर्भ समित्री होता ४,३०,१९ १०१३ रुपायकार गुज्यसम् किन ४,२०,२० ्रिक्ष होते राषाँव राजनाव भारताम् ४,३०,५ १०८३ होते राष्ट्रीय समलात हेम्सी १,५४,१ ४४६.४ <sup>६</sup> राज्य प्रतित प्रेतुमा गर्नः **५,६०,८** ६८२६ विकेशन है होती एउँ १ असी है दूरका है Professional Control

A hyperophysical property and the property of the first property o

२५३.१ व्यक्त्त् रुझ व्यहानि शिक्वसः ५,५8,8 १८८.८ व्यदिणा पतथ त्वेपमर्णवम् १,१६८,६ २५३.२ व्यन्तिरक्षं वि रजांसि धृतयः ५,५८,८ २००.२ व्यश्चिया न शुतयन्तं वृष्टयः २,३८,२ १८८.८ व्याको केचिड्का इव स्तृभिः १,८७,१ ३८.८ व्याशाः पर्वतानाम् १,३९,३ २५७.८ व्युन्दिन्तं पृथिवी मध्यो अन्धसा ५,५८,८ ४९६.२ व्युष्टिषु शवसा शदवतीनाम् १,१७१,५

२९६.२ व्रता विश्वे धारयन्ते ८,९४.२ २१६.१ व्रातंत्रातं गर्णगणं सुशस्तिभिः २,२६,६ २४४.२ व्रातंत्रातं गर्णगणं सुशस्तिभिः ५,५३,११

२८८.२ त्रातंत्रातं गणंगणं सुशास्तिभिः ५.५३,११ ८८२.३ द्वारमा भवन्दु महतो नः स्योनाः अथ० ८,२७,३ १६५.१ शतभुजिभिस्तमाभिहतेरघात् १,१६६,८ १८०.२ शरिद्धर्मरती वयम् १,८६.६ २८८.१ दार्धदाध व एपाम् ५,५३,११ ३२४.५ शर्यास्यकृतेनसाम् ५,८७,७ ६६.३ शर्थी अत्तस्य जिन्वय ८,७,२१ २२४.१ शधें माध्तमुच्छंग ५,५२,८ ३६९.३ दार्मतस्याम मरुतामुपस्थे ७,५६,२५ अय० १,२६,३ ४३०.३ शर्म यच्छाय सप्रथाः १८२.२ शशम नस्य वा नरः १,८६,८ ७०.६ शिप्राः शीपन् हिरण्ययीः ८,७,२५ २६०.८ दि।प्राः दर्भिषु विततः दिग्ण्ययाः ५,५८,११ १०'९.४ शिवानिरमचिंदयः टॅ,२०,२४ ४२०.३ शिश्ला न कीळवः मुमातरः १०,७८,६ **१२४(१).१** इकड्योतिय चित्रज्योतिथ गरयज्योतिय च्येतियाँच या० य० १७,८०

२२८(१).२ ग्रुप्यंत्र कत्य स्थाय (इः वा•य० १७,८० ३५६३ श्रुचि हिनेस्यायरं मुखिभयः ७,५६,१२ ३५६४ ग्रुचित्रसानः गुल्यः प्रवृद्धाः ७,५६,१२ ३५६.१ ग्रुचियो नाधि सिक्येखितन् १०,७८,७ १६४.६ ग्रुचियो नाधि सिक्येखितन् १०,७८,७ १६४.६ ग्रुचियो नाधि सिक्येखितन् १०,७८,७ १६४.६ ग्रुचियो नाधि सिक्येखितन् १०,७८,७ १६६.६ ग्रुचियो नाधि सिक्येखितन् १०,७८,७ १६६.६ ग्रुचियो नाधि सिक्येखितन् १०,७८,० १६६.६ ग्रुचियो नाधि स्था स्थानस्य ५,५८,७ १६६.६ ग्रुचियो नाधित् स्था स्थानस्य ५,५८,७ २७१.८ शुभं यातामनु तथा अवृत्सत ५,५५,७ २७२.८ शुभं यातामनु तथा अवृत्सत ५,५५,९ २७३.८ शुभं यातामनु तथा अवृत्सत ५,५५,९ ४२८.२ शुभंयावानो विदयेषु जगमयः वा॰य॰ १५,३१८.२ शुभंयावात्रीतप्कृतः ५,६१.१३ १५२.२ शुभं कं यान्त तथन्निर्भरकः १,८८,२ १७७.२ शुभे वहुमाः प्रपतीरसुग्धम् ५,५७,३ २८६,८ शुभे यहुमाः प्रपतीरसुग्धम् ५,५७,३ २१८.२ शुभे वहुमाः प्रपतीरसुग्धम् ५,५७,३ २१८.२ शुभे वहुमाः प्रपतीरसुग्धम् ५,५७,३ २१८.२ शुभे वा शुप्मः कृष्मी मनांसि ७,५६,८ २२३.५ शुभो वः शुप्मः कृष्मी मनांसि ७,५६,८ २२३.५ शुभा द्यति प्रभृतो मे अदिः १,१६५,८ १८३.२ शुप्म इयति प्रभृतो मे अदिः १,१६५,८ ६९.२ शुप्ममावन्तुत कनुम् ८,७,२४

२०४.२ श्राः इव प्रयुधः प्रोत युगुः ५,५९,५ , १३०.१ श्राः इवेद् युगुधयो न जम्मयः १,८५,८ , ३६६.२ श्राः यहीन्वीपधीपुं विञ्च ७,५६,२२ , १८.३ शृणोति कश्चिदेपाम् १,३७,१३ , ३६.२ शोचिन मानमस्यथ १.३९,१ , १८६.३ श्वीतिन्ति कोशा उप वो रथेन्यः १,८७,२ , ४८१.३ श्वेना इव धजतो अन्तरिशे १,१६५,२

८४.२ शुष्ममुत्रं महतां शिमीवताम् ८,२०.३

[इन्डा ३१५ **४२१.३** इयेनासी न रवयशसी रिशादमः १०,७७,५ १३०.२ अवस्यवो न पृतनामु येतिरे १,८५,८ २८२.२ अवस्युमा हुवामहे ५,५६,८ ३९५.२ अवस्युर्माता मधोनाम् ८,९४,१ २१७.८ श्रवा गदनि यज्ञियाः ५,५२,१ २१८.२ अवीऽमृत्यु पुरात ६,८८,१२ २३७,३ श्राया रथेषु धन्यमु ५,५३,४ १५०.१ वियोग के मानुनिः सं मिमिक्षेरे १,८१,३ ३५०.९ विया सीमवा ओर्जीनस्यः ७,५६० १५३.१ श्रिव के वे। अधि तत्तु बागी। १,८८,रै २३७.२ थिये निदा प्रतरं शत्युनरः ५,५५,३ ८०८ १ जिवे मवासी अजीरहायत १०,७०,० ४५२.३ जिये जेवांबरस्यकेः रोगव ५,६०,४ ३२६,३ असारी वामद्वतिह ५,६१,१५ ३२७.२ खेला वर्षे ऑस्तुस्वयासरा ५,८३८ ३२६.२ क्षेत्रा ब्रह्मस्य एवरासस्य ५,८३%

१६६.१ सं यदनन्त मन्द्युमिर्जन सः ७,५६,२२ **४२२.८ सं यन्तु पृथेवीमनु सम ०८,६५,८** ६७.३ सं वज्ञं पर्वतो द्युः ८.७,२२ **४४७.१ संवत्सरीया मस्तः स्वर्काः अय॰ ७,८२,३** रेपर. १ सं वियुता दधित वाताति त्रितः ५,५४,२ ४६१.१ सं वेऽचन्तु सुदानवः सम **४,१५,७ ४६६.९ सं वोऽवन्तु सुदानवः स्थ० ४,६५,९** १२१.२ सं सहसा कारिपचर निभय साँ ६,४८,१५ १८.२ सं ह हुवतेऽव्यक्त १,३७,१३ रेरेप.८ सक्ट्युकं दुदुहे प्रक्षित्यः ६,६६,१ २१८२ ससायः सन्ति धृष्णुया ५,५२,२ ४९०.४ सख्ये सस्रायस्तन्ये तन्त्रीमः १,१६५,११: [हद्यः ३२६०] १२७.२ स गन्ता गैमति बजे १,८६,३ ६७.२ सं छोपी समु सूर्वम् ८,७,२२ १९१.१ स चक्रमे महतो निटहक्रमः ५,८७,८ ९८९.४ सचा महत्तु रोदशी ५,५६.८ **२८३.८** सदा मरस्य मोहहूयो ५,५६,९ १७८.२ सदा पदी वृपमणा सहेदाः १,१६७,७ १०२.२ सजस्येन महतः सरम्थवः ८,२०.२१ ८७७.१ सब्रॉवेन हम्पद्व १,२१.७; [ दन्द्रः २२८७]

८९१.६ संबद्धा मस्तथन्त्रवर्णाः १,१६५,१६: [रन्द्रः ६२६१] १७५.६ संबन्धाती अभिन्तुप १.६७: [स्वः ३२४६] २७.१ सन्दं त्वेषा समयन्तो १,३८.७ ११४.२ सन्दरदसम्भवसम् ५.५२,८ ६९६.६ सत्यप्रतः बद्दो पुदानः ५,५७,८ १९९.६ सत्यपुतः बद्दाः युदानः ५,५८,८ ६६२.१ समाची राति महतो एपाना ७,५६,६८ ४५२.४ सम्म महाति चित्रहे तर्यु ५,६०,६ १०९.८ सन्यानी न प्रतिनी घेरवर्गनः १.६८,३ **३९७२** सङ्ग्रहान्दि सारवा ८,९४,६ धर्मे. छ स देव समापि सीरी ये अस्त १०,७७,७ देहेंदे. इ. इ.स.चेर्यस्य चर्तिः व.४८.२.६ १५९.४ हर्षे सहयादमः परमात्य ५,५३,१० ररेरे. ए सपस्य दा मही दिवा ५,५२,७ १८६,१ समापुरुपनी वादानी नुसास् ७,४६,५ **४२१.८ मरादि को एक्टेलारे मार्ग ६० ७८.८** इपकार रामा मुक्त बनाति मोत मारिका है, है है है।

र ७५.८ सनि मेथान रेष्टं हुएरं सह: २,३८,७ ३५३.१ सनेम्बस्मद् छुवीत दियुम् ७,५६.९ **८९६.३** स नो मर्रेड्डिव्यम थवी वाः १.१७१,५: [इन्द्रः ३२६७] 8इ8.३ स नो वर्ष बहुतां जातवेदाः सप - ४,६५,६० १९.२ सन्त ऋवेषु वे हुवः १,३७.६४ ३०७ २ सं दानुनिज्ञा उपसे यनन्तम् ५,५९,८ २३३.१ सन में सन्त शाहिनः ५,५२,१७ १७४.४ सभावती विद्ध्येव सं वान् १,१६७.३ २६१.३ समस्यम्त ब्लनाति वियन्त यन् ५.५४,१९ 8.३ समस्मिन्हजते गिरः १.६.९ ३३४.२ समनं नम धेनु पत्यमानम् ६,६६,१ ३७२.४ समानमञ्ज्यसते हुमे चम् ७,५७,३ ९२.१ समानमञ्जेपम् ८.२०,११ इन्ह्, र समानस्मान् सदस एवणमन्त् ५,८७,९ ४८इ.२ समने भिर्देषम पौस्टेमिः १,१इ५,७: [ इन्डः ३१५६ ] ८८०.र समन्या मस्तः सं सिमिन्तः १.१६५.१: [ इन्द्राः ३२५० ] ११५.८ समित् संबाधः राजगारिसम्बनः १,६८,८ ६७.१ समु न्ये महत्रीत्यः ८,७,२१ १७३.८ समुद्रस्य चित् धनदन्त परे १,१६७,२ ८८२.३ र्च प्रदासे समसागः सुभ ने १.१६५.३ [ इन्द्रः ३५५६ ] ष्टभृष्ट्रे, से अन्ति। बाहुकुः सीमगाप भादिकाभ १६८.२ मेनिया टारे महतः परेष्ट्रमः १,१६६,११ ११७,२ सीमधानस्त नियोगितिर्गातनः १,६४,१० ध्यदा सर्वे वर्षस्य वर्षतः अपन् ४,१५,३ इष्टर्ष्ट न प्रदेश की की का है। इ.इ.इ.८ १३५.३ स सुरोपतमे जनः १,८३,१ १८९.१ महाधिदि नगः सुम्मनानः ३ ५६,३ ्रूपप्र सद्दे बन्स् सेवने वः रू.८८,४ २८२,२ सर् क्षेत्री बारे में बर्त हीत्या ५ ५५,६ १३१,२ सहराम् हे स्टार शार्यात् १,८०,६ इसके महिलों स्थिते स्ट्रांटनम् शुक्रितेष इपदारे सर्वितं क्वतं भारभेतम् अपरे,१४ र्द्धक रहनियाने स्टा हेर्नेय रहनिवर १८८१ मारिकाहर प्राप्तारे एवं गार, १,८५२ 33.5 FF # # F EEFT 2.3.5 F . रेहेरे के बार कहिए सहका कि जार रेहिरे ह

२५३.१ व्यक्त्न् रुद्रा व्यहानि शिक्वसः ५,५8,8 १८८.४ व्यद्रिणा पतथ त्वेपमर्णवम् १,१६८,६ २५३.२ व्यन्तिरिक्षं वि रजांसि धृतयः ५,५8,8 २००.२ व्यभ्रिया न सुतयन्तं वृष्टयः २,३४,२ १८५.४ व्यानके केचिदुसा इव स्तृभिः १,८७,१ ३८.४ व्याशाः पर्वतानाम् १,३९,३ २५७.४ व्युन्दन्ति पृथिवीं मध्यो सन्धसा ५,५४,८ ४९६.२ व्युष्टिपु शवसा शहवतीनाम् १,१७१,५

[इन्द्रः ३२६७]

२९६.२ व्रता विश्वे धारयन्ते ८,९४.२ २१६.२ व्रातंत्रातं गणंगणं सुशस्तिभिः ३,२५,६ २४४.२ व्रातंत्रातं गणंगणं सुशस्तिभिः ५,५३,११

88२.३ द्याग्मा भवन्तु महतो नः स्थोनाः अष० ४,२७,३ १६५.१ शतभुजिभिस्तमाभिहतेरघात् १,१६६,८ १४०.२ शरद्धिर्भरती वयम् १.८६.६ २४४.१ राधेंशर्धे व एपाम् ५,५३,११ ३२४.५ शर्यास्यद्धतेनसाम् ५,८७,७ ६६.३ शर्थ। ऋतस्य जिन्वय ८,७,२१ २२४.१ शर्घो मास्तमुच्छंत ५,५२,८ ३६९.३ शर्मत्रस्याम मरुतामुपस्थे ७,५६,२५ ४३०.३ शर्भ यच्छाय राप्रयाः अय० १,२६,३ १४२.१ शशम नस्य वा नरः १,८६,८ ७०.२ शिवाः शीपन् हिरण्ययीः ८,७,२५ २६०.८ शिप्राः शीर्षमु वितना हिरण्ययीः ५,५८,११ १०५.८ शिवानिरमचिष्ठपः ८,२०,२८ ४२०.३ शिश्ह्या न क्षीळया सुमातरः १०,७८,६ ४२४(१).१ इकाउदीतिथ चित्रज्यीतिथ मस्यज्यीतिथ ज्योतिष्माँश या० य० १७,८०

८२८(१).२ एक स्थारत प्रत्याद्यास्य एदाः या • य ॰ १७,८० ६५६२ एति हिनोन्यायां कृतिस्यः ७,५६,१२ ६५६८ एति जन्मानः गुन्यः पायकाः ७,५६,१२ ६५६८ एति जन्मानः गुन्यः पायकाः ७,५६,१२ ६५६२ एति यो द्या सम्तः श्रुपानास् ७,५६,१२ ६२६२ एति यो दासन् स्था अञ्चलत ५,५५,१ ६६६८ एति यात्मान् स्था अञ्चलत ५,५५,१ ६६८८ एति यात्मान् स्था अञ्चलत ५,५५,१ ६६८८ एति यात्मान् स्था अञ्चलत ५,५५,१ ६६८८ एति यात्मान् स्था अञ्चलत ५,५५,६ ६६८८ एति यात्मान् स्था अञ्चलत ५,५५,६ ६६८८ एति यात्मान् स्था अञ्चलत ५,५५,६ ६६६८ एति यात्मान् स्था अञ्चलत ५,५५,६ ६६६८६ एति यात्मान् स्था अञ्चलत ५,५५,६ ६६६८६ एति यात्मान् स्था अञ्चलत ५,५५,६

२७१.८ शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ५,५५,७ २७२.८ शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ५,५५,९ २७३.८ शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ५,५५,९ ४२८.२ शुभंयावानो विद्येषु जनमयः वा॰य॰ २५,६ १८८.२ शुभंयावानो विद्येषु जनमयः वा॰य॰ २५,६ १८८.२ शुभं कं यान्ति रथन्भिरखैः १,८८,२ १७७,२ शुभे कं यान्ति रथन्भिरखैः १,८८,२ १७७,२ शुभे वहुमाः प्रपतीरयुग्ध्वम् ५,५७,३ २१८.२ शुभे वहुमाः प्रपतीरयुग्ध्वम् ५,५७,३ २१८.२ शुभा व्यञ्चत श्रिये ८,७,२५ १५२.१ शुभा वः शुग्मः कुम्मी मनांसि ७,५६,८ १२९,५ शुभा वः शुग्मः कुम्मी मनांसि ७,५६,८ १२९,५ शुभा वः शुग्मः कुम्मी मनांसि ७,५६,८ १२९,२ शुग्म द्यति प्रभृतो मे अदिः १,१६५,८ १२६०,२ शुग्ममावन्त्रत कतुम् ८,७,२४

८८.२ शुष्ममुमं महतां शिमीवताम् ८,२०,३
३०८.२ शरा इव प्रयुधः प्रोत युगुधः ५,५९,५
१३०.२ शरा इवेद युगुधयो न जम्मयः १,८५,८
३६६.२ शरा यहीष्वीपधीपुं विद्य ७,५६,२२
१८.३ श्रणीति कश्चिदेपाम् १,३७,१३
३६.२ शोचिन मानमस्यथ १.३९,२
१८६.३ इचीतन्ति कोशा उप वो रथवा १,८७,२

[इन्द्रः ३१५ ४११.३ इयेनासो न स्वयशसो रिशादगः १०,०७,५ १३०.२ श्रवस्यचो न पृतनाम्च येतिरे १,८५,८ २८२.२ श्रवस्युमीता मघोनाम् ८,९४,१ २१७.२ श्रवस्युमीता मघोनाम् ८,९४,१ २१७.८ श्रयो मदन्ति यशिवाः ५,५२,१ ३२८.२ श्रयोऽमृण्यु धृशन ६,४८,१२ २३०.३ श्राया रथेषु भन्वयु ५,५३,४ १५०.१ श्रियये कं मानुभिः सं भिभिक्षिरे १,८९,१ ३५०.२ श्रिया सीमळा श्रीजीनिस्त्राः ७,५६,६

८८१.३ इयेनाँ इव धनतो अन्तरिक्षे १,१६५,९

२६७.२ अने चिदा प्रवर्ष सायुर्धनेस ५,५५६ १ ८०८ १ अने मयोगो अनीस्कृतन १०,७७,१ ८५२,३ अने जेयोगम्बन्धे स्मयु ५,६०,४ ३२६,३ अनास यामहृतिषु ५,६१,६१,६९

१५३.१ श्रिप के थे। अधि तत्पु बार्शाः १,८६,३

૧૯૧,૨ શ્રેલા વર્ષ બોલ્ફુલ્યુલામદા **(,૯**%) ३૨૯,૨ શ્રેલા વર્ષ બોલ્ફુલ્યુલામદા (**,૯%**)

३०६.६ ओता बनसरक्ष गुप्रयामस्य ५**८०%** 

११६१ सं प्राप्तम महाभेलं का ८.१६,२६ १६६१ सं पत्त वृद्धेकं महा स्थान १,१५८ १६६१ सं वर्त पद्मी रहा ८.६,२६ १८६१ संस्कृति महार स्वर्ता स्थान ७,८६,६ १८६१ सं देहत द्वाने प्राप्त होता ५,४६,६ १६६१ सं देहता द्वानका स्थान १,१५,७ १६६१ सं द्वाने स्थानका स्थान १,१८,१५ १८६२ सं द्वाने स्थान १,६०,१६ १६८२ स्टाप्त इट्टे इक्टिस्स १,६०,१६ १६८२ स्टाप्त इट्टे इक्टिस्स १,६०,१६ १६८२ स्टाप्त स्टाप्त प्राप्त १,६०,१६

११८६ स गता गोरति हते १,८६,६ १८६६ से क्षेणी सह स्कंम् ८,७,२२ १९६६ स सक्ते महती मेरहका प.८७,४ १८६८ समामस्य गेरही ५,५६८ १८६८ समामस्य मेरही ५,५६८ १८६३ समामस्य मेरही १,४६७ १८६३ समामस्य मेरही १,६६७,७ १८६३ सम्बोत महत्ता संस्कृत १,६६७,७ १८६३ सम्बोत स्टा स्टब्स्ट ८,२०,६१

१९४३ डेस्टा मस्टब्स्टाची १,१३५,१६ [स्टः ३६३१]

१७५३ ईडमाने लहेन्युर १.२७: [इन्द्रः ३२८३] २७.१ सर्व नेपा सम्बन्ते १,३८,३ रेरेडल सरपरस्यस्यसम् ५,२३,८ <del>१९१,३</del> स्टब्रुक कारो हुनक ५,५५,८ **२९९.३** स्टपुटः व्हा दुइनः ४,५८.८ ६६६३ स्टार्च रावि सस्तो उपास ७.४६.३८ **४५९.८** सहा सहाति चीते न्यु ५,६०.८ १०९७ सहारो र अधिनो घोरहरेक १,६४,६ **३९७३** सह राजनेत चरक ८.९४.३ **४१३.८ स देवनमधि गेरीये वस्तु १०,३**३,३ ३३३.१ *च*ण्येद्*यस ब*हेते *६४८*२.१ १५९.३ स्टी बस्यादनः रहसस्टर ४,२३,६० रहे हैं सहस्ये हा नहीं हैक प्राप्त, 3 **३८९३** सन्द्*स्त*े हुमन्ते हुमन् **३**७३५ **१२१.३** सरके हे एमदेशने स्ति ६० %,८ १४४८ दर मृह्यू हुतारे मेरे बाद्धि है,१११८

े रक्ष्माष्ट समें नेपामरिष्ठं तुष्टरं सहा राज्याहरू १५९१ सम्बद्धसम्बद्ध दुर्गत विद्युत् ४,५९९ १९९२ समो मरिष्ठे दुष्टम् पार्वे चार १,१७९४ तुस्त्रास्टर्ग

8३८३ सने सं बहुन जनवेदाः सप- २,१५,१० १९३१ सिन सम्बेद से हुद्ध १,३७.१८
३००३ से यह केल स्वतंत्र स्वतंत्र प्रभार १,५९,८
३३३१ सन में सप्त शासिकः ५,५२,१७
१७८८ समयन इक्ताहित्यक स्व १,१६०३
२३१३ समयन इक्ताहित्यक स्व १,१६०३
१३ सारिमकृति गिरा १,६९
३३ सम्बेद सम्बद्ध १८०,१९
३३१८ सम्बेद सम्बद्ध १८०,११
३२१ सम्बद्ध १८०,११
३२१३ सम्बद्ध १८०,११

्डिका देखह् १८०३ स्टब्स सहार चेतिनेका देखिलेके [इना देखा]

११८८ सनेद समझ सम्मानितम्बा १,६४,८ १६६१ सह के सहतोगा ८,६,३३ १६६८ सहस्य किंद्र स्वयंत्र को १,१६६,२ १८९,३ से हस्कर्त सराया शुमनी १,१३५,३ १८८, रोस्ट्रा स

्रिकः व्हेशक्ष्यः व **४५६.३** से बत्तो बहुत सैमराय **५,३०.५** १६८३ सेनेस इन्हे नत्तः रहेष्ट्रनः १,१६६,११ ११७२ वेनेसवलदेने नेवेंर्याचन १,३४,१० १५८३ हरें हरेत होता हर १,१५,१ १८१८ न महे दर्त हमें बढ़ हो। १,६६,८ रहेश्रह र ह्योगस्त्रे वरः रे.८६,र १८६.१ स्ट्रीयेथे स्ट्रा गुम्मत्ता ३.२६.३ १४४२ स्टब्स्सिस्टी रोटने स १,८८,५ २८६२ वह लोही बहेची बढ़े होतन् ५,५३,६ १११६ चलच्छे सर बच्छेट् १,८१,९ १९९३ सहित्रं रक्तिं ग्रहारंक्त् रूप्परूप ३४८३ स्वीति इसी मानितम् ७,३६,३६ १८६३ द्वावित्ते हर नेवंद १,१३८३ १६८१ च हे सहत् हुन्सरे हुन राज १,८०६ अध्य स्टेडचे स्वर्तिः ८३.३३ . १११.६ चर्च बहिरे स्वस्या दिने हरः १,६९,६

२६७.१ साकं जाताः सुभ्यः सावमुक्तिताः ५,५५,३ १७०.४ सार्क नरी दंसनेस लिकिसि १,१६६,१३ १३५.८ सार्च बृम्णैः पौस्योभिध भूवन् ६,६६,६ ७.२ सार्क मध्यीभिराजिभिः १,३७,२ १८९.१ सातिनं वोऽमवता स्वर्वती १,१६८,७ १७५.१ साधारण्येव महतो मिमिछः १,१६७,५ १९१.१ सान्तपना दर्व हिनः ७,५९,९ 88७.८ सान्तपना मस्सरा माद्यिष्णवः । सप । ७८२,३ ४२६(१)।२ सासङ्ग्रिचाभियुग्वा च विद्यिपः स्वाहा वा॰ य॰ ३९.७ १८९.१ मा विद् गुर्योरा मरुद्धिरस्तु ७,५६,५ १०१.१ साद्या ये सन्ति मुधिद्देव एवयः ८,२०,२० ११५.१ सिंहा इव नानदति प्रचेतसः १.६८,८ २१५.८ सिंहा न देपकतवः सुदानवः ३,२६,५ ४२१.३ सिन्धनो न यथियो भ्राजदृष्टयः १०.७८,७ १२८.३ सीदता बर्हिरु वः सदस्कृतम् १,८५,६ 8६८.२ सुक्षत्रासो रिशादसः १.१९,५; [अग्नः २८४२] ४५०.२ मुखेषु रुद्रा महतो रथेषु ५,६०,२ ८८७.८ सुगा अवस्चकर वज्जवाहुः १,१६५,८; [इन्द्रः ३२५७] १०५.३ सुजातासो जनुपा पृथिमातरः ५,५९,६ २८८.२ सुजातासो जनुपा रुक्मवक्षसः ५,५७,५ १३८.२ सतः सोमः दिविष्टिपु १,८५,४ 78८.१ सुदेवः समहासति ५,५३,१५ ४५३.८ चुदुघा पृथ्निः सुदिना मरुद्भयः ५,६०,५ २८५.२ सुधन्वान इपुमन्तो निपक्षिणः ५,५७,२ ४९७.३ सुप्रकेतेभिः सासाहिर्दधानः १,१७१,६; [इन्द्रः ३२६८] १८१.१ सुभगः स प्रयज्यवः १,८६,७ ९६.१ सुभगः स व ऊतिपु ८,२०,१५ ४२२.१ सुभागानो देवाः कृणुता सुरत्नान् १०,७८,८ ८०८.२ सुमाहतं न पूर्वीरति क्षयः १०,७७,२ ४०७.३ सुमारुतं न ब्रह्माणमहसे १०,७७,१ ६०.२ सुन्नं भिक्षेत मलं: ८,७,१५ ५६.२ सुम्म्रायन्तो हवामहे ८,७,११ ९७ ८ सुम्ना वो धूतयो नशत् ८,२०,१६ दि १. । सुम्नेभिरस्मे वसवो नमध्वम् ७,५६,१७ रे सुवानैर्मन्दध्व इन्द्वाभि: ८,७,१८ . सुवीरो नरो मरुतः स मर्त्यः ५,५३,१५ .. भ सुवेदा नो वस करत् ६,८८,१५

२५९.२ सूर्य उदिते मद्या दिवो नर: ५,५४,१० ३०८.८ सूर्यस्य नाक्षः प्र मिनन्ति वृष्टिभिः ५,५९.५ ३९६.३ सूर्यामासा इशे कम् ८,९४,२ २०२.२ सूर्यो न चक्ष् रजसी विसर्जने ५,५९,३ ३२७.३ सजध्यमनपस्फुराम् ६,४८,११ ५३.१ मृजन्ति रश्मिमोजसा ८,७,८ ८७२.२ छजामि सोम्यं मधु १.१९,९; अप्तिः २४ २२६.८ रोत् पृक्षिः सुभवे गर्भमाधात् ६,६६,३ ३६२.४ सो अद्यायी हवते व उक्थे: ७,५६,१८ ८७३.३ सोभर्या उप सुटुतिम् ८,१०३,१४; [अर्थः \* ८५६.२ सोमं पिव मन्दसानी गणित्राभिः ५,६०,८ १८९.२ सोमस्य जिहा प्र जिगाति चक्षसा १,८७,५ १८५.१ सोमासो न ये सुतास्तृप्तांशवः १,१५८,३ २५२.८ स्तनयदमा रभसा उदोजसः ५,५४,३ २३०.८ स्तुता घोंभिरिपण्यत ५,५२,१८ ४९४.१ स्तुतासो नो महतो मृळयन्तु १,१७१,३; [ इन्द्रः ३२ २९२.२ स्तुपे गणं मारुतं नव्यसीनाम् ५,५८,१ ७७.३ स्तुपे हिरण्यवाशीभिः ८,७,३२ २४९.१ स्तुहि भोजानस्तुवतो अस्य यामनि ५,५३,१६ २८.३ स्तोता वो अमृतः स्यात् १,३८.४ २२०.२ स्तोमं यज्ञं च धृष्णुया ५,५२,८ ६६.२ स्तोमेभिवृक्तबहियः ८,७,२१ २७९.२ स्तोमैः समुक्षितानाम् ५.५६,५ 88६.३ स्तौंमि मस्तो नाथितो जोहवीमि अय० ४, २२२.३ स्थातारो हि प्रसितौ संदाश स्थन ५,८७,६ ४३४.२ स्थाभि प्रेत मृणत सहध्वम् अथ० ३,१,२ ३२२.८ स्थारइमानो हिरण्ययाः ५,८७,५ १८.१ स्थिरं हि जानमेपाम् १,३७,९ १७८.४ स्थिरा चिजनीवेहते सुभागाः १,१६७,७ ८२.३ स्थिरा चिन्नमयिष्णवः ८,२०,१ ९२.२: स्थिरा धन्वान्यायुधा रथेषु वः ८,२०,१२:

४१६ ४ तुरामाणी न सीमा पहने यते २०,७८,२

२११.८ सुरचन्द्रं वर्ण दिवरे सुवेशसम् २,३४,१६

**४३१.१** सुप्रत सुप्रता सुप्रया अप० १,२६,४

१९३.२ स्केन भिक्षे सुमति तुराणाम् १.१७१,१

७८.१ सुपोमे शर्यणावति ८,७,२९

३२.३ सुसंरकृता सभीशवः १,३८,१२

**१३९.३** सूर् नित् सस्तुकीरेषः **१,८६,५** 

२२०.२ मुशुक्यानः सुभग एत्यामगत् ५,८७,३

च्ये हे हुई हैं। इस्तु हुई हैं है.१ किसा वः तन्तु नेमदः १,३८,१२ वित्र के <sup>३७.१</sup> सिरा वः सन्त्वायुधा परास्त्रे १,३९,२ <del>ेल्ल</del> स्ट्रास हैटट र स्त्रहोंनि दातने वसु ७,५९,इ हार हिंदू इंस्पृष्ट समञ् रथ्यो न दंसना ५,८७,८ ६६.६ त्मनीव्हपस्वरान्ति वे ८,२०,६८ हैंट.हे स्नासि प्ना वयनेपाम् १,३७,१५ :/ {i: ११०,३ स्वता सम्बा इवाध्वनी विमोचने ५,५३,७ 气机组 हरहा ५ स्तात हु धतेनी निदः ५,८७,९ 48.4 हेशक स्टान मरतः सह प्रप्तः हु 3 89 6 हैं इ.हे ल्झ रक्तेषु सादिषु ५,५३,७ -3511 १८२.२ त्वस्त्रीभिस्तन्वः ग्रन्भमानाः १,१५५,५: 444

४६६.{ स्वत्वद्देश प्रशासी च सान्तवनद्द्य गृहसेथी च  $\div i_{i}$ ८८१ स्ववासन्तु भिन्नं नरः ८,२०,७

[इन्द्रः ३२५८] :

;; इंड्ड्र स्वती न बीडमबात् रेजवङ् वृथा ५,८७,५ रेड्ड, र स्वटं राधिचे तिविषों दथा विद प्रभूप र १८७ ह त्वरं महितं पनदन्त धूतवः १,८७,३

इत्री. ह स्त्रान्य क्षेत्रं विततमृतादवः ५,५८,१३

1

इद्देश ल्वा मला मस्तः चं मिनेहाः ५,५८,५ इतिहें 8 स्ट्रिस्ट होता होता होता है। इतिहें 8 स्ट्रिस्ट होता होता होता होता है। देव.इ स्वयः स्य मुखाः पृत्रिमातसः ५,५७,इ रेटर. छ स्वयुष्य नरतो चायना द्यमम् ५,५७,३

वा० =० १७,८५

२९९.१ हवे नरो नरतो चळता नः ५,५८.८ ४०७ २ हविप्मन्तो न यहा विज्ञानुषः १०,७७,१ ९१.४ हत्या नो बातचे गत ८,२०,१० १८५.४ हस्तेषु सादिध हारीच सं द्धे १,१६८,३ २४७.२ हिलाबद्यमरातीः ५,५२,१४

९०.३ हत्या नुपप्रयास्मे ८,२०,९

१७४.२ हिस्यानिनिगुपस न म्हिटेः १,१६७,३ २७०.२ हिरम्पान् प्रत्यक्तं वसुम्बम् ४,५५,इ

३२२.५ स्वयुक्षत हमिनः ५,८७,५

३८८.४ स्वाहेह मादयाध्वे ७,५९,इ

१४२.२ स्वेदस्य सलग्रवसः १,८३,८

२९१.१ हरे नरी महती खळता नः ५,५७,८

३५५.१ स्वायुधास इ.ध्मणः सुनिःकाः ७,५३,११

४८७.२ स्वेन भामेन तविषी दम्वान् १,१३५,८:

८७९.१ हत वृत्रं खुदानवः १,२३,९: [इन्द्रः ३२४९]

[इन्द्रः इह्४७

ं ११८.१ हिरण्यवेभिः पविभिः परोतृषः १,६४.११ ् २८४.६ हिरानस्याः सुनिताय गन्तम ४,५७,१ ' २०९.३ हिर्व्यवर्गन् कर्डहम यनगुनाः , ३०,४१ २०१. इ हिरम्परिया महत्ते विविध्यत्ते हु, इ १८५.६ नेत्तु पंत्रमी दुवमी मामे १.१६८.३

१९८१ एक ली मनता पनि देव ११,१७१,६